

### ज्ञानपीठ उतिदेवी जैन-ग्रन्थमाला [ संस्कृत ग्रन्थाक १० ]

**भट्टाक्स्बंक्स्वेक्श्वेर् चितम्** 

# तत्त्वार्थवार्तिकम्

[ राजवार्तिकम् ]

[भागः १]

[-हिन्दीसारसहितम्]



सम्पादक-

प्रो॰ महेन्द्रकुमार जैन, न्यायाचार्य, जैन-प्राचीन न्यायंतीर्थ

## भारतीय ज्ञानपीठ काशी

त्रथम ग्रावृत्ति १००० प्रति माघ वीर नि० सं० २४७६ वि० सं० २००६ जनवरी 1९५३

मूल्य १२ ६०

## माताय ज्ञानपीठ काशी

#### स्व॰ पुरायरलोका माता मूर्तिदेवी की पवित्र स्मृतिमें तस्सुपुत्र सेठ शान्तिम दादजी द्वारा

संस्थापित

## ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन यंस्थमाला

इस प्रम्थमालामें प्राष्ट्रत, संस्कृत, श्रपभंश, हिन्दी, कञ्चड, तामिल श्रादि प्राचीन भाषाश्रोंमें उपलब्ध श्रामुमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक श्रीर ऐतिहासिक श्रादि विविध-विषयक जैन साहित्यका श्रामुमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यक श्रीर उसका मृल श्रीर यथासंभव श्रामुखाद श्रादिक साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारोंकी सूचियाँ, शिलालेख संप्रह, विशिष्ट विद्वानोंके श्रध्ययन प्रनथ श्रीर लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी प्रनथमाला में प्रकाशित होंगे।

प्रत्थमाला सम्पादक—[ प्राकृत श्रोर संस्कृत विभाग ] डॉ॰ हीरालाल जैन, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰ डॉ॰ श्रादिनाथ उपाध्याय, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰

> भनवनवनवनव भनवनवनवन संस्कृत यन्थांक १० च्यानकारकारकारकारकारकारकार

> > प्रकाशक----

अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ काशी दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ४

स्थापनाब्द फाल्गुण कृष्ण ६ बीर नि० २४७०

सर्वाधिकार सुरद्गित

∫ विक्रम सं० २००० ो १८ फरवरी १६४४



स्वर्गीय मृतिदेवी. मातेश्यरी सेठ शान्तिप्रसाद जैन

## JNÄNA-PITHA MÜRTIDEVI JAINA GRANTRAMÄLÄ

#### SAMSKRIT GRANTHA No. 10

#### **TATTVARTHAVARTIK**

 $\mathbf{OF}$ 

SHRI AKALANK DEVA

WITH

HINDI TRANSLATION



Edited with

Introduction, appendices, variant readings, comparative notes etc.

BY

#### Prof. MAHENDRA KUMAR JAIN

Nyayacharya, Jain-Prachina Nyayatirtha, etc.

Published by

## Bharatiya Jnanapitha Kashi

First Edition \ 1000 Copies.

MAGHA, VIR SAMVAT 2479 VIKRAMA SAMVAT 2609 JANUARY, 1953.

 $\begin{cases} Price \\ Rs. 12/- \end{cases}$ 

## BHĀRATĪYA JRĀRA-PĪTHA KĀSHI

Founded by

#### SETH SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE REVEVOLENT MOTHER

#### SHRI MURTI DEVI

#### JNANA-PITHA MURTI DEVI JALN GRANTHAMALĀ

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED, JAIN AGAMIC, PHILOSOPHICAL PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRANSA, HINDI, KANNADA & TAMIL ETC., WILL BE PUBLISHED IN THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & JAIN LITERATURE OF POPULAR INTEREST WILL ALSO BE PUBLISHED.

> General Editors of the Prakrit and Samskrit Section Dr. HIRALAL JAIN. M. A., D. Litt. Dr. A. N. UPADHYA, M. A., D. Litt.

SAMSKRIT GRANTHA No. 10 

#### PUBLISHER

AYODHYA PRASAD' GOYALIYA

SECY., BHĀRATIYA JÑĀNAPĪTHA, DURGAKUND ROAD, BANARAS No. 4.

ыл ичи ийчич шимичничничничничний ид ададдаддадададдададдадададдад **, д** 

All Rights Reserved. Vikrama Samvat 2000

# तत्त्वार्थवार्तिः

arkaarablikini sakaarabaarkaarakarakarkkikikikika**aaaaka** 

#### प्रकाशन-व्यय

१४६०|-) कागज २२ × २९ = ३६ पौण्ड २४३२॥-)॥ सम्पादन व्यय ६३ रीम १ जिस्ता ७३४॥=)॥ कार्यालय व्यवस्था २४८९॥) छपाई ४६ फार्म २४०) प्रूफ संशोधन १०००) जिल्द वँधाई १२००) भेंट, त्रालोचना ६०) कवर कागज १२०) पोस्टेज ग्रन्थ भेंट भेजनेका १२०) कवर छपाई तथा ब्लाक ३२००) कमीशन, विक्कापन, विक्री-व्ययादि

> कुल लागत · १३४०४॥८॥ १००० प्रति छपी । लागत एक प्रति १३॥८॥ मूल्य १२ रु०

## तत्त्वार्थवार्तिक

## विषय-सूची

| मूल                                       | . वेब्र | हिन्दी पृष्ठ | मूर                                          | ल पृष्ठ । | हन्दा पृष्ठ |
|-------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|
| प्रथम अध्याय                              |         |              | ज्ञान ऋौर चारित्रमें कालभेद न होनेसे         |           |             |
| <b>मंगलाचर</b> ण                          | 8       | २६४          | उनमें ऋभेद है इस मतका                        |           |             |
| सूत्रकारने मार्गका ही क्यों उपदेश दिया ?  | १       | २६५          | परिहार                                       | १७        | २७४         |
| मोज्का त्र्रास्तित्व निरूपण               | २       | २६५          | सम्यग्दर्शनादिमें लच्चणभेदसे वे मिलकर        |           |             |
| वन्धका कारण वतलाकर ही मोत्तका             |         |              | एक मार्ग नहीं हो सकते इस                     |           |             |
| कारग् बतलाना इष्ट है                      | ź       | २६६          | शंकाका समाधान                                | १७.       | २७५         |
| मोत्तमार्गका स्वरूप                       | 3       | '२६६         | सम्यग्दर्शन ऋौर सम्यग्ज्ञान तथा सम्य-        |           |             |
| सम्यग्दर्शनका स्वरूप                      | Ŗ       | २६ <b>६</b>  | ग्ज्ञान स्त्रौर सम्यक्चारित्रमं              |           |             |
| सम्यक्चारित्रका स्वरूप                    | 8       | २६७          | त्र्यविनाभावका निरूपण                        | १७        | २७४         |
| सम्यग्ज्ञान स्त्रादि शब्दोंकी ब्युत्पत्ति | 8       | २६७          | सम्यग्दर्शनका लच्चण                          | 98        | २७६         |
| ग्रात्मा ग्रौर ज्ञान ग्रादिका एकान्ततः    |         |              | सम्यक् शब्दकी निरुक्ति ग्रौर उसका ऋर्थ       | 38        | २७६         |
| भेदाभेट पत्तका खगडन ऋौर                   |         |              | दर्शन शब्दके ऋर्यका विचार                    | 38        | २७६         |
| कथंचिद्मेदामेद पत्तका स्थापन              | 8       | २६७          | तत्त्व शब्दके ऋर्थका निरूपण                  | 38        | २७६         |
| समवायसम्बन्धका निपेध                      | Ę       | २६८          | तत्त्वार्थ ग्रौर श्रद्धान शब्दकी निरुक्ति    |           |             |
| पर्याय त्र्यौर पर्यायीमें कथंचिद्मेदामेद  |         |              | व श्रर्थनिरूपग्                              | 38        | २७६         |
| का निरूपण                                 | હ       | २६६          | 'तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यय्दर्शनम्' इस सूत्र |           |             |
| सूत्रस्थ ज्ञानादि पदोंका पौर्वापर्य विचार | 3       | २६६          | में 'तत्त्व' ख्रौर 'ख्रर्थ' पदके             |           |             |
| मोत्तके स्वरूपका वर्णन                    | १०      | २६६          | ग्रहणकी सार्थकता                             | २०        | २७७         |
| मार्गशब्दकी ब्युत्पत्ति                   | १०      | २६६          | श्रद्धानका ग्रर्थ इच्छा माननेपर              |           |             |
| सांख्य, वैशोपिक, न्याय तथा बौद्धमत-       |         |              | दोषापत्ति                                    | २ १       | २७८         |
| सम्मत मोचकारणका खरडन                      |         |              | सम्यग्दर्शनके भेद श्रौर उनका लच्चण           | २२        | २७८         |
| करके जैन मतानुसार सम्य-                   |         |              | सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके प्रकार              | २२        | २७८         |
| ग्दर्शनादिकी मोच्च-कारणताका               |         |              | निसर्ग ऋौर ऋधिगम शब्दकी निरुक्ति             | 22        | २७८         |
| निरूपण्                                   | ११      | २७ <b>१</b>  | सम्यग्दर्शनके निसर्गज ऋौर ऋधिगमज             |           |             |
| ज्ञानसे ही मुक्ति होती है इस मतका         |         |              | ये दो भेद माननेपर स्त्रानेवाले               |           |             |
| खएडन                                      | 88      | १ २७३        | दोषोंका परिहार                               | २२        | २७८         |
| शान श्रीर दर्शनकी युगपत् प्रवृत्ति        |         |              | स्त्रमें ऋाये हुए 'तत्' शब्दकी सार्थ-        |           |             |
| होनेसे उनके एकःवका परिहार                 | १६      | २७४          | कता                                          | 28        | २७६         |

| . 4                                         | ल पृष्ठ    | हिन्दी पृष्ठ  | Ą                                          | ्ल गृष्ठ  | हिन्दी पृष्ठ |
|---------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------|-----------|--------------|
| जीवादि सात पदार्थीका निर्देश                | ર ૪        | २७६           | जीव पदार्थमं दो नयका स्त्रवलम्बन           |           |              |
| जीवादि सात पदार्थ ही क्यों कहे              |            |               | लेकर निर्देश स्त्रादिकी योजना              | ३८        | <b>্ব</b>    |
| इसका कारण                                   | 28         | २५०           | श्रजीव श्रादिमें निर्देश श्रादिकी योजना    | 3,5       | 3==          |
| श्रास्तव श्रादिकका जीव श्रीर श्रजीवम        |            |               | जीवादिके श्रधिगमके श्रन्य उपाय             | 81        | २९९          |
| ्रश्चन्तर्भाव हो जानेपर भी उनके             |            |               | 'सत्' शब्दका ग्रर्थ                        | 88        | ५८१          |
| पृथक् प्रहल्का प्रयोजन                      | 24         | 250           | स्त्रमें त्राये हुए 'सत्' त्रादि पदींका    |           |              |
| जीव स्त्रादि राब्टोंका निर्वचन              | 51/2       | 250 -         | पौर्वापर्यविचार व स्वरूपनिदंश              | 68        | २६१          |
| जीवादि पदार्थीका लद्मण निर्देश              | २६         | च् <b>द</b> १ | निर्देश स्त्रादि पदींसे सत् स्नादि पटींकी  |           |              |
| सूत्रमें जीवादि पदीके यथाक्रम रखनेकी        |            | :             | भिन्न रखनेकी सार्थकता                      | ४२        | २६३          |
| सार्थकता                                    | २७         | २६१           | सम्यग्ज्ञानके पाँच भेद                     | 88        | २९३          |
| 'तत्त्व' शब्दके साथ जीवादि पदीके.           |            |               | स्त्रमें स्राये हुए मति स्रादि शब्दोंकी    |           | •            |
| समानाधिकरण्का विचार                         | ૦ ૭        | ರವರ '         | <b>ब्युत्प</b> ति                          | 66        | २६३          |
| जीवादि तस्वेंकि संध्यवहारके लिए             |            | •             | ग्रन्य मतोंमें ज्ञान शब्दकी करण ग्रादि     |           |              |
| निक्षेप प्रक्रियाका निरूपण                  | 25         | २ द २         | साधनोंमें सिद्धि नहीं होती                 |           |              |
| नाम त्रादि निद्यंषोंका लद्यस                | ১८         | হন্           | इसका प्रतिपादन                             | 87        | 288          |
| नाम ग्रौर स्थापनाके एकलकी ग्राशंका          |            |               | मति त्र्यादि पदीके पौर्वापर्य क्रमका       |           |              |
| का परिहार                                   | ગ્ર        | ठ <b>द</b> २  | नि <i>रू</i> पण्                           | 63        | २१६          |
| द्रब्य श्रौर भावकी एकताकी श्रारांका         |            |               | र्मात ग्रीर श्रुतकं एकत्वका निराकरण        | 75        | ခုင္မ        |
| का परिहार                                   | રું દે     | २८३ ं         | श्रुतज्ञानके स्वरूपका निर्देश व शंकाः      |           |              |
| नाम त्रादि पदोंके पौर्वापर्यका निरूपण       | 30         | २⊏३           | समाधान                                     | 85        | २६७          |
| एक शब्दार्थके नाम ब्रादि चार निदोप          |            |               | मति श्रादि ज्ञान दो प्रमाणोंमें विभक्त     |           |              |
| माननेमं स्त्रानेवाले दोषोंका                |            |               | हें इस बातका निर्देश                       | ४९        | २९७          |
| निराकरगा                                    | ३०         | २६३           | 'प्रमाण' शब्द्की निरुक्ति व उसका           |           |              |
| द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिकमें नाम        |            | :             | स्वरूप निर्दश                              | 38        | २६७          |
| त्र्यादि निचे्पोंके त्र्यन्तर्भाव हो        |            | :             | प्रमाणके फलका निदंश                        | 父の        | २६८          |
| जानेके कारण उनके पुनः                       |            |               | ज्ञाता त्र्यौर प्रमाणमें सर्वथा भेद है इस  |           |              |
| उल्लेखसे होनेवाले पुनरुक्ति                 |            |               | मतका खएडन                                  | 70        | २,६८         |
| दोपका निराकरण                               | ३२         | 5 द.१         |                                            | 8 8       | 335          |
| सूत्रमें स्त्राये हुए 'तत्' शब्दकी सफलता    | 32         | २५४           | मित श्रीर श्रुतमें परोत्तस्वकी व्यवस्था    | ५२        | <b>३००</b>   |
| तःवाधिगम के उपाय                            | ३३         | २८४           | त्राद्य शब्दका ऋर्थ                        | ४२        | ३००          |
| सूत्रमें 'प्रमाण' शब्दके पहले रखनेका        |            |               | परोत्त शब्दका ऋर्थ ऋौर उसकी प्रमागाता      | ४२        | ३००          |
| कारग                                        | ३३         | २=४           | श्रवधि श्रादि ज्ञान प्रत्यत्त हैं          | <b>५३</b> | ३००          |
| त्र्राधिगम हेतु भेद                         | ३३         | २५४           | प्रत्यत्का लक्षण                           | ४३        | ३००          |
| सप्तभंगीका लद्मण तथा उसका स्वरूप            | ३३         | २५४           | त्र्यन्य द्वारा प्रत्यव् तथा परोव्तके माने |           |              |
| त्र्यनेकान्तमें विधिप्रतिपेधकल्पनाकी सिद्धि | <i>\$X</i> | २८७           | गये लच्चगोंका निराकरण                      | Χź        | 308          |
| श्रमेकान्तका निरूपण न तो छल                 |            |               | मितज्ञानके नामान्तर                        | ५७        | 308          |
| है ऋौर न संशयका हेतु है इस                  |            |               | मति त्र्यादि नामान्तरींका मित शब्द         |           |              |
| बातका समर्थन                                | ३६         | २८७ ः         | के साथ ऋमेदार्थ कथन तथा                    |           |              |
| जीबादि पदार्थीके श्रधिगमके श्रन्य उपाय      | ३८         | २८८           | उस विषयमें शंका-समाधान                     | ४७        | 308          |
| निदेश स्त्रादि पदोंके क्रम-निर्देशका कारए   | Γ          | 1             | मति ज्ञानकी उत्पत्तिके कारण                | 49        | ३०५          |
| व उनका स्वरूप निर्देश                       | ३८         | २८८           | इन्द्रिय श्रौर श्रनिन्द्रिय शब्दका श्रर्थ  | 38        | ३०५          |

| मृ                                        | ल पृष्ठ    | हिन्दी पृष्ठ | ;<br><b>i</b>                         | मूल पृष्ठ      | हिन्दी पृष्ठ |
|-------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|----------------|--------------|
| सूत्रमें स्त्राये हुए 'तत्' पदकी सार्थकता | 32         | २०६          | ं<br>ऋजु ऋदिका लक्षण तथा मनः-         |                |              |
| मतिज्ञानके श्रवग्रह श्रादि चार भेद        | ξo         | ३०६          | पर्ययके ऋर्थका विचार                  | <b>5</b> 3     | ३२३          |
| श्रवप्रह त्रादिके लक्षण व श्रानुपूर्वी    |            |              | ऋगुमति तथा विपुलमतिके भेद             | 58             | ३२४          |
| निरूपग्की सार्थकता                        | ę,o        | ३०६          | दोनों मनःपर्ययज्ञानींकी परस्पर        |                |              |
| श्रवग्रह तथा ईहा ज्ञानकी श्रप्रमाणता      |            |              | विशेपता                               | 54             | <b>३</b> २४  |
| का निराकरण                                | 50         | ३०६          | श्रवधि तथा मनःपर्ययज्ञानकी पर         |                |              |
| ग्रवाय शब्दके समान त्र्रपाय शब्दकी        |            |              | स्पर विशेषता                          | <del>द</del> ६ | 3 2 8        |
| सार्थकता •                                | ६१         | ই০৩          | मनःपर्ययज्ञान किनके होता है ?         | ८६             | ३२४          |
| दर्शन स्त्रौर स्रवंधहमें भेद              | ६१         | ३०७          | मति श्रीर श्रुतका विषय                | 49             | ३२५          |
| श्रवग्रह श्रादिके कार्यभेदका निरूपण       | ६१         | ३०७          | श्रवधिज्ञानका विषय                    | 55             | ३२६          |
| श्रवंग्रह श्रादि किन श्रथींके होते हैं ?  | ६२         | 30E          | मनःपर्ययज्ञानका विषय                  | 55             | ३२६          |
| युक्ति पूर्वक बहु त्र्यादि शब्दोंका ऋर्थ  | ६२         | ३०८          | केवलज्ञानका विषय                      | 66             | ३२६          |
| बहु त्र्रादिको प्रारम्भमं रखनेका कारण     | ६३         | 308          | द्रव्य ऋौर पर्यायका विवेचन            | 55             | ३२६          |
| इन्द्रिय स्त्रीरं मनके स्त्रालम्बनसे बहु  |            | :            | एक ही श्रात्मामें एक साथ कितने        |                |              |
| त्र्यादिककी योजना                         | द्र        | 308          | ज्ञान होते हें ?                      | ९०             | ३२७          |
| बहु बहुविध द्यादि शब्दोंके द्यर्थमें भेद  | ६४         | 308          | स्त्रस्थ पदोंका ताल्पये एवं ज्ञान     |                |              |
| ये बहु श्रादि भेद पदार्थके हैं            | ६५         | ३१०          | सम्बन्धी विशेष विचार                  | 60             | ३२७          |
| श्रवग्रहकी विशेषता                        | ६६         | ३१०          | मति, श्रुत श्रौर श्रवधि विपर्यय भी    |                |              |
| व्यंजनावग्रह चक्षु श्रीर मनसे नहीं होता   | ६७         | ३११          | होते हैं                              | 89.            | ३२८          |
| चत्तु श्रौर मन श्रप्राप्यकारी हैं         |            | . 388        | विपर्यय होनेका हेतु निर्देश           | 83             | ३२ दं        |
| मनके त्र्यनिन्द्रियस्य तथा त्र्यनिनिद्र-  |            |              | ये तीन ज्ञान विपर्यय क्यों हैं इस     |                |              |
| यत्वका विचार                              | ६६         | ३१३          | बातका विवेचन                          | ९२             | ३२८          |
| मतिज्ञानका विषय                           | 90         | ३१३          | ग्रन्य मतवालोंके द्वारा मानी गई       |                |              |
| श्रुतज्ञानका विवेचन                       | 90         | ३१४          | पदार्थ ब्यवस्था विपर्ययका कारण        | ६३             | ३२६          |
| अतज्ञानके स्रङ्ग प्रविष्ट स्रोर स्रङ्ग    |            |              | भेदपूर्वक नयांका कथन                  | 83             | ३३०          |
| बाह्य ये दो मूल भेद तथा                   |            |              | नयका लच्च्या व उसके दो मूल भंद        | 83             | ३३०          |
| इनके उत्तर मेदोंका विवेचन                 | ७२         | ३१५          | सातों नयोंका लद्मणपूर्वक विस्तृत      |                |              |
| भवप्रत्यय श्रवधिज्ञान श्रोर उसके          |            | 1            | विवेचन                                | ×3             | ३३०          |
| स्वामीका निर्देश                          | ७९         | 319          | सात नयोंकी उत्तरोत्तर सुद्दमता व      |                | •            |
| दंवों त्र्यौर नारिकयोंके द्रव्य, चेत्र    | •          |              | पूर्व पूर्वहेतुताका विचार             | 33             | ३३४          |
| त्रारिकी श्रपेत्ता श्रवधिज्ञानका          |            |              |                                       |                |              |
| निरूपण                                    | 50         | ३२०          | द्वितीय अध्याय                        |                |              |
| चयोपशमनिमित्तक स्रवधि व उसके              | -, -       |              | जीवके श्रोपशमिक श्रादि भावोंका कथन    | 900            | ३३६          |
| स्वामीका विचार                            | - 0        | 300          | श्रौपशमिक श्रादि पदोंका श्रर्थ व      |                |              |
|                                           | 5 <b>१</b> | ३९१          |                                       | 800            |              |
| त्रवधिज्ञानके स्रानुगामी स्रादि भेदों     |            |              | श्रीपशमिक श्रादि भावोंके भेद          | १०३            | ३३७          |
| का विवेचन                                 | न्द १      | ३२१          | द्वि त्र्यादि शब्दोंका भेद शब्दके साथ | •              | •            |
| प्रकारान्तरसे श्रवधिज्ञानके देशावधि       |            |              | तथा द्वि च्रादि शब्देंका परस्पर       |                |              |
| श्रादि तीन भेद तथा उनके                   |            |              |                                       | १०३            | ३३७          |
|                                           |            | ३२१          |                                       |                | 335          |
| मनःपर्ययज्ञान श्रीर उसके भेद              | ८३         | ३२३          | त्रौपशमिक सम्यक्तका लद्ग्ण            | १०४            | ३३८          |

| कर्मके उपशम होनेका कारण काल-                                    |        |         | उपयोगके साकार ग्रीर ग्रानाकार य                                                        |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| लब्धि ग्रादि                                                    | 1.6    | 23%     | क्षेत्र भेद                                                                            | १० :             | ३५२                |
| श्रीपशमिक चारित्रका स्थलव श्रीर                                 |        |         | सृतस्थ पर्वोका पौर्वापर्य विचार                                                        | १०%              | ક પ્રદ             |
| . सम्यक्त्व तथा चारित्रका पीर्वा                                |        |         | जीवके संसारी और मुक्त दो भेद                                                           | १२३              | ३५२                |
| .पर्य विचार                                                     | 9 o y  | 3 \$ 8  | स्त्रमें आये हुए परीका अर्थ                                                            | 208              | 3 <u>V</u> 3       |
| चायिक भावके भेद तथा उनके लच्छा                                  | 803    | 3       | 'च' शब्दकी मार्थकता                                                                    | 954              | 373                |
| श्रभयदान आदि कार्य सिद्धांमें क्यों                             |        |         | संसारी जीवके समृतस्क छीर श्रमतस्क                                                      |                  |                    |
| नहीं होते ?                                                     | 108    | 270     | भेद                                                                                    | १२५              | ३५३                |
| मिश्र भावके भेद                                                 | १०६    | ३४०     | स्वगत पराका तात्पर्य                                                                   | १०५              | इ.४.३              |
| सूत्रगत पदीका परस्पर सम्बन्ध कथन                                | 20%    | 230     | ंसमनकामनस्काः प्रथकः सूत्र बनाने                                                       |                  |                    |
| च्योपशमका स्वरूप                                                | १०६    | 2 6 9   | का तालयं                                                                               | 8 : X            | <b>५</b> ४ ३       |
| स्पर्धकका लच् ग्                                                | 200    | : 62    | संसारीके त्रम और स्थावर भेद                                                            | १ <b>२</b> ६     | ३५४                |
| चायोपशमिक भावक भेदीका विशेष                                     |        |         | त्रम शब्दका तात्पर्य                                                                   | १२६              | 347                |
|                                                                 | 403    | 2.72    | स्थावर शब्दका ग्रार्थ                                                                  | १०६              | £ 1/ 3             |
| संज्ञित्व द्यादि भावींका द्यन्तर्भाव                            | 205    | 289     | सुअस्थ पदीका पौर्वापर्यविचार                                                           | १०७              | \$ 2 8             |
| त्र्योदयिक भावके भेद                                            | 909    | ३४२     | स्थावरकं पाँच भेद                                                                      | ३२७              | ३५४                |
| श्रीदियक भावके गति श्रादि भेटेंका                               |        | •       | पृथियी द्यादि प्रत्येकके चार मेद<br>सृत्रस्य पर्देका पौर्वापये तिचार                   | १२७<br>१२७       | . ६५४<br>इ.५५      |
| स्वरूप                                                          | 204    | 280     | स्वस्य पश्का पातापव ।तचार<br>त्रस कीन हैं १॰                                           | 4 <del>7 2</del> | ३५४<br><b>३५५</b>  |
| पारिणामिक भावके भेद                                             | 110    | ३४३     | त्रस कान इ.१<br>मूत्रस्य शब्दीका तालर्य विवेचन                                         | १९७<br>११ स      | २५५<br>३५५         |
|                                                                 | • • •  | ,,,     | - सूत्रस्य राज्याका तात्यव । यथचन<br>- द्वीन्द्रिय त्र्यादिमें किसके कितने प्रास्त हैं |                  | -                  |
| जीवत्य द्यादिकं पारिगामिकव्यका समः<br>र्थन व उनका स्वरूप        | 223    | 262     | - इन्द्रियोक्ती संख्या                                                                 | 328              | २५५<br>३५५         |
| यन व उनका स्वरूप<br>'च' शब्दकी सार्थकता                         |        | 366     | इन्द्रिय शब्दका स्त्रर्थ                                                               | १२३              | <b>२</b> ००<br>३५५ |
| ्च शब्दका सायकता<br>ग्रास्तित्व ग्राटि भाव ग्रन्य द्रव्योमें भी | \$ 5.5 | 2, 7, 3 | मन इन्द्रिय न होनेका कारण                                                              | १२६              | ३५५<br>३५५         |
| पाये जाते हैं, इसलिए उनका                                       |        |         | ्यहाँ इन्द्रिय शब्द द्वारा कमेन्द्रियोंका                                              | ,                | 4 4 4              |
| सूत्र में संग्रह नहीं किया इसका                                 |        |         | ग्रहण नहीं किया                                                                        | १२३              | ક પૂદ્             |
| स्यम् स्यत् गृहा क्या २०००<br>विचार                             | १११    | 266     |                                                                                        | 930              | <b>३</b> ५३        |
| सानिपातिक भावका मिश्र भावमें                                    |        |         | द्रव्यन्द्रियके दो भेद                                                                 | 330              | ३५६                |
| श्रम्पातम् वा । श्रम्पातम् । स्ट                                | 228    | 3 64    | निर्वृत्तिका लच्गा व उसके मेट                                                          | १३०              | ३५६                |
| त्रीपशमिक त्रादि याव त्रामिक ही                                 | • •    |         |                                                                                        | १३०              | ३५६                |
| परिणाम है                                                       | 224    | २४७     | भावेन्द्रियके दो भेद                                                                   | 130              | ३५६                |
| श्रमूर्त श्रात्मा भी कर्नने बढ़ है                              |        |         | लब्धिका लच्ग                                                                           | १३०              | ३५१                |
| जीवका लक्षण उपयोग                                               |        |         | उपयोगका लच्चण                                                                          | १३०              | ३५६                |
| हेतुके भेद                                                      | ११५    | ₹ 6=    | उपयोग इन्द्रिय क्यों है इसका विचार                                                     | १३०              | ३५६                |
| लन्नण विचार                                                     | 388    | ३४८     | पाँच इन्द्रियोंके नाम                                                                  | 3 3 3            | ३५७                |
| तादातम्यस्वरूप उपयोग त्रात्माका                                 |        |         | इन्द्रियोंके नामोंकी व्युत्पत्ति                                                       | १३१              | રૂ પ્ર∶૭           |
| लच्चण केसे हो सकता है इस                                        |        |         | पहले स्पर्शन श्रमन्तर रसना इत्यादि                                                     |                  |                    |
| शंकाका परिहार                                                   | 388    | ३४६     | क्रमसे कथन करनेका कारण                                                                 | १३१              | १५७                |
| श्रात्माके श्रभावमं दिखाई गई युक्तिका                           |        | :       | ये इन्द्रियाँ परस्पर ऋौर ऋात्मासे कथ                                                   |                  |                    |
| ग्यएडन                                                          | १२१    | 320     | ञ्चित् मिन्न हें ग्रौर कथञ्चित्                                                        |                  |                    |
| उपयोगके भेद-प्रभेद                                              | १२३    | ३५२     | ऋभिन्न हैं                                                                             | १३२              | २४७                |

|                                         | मुल पृष्ठ | हिन्दी पुष्ठ | Į.                                                               | ्ल पृष्ठ | हिन्दी पृष्ठ   |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| इद्रियोंका विषय                         | १३२       | ३५८          | जन्मके त्रानेक भेद क्यों हैं इसका कारण                           | १४१      | ३६२            |
| मूत्रस्य शब्दोंकी व्युपत्ति             | १३२       | ६५८          | योनियांके सचित्त श्रादि नौ भेद                                   |          | 3 6 3          |
| पौर्वा <b>प</b> र्य विचार               | १३३       |              | सिचत्त स्रादि शब्दोंका स्रर्थ                                    | 888      | ३६३            |
| पृथिबी ब्रादिमें किसमें कितने गुगा हैं। | •         |              | सूत्रस्थ 'च' शब्दकी सार्थकता                                     | १४१      | ३६३            |
| इसका विचार                              | १३३       | ३५५          | स्त्रमं त्रापे हुए 'एकशः' त्रौर 'तत्'                            |          |                |
| यं स्वरादिक परत्यर श्रीर श्रात्मामे     | •         |              | पद्की सार्थकता                                                   | १४२      | · ३ <b>६</b> ३ |
| कथित ग्रीमन है                          | १३३       | ३५ूद         | योनि श्रीर जन्ममें भेद है                                        | १४२      | ३६३            |
| मनका विपय                               | १३४       | ३५९          | सिचत्त स्त्रादि पट्टोंके पौर्वापर्यका विचार                      | १४२      | ३६३            |
| श्रत श्रोत इन्द्रियका विषय नहीं है      | १३४       | 3 X E        | किन जीत्रों के कौन योनि होती हैं                                 |          |                |
| वनस्पत्यन्त जीवोंके एकस्पर्शन           |           |              | इस बातका निर्देश                                                 | १४३      | ३६३            |
| इन्द्रिय है                             | १३४       | ३५९          | उत्तर योनियाँ चौरासी लाख हैं इस                                  |          |                |
| मृत्रम्य पदींका विरोप खुलासा            | १३४       | 3,25         | बातका कथन                                                        | १४३      | ३६३            |
| कृषि त्रादि जीवोंके एक एक इन्द्रिय      |           |              | गर्भ जनम किन जीवोंके होता है                                     | 183      | ३६४            |
| श्रिधिक है                              | १३५       | ३५९          | जरायुज द्यादि शब्दोंका तात्पर्य                                  | १४३      | ३६४            |
| सृतस्य पडोंका विचार                     | १३५       | 3,7,€        | पोतज शब्द न रखनेका कारण                                          | 8.8.8    | ३६४            |
| सम्बन्ध शब्दका व्याख्यान                | १३६       | 350          | जरायुज द्यादिके पौर्वापर्यका विचार                               | १४४      | ३६४            |
| संज्ञा राज्यका द्यर्थ                   | १३६       | 240          | उपपाद जन्म किन जीवेंकि होता है                                   | 184      | ३६४            |
| ्धिब्रह गतिमें जीवके कर्मयोग होता है    | १३६       | ३६०          | देवादि गतिके उदयंस जन्म भिन्न है                                 | १४४      | ३६४            |
| विग्रह पदका ऋर्ष                        | १३६       | ३६०          | सम्मृच्छ्रीन जन्म किन जीवींके होता                               | 183      | ३६५            |
| कर्म शब्दका द्यर्थ                      | १३७       | ३५०          | शर्रारके पाँच भेद .                                              | ૧૪૫      | ३६५            |
| योग शब्दका द्यर्थ                       | १३७       | 350          | शरीर शब्दका ऋर्थ'                                                | 888      | ३६५            |
| जीवकी गति श्रेणीके श्रनुसार             |           |              | स्रोटारिक स्रादि पट्टांकी ब्युत्पत्ति तथा                        |          |                |
| होती है                                 | १३७       | ३६०          | उनका ध्रर्भ                                                      | १४६      | ३६५            |
| मुक्त जीवकी गति                         | १३८       | २६१          | सब शरीर कार्मण क्यों नहीं हैं इस                                 |          |                |
| संसारी जीवोंकी विद्यहगति कितने          |           |              | वातका स्पष्टीकरण                                                 | १४६      | ३६५            |
| समयवाली है                              | १३९       | ३६१          | कार्मगा शरीरके ऋस्तित्वकी सिद्धि                                 | १४६      | इइ४            |
|                                         | १३६       | ३६१          | श्रीदारिक श्रादि पदोंके पौर्वापर्यका                             |          |                |
| जीवकी चार गतियोंके नाम श्रीर            |           |              | विचार                                                            | १४७      | ३६६            |
| उनका समय                                |           |              | श्रीदारिक श्रादि शरीरोंके यथाक्रम                                |          |                |
| श्रविप्रहवाली गतिका कालनिर्घारण         |           |              |                                                                  | 880      |                |
|                                         |           | ३६१          | तेजसके पूर्वके शर्शरोंके प्रदेशोंका विचार                        |          |                |
| ं जीव कितने कालतक <b>द्यनाहार</b> क     |           |              | प्रकृतमें प्रदेश शब्दका अर्थ                                     |          |                |
| रहता है                                 |           |              |                                                                  | १४७      | ३६३            |
| त्राहारका लच्नग्                        |           | ३६२          | उत्तरोत्तर शरीरोंके प्रदेश स्त्रसंख्यात                          |          | •              |
| विश्रह्गतिमें याहारका प्रहुग क्ये       |           | •            | गुगो होनेसे वे महापरिमागा                                        |          |                |
| नहीं होता                               |           | ខូឡូ១        |                                                                  |          |                |
| किस गतिमं किस समय जीव द्याहार           |           |              | निर्देश                                                          | 8.82     |                |
|                                         |           |              | श्रन्तिम दो शर्रारोंके प्रदेशोंका विचार                          | 186      | ३६६            |
| जन्मके भेद                              | 180       | <b>ર્</b> ૧૨ | तैजस स्त्रीर कार्मण शरीरकी इन्द्रियों<br>द्वारा उपलब्धि न होनेका |          |                |
| स्मूच्ईन ग्रादि शद्यांके ग्रर्थ         |           |              |                                                                  |          |                |
| पौर्वापर्यपर विचार                      | 860       | ३६२          | कारगा                                                            | १४८      | ३६७            |

|                                          | मृल पृष्ठ | हिन्दी पृष्ठ   |                                          | मृल पृष | हिन्दी पृष्ठ |
|------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------|---------|--------------|
| <b>भन्तिम शरीरके</b> श्रप्रतिघातित्व का  |           |                | वंद ग्रर्थात् लिङ्गकं भेद ग्रीर उनका     |         |              |
| zi zi wi zi                              | 200       | 35.            | गर्भ                                     | 993     | 3 95         |
| प्रतीघातका ग्रर्थ                        | 9%8       | 2 5 3          | श्रकाल मृत्युका नियम                     | 340     | 302          |
| यहाँ तैजस श्रीर कार्मण शरीर ही श्र-      |           | :              | स्वस्थ द्यापपादिक द्यादि पदींका द्यर्थ   | १५३     | ३७२          |
| प्रतीघाती क्यों कहे इसका कारण            |           |                | तृतीय अध्या                              |         |              |
| श्रीन्तके दो शरीर श्रनादि सम्बन्ध        |           |                | હુલાય શ્રુપ્યા                           | 4       |              |
| वाले हैं                                 | 189       | ३६७            | यात नरक भूमियोंका नाम निर्देश            |         |              |
| सृत्रमें द्याये हुए, 'च' शब्दका ताल्पर्य | 986       | ध् <b>द्</b> छ | व उनका श्रीधार                           | 949     | ३७३          |
| शरीर सम्बन्धको सर्वथा साहि               |           |                | स्त्रस्थ पदोका साफल्य प्रदर्शन           | 3,48    | ३७३          |
| माननेमं दोष                              | ₹ 4 €     | 3 3 3          | सातों भूमियोंकी मुटाई                    | १६०     | ३७३          |
| शरीर सम्बन्धको सर्वथा द्यानि             |           |                | 'पृथुतराः' स्वेताम्बरं पाठका खराडन       | 8 5 8   | ર કંજ        |
| माननेमें दोष                             | 388       | ३६७            | सातों भूमियोंमें नरक संख्या              | 9       | ३७४          |
| श्रन्तके दो शरीर किनके होने हैं          | 140       | ३६७            | नरकोंका निश्चित स्थान व उनके इन्द्रक     |         |              |
| एक जीवके एक साथ कितने शरीर               |           |                | ब्रादि मेट तथा प्रत्येक भूमिमें          | •       |              |
| होते हैं इसका कथन                        | 940       | ३६७            |                                          |         | ३७४          |
| एक जीवके वैकियिक श्रीर श्राहारक          |           |                | प्रत्येक भूमिमें इन्द्रक द्यादि नरकींकी  |         |              |
| एक साथ नहीं होते इस अतः                  |           |                | गहराई                                    | १६३     | પ્રહ દ       |
| का कथन                                   |           |                | नारकी श्रशुभ्तर लेखा श्रादिवाले          |         |              |
| श्रन्तिम शरीर निरुपभोग है                | 949       | ३६८            | होते हैं .                               | १६३     | ३७५          |
| उपभोग शंब्दका द्यर्थ                     | १५१       | ३६८            | स्त्रस्थ पर्वेकि स्रानुसार लेश्यादिका    |         |              |
| तैजम शरीरका उपभाग प्रकरणमं               |           | :              | विशेष खुळामा                             | १६३     | इउप्र        |
| विचार क्यों नहीं किया                    | 8 16 8    | <u> ខ្</u> ងួន |                                          |         |              |
| श्रीदारिक शरीर किस जन्मसे उत्पन्न        |           |                | जानेवाले दुखांका वर्णन                   | १६४     | ३७६          |
| होता है इसका निरूपण                      | 343       | ३६८            | प्रारम्भकी तीन भूमियोंमें संक्रिष्ट      |         |              |
| वैक्रियिक शरीर किस जन्मसे उत्पन्न        |           |                | श्रमुरों द्वारा दिये गये दुख             |         |              |
| होता है इसका कथन                         |           |                |                                          | १६५     | ३७६          |
| वैक्रियिक शरीर लब्धिप्रत्यय भी है        | 3143      | ३६८            | क्रमसे नरकोंमें जीवोंकी उत्कृष्ट श्रायु  |         |              |
| लब्धिका ग्रर्थ                           | 8 18 8    | ३६८            | का वर्णन                                 | १६६     | ३७७          |
| सब शरीर वैकियिक क्यों नहीं हैं?          |           |                | सृत्रस्थ शब्दीका परस्पर सम्बन्ध          | १६६     | ३७७          |
|                                          | १४२       | ३६५            | रत्नप्रभा ग्रादिमें प्रति प्रस्तार जवन्य |         |              |
| तैजस शरीर लब्धिज है                      |           |                |                                          | १६७     |              |
| श्राहारक श्रीरका स्वरूप                  |           |                | प्रति प्रस्तार स्त्रायु लानेका करणसूत्र  |         |              |
|                                          |           | 1              | नरकोंमें उत्पत्तिका विरहकाल              | १६८     | ३७=          |
| सूत्रमें आये हुए 'च' शब्दकी सार्थकता     | १५२       | 335            | नरकमें कौन जीव कहांतक उत्पन्न            |         |              |
| संज्ञा ऋादिके द्वास सब शरीरोंका पर-      |           |                | • होते हैं                               | १६८     | ३७८          |
| स्पर भेद-प्रदर्शन                        |           |                | किस नरकसे स्त्राकर जीव किस               |         |              |
| कौन गतिके जीव नपुंसक होते हैं            |           |                | ग्रवस्थाको प्राप्त होते हैं ग्रौर        |         |              |
| <b>—</b>                                 | १४६       | 1              | किस ग्रवस्थाको नहीं प्राप्त होते         |         |              |
| देव नपुंसक नहीं होते                     |           | 1              | द्वीप श्रौर समुद्रोंके नाम               | १६९     | ३७९          |
| शेष गतिके जीव तीन वेदवाले होते हैं       |           | (              |                                          | १६६     | 308          |
| तीनों वेदोंकी उत्पत्तिके कारण            | १५७       | ३७२            | लवणोद संज्ञाका कारण                      | १६६     | ३७६          |

| :                                                 | ર્માં તે ક | िन्दी गृष्ट |                                               | म्ल पुष्ठ | हिन्दी पृष्ठ |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|
| पुष्करार्घ संज्ञाका कारण                          | १०७        | 464         | चत्र्य अध्या                                  | य         |              |
| मानुषोत्तरके पूर्व ही मनुष्योंका                  |            |             | देवेंकि चार भेद                               | २३३       | ४०३          |
| निवास है                                          | 90.9       | ३ ९ १       | _                                             | 2 2 2     | 308          |
| किंग प्रकारके मनुष्य मनुष्यलोकके                  |            |             | निकाय शब्दका ग्रार्थ                          |           | 609          |
| वाहर पासे जिले हैं इस बातका                       |            | :           | ्यादिके तीन निकायों <b>में लेश्</b> या विचार  |           | 801          |
| विचार                                             | -          |             | भवनवासी श्रादि (नकार्योक्रे श्रवास्तर         |           |              |
| नन्दीश्यर द्वीपका वर्णन                           | १८५        | - * 5 \$ ;  | भट                                            | ર ૧૨      | 801          |
| कुम्डलवर द्वीपका वर्णन                            | \$ 6 6     | \$35        | ्र<br>प्रत्येक श्रवान्तर भेदके इन्द्र श्रादि  |           |              |
| मनुष्योंके दो भेद धार्य श्रीर स्लेच्छ             | २००        | <b>३</b> ९२ | दस भेद                                        | ၁၇၁       | 60%          |
| आर्थिके भेदाव उनके लदास                           | 200        | 3.6 ≥       | <b>दस भेद</b><br>इन्द्र द्याटिका स्तरूप       | 2 % 2     | 809          |
| - ऋर्दिपास - ऋषिके भेदापभेद त्                    |            | :           | व्यन्तर श्रीर ज्योतिष्क निकायींमें            |           |              |
| उनका स्वरूप                                       |            | 385         |                                               |           |              |
| ऋदिपाम आयोंके भेद्रप्रभेद व                       |            | ;           | छोड़ कर श्राठ भेद                             | २१३       | ४०२          |
| उनका स्वरूप                                       |            |             | भवनवासी छोर व्यन्तर देवेंकि स्रवा-            | <i>'</i>  |              |
| <sup>रले</sup> च्छेंकि भेट व उनका वर्गन           |            | 3 E X       | न्तर प्रत्येक भेदमें दो दो                    |           |              |
| कोन-कोन क्षेत्र कर्मभूमि हैं इसका                 |            | ;           | इन्द्रका कथन                                  | २१३       | ४०२          |
| कथन                                               | २०४        | ३९.५        |                                               |           | 700          |
| कवन<br>कर्म शब्दका ग्राप्ते                       | 20%        | ₹ € %       | ऐशान कल्पतकके देवींमें प्रवीचार               |           |              |
| मनुष्यं की उत्कृष्ट तथा जवन्य थायु                |            | 1           | का विचार                                      | २१४       | ४०२          |
| का वर्गान<br>प्रमाग्येक भेद                       | ₹ 014      | ३५५         | शेष कंत्व्वासी देवेंमें प्रवीचारका            |           |              |
| व्रमाग्के भेद                                     | 201        | ३६६         | विचार                                         | 296       | 803          |
| लौकिक प्रमाणके सेर व उनका                         |            | ,           | कल्पातीत देवोंमें श्रप्रवीचारका कथन           |           | 850          |
| विशेष विचार                                       | २०३        | F ( 5       | भवनवासी देवींके भेद                           | २१६       | ४०३          |
| ्लो <b>को</b> त्तर प्रमाणके भेद व उनका            |            |             | भवनवासी शब्दका त्र्यर्थ                       | २१६       | ४०३          |
| विशेष विचार                                       | २०६        | ३८६         | त्र्य <b>सु</b> र संज्ञाका कारण युद्ध नहीं है | २१६       | 603          |
| ब्रध्य <mark>प्रमा</mark> ग्के भेद्र व उनका विचार |            |             | कुमार शब्दकी सार्थकता                         | २१६       | 606          |
| संख्या प्रमाणके भेद व उनका विशेष                  |            | :           |                                               | '         |              |
| विचार                                             |            | ३०६         | उनके वैभवका वर्ग्न                            | २१६       | 806          |
| ्उपमान प्रमासके भेट व उनका                        |            |             | ब्यन्तर देवोंके भेद                           | २१७       | 808          |
|                                                   |            |             | व्यन्तर शब्दका ग्रर्थ                         | २१७       | 606          |
|                                                   |            |             | किन्नर ग्रादि संज्ञात्रींका कथन               |           | 806          |
| न्तेत्र प्रमाणके भेड                              | 202        | 335         | व्यन्तर द्वोंका निवासस्थान                    | २१७       | 80%          |
| काल प्रमासका वर्रान                               | 305        | 335         | उयोतिष्क देवींके भेद                          | २१८       | 804          |
|                                                   |            | 335         | ज्योतिष्क सब्दका ऋर्थ                         | २१८       | 80%          |
| तिर्यग्योनिजोंकी उत्कृष्ट श्रीर जबन्य             |            |             | स्र्ये ग्रादि शब्दोंका पौर्वापर्य विचार       | २१८       | 808          |
| श्रायु                                            | २०९        | •           | ज्योतिष्क देवींका निवास-स्थान                 |           | 80%          |
|                                                   |            | 338         | ज्योतिष्कींके विमान स्त्रादि वैभवका           |           |              |
| तिर्यञ्चोंके मेद तथा उनकी उन्हर                   |            |             | वर्गान                                        | 386       | 30%          |
|                                                   |            |             | मनुष्यलोकमें ज्योतिष्कोंका गमन विचा           |           | ४०६          |
|                                                   |            |             | ज्योतिष्क विमानींके गमन करनेका                |           |              |
| तिर्यञ्चोंकी कायस्थिति                            | २१०        | 800         | कारगा                                         | २२०       | ४०६          |

|                                                       | मृल पृष्ठ    | हिन्दी पृष्ट | 1                                                                                                        | नृत पृष्ठ        | हिन्दी पृष्ठ |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| सूत्रमें सर्वार्थसिद्धि पटको प्रथक घटण<br>करनेका कारण | ₽ <i>₹</i> 9 | ८१६          | एक जीवपदार्थ नाना रूप है इस बात<br>का विविध युक्तियों द्वारा समर्थन<br>ग्रानेकात्मक एक जीवका ज्ञान कराने | o y o            | 388          |
| सीधर्म श्रीर ऐशान देवींकी जबन्य<br>स्थिति             | २४७          | ४१८          | वाला शब्द दो प्रकारसे प्र <del>वृत्त</del><br>होता है                                                    | २५२              | ४ <i>५</i> १ |
| ग्रन्य देवींकी जघन्य स्थिति                           | २४८          | 868          | वे क्रम श्रीर योगपत्र कालादिके मेटकी                                                                     |                  |              |
| द्वितीय श्रादि नरकांकी जघन्य स्थिति                   |              | :            | मुख्यता श्रीर गीग्ताम होते हैं                                                                           | ०४२              | 858          |
| का वर्णन                                              | २४८          | 838          | मकलादेश ग्रीर विकलादेशका ग्रर्थ                                                                          | 5,7,5            | ४२२          |
| प्रथम नरककी जधन्य स्थिति                              | २४८          | 813          | सकनादेशमें सप्तभङ्गीकी संघटना                                                                            | २५३              | ४२२          |
| भवनवासी देवोंकी जघन्य स्थिति                          | २४४          | ४१९          | मात भन्न ही क्यों होते हैं इस बातका                                                                      |                  | 14.4.        |
| व्यन्तरीकी जधन्य स्थित                                | .289         | 818          | विचार                                                                                                    | इ.भू.इ<br>इ.भू.इ | ४घ२<br>४२३   |
| च्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति                           | <b>२</b> ४९  | 818          | 'स्थादरूयेव जीवः' भङ्गका स्पष्टीकरस्<br>'स्थादरूयेव जीवः' यह भङ्ग पर्याप्त है,                           | V 1/2            | 0            |
| ज्योतिषयांका उत्कृष्ट स्थिति                          | २४६          | 819          | स्वादस्ययं जावः यह मन्न पतात हा<br>ग्रन्य मङ्गोकी क्या ग्रावश्यकता                                       |                  |              |
| ज्योतिषियोंकी जवन्य स्थिति                            | २४९          | 818          | इस शंकाका परिहार व अन्य                                                                                  |                  |              |
| उयोतिष्क देवींके चन्द्र श्रादि भेदींकी                |              |              | उपयोगी शंका समाधान                                                                                       | २्४३             | 823          |
| उत्कृष्ट स्थिति                                       | 5 48         | 398          | काल ग्रान्म रूप ग्रादिके द्वारा विचार                                                                    |                  | 22%          |
| लोकान्तिकांकी स्थितिका वर्णन                          | २४०          | 388          | शेष मङ्गोका विचार व शंकः समाधान                                                                          | २५६              | ४२७          |

#### श्रीमद्भट्टाकलङ्कदेवविरचितं

## तत्त्वार्थवार्तिकम्

प्रणम्य सर्वविज्ञानमहास्पदमुरुश्रियम् । <sup>१</sup>निर्घृ तकल्मषं वीरं वक्ष्ये तत्त्वार्थवार्तिकम् ॥१॥

श्रेयोमार्गप्रतिपित्सात्मद्रव्यप्रसिद्धेः ।१। उपयोगस्वभावस्यात्मनः श्रेयसा योक्ष्यमाणस्य प्रसिद्धौ सत्यां तन्मार्गप्रतिपित्सोत्पद्यते । कथम् ?

चिकित्साविशेष प्रतिपत्तिवत् ।२। यथा व्याधिनिवृत्तिजफलश्रेयसा योक्ष्यमाणस्य चिकि-त्स्यस्य प्रसिद्धौ चिकित्सामार्गविशेषप्रतिषित्सोत्पद्यते तथा आत्मद्रव्यप्रसिद्धौ श्रेयोमार्गप्रति-षित्सेति । तस्मात् साधीयसी मोक्षमार्गव्याख्या स्वायम्भवीति । किञ्च,

सर्वार्थप्रधानत्वात् ।३। संसारिणः पुरुषस्य सर्वेष्वर्थेषु मोक्षः प्रधानम्, प्रधाने च क्वतो यत्नः फलवान् भवति तस्मात्तन्मार्गोपदेशः कार्यः तदर्थत्वात् । '

मोक्षोपदेशः पुरुषार्थप्रधानत्वादिति चेत्; नः जिज्ञासमानार्थिप्रश्नापेक्षिप्रतिवचनसञ्जा- १० वात् । आहं मोक्षोपदेश एव कार्यो न मार्गोपदेशः । कस्मात् ? पुरुषार्थप्रधानत्वात् । सर्वश्रेयो- भ्यः पुंसो मोक्ष एव परं श्रेयः आत्यन्तिकानुपमश्रेयस्त्वादिति ; तन्नः जिज्ञासमानार्थिप्रश्नापेक्षि- प्रतिवचनसद्भावात् । योऽसौ भोक्षेणार्थी जिज्ञासमानः स मार्गमेव पृष्टवान् न मोक्षम्, अतस्त- न्मार्गोपदेश एव न्याय्यः ।

मोक्षमेव कस्मान्नाप्राक्षीदिति चेत् ? नः कार्यविशेषसम्प्रतिपत्तेः ।५। स्यादेतत् –अयं प्रष्टा १४ मोक्षमेव कस्मान्न पृष्टवान् कैमर्थक्यान्मार्गं पृष्टवानिति ? तन्नः कार्यविशेषसम्प्रतिपत्तेः । मोक्षकार्यं प्रति सर्वेषां सद्वादिनां 'सम्प्रतिपत्तेर्नं कारणं प्रति ।

कारणं तु प्रति विप्रतिपत्तिः, पाटलिपुत्रमार्गविप्रतिपत्तिवत् ।६। यथा केचित् पुरुषा नानादिग्भागापेक्षिषु मार्गेषु विप्रतिपद्यन्ते न पाटलिपुत्रे प्राप्तत्र्ये, तथा मोक्षकार्यः प्रतिपद्य तदर्थमादृताः सर्वे सद्वादिनस्तत्कारणेषु विप्रतिपद्यन्ते । तद्यथा, केचित्तावदाहुः—ज्ञानादेव २० मोक्ष इति । अपर आहुः—ज्ञानवैराग्याभ्यनिति । पदार्थावबोधो ज्ञानम्, विषयसुखान-भिष्वङ्गलक्षणं वैराग्यमिति । अपर आहुः—िक्रयात एव मोक्ष इति अ"नित्यकर्महेतुकं निर्वाणम्" [ ] इति वचनात् । किञ्च,

१ निर्धोत- मु०, ग्रा०, ब०, द०। २ -वप्रवृत्ति - मु०, ग्रा०, ब०, द०। ३ मोक्षेणांपि जि-मु०, ग्रा०, ब०, द०। ४ सम्प्रतिपत्तिनं मु०, ग्रा०, ब०, द०। ५ ज्ञानचारित्रादिषु -सम्पा०। ६ नैयायिकाः -सम्पा०। ७ योगदर्शनिनः -सम्पा०। = मीमांसकाः -सम्पा०। पराभिप्रायनिवृत्त्यशक्यत्वात् ।७। त च परस्य प्रष्टुः प्रश्नाभिप्रायोऽसमदादिभिः शक्यो निवर्तयितुं 'मा प्राक्षीर्मागं मोक्षं पृच्छ' इति', भिन्नमृचित्वाल्टोकस्य ।

कल्पनाभेदात्तिद्विप्रतिपत्तिरिति चेत्ः नः कर्मविप्रमोक्षसामान्यात् ।८। आह- न मोक्षं प्रति सम्प्रतिपत्तिरित किन्तु विप्रतिपत्तिरेव । करमात् ? कल्पनाभेदात् । अन्येऽन्यथालक्षणं मोक्षं परिकल्पयन्ति-'रूपवेदनासंजा'संस्कार'विज्ञानपञ्चकस्कन्धनिरोधादभावो मोक्षः' इति । 'गुणपुरूपान्तरोपलब्धौ प्रतिस्वप्नलुप्तविवेकज्ञानवत् अनिभव्यक्तचैतन्यस्वरूपावस्था मोक्षः' इत्यपरे'। 'बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेपप्रयत्नधर्माधर्मसंस्कारनवात्मगुणात्यन्तोच्छेदो मोक्षः' इत्यन्ये'। तस्मात् कल्पनाभेदात् मोक्षं प्रति विप्रतिपत्तिरितिः 'तन्नः कर्मविप्रमोक्षसामान्यात् । सर्वेपां हि प्रवादिनां यां तामवस्थां प्राप्य कृत्स्नकर्मविप्रमोक्ष एव मोक्षोऽभिप्रेत इति अस्माकीनसमयाविरोधात् मोक्षकार्यः प्रति सम्प्रतिपत्तिः ।

कार्यविशेषोपलम्भात् कारणान्वेषणप्रवृत्तिरित चेत्; नः अनुमानतस्तित्सद्धेर्घटोयन्त्रभान्तिनिवृत्तिवत् ।९। आह-कार्यविशेषमुपलभ्य लौकिकाः कारणान्वेषणं प्रति आद्वियन्ते यथा
ज्वरादिरोगदर्शनात्तःकारणान्वेषणं भिषक् प्रवर्तते चिकित्साप्रसिद्धचर्थं तथा मोक्षदर्शनात्तःत्कारणान्वेषणं न्याय्यम् । न चासौ दृश्यते, तस्मान्मोक्षकारणान्वेषणाभाव इति; तन्नः;
श्य अनुमानतस्तित्सद्धेः । प्रत्यक्षतोऽनुपलभ्यमानस्यापि मोक्षकार्यस्यानुमानत उपलब्धौ मोक्षकारणान्वेषणं युक्तं घटीयन्त्रभ्रान्तिनिवृत्तिवत् । यथा वलीवर्दपरिभ्रमणापादितारगर्तभ्रान्ति
घटीयन्त्रभ्रान्तिजनिकां वलीवर्दपरिभ्रमणाभावे चारगर्तभ्रान्त्यभावाद् घटीयन्त्रभ्रान्तिनिवृत्ति
च प्रत्यक्षत उपलभ्य सामान्यतोदृष्टादनुमानाद् बलीवर्दतुल्यकमोदयापादितां चतुर्गत्यरगर्तभ्रान्ति द्यारीरमानसविविधवेदनाघटीयन्त्रभ्रान्तिज्ञिकां प्रत्यक्षत उपलभ्य ज्ञानदर्शनचारित्राग्निनिद्ग्यस्य कर्मण उदयाभावे चतुर्गत्यरगर्तभ्रान्त्यभावात् संसारघटीयन्त्रभ्रान्तिनिवृत्त्या
भवितव्यमित्यनुमीयते । यासौ संसारघटीयन्त्रभ्रान्तिनिवृत्तिः स एव मोक्ष इति । तस्मादनुमानतो मोक्षकार्यसिद्धेरध्यवस्यामो मोक्षकारणान्वेषणं न्याय्यमिति । किञ्च,

सर्वशिष्टसम्प्रतिपत्तेः ।१०। सर्वे शिष्टाः प्रत्यक्षतोऽनुपलभ्यमानस्यापि मोक्षकार्यस्यानु-मानादस्तित्वमभ्युपेत्य प्रतिनियतमोक्षकारणेषु प्रयतन्ते । किञ्च,

२४ आगमात्तरप्रतिपत्तेः ।११। प्रत्यक्षतोऽनुपलभ्यमानोऽपि मोक्षः आगमादस्तीति निश्चीयते । कथम् ?

सूर्याचन्द्रमसोर्ग्रहणवत् ।१२। यथा सूर्याचन्द्रमसोर्ग्रहणममुष्यां वेलायाम् अमुना वर्णेन अमुना 'दिग्विभागेन सर्वग्रासि नवेत्येवमादि सांवत्सरैरप्रत्यक्षमपि आगमाज्ज्ञायते तथा मोक्षोऽपीति । किञ्च,

स्वसमयिवरोधात् ।१३। 'अप्रत्यक्षत्वात् मोक्षो नास्ति' इति यस्य मतं तस्य स्व-प्थसमयिवरोधो भवति । सर्वे हि समयवादिनो मोक्षादीनर्थानप्रत्यक्षानभिवाञ्छन्ति ।

बन्धकारणानिर्देशादयुक्तिमिति चेत्; नः मिथ्यादर्शनादिवचनात् ।१४। स्यादेतत्-अन्यत्र'

१ -ित चेन्न भि- मु०, म्रा०, ब०, द०। २ बौद्धाः। "प्रदीपस्येव निर्वाणं विमोक्षस्तस्य चेतसः।" -प्रमाणवार्तिकाल० १।४४। ३ निमित्तोद्ग्रहणात्मकं विकल्पविज्ञानम् -सम्पा०। ४ रागद्वेषादि -सम्पा०। ५ सांख्याः। "तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्" -योगसू० १।३। ६ वैशेषिकाः। "नवानामात्मविशेषगुणानामत्यन्तोच्छित्तिर्मोक्षः।" -प्रश० व्यो० पृ० ६३८। ७ -त्रान्निर्दे -मु०, म्रा०, ब०, द०। ६ -विरोधः मु०, म्रा०, ब०, द०। १० म्रागमविरोधः -सम्पा०। ११ सांख्यादिशास्त्रेषु -सम्पा०।

84

बन्धकारणनिर्देशः कृतः **\*"विपर्ययाद् बन्धः"** [सांख्य का० ४४] इत्यादिः , इह तु न कृतः, ततो मोक्षकारणनिर्देशस्यायुक्तिरितिः तन्नः मिथ्यादर्शनादिवचनात् । वक्ष्यते एतत्—**\*"मिथ्या-** दर्शनाविरितप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ।" [त० सू०८।१] इति ।

बन्धपूर्वकत्वान्मोक्षस्य प्राक् तत्कारणनिर्देश इति चेत्; न, आश्वासनार्थत्वात् ।१५। स्यादारेका-प्राङ्मोक्षकारणनिर्देशाद् वन्धकारणनिर्देशो न्याय्यः यतो बन्धपूर्वको मोक्ष इति; तन्न; आश्वासनार्थत्वात् । कथम् ?

बन्धनबद्धवत् ।१६। यथा कारावन्धनबद्धः प्राणी बन्धकारणश्रवणाद् विभेति मोक्ष-कारणश्रवणादास्वसिति, तथा अनादिसंसारकारावरुद्ध आत्मा प्रथममेव बन्धकारण-श्रवणात् मा भैषीत् मोक्षकारणश्रवणाच्च कथमास्वासं यायादिति प्रथमं बन्धकारणमनुक्तवा मोक्षकारणोपदेशः कृतः । किञ्च,

मिथ्यावादिप्रणीतमोक्षकारणितराकरणार्थं वा ।१७। मिथ्यावादिप्रणीतैकद्विमोक्ष-कारणितराकरणार्थोऽयमार्हतो मोक्षकारणितर्देश आदौ कृतः, 'त्रयमेतत् संगतं मोक्षमार्गो नैकशो द्विशो वा' इति ।

अतो विपर्ययमात्रप्रभवां संसारप्रिकयां परिकल्प्य ज्ञानविशेषात्तिद्विनिवृत्तिरित्येवमा-द्यनेकिमथ्यावादिप्रणीतमतिवृत्तये त्रौवध्यविजृम्भितमोक्षकारणप्रदर्शनार्थमाह—

#### सम्यग्दरीनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥१॥ व्हित ।

अपरे 'आरातीयपुरुष'शक्त्यपेक्षत्वांत्सिद्धान्तप्रिक्रयाऽऽविष्करणार्थं मोक्षकारणनिर्देशसम्बन्धेन शास्त्रानुपूर्वीं रचियतुमन्विच्छन् इदमवोचत्' इत्याचक्षते । नात्र शिष्याचार्य्सम्बन्धो विवक्षितः । किन्तु संसारसागर'निमग्नानेकप्राणिगणाभ्युज्जिहीर्पा प्रत्यागूर्णः अन्तरेण मोक्ष-मार्गोपदेशं हितोपदेशो 'दुःष्प्रापः' इति निश्चित्य मोक्षमार्गं व्याचिख्यासुरिदमाहं ।

प्रणिधानिवशेषाहितद्वैविध्यजित्वव्यापारं तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्वर्शनम् । १। प्रणिधानम् उपयोगः परिणामः इत्यनयन्तिरम् । 'येनार्थोऽर्थान्तराद्विशेष्यते यो वाऽर्थान्तरगन्तात्पर्यायाद् विशिष्यते सः विशेषः, विशिष्टिका विशेषः, प्रणिधानमेव विशेषः प्रणिधान-विशेषः, प्रणिधानस्य वा विशेषः प्रणिधानविशेषः । आहितम् आत्मसात्कृतं परिगृहीतम् इत्यन्यान्तरम् । विधयुवतगतप्रकाराः समानार्थाः । निसर्गाधिगमभेदाद् द्वौ विधावस्येति द्विविधम्, द्विविधस्य भावः कर्म वा द्वैविध्यम् । प्रणिधानिवशेषेणाहितं प्रणिधानिवशेषाहितम् । प्रणिधानिवशेषाहितद्वैविध्यम् । जिनतः प्रादुर्भावितः, व्यापृति-वर्थापारः अर्थप्रापणसमर्थः कियाप्रयोगः । जिनतो व्यापारोऽस्य जिनतव्यापारम् । कश्चास्य व्यापारः ? इह अन्तर्दर्शनमोहोपशमक्षयक्षवोपशमपर्यायपरिणामाद् वाह्यपरिणामकारणापा- ३० दिताद् आत्मनो जीवादिपदार्थविचारविवयोऽधिगमो निसर्गश्च व्यापारः । प्रणिधानिवशेषा-

१ - दि इ - मु०, म्रा०, ब०, द०। २ 'इति' नास्ति म्रा०। ३ - ष सब्यपेक्ष-ता०। ४ - गरेनि ता०, १४०, द०। ५ उद्यतः। ६ तुलना— ''नर्ते च मोक्षमार्गाद् हितोपदेशोऽस्ति जगित कृत्स्नेऽस्मिन्।'' - त० भा० का० ३१। ७ तत्र सम्यग्वशंनस्य कारणभेदलक्षणानां वध्यमाणत्वादिह उद्देशमात्रमाह। ६ विशुद्धमध्यवसायिमत्यर्थः। ६ सास्नादिमत्त्वादिना गवादिः म्रश्वादेः। १० केसरादेः। ११ परोपदेशान-पेक्षत्वमितियावत।

हितद्वैविध्यमेव जनित्रव्यापारं प्रणिधानिविद्येषाहितद्वैविध्यजनितव्यापारं तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्य-ग्दर्शनम् । अस्यार्थः उत्तरत्र वक्ष्यते ।

ेतयप्रमाणविकल्पपूर्वको जीवाद्यथंयाथात्म्यावगमः सम्यग्ज्ञातम् ।२। नयौ च प्रमाणे च नयप्रमाणानि, तेषां विकल्पाः नयप्रमाणविकल्पाः । द्वौ नयौ द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्च, द्वे प्रमाणे प्रत्यक्षं परोक्षं च, तेषां विकल्पाः नैगमादयो मत्यादयश्च वक्ष्यन्ते । पूर्वशब्दस्तत्कारणवाची । नयप्रमाणविकल्पपूर्वको नयप्रमाणविकल्पहेतुकः इत्यर्थः । येन येन प्रकारेण जीवादयः पदार्था अवस्थिताः तेन तेनावगमः जीवाद्यर्थयायात्म्यावगमः सम्यग्ज्ञातम् । मोहसंशयविपर्यय-तिवृत्त्यर्थे सम्यग्वियेषणम् ।

'संसारकारणविनिवृत्ति प्रत्यागूर्णस्य ज्ञानवतो 'बाह्चाभ्यन्तरिक्रयाविशेषोपरमः' सम्यक्चारित्रम् ।३। संसारः पञ्चिविधः द्रव्यक्षेत्रकालभवभावपरिवर्तनभेदात् । तस्य कारणं कर्म अष्टिवधम्, तस्य विशेषेणात्यन्तिकी निवृत्तिः संसारकारणविनिवृत्तिः, तां प्रत्यागूर्णस्योद्यतस्य, ज्ञानवत इति प्रशंसायां मतुः, यथा रूपवानिति प्रशंसायुक्तस्य सत्ता कथ्यते । निह् कस्यचिद्रूपं नास्ति, प्रशस्तं तु नास्ति, तथा ज्ञानमस्यास्तीति ज्ञानवानिति प्रशंसायुक्तस्य सत्ता कथ्यते । न कस्यचिज्ज्ञानं नास्ति सर्थं एवात्मा ज्ञानवान् चैतन्यात्, मिथ्यादर्शनोदये विपरीतार्थग्राहित्वात् मिथ्यादृष्टिरज्ञः, तदभावे यायात्मयेनार्थविभावनात् सम्यव्हृष्टः प्रशस्तज्ञानः,
तस्य ज्ञानवतः । किया कियान्तराद्विशिष्यते येन सं विशेषः, विशिष्टिर्वा विशेषः । स द्विविधो
बाह्च आभ्यन्तरञ्चिति । बाह्चो वाचिकः कायिकश्च बाहचेन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्, आभ्यन्तरो
मानसः छत्रस्थाप्रत्यक्षत्वात् , तस्योपरमः सम्यक्चारित्रिमत्युच्यते । स पुनः परमोत्कृष्टो
भवति वीतरागेषु यथाख्यातचारित्रसंज्ञकः । आरातीयेषु संयतासंयतादिषु सूक्ष्मसाम्परायिकान्तेषु प्रकर्षाप्रकर्षयोगी भवति ।

ज्ञानदर्शनयोः करणसाधनत्वं कर्मसाधनश्चारित्रशब्दः ।४। ज्ञानं दर्शनिमिति करण-साधनावेतौ शब्दौ, \*"करणाधिकरणयोः" [जैने० २।४।९९] इति युटो विधानात् । कर्मसाधन-श्चारित्रशब्दः \*"भूविष्णभ्यो णित्रश्चरेवृं त्ते" [उणादि० ४।१७७-७८] इति कर्मणि विधानात् । ज्ञानदर्शनशन्तिविशेषशुद्धिसन्निथाने जीवाशीनर्थानात्मा जानाति पश्यति वा येन तज्ज्ञानं दर्शनं च । चारित्रमोहोपशमक्षयक्षयोपशमसद्भावे चर्यते तदिति चारित्रम् ।

कर्तृ करणयोरन्यत्वादन्यत्वमात्मज्ञानादीनां परश्वादिवदिति चेत्ः नः तत्परिणामाद-ग्निवत् ।५। स्यादारेका-ज्ञानदर्शनयोरात्मद्रव्यादन्यत्वम्, कस्मात् ? दृष्टत्वात् देवदत्तपर-शुवदितिः तन्नः कि कारणम् ? तत्परिणामादिग्निवत् । यथा वाहचद्रव्यादिपञ्चतयहेतुसिन्नधाने सति आभ्यन्तरपरिणामवशात् 'तेजस्कायिकनामकर्मोदयाविभीवितौष्ण्यपर्याय आत्मा

१ तथैव निर्देश्यमाणत्वात् सम्यग्ज्ञानलक्षणिमह निरुवितलभ्यं व्याचष्टे । २ सम्यक्चारित्रं निरुवितगम्यलक्षणमाह । ३ विनिवृत्तिः सम्यक्चारित्रमित्युच्यमाने शोर्षोपहारादिषु स्वशीर्षादिद्वय्यनिवृत्तिः सम्यकर्षादिस्वगुणनिवृत्तिश्च तन्माभूदिति क्रियाग्रहणम् । ४ बहिःक्रियायाः कायवाग्योगरूपाया एव आभ्यन्तरक्रियाया एव वा मनोयोगरूपाया विनिवृत्तिः सम्यक्चारित्रं माभूदिति क्रियाया बाह्यभ्यन्तरिवशेषणम् ।
लाभाद्यर्थं तदृशिक्रयाविनिवृत्तिरिप ( तन्माभूदिति संसारकारणिनवृत्ति प्रत्यागूणंस्येति वचनम् ) नािष मिक्यादृशः सा तद् भवति इति ज्ञानवत इति वचनात् । सम्यग्वशेषणादिह ज्ञानाश्चयता संसारकारण विनिवृत्तिता च लभ्यते । चरित्रशब्दात् बहिरभ्यन्तरिक्याविनिवृत्तिता सम्यक्चारित्रस्य सिद्धा तदभावे तद्भावानुपपतेः । ५ —त्रमुच्यते ता०, ग्रा०, ब०, द० । ६ तंज— मु० ।

तत्परिणामादिग्नव्यपदेशभाग् भवति, स एवम्भूतनयवक्तव्यतया उष्णपर्यायादनन्यः, तथा एवम्भू-तनयवक्तव्यवशाज् ज्ञानदर्शनपर्यायपरिणत आत्मैव ज्ञानं दर्शनं च तत्स्वाभाव्यात् ।

अतत्स्वाभाव्येऽनवधारणप्रसङ्गोऽग्निवत् ।६। यथा अग्निरुष्णवर्यायेणान्यद्रव्यासाधारणेना-वद्यार्यते 'अयमग्निः' इति, स चेत्तत्स्वभावो न भवेत् प्रतिविशिष्टासाधारणपर्यायाभावादग्नेरनव-धारणप्रसङ्गः । तथा आत्मनोऽपि ज्ञानादन्यत्वेऽनवधारणम्, यतोक्यमन्यद्रव्यासाधारणज्ञान-पर्यायः तत्स्वभावात्, ततोऽनन्यो द्रव्यायदिशात् । स चेन्न ज्ञानस्वभावः सत्येवमज्ञः स्यात्, ततश्चास्यानवधारणप्रसङ्गः ।

अर्थान्तरात् संप्रत्यय इति चेंत्; नः उभयासत्त्वात् ।७। स्यादेतःत्—अन्यत्वे सत्यपि नानवधार-णम् । कुतः ? यस्मादर्थान्तरात् संप्रत्ययः नीलीद्रव्यसम्बन्धाच्छाटीपटकम्बलादिषु नीलसम्प्रत्य-वत्। यथा अर्थान्तरभूतेन नीलीद्रच्येण सम्बद्धत्वाच्छाटीपटकम्बलादिषु नीलसम्प्रत्ययः तथा १० अर्थान्तरभृतोष्णग्णसमवायाद्ष्णोऽग्निः, आत्मा चार्थान्तरभूतज्ञानगुणसमवायाज् ज्ञ इति; तन्नः कि कारणम् ? उभयासत्त्वात् । दण्डदण्डिवत् । यथा दण्डसम्बन्धात् प्राग्दण्डी जात्यादिभिर्लक्षणैः स्वतः सिद्धत्वात् सन्, दण्डोऽपि प्राग्दण्डिसम्बन्धाद्वृत्तद्राधिमादिना लक्षणेन स्वतः सिद्धत्वात् सन्, अतो दण्डयोगाद्दण्डीत्येतन्न्याय्यम्, तथा नीलद्भव्ययोगाच्छाटचादि नीलमित्येतन्न्याय्यम्, तथोष्णगुणयोगान्न प्रागग्ने रन्यद्विशेषलक्षणं सद्भावस्य प्रख्यापकमस्तीति असन्नग्निः, उष्ण-स्यापि प्रागग्नियोगादसत्त्वं निराश्रयगुणाभावात् । न चासतोः सम्बन्धो दृष्ट इष्टो वा । आत्म-नोऽपि ज्ञानगुणयोगात् प्रागसत्त्वं विशेषलक्षणाभावात् । ज्ञानस्याप्यात्मद्रव्यसंबन्धात् प्रागसत्त्वं निराश्रयगुणाभावात् । नचासतोः सम्बन्धो दृष्ट इष्टो वा । तस्मादुभयासत्त्वान्नार्थान्तरात् संप्रत्ययः । किञ्च,

उभयथाप्यसद्भावात् ।८। कथम् ?

<sup>८</sup>सर्वासद्वादिवत् ।९। इदमसि त्वं प्रष्टव्यः-उष्णगुणोगात् प्रागरना उष्ण इति ज्ञानं स्याद्वा, न वेति ? य दि प्रागुष्णगुणयोगादग्नावुष्ण इति ज्ञानं । स्यात्ः कैमर्थक्यादुष्णगुणयोगः प्रार्थ्यते ? अथ नास्ति; अतोज्युष्णज्ञानाभावात्, अनुष्णस्वभावस्याग्नेः उष्णगुणयोगादुष्ण इति व्यपदेशाभावः ११ । किञ्च,

अनवस्थाप्रतिज्ञाहानिदोषप्रसङ्गात् ।१०। कथम् ?

२४ सर्वसत्प्रतिपक्षवादिवत् ।११। यथा यद्युष्णगुणयोगादग्निरुष्णः; अथोष्णगुणः, केन योगादुष्णः ? स्वभावादिति चेत्; अग्नौ कोऽपरितोपः ? उष्णत्वादुष्णगुणस्योष्णत्व-मिति चेत्; उष्णत्वस्योष्वत्वं कृतः ? स्वत एवेति चेत्; अग्नौ कोऽपरितोपः ? अथाग्नेरुष्णत्वं स्वत एव मासिधदिति उष्णत्वस्याप्यन्यदुष्णत्वमस्ति तस्याप्यन्यदित्यनवस्था । अथानवस्था माभूदिति स्वत एवोष्णत्वस्योष्णत्वम्, ननु प्रतिज्ञाहानिः 'अर्थान्तरात् ३० संप्रत्ययः' इति । तथा यदि ज्ञानगुणयोगादात्मा ज्ञः, अथ ज्ञानगुणः केन योगात्? स्वभावादिति चेत्; आत्मिन कोऽपरितोषः । ज्ञानत्वाज्ज्ञानगुणस्य ज्ञानव्यपदेश इति चेत्; ज्ञानत्वस्य ज्ञानत्वं कुतः ? स्वत एवेति चेत्; आत्मिन कोऽपरितोपः ? अथात्मनो ज्ञत्वं स्वत

१-क्तब्वतावशा-मु०, ग्रा०, ब०, द०। २ -नं च दर्शनं मु०, ग्रा०, ब०, द०। ३ सम्बन्ध-ग्रा०, ब०, मु०। ४ वार्था-मु०, स्रा०, ब०। ५ ब्यतिरेकदृष्टान्तोऽयम् । ६ स दण्डो मु०, स्रा०, ब०। ७ सतो मु०, म्रा०, ब०। ८ सर्वसद्वादि- श्र०। ६ इदमस्तित्वं मु०, म्रा०, ब०। 'इदं त्वं प्रव्टब्योऽसि' इत्यर्थः-सम्पा । १० -नं के- मु०, ग्रा०, ब०, द० । ११ -भावात् किञ्च ता०, मु०, ग्रा०, ब०, द० ।

एव मासिधदिति ज्ञानत्वस्याप्यन्यज्ज्ञानत्वमस्ति 'तस्याप्यन्यत् तस्याप्यन्यदित्यनवस्था । अथानवस्था माभृदिति स्वत एव ज्ञानत्वस्य ज्ञानत्विमण्डं ननु प्रतिज्ञाहानिः 'अथिन्तरात् संप्रत्ययः' इति । किञ्च,

तत्परिणामाभावात् ।१२। यथा दण्डसंबन्धेऽपि दण्डिनो न दण्डपरिणामः दण्डिव्यपदेशमात्रप्रतिष्ठमभात् तिवा उष्णगुणस्योष्णत्वसामान्यिवशेषसंबन्धे नोष्णत्वं गुण-सामान्यविशेषपदार्थभेदात्, अत 'उष्णत्ववानुष्णगुणः' इत्यासक्तं न तु 'उष्णः' इति । तथोष्णगुणसंबन्धेऽष्यग्नेर्नोष्णत्वं द्रव्य-गुणपदार्थभेदात्, अत 'उष्णवानग्निः' इत्यासक्तं न तु स्वयम् 'उष्णः' इति ।

समवायादिति चेत्; नः प्रतिनियमाभावात् ।१३। स्यान्मतम्-समवायो नामायृतसिद्धत्रक्षणः संबन्ध इहेदंबुद्धधभिधानप्रवृत्तिहेतुः तेनैकत्विमव नीतानां व्यपदेशो भवति—उष्णत्व१० समवायादुष्णो गृणः, उष्णगुणसमवायाच्चाग्निरुष्ण इतिः, तद्धः, कृतः ? प्रतिनियमाभावात्।
उष्णत्वोष्णगुणयोः अग्न्युष्णयोशचान्यत्वे कोऽयं प्रतिविधिष्टो नियमो यदुष्णगुणस्याग्नावेव
समवायो नाष्म्, शीतगुणस्य चाष्स्वेव समवायो नाग्नौ । उष्णत्वस्य चोष्णगुणेनैव समवायो
न शीतादिगुणान्तरेणेति । तिद्येन विशेषेणायं प्रतिनियम इष्यते न तं पश्यामः । अत एव द्रव्यपरिणाम एवौष्ण्यमिति सिद्धं नान्यस्तत्प्रतिनियमहेतुरस्ति । स्वभावो हेतुरिति चेत्ः तत एव
१४ तत्परिणामसिद्धः । किञ्च,

समवायाभावो वृत्त्यन्तराभावात् ।१४। नास्ति तत्परिकल्पितः समवायः । कृतः ? वृत्त्यन्तराभावात् । यथा गुणादीनां पदार्थानां द्रव्ये समवायसंबन्धाद्वृत्तिरिष्टा तथा समवायः पदार्थान्तरं भृत्वा केन संबन्धेन द्रव्यादिषु वर्त्स्यति समवायान्तराभावात् ? एक एव हि समवायः क्ष"तत्त्वं भावेन 'व्याख्यातम्' [वैशे० ७।२।२८] इति वचनात् । न च संयोगेन वृत्तिः युत्तिसद्धचभावात्, युतिसद्धानामप्राप्तिपूर्विका प्राप्तिः संयोगः । न चान्यः संबन्धः संयोगसमवायविलक्षणोऽस्ति येन समवायस्य द्रव्यादिषु वृत्तिः स्यात् । अतः समवायिभिरनभिसंबन्धात् नास्ति खरविषाणवत् समवायः ।

प्राप्तित्वात् प्राप्त्यन्तराभाव इति चेत्; नः; व्यभिचारात् ।१५। स्यान्मतम् –द्रव्यादीनि प्राप्ति-मन्ति अतस्तेषां यया कयाचित् प्राप्त्या भिवतव्यम्, समवायस्तु प्राप्तिनं प्राप्तिमान्, अतः प्राप्त्य-२५ न्तराभावेऽपि स्वत एव प्राप्नोतीतिः; तच्च नः; कस्मात् ? व्यभिचारात् । यथा संयोगः प्राप्ति-रपि सन् प्राप्त्यन्तरेण समवायेन वर्तते तथा समवायस्यापि स्यादिति ।

. प्रदोपविदिति चेत्ः नः तत्पिरणामादनन्यत्विसिद्धेः ।१६। स्यादेतत्—यथा प्रदीपः प्रदीपान्तर-मनपेक्षमाण आत्मानं प्रकाशयित घटादींश्च, तथा समवायः संवन्धान्तरापेक्षामन्तरेणात्मनश्च द्रव्यादिषु वृत्तिहेतुर्द्रव्यादीनां च परस्परत इतिः तन्नः कुतः ? तत्परिणामादनन्यत्विसिद्धेः । यथा प्रदीपः स्वयं प्रकाशपरिणामात् प्रकाशात्मनोऽनन्यः प्रकाशान्तरं नापेक्षते, अन्यथा प्रकाशात्मनोऽन्यत्वे प्रदीपस्याप्रदीपत्वप्रसङ्गः, यतो न प्रकाशात्मानं प्रोज्झ्यान्यः प्रदीपोस्ति, तथा न द्रव्यादन्ये गुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः सन्ति द्रव्यस्यैवोभयपरिणामकारणापेक्षस्य गुणः कर्म

१ तस्याप्यत्यिव-ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। २-वानी-मु०। ३ तस्माद्येन मु०, ग्रा०, ब०, द०। ४ -सिद्धेः ता०। ४ "व्याख्यातिमिति शेषः। तत्त्वमेकत्वं, भावेन सत्त्तया व्याख्यातम्। यथेका सत्ता सर्वत्र सद्बुद्धिप्रवितका तथेक एव समवायः सर्वत्र समवेतबुद्धिप्रवर्तकः स्विलङ्गाविशेषात् विशेषालिङ्गा-भावभच्ये -वैशे० उप०। ६ प्रोह्मान्यः मु०, ग्रा०, ब०।

सामान्यं विशेषः समवाय इत्येवमादिपर्यायान्तरेण परिणामः । यथा प्रदीपः स्वलक्षणप्रसिद्धो घटादिभ्योऽन्यो नैवं समवायः स्वलक्षणप्रसिद्धः द्रव्यादन्योऽस्ति, द्रव्यस्यैव गुणादि-पर्याय-परिणामात् । तस्मान्न प्रदीपवत् समवायसिद्धिः । अन्यथा च द्रव्यादन्यत्वे गुणादीनां द्रव्यस्या-द्रव्यत्वप्रसङ्गो यतो न गुणादिपर्यायान् प्रोज्झ्यान्यद् द्रव्यमस्ति । यदि वा गुणादीन् प्रोज्झ्य द्रव्यं केनिवदन्येन स्वविशेषेण प्रसिद्धं यद् गुणादिभिः सम्बध्यते स विशेष उच्यताम् ? यतो न गुणादिपरित्यागेनान्यो द्रव्यस्य विशेषः स्वतः प्रसिद्धोऽस्ति । अतो द्रव्यपरिणामा एव गुणादय प्रतिद्वम् । किञ्च,

'विशेषविज्ञानाभावात् । १७। यस्य युतायुतसिद्धार्थग्राहकं विज्ञानमेकमस्ति तस्य अयुत-सिद्धानां समवायः युत्तसिद्धानां संयोग इति स्याद्विशेषविज्ञानम्, भवतस्तु 'क्षणिकैकार्थविष-

यत्वाज्ज्ञानानां तद्विशेपविज्ञानाभावः, तदभावात्तद्विवेकाभावः ।

संस्कारादिति चेत्; नः तस्यापि तादात्म्यात् ।१८। स्यादेतत् – ज्ञानजो ज्ञानहेतुश्च संस्कारो-ऽस्ति, तस्यादः सामर्थ्यमितिः तन्नः कुतः ? तस्यापि तादात्म्यात्। एकार्थग्राहिज्ञानजस्य संस्कारस्य चैकार्थग्राहिज्ञानहेतुत्वात्, अनेकार्थग्राहिज्ञानाभावाच्चानेकार्थग्राहिज्ञानसंस्काराभावः, तस्मात् पूर्वोकतो दोषस्तदवस्थ एव ।

अथवा, अयमर्थः—'कर्तृ करणयोरन्यत्वादन्यत्वमात्मज्ञानादीनां परश्वादिवदिति चेत्, नः, तत्परिणामादिग्नवदिति । यथा अग्निरग्निस्वभावादन्यो दहन्—दाहिकयायाः कर्ता । किकरणो दहित ? तत्परिणामादग्न्यात्मेव करणम्, तथा आत्मा ज्ञस्वभावत्वात् ज्ञानादन्यः, तत्परिणामादर्थान् जानन् ज्ञानिकियायाः कर्ता । किकरणो जानाति ? तत्परिणामात् तदेव ज्ञानं करणत्वेन विवध्यते । अन्यथा 'चाऽतत्स्वाभाव्ये अनवधारणप्रसङ्गोऽग्निवत्' इत्येवमादि-वाक्यार्थविवरणं दहनस्वभावापेक्षया योज्यम् । किञ्च,

अनेकान्तात् पर्यायपर्यायिणोर्थान्तरभावस्य घटादिवत् ।१९। यथा घटकपालशकलार्करादीनां नयद्वयार्पणाभेदात् स्यादेकत्वं स्यादन्यत्वम् । कथम् ? इह पर्यायार्थिकगुणभावे
द्वर्व्याथिकप्राधान्यात् पर्यायार्थानपंणात् मृदूपद्रव्याजीवानुपर्योगादिद्रव्याथपंणात् स्यादेकत्वम्,
यतो घटकपालादयो मृदूपद्रव्यार्थं न जहित । तेपामेव द्रव्यार्थिकगुणभावे पर्यायार्थिकप्राधान्याद्
द्रव्यार्थानपंणात् कारणविशेपापादितभेदपर्यायार्थापंणात् स्यादन्यत्वम्, यतोऽन्यो घटपर्यायः
अन्यश्च कपालादिपर्यायः, तथा मृदो घटादिपर्यायाणां च स्यादेकत्वं स्यादन्यत्वम् । कथम् ?
तत्परिणामात् स्यादेकत्वम्, यतो मृदूपमेव उभयपरिणामकारणवशाद् घटकपालादिपर्यायपरिणतं तद्वचपदेशभाग् भवित, नान्या मृत् नान्ये घटादयो मृदूपव्यतिरिक्तघटादिपर्यायाभावात् ।
पर्यायि-पर्यायभेदाच्च स्यादन्यत्वम्, यतः पर्यायि मृद्द्व्यं पर्याया घटादयः । तथा आत्मनोऽपि
ज्ञानादिपर्यायाणां च स्यादेकत्वं स्यान्नात्वम् । कथम् ? पर्यायाधिकगुणभावे द्रव्यार्थिकप्राधान्यात् पर्यायार्थानपंणात् अनादिपारिणामिकचैतन्य जीवद्रव्यादिद्रव्यार्थापंणात् स्यादेकत्वम्, यतो ज्ञानादयोऽनादिपारिणामिकचैतन्यजीवद्रव्यादिद्रव्यार्थां न जहित । तेपामेव
द्रव्यार्थिकगुणभावे पर्यायार्थिकप्राधान्याद् द्रव्यार्थान्पणात् कारणविशेपापादितभेदपर्यायार्थपंणात् स्यादन्यत्वम्, यतोऽन्यो ज्ञानपर्यायोऽन्ये च दर्शनादिपर्यायाः, तथा आत्मनो ज्ञानादिपर्या-

१ इति प्रति— मु०। २ विशेषपरिज्ञा—मु०, ग्रा०, ब०, व०। ३ क्षणिकम् एकार्यविषयञ्च ज्ञानं यतः। ४ —नस्य संस्का – ग्रा०, ब०, मु०, व०। ५ कोऽर्यः। ६ वा त— मु०, श्रा०, ब०, व०। ७ —जीवद्रव्यार्था— मु०, ग्रा०, ब०, व०।

याणां च स्यादेकत्वं स्यादन्यत्वम् । कथम् ? तत्परिणामादेशात् स्यादेकत्वम्, यत आत्मैवोभय-परिणामकारणवशात् ज्ञानादिपर्यायपरिणतो ज्ञानादिव्यपदेशभाग् भवति, नान्य आत्मा नान्ये ज्ञानादयः आत्मद्रव्यव्यतिरिक्तज्ञानादिपर्यायाभावात् । पर्यायपर्यायभेदाच्च स्यादन्यत्वम्, यतः पर्यायो आत्मा पर्याया ज्ञानादयः । तस्मादेकत्वान्यत्वं प्रत्यनेकान्तोपपत्तेः तत्परिणामत्वेऽपि करणभावो यक्तः ।

इतरया हि एकार्थपर्यायादन्यत्वप्राप्तिर्वृक्षवत् ।२०। यस्यैकान्तिकं कर्तृ करणयोरन्यत्वं तस्यैकार्थपर्यायादन्यत्वं प्राप्तम् । कथम् ? वृक्षवत् । यथा 'प्रामादं करोति परश्वादिभिः' इत्यत्र कर्तृ करणयोरन्यत्वं तथा 'भज्यते वृक्षः शासाभारेण' इत्येकस्य वृक्षस्य शासाभारार्थपर्यायादन्यत्वं प्राप्तम्, 'न चादोऽस्ति, यतो न शासाभारादृते अन्यो वृक्षः । न च शास्वाभारादन्यो वृक्षो न भवतीति 'भज्यते वृक्षः शासाभारेण' इति एकार्थपर्यायात्मकः करणनिर्देशो न 'भवति ? तथा नात्मद्रव्यादृते अन्यज्ञानम् । न चात्मद्रव्यादृते नान्यज्ञानमिति 'जानात्यनेनार्थानात्मा' इत्येनकार्थपर्यायात्मकं करणं न भवति ? किञ्च,

करणस्योभयथोपपत्तेद्रंथस्य मूर्तिमदमूर्तिभेदवत् ।२१। यथा द्रव्यस्य मूर्तिमदमूर्ति-भेदादेकान्तपरिग्रहो नास्ति-पृद्गलद्रव्यं मूर्तिमत्, धर्माधर्माकाशकाला अमूर्त्यः, आत्मा वामूर्तिः १४ द्रव्यार्थादेशात् न पर्यायार्थादेशात्, 'तस्यानादिकार्मणशरीरसंबन्धात् । तथा करणं द्वेधा-विभक्ता-ऽविभक्तकर्तृ कभेदात् । कर्तुरन्यद्विभक्तकर्तृ कं यथा 'परशुना छिनत्ति देवदत्तः' इति । कर्तुर-नन्यदविभक्तकर्तृ कं यथा 'अग्निरिन्धनं दहत्यौष्ण्यन् ' इति । तथा 'आत्मा ज्ञानेनार्थान् जानाति' इत्यविभक्तकर्तृ कं करणम् । किञ्च,

दृष्टान्ताच्च कुशूलस्वातन्त्र्यवत् ।२२। यथा 'भिन्ति कुशूलं देवदत्तः' इत्यत्र कुशूलो यदा २० भिदिकियायाः सुकरतया स्वातन्त्र्येण विवक्षितः स्वयमेवात्मानं भिन्ति इति, तदा 'कि करणोऽसावात्मानं भिन्तिः इति विवक्षायां कुशूलात्मैव करणत्वेनोपादीयते । तथा आत्मैव ज्ञाता करणं च भवति । किञ्च,

एकार्थपर्यायिकशेषोपपत्तेरिन्द्राविद्यपदेशवत् ।२३। इहँ कस्यार्थस्य अनेक पर्यायिविशेषोपपत्तिर्दृष्टा । न चास्य तेभ्यः पर्यायेभ्योऽन्यत्वम् । कथम् ? इन्द्रादिव्यपदेशवत् । यथैकस्य
२४ देवराजार्थस्य इन्द्रशकपुरन्दराद्यनेकव्यञ्जनपर्यायिविशेषोपपत्तिः । नच देवराजस्य इन्द्रशकपुरन्दरा दिप्यायेभ्योऽन्यत्वम् । न चानन्यत्वात् येनायमिन्द्रस्तेनैव शकः पुरन्दरो वा, येन वा
शकस्तेनैवेन्द्रः पुरन्दरो वा, येन वा पुरन्दरस्तेनैवेन्द्रः शको वा । कथम् ? इह यत इन्द्रादीनां
प्रतिनियतव्यञ्जनपर्यायोपपत्तिः—इन्द्रनादिन्द्रः शकनाच्छकः पूर्दारणात् पुरन्दर इति । न
चेन्द्रनशकनपूर्वारणव्यञ्जनपर्यायभेदात् देवराज इन्द्रः शकः पुरन्दरो वा न भवति ।
३० भवत्येव । तथैकस्य आत्मनो ज्ञानादिपर्यायिविशेषोपपत्तिः, तस्मादेकार्थपर्यायविशेषोपपत्तेः
नान्यत्वमात्मद्रव्यादेकान्तेन ज्ञानादीनाम् ।

कर्तृ साधनत्वाद्वा दोषाभावः । २४। अयवा, नेमौ ज्ञानदर्शनशब्दौ करणसाधनौ । कि तर्हि ? कर्तृ साधनौ । तथा चारित्रशब्दोऽपि न कर्मसाधनः । कि तर्हि ? कर्तृ साधनः । कथम् ?एवम्भूत-नयवशात् । ज्ञानदर्शनचारित्राणि आत्मैवेष्टः, अतस्तत्परिणामाज्ज्ञानादिपरिणत आत्मैव

१ न बाबोऽस्ति ता०। २ भवन्तीति ग्रा०, ब०, द०,मु०। ३ चामूतंः ग्रा०, ब, द०, मु०, ता०। ४ –हणेनेति ग्रा०। ५ –कत्वप– श्र०। ७ –रपर्यी– श्र०।

3 %

जानातीति ज्ञानम्, पश्यतीति दर्शनम्, चरतीति चारित्रम् । अतो 'य उक्तः-'कर्तृ करणयोरन्य-त्वादन्यत्वमात्मज्ञानादीनाम' इति दोषः; स न भवति ।

लक्षणाभाव इति चेत्ः नः बाहुलकात् ।२५। स्यादेतत्—न लक्षणमस्ति कर्तरि युटो वि-धायकमितिः तन्नः कृतः ? वाहुलकात् ॥"युड् व्याबहुलम्" [जैने० २।३।९४] इति कर्तरि पुट् णित्रश्च यत्र विहिताः ततोऽन्यत्रापि दृश्यन्ते—'त्या भावकर्मणेशेर्द्धिहिताः करणादिष्वपि भवन्ति—स्नात्यनेन स्नानीयश्चूणः, ददात्यस्मै इति दानीयोऽतिथिः, समावर्तन्ते तस्मादिति समावर्तनीयो गुष्टः। करणाधिकरणयोर्यु डुक्तः कर्मादिष्वपि दृश्यते—निरदित तदिति निरदनम्, प्रस्कन्दित तस्मादिति प्रस्कन्दनम्। अथवा,

भावसाधना ज्ञान्स्वेद्सञ्दरः तत्त्वकथनात् दात्रस्य करणव्यपदेशवत् ।२६। यथौदासीन्ये-नावस्थितमच्छिन्दत्तृणादि दात्रं करणमिति व्यपदिश्यते, तथौदासीन्येनावस्थितानि ज्ञान-दर्शनचारित्राणि प्रतिनियतज्ञानदर्शनचरणिकयाव्यापारं प्रति निवृत्तौत्सुक्यानि कथ्यन्ते-कोऽसौ मोक्षमार्गः ? ज्ञानदर्शनचारित्राणि-ज्ञातिज्ञानम्, दृष्टिर्दर्शनम्, चरणं चारित्रमिति । क्रियाव्या-पृतानां तु ज्ञानादीनां कर्त्रादिकारकव्यवहारः ।

व्यक्तिभेदादयुक्तिमिति चेत्; नः एकार्थे शब्दान्यत्वाद् व्यक्तिभेदगतेः ।२७। स्यादेतत्—'ज्ञान-मात्मा' इत्ययुक्तम् । कस्मात् ? व्यक्तिभेदात्, अभिधेयवित्यङ्गसंख्ये भवतोऽभिधानस्येति 'ज्ञान आत्मा' इति प्राप्नोतीतिः; तन्नः किं कारणम् ? एकार्थे शब्दान्यत्वाद् व्यक्तिभेदगतेः—एक-स्मिन्नप्यर्थे शब्दभेदाद् व्यक्तिभेदा दृश्यन्ते, यथा 'गेहं कुटी मठः, पुष्यः तारका नक्षत्रम्' इति, एवं 'ज्ञानमात्मा' इत्यपि स्यात् ।

ज्ञानग्रहणमादौ न्याय्यं तत्पूर्वकत्वादृर्शनस्य ।२८। आह्-इह ज्ञानग्रहणमादौ न्याय्यम् । कुतः ? तत्पूर्वकत्वादृर्शनस्य, यतः पदार्थतत्त्वोगलन्धिपूर्वकं श्रद्धानम् ।

अल्पाच्तरत्वाच्च ।२९। दर्शनात् ज्ञानमल्पाच्तरम्, अतश्च पूर्व वाच्यम्।

नः उभयोर्युगपत्प्रवृत्तेः,' प्रकाशप्रतापवत् । ३०। नैप दोषः । कुतः ? उभयोर्यु गपत्प्रवृत्तेः । कथम् ? प्रकाशप्रतापवत् । यथा सिवतुर्घनपटलावरणविगमे प्रतापप्रकाशप्रवृत्तिर्यु गपद् भवति तथा ज्ञानदर्शनयोर्यु गपदात्मलाभः । तद्यथा-यदा दर्शनमोहस्योपशमात् क्षयोपशमात् क्षयाद्वा आत्मा सम्यग्दर्शनपर्यायेणाविर्भवति तदैव तस्य मत्यज्ञानश्रुताज्ञाननिवृत्तिपर्वकं मितज्ञानं श्रुतज्ञानं चाविर्भवति ।

दर्शनस्यैवाभ्यहितत्वात् ।३१। यदप्युक्तम् –'अल्पाच्तरत्वाज्ज्ञानस्य पूर्वनिपातः' इति ; तदसत् ; कस्मात् ? दर्शनस्यैव अभ्यहिंतत्वात् । ज्ञानाद्दर्शनमेवाभ्यहिंतम्, दर्शनसिन्नधाने सत्यज्ञानस्यापि ज्ञानभावात्, ज्ञात्वाप्यश्रद्दधतस्तदभावात् ।

मध्ये ज्ञानवचनम्, ज्ञानपूर्वकत्वाच्चारित्रस्य ।३२। यतो जीवादिपदार्थतत्त्वज्ञानसित्त- ३० धाने सित 'चारित्रमोहस्योपशमात् क्षयोपशमात् क्षयाद्वा कर्मादानहेतुकियाविशेषोपरमश्चारित्र-परिणामो भवति, ततश्चारित्रस्य ज्ञानपूर्वकर्त्वात् ज्ञानं पूर्वं प्रयुक्तम् ।

इतरेतरयोगे द्वन्द्वः, मार्गं प्रति परस्परापेक्षाणां प्राधान्यात् ।३३। अयमितरेतरयोगे द्वन्द्वो दर्शनं च ज्ञानं च चारित्रं च दर्शनज्ञानचारित्राणीति । कुतः ? मार्गं प्रति परस्परापेक्षाणां प्राधान्यात् ।

१ यदुक्तं क-श्र०, ता०, मू०। २ व्याभाव-ग्रा०, ब०, द०, मु०। त्याः इति प्रत्यया इत्यर्थः। -श्र० टि०, ता० टि०। ३ प्रतापप्रकाशवत् मुं०, आ०, ब०, द०, । ४ चारित्रमोहोप-मु०, ग्रा०, ब०।

सर्वपदार्थप्रधानत्वाद् बहुवचनान्तः ।३४। यथा प्लक्षन्यग्रोधपलाशा इति अस्त्यादिस-मानकालिकयाणां प्लक्षादीनां परस्परापेक्षाणामितरेतरयोगे द्वन्द्वः सर्वपदार्थप्रधानत्वात् बहुवचनान्तः, तथा दर्शनज्ञानचारित्राणामस्त्यादिसमानकालिकयाणां परस्परापेक्षाणामि-तरेतरयोगे द्वन्द्वः सर्वपदार्थप्रधानत्वाद् बहुवचनान्तः । यतस्त्रयाणामपि दर्शनादीनां 'सहितानां परस्परापेक्षाणां मोक्ष्मस्त्रीत्वं प्रति प्राधान्यं नैकस्य न द्वयोः ।

प्रत्येकं सम्यग्विशेषणपरिसमाप्तिर्भुजिवत् ।३५। यथा 'देवदत्तजिनदत्तगुरुदत्ता भोज्य-न्ताम्' इति भुजिः प्रत्येकं परिसमाप्यते, तथा प्रशंसावचनस्य सम्यक्शव्दस्य प्रत्येकमिस-सम्बन्धो दर्शनादिभिः-सम्यग्दर्शनं सम्यग्जानं सम्यक्चारित्रमिति ।

पूर्वपदसामानाधिकरण्यात् तद्व्यक्तिवचनप्रसङ्ग इति चेत्; नः मोक्षोपायस्यात्मप्रधान-१० त्वात् ।३६। स्यादेतद्-दर्शनादिभिः सामानाधिकरण्यात् तद्व्यक्तिवचने मोक्षमार्गस्य प्राप्नुत इतिः तन्नः कि कारणम् ? मोक्षोपायस्य आत्मप्रधानत्वात् । यो मोक्षमार्गो मोक्षोपायस्तस्य आत्मा स्वभावः 'येनात्मना येन स्वभावेन मोक्षमार्ग उच्यते, सः दर्शनज्ञानचारित्राणा सर्वेषाम-विशिष्ट एकः पुल्लिङगश्च तस्य प्राधान्यात् सत्यिप सामानाधिकरण्ये न तद्वचिनतवचन-प्राप्तिः, यथा 'साधवः प्रमाणम्' इति ।

आत्यन्तिकः सर्वकर्मनिक्षेपो मोक्षः ।३७। 'मोक्ष असने' इत्येतस्य घटा भावसाधनो मोक्षणं मोक्षः असनं क्षेपणमित्यर्थः, स आत्यन्तिकः सर्वकर्मनिक्षेपो मोक्ष इत्युच्यते ।

मृजेः शुद्धिकर्मणो मार्ग इवार्थाभ्यन्तरीकरणात् ।३८। मृष्टः शुद्धोऽसाविति मार्गः, मार्ग इव मार्गः । क उपमार्थः ? यथा स्थाणुकण्टकोपलशकंराद्विदोपरिहतेन मार्गेण मार्गगाः सुखमभिप्रेत-स्थानं गच्छन्ति, तथा मिथ्यादर्शनाऽसंयमादिदोषरिहतेन त्र्यंशेन श्रेयोमार्गेण सुखं मोक्षं गच्छन्ति ।

२० अ**न्वेषणक्रियस्य वा करणत्वोपपत्तेः।३९।** अथवा, 'मार्ग अन्वेषणे' इत्यस्य मार्गः सिध्यति । कुतः? सम्यग्दर्शनादीनां करणत्वोपपत्तेः । मोक्षो येन मार्ग्यते स मोक्षमार्ग इति ।

युक्त्यनिभधानादमार्गं इति चेत्ः नः मिथ्यादर्शनाज्ञानासंयमानां प्रत्यनीकत्वादौषधवत् ।४०। स्यादेतत्, नात्र युक्तिहक्ता—'सम्यग्दर्शनादित्रयमित्थं मोक्षमार्गः' इति,अतोऽस्य मार्गत्वं नोपपद्यते इतिः तन्नः कि कारणम् ? मिथ्यादर्शनाज्ञानासंयमानां प्रत्यनीकत्वात् । कथम् ? औपधवत् । यथा वातादिकारोद्भूतरोगाणां निदानभ्रत्यनीकं स्निग्धरूक्षाद्यौषधमुच्छेदकारणम्, तथा मिथ्यादर्शनाज्ञानासंयमादीनां निदानप्रत्यनीकं सम्यग्दर्शनाद्यौपधमुच्छेदकारणम् ।

इति तत्त्वार्थवार्त्तिके व्याख्यानालङकारे प्रथमेऽध्याये प्रथममाह्निकम् ॥ १ ॥

- 5 C A C -

१ संहतानां मु०। २ येनात्मीयेन स्वभावेन स भो-मु०, ग्रा०, ब०। येनात्माना येन स्वभावेन स मो- व०, श्र०। ३ श्रादिकारणं वातादि। ४ -कथ्या- ब०, ता०। सूत्राणामनुपपत्तिचीवनातत्प- रिहारो विशेषाभिधानञ्चेति वार्तिकलक्षणम् । ५ तत्त्वार्यश्लोकवार्तिकालङकारे शास्त्रलक्षणव्यास्यानावसरे ग्राह्मिकलक्षणमप्युक्तम् - वर्णात्मकं हि पदम्, पदसमुदायविशेषः सूत्रम्, सूत्रसमूहः प्रकरणम्, प्रकर-णसमितिराह्मिकम् । ग्राह्मिकसंघातोऽघ्यायः, ग्रध्यायसमृदायः शास्त्रमिति ।

विपर्ययाद् बन्धस्यात्मलाभे सित ज्ञानादेव तिद्वनिवृत्तेस्त्रित्वानुपपितः ।४१। अत्र किव-दाह-विपर्ययाद् बन्धस्यात्मलाभो भवति तदभावात्तत्त्वज्ञाने सित 'बन्धविनिवृत्तिर्भवति । कार-णाभावाद्धि कार्याभाव इति । बन्धनिवृत्तिरेव च मोक्षः । अतो मोक्षमार्गस्य त्रित्वं नोपपद्यते ।

प्रतिज्ञामात्रमिति चेत्; नः सर्वेषामिवसंवादात् ।४२। स्यादेतत्-प्रतिज्ञामात्रमेतत्-'वि-पर्ययाद् बन्धो भवति' इतिः; तन्नः किं कारणम् ? सर्वेषामिवसंवादात्,। नात्र 'प्रवादिनो विसंवदन्ते । तद्यथा—

'धर्मेण गमनम्'' इत्यादिवचनमेकेषाम् ।४३। \*'धर्मेण गमनमूर्ध्वम्'' [सांख्यका० ४४] भवति-अप्टस् ब्राह्मचसौम्यप्राजापत्येन्द्रगान्धर्वयक्षराक्षसिपशाचेषु । \*'गमनमधस्ताद् भवत्यधर्मेण'' अधर्मेण खलु पट्सु स्थानेषु मानुषपशुमृगमत्स्यसरीसृपस्थावरेषु गमनम् । \*'जानेन चापवर्गा'' यदास्य रजस्तमसोर्गुं णभावात् सत्त्वस्य प्राधान्यात् 'प्रकृतिपुरुषान्तरपरिज्ञानमाविभविति तंनापवर्गः । \*'विषयंयादिष्यते बन्धः'' योऽ'स्याव्यक्तमहदहङ्कारतन्मात्रसंज्ञास्वष्टासु प्रकृतिषु अनात्मीयासु आहङ्कारिकेषु वैकारिकेषु चेन्द्रियेषु आत्मत्वाभिमानः स विपर्ययः, तस्माद् बन्ध इत्येकेषां वचनम् ।

तथा अनात्मीयेष्वात्माभिमानविपर्ययात् तस्य शब्दाद्युपलव्धिरादिः गुणपुरुषान्तरोपल निध्यत्तः। 'यावदस्याविभवतः प्रत्ययः श्रितात्वे त्यवृत्तिषु श्रवणादिषु 'अहं श्रोता' इत्येवमादिः, पाञ्चभौतिके च शिरःपाण्यादिसमूहे शरीरे 'अहं पुरुषः' इति प्रत्ययो भवति, तावदप्रतिबुद्धं निवात् संसारः। गुणपुरुषान्तरोपलब्धिरन्तः, यदा पुरुषवर्जं सर्वे प्रकृतिकृतं विगुणमचेतनं भोग्य-मिति जानाति भोक्तारमकर्तारं चेतनं च पुरुषमन्यं प्रधानादवैति अचेतनांश्च गुणान् तदा तस्य गुणपुरुषान्तरोपलब्धिरन्तः संसारस्य। इति ज्ञानान्मोक्षो विपर्ययाद् वन्ध इत्येकेषाम्।

इच्छाद्वेषाभ्यामपरेषाम् । ४४। इच्छाद्वेपपूर्विका "धर्माधर्मयोः प्रवृत्तिस्ताभ्यां सुखदुःखं तत इच्छाद्वेषौ । न च विमोहस्य तौ मिथ्यादर्शनाभावात् । मोहश्चाज्ञानम् । विमोहस्य यतेः षट्पदार्थतत्त्वज्ञस्य वैराग्यवतः सुखदुःखेच्छाद्वेषाभावः, इच्छाद्वेषाभावाद्धर्माधर्माभावः, तदभावे संयोगाभावोऽप्रादुर्भावश्च, स मोक्षः, तयोर्धर्माधर्मयोरभावे भवत्यपवर्गः । कथम् ? प्रदी-पोपरमे प्रकाशाभाववत् । यद्धि यद्भावं प्रतीत्यात्मानं प्रतिलभते तत्तस्योपरमात्तिरोभावं याति तद्यया प्रदीपोपरमात् प्रकाशाभावः । वन्धश्चादृष्टाद् भवति, कथम् ? अधर्मसंज्ञाददृष्टाद्ज्ञानं भवति, अज्ञानाच्च मोहः, "मोहवत इच्छाद्वेषौ जायेते, इच्छाद्वेषाभ्यां धर्माधर्मौ, स "एष बन्धः, अतः संसारस्य प्रसूतिः । तस्माद् भवत्यदृष्टाभावे संयोगाभावः । कतरस्य संयोगस्याभावः ? जीवनसंज्ञकस्य । धर्माधर्मापेक्षः सदेहस्यात्मनो मनसा संयोगो जीवनम्, " तस्य धर्माधर्मयोरभावादभावोऽप्रादुर्भावश्च प्रत्यग्रशरीरस्यात्यन्तमभावः स मोक्षः । कथमभावो

१ बन्धनिवृ -ग्रा०, ब०, द०, ता०, मु०। २ प्रतिवा- ग्र०, ब०, द०, ता०, मु०। ३ गमनमूध्वंमि- ग्रा०, ब०, मु०। "धर्मेण गमनमूध्वं गमनमधस्ताद् भवत्यधर्मेण। ज्ञानेन चापवर्गः
विपर्ययादिष्यते बन्धः।।" -सांख्यका० ४४ । ४ सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रधानम्।
५-स्यावक्तव्यम- ग्रा०, ब०, मु०। ६ बन्ध इत्येकेषां वचनिमत्यत्रापि योज्यम्। ७ ज्ञानम्।
६ यावत्तावच्च साकत्येऽवधौ मानेऽवारणे इत्यवधौ। ६ ग्रज्ञानात्। १० वैशेषिकाणाम्
-सम्पा०। "इच्छा द्वेषपूर्विका धर्माधर्मप्रवृत्तिः।" -वेशे० सू० ६।२।१४। द्रष्टव्यम् -प्रश० भा० पृ०
१४४-४५। ११ धर्माधर्मप्रवृ ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। १२ ग्रन्ययादर्शनम्। १३ एव मु०,
ग्रा०, ब०। १४ सकायपुरुषमानससंयोगो धर्माद्यपेको जीवनिमिति प्रतिपादनात्। १५ -त्यन्ताभावः
ग्रा०, ब०, द० मु०।

धर्माधर्मयोः ? अनागतानृत्पत्ति-सञ्चितिरोधाम्याम् । अनागतानृत्पत्तिः संचितिनरोधश्च द्विविधोऽभावः । तत्रानागतानृत्पत्तिस्तावत् धर्माधर्मयोः –शरीरेन्द्रियमनोव्यतिरिक्तात्मदर्शनाद् अकुशलस्याप्यमंस्यानृत्पत्तिः तत्साधनानां पारवर्जनात्, धर्मस्यापि तत्साधनानामनभिसम्बन्धात्, नानभिसंदितं कर्म वध्नातीति । संचितिनरोधोऽपि—तदृद्वेगपरिखेदफलादधर्मनाशः, तस्मात् संमारादृद्वेगः । शरीस्तस्वावलोकनात् शीतोण्णशोकादिनिमित्तं शरीरपरिखेदं प्रदायाधर्मोऽतिरिच्यते । भोगदोपदर्शनात् पण्णां च पदार्थानां तत्त्वविनिर्णयात् प्रीतिमारभ्य धर्मस्य विनाशः, अतो मोक्ष इत्यपरेषां दर्शनम् ।

'दुःखादिनिवृत्तिः' इत्यन्येषाम् ।४५। अ"दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषिभथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तराभावाद्मिःश्रेयसाधिगमः' [न्यायम् ० १।१।२] इत्यन्येषां दर्शनम् । पाठं प्रत्युत्तरं मिथ्या-ज्ञानम् । सर्वेषामृत्तरस्य तत्त्वज्ञानाद्मिवृत्तौ यस्तदनन्तरोऽर्थस्तस्य निवृत्तिः । कश्चासौ ? दोषः, स हि मिथ्याज्ञानादनन्तरः तत्कार्यत्वात् । स चोत्तरः 'प्रवृत्तेः, प्रवृत्तिश्चानन्तरा तत्कार्यन्त्वात्, तनो दोषाभावे प्रवृत्त्यभावः । प्रवृत्तिरप्युत्तरा जन्मनः, प्रवृत्तेरभावाज्जन्माभावः तत्कार्यन्त्वात् । तथा जन्मोत्तरं दुःखात्, अतो जन्माभावाद् दुःखनिवृत्तिः । तन्निवृत्तौ 'च आत्यन्तिकः सुखदःखान्पभोगो निःश्येयसमिति ।

'अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः' इत्यादिवचनं केषाञ्चित् । ४६। अविद्या विपर्ययातिमका, सर्व-

१ श्र० प्रती 'ग्रथमंस्य' इति पदम् 'ग्रकुशलस्य' इति पदस्य टिप्पणभूतम् । २ नैयायिकानाम् । ३ धर्माधर्मरूपायाः । ४ य श्रा - श्रा०, ब०, द०, मु० । ५ बौद्धानाम् । "तत्र प्रतीत्यसमृत्पादः शालिस्तम्ब-सुत्रेऽभिहितः। तत्र श्राध्यात्मिकस्य प्रतीत्यसमृत्पादस्य हेतुपनिबन्धनः कतमः यदिदम्- श्रविद्याप्रत्ययाः संस्काराः यावज्जातिप्रत्ययं जरामरणिमति...।" –शिक्षासमुच्चय पु० २१६ । 'तद्यथोक्तमार्यशालिस्तम्ब-सुत्रे- एवम्क्ते मैत्रेयो बोधिसत्वो महासत्त्व श्रायुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदवोचत् । यदुक्तं भगवता धर्मस्वामिना सर्वज्ञेन । यो भिक्षवः प्रतीत्यसमुत्पादं पश्यति स धर्मं पश्यति । यो धर्मं पश्यति स बुद्धं पश्यति । तत्र कतमः प्रतीत्यसमुत्पादो नाम । यदिदमविद्याप्रत्ययाः संस्काराः । संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्, विज्ञानप्रत्ययं नामरूपम्, नामरूपप्रत्ययं षडायतनम्, षडायतनप्रत्ययः स्पर्शः, स्पर्शप्रत्यया वेदना, वेदनप्रत्यया तुष्णा, तृष्णाप्रत्ययमुपादानम्, उपादानप्रत्ययो भवः, भवप्रत्यया जातिः, जातिप्रत्ययाः जरामरणशोकपरिदेवदुःख-बौर्मनस्यादयः ।.....तत्राविद्या कतमा एतेषामेव षण्णां धातूनां येकसंज्ञा, पिण्डसंज्ञा, नित्यसंज्ञा, ध्रुवसंज्ञा, शाश्वतसंज्ञा, सुलसंज्ञा, श्रात्मसंज्ञा, सत्त्वसंज्ञा, जीवसंज्ञा, जन्तुसंज्ञा, मनुजसंज्ञा, मानवसंज्ञा, श्रहङकारमम-कारसंज्ञा, एवमादिविविधमज्ञानिमयमुच्यते ग्रविद्या । एवमविद्यायां सत्यां विषयेषु रागद्वेषमोहाः प्रवर्त्तन्ते, तत्र ये रागद्वेषमोहा विषयेषु श्रमी श्रविद्याप्रत्ययाः संस्कारा इत्युच्यन्ते । वस्तुप्रतिविज्ञाप्तिविज्ञानम् । चत्वारि महाभूतानि च उपावानानि रूपम् ऐकध्यरूपम्, विज्ञानसम्भूताइचत्वारोऽरूपिणः स्कन्धा नाम, तन्नामरूपम् । नामरूपसन्निःसृतानि इन्द्रियाणि षडायतनम् । त्रयाणां धर्माणां सन्निपातः स्पर्शः । स्पर्शा-नुभवो वेदना । वेदनाध्यवसानं तृष्णा । तृष्णावैपुल्यमुपादानम् । उपादाननिर्जातं पुनर्भवजनकं कर्म भवः । भवहेतुकः स्कन्धप्रादुर्भावो जातिः । जात्यभिनिर्वृ त्तानां स्कन्धानां परिपाको जरा । स्कन्धविनाशो मरण-मिति ।" -बोधिचर्या० पं० पृ० ३६८। शिक्षासमु० पृ० २२२। माध्यमिकका० पृ० ५६४। मध्यान्तवि० सू० टी० पु० ४२ । ''पुनरपरं तत्त्वेऽप्रतिपत्तिः मिथ्याप्रतिपत्तिः श्रज्ञानम श्रविद्या । एवम् श्रविद्यायां सत्यां त्रिविधाः संस्कारा श्रभिनिवर्तन्ते- पृण्योपगा श्रपुण्योपगा श्रानिञ्ज्योपगाश्च इम उच्यन्ते श्रविद्याप्रत्ययाः संस्कारा इति । तत्र पुण्योपगानां संस्काराणां पुण्योपगमे च विज्ञानं भवति, ग्रपुण्योपगानां संस्काराणाम् श्रपुण्योपगमे च विज्ञानं भवति, श्रानिञ्ज्योपगानां संस्काराणाम् श्रानिञ्ज्योपगमे च विज्ञानं भवति । इदमुच्यते संस्कारप्रत्ययं विज्ञानिमिति । एवं नामरूपम् । नामरूपविवृद्धचा षड्भिः श्रायतनद्वारैः कृत्यित्रया प्रवर्त्तते, तत् नामरूपप्रत्ययं षडायतनमुच्यते.....।" -शिक्षासमु० प्० २२३।

भावेष्वनित्याः नात्माश्चिद्ः खेषु नित्यसात्मकश्चिसुखाभिमानरूपा । 'तत्प्रत्ययाः संस्कारा इत्यादिवचनं केयाञ्चित्। के पुनस्ते संस्काराः ? रागादयः । ते च त्रिधा पुण्यापुण्यानेज्य- । संस्काराः, यत इदमुच्यते अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः । वस्तुप्रतिविज्ञन्तिर्विज्ञानंभिति । तत्र पुण्योपगानां संस्काराणां पुण्योपगमे च विज्ञानं भवति, अपुण्योपगानां संस्काराणामपुण्योपगमे च विज्ञान भवति, आनेज्योपगानां संस्काराणामानेज्योपगमे च विज्ञानं भवति, यत इदमच्यते संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम् । विज्ञानसंभूताश्चत्वारः स्कन्धा नाम, चत्वारि महाभूतानि रूपम्, नाम च 'रूपं च नामरूपमिति । यत इदम्च्यते विज्ञानप्रत्ययं न।मरूपम् । नामरूपसन्निहि-तानीन्द्रियाणि पडायतनमिति । नामरूपवृद्धचा पड्भिरायतनद्वारैः कृत्यं किया च प्रजायते इति नामरूपप्रत्ययं पडायतनमुच्यते । त्रयाणां धर्माणां सन्निपातः स्पर्शः । केवाम् त्रयाणाम् ? विषयेन्द्रियविज्ञानानाम्, संगतिः स्पर्शः । पड्भ्य आयतनेभ्यः पट् स्पर्शकायाः प्रवर्तन्त इति पडायतनप्रत्ययः स्पर्शः । स्पर्शानुभवनं वेदना । यज्जातीयः स्पर्शो भवति तज्जातीया वेदना प्रवर्तत इतीदमच्यते स्पर्शप्रत्यया वेदनेति । वेदनाध्यवसाना तुष्णा । यतस्तान् वेदनाविशेषा-नास्वादयत्यभिनन्दयत्यध्यवस्यति तृष्यति सा वेदनाप्रत्यया तृष्णोच्यते । तृष्णावैपुल्यमुपादानम् । सा मे प्रिया सानुरागेति भवेन्नित्यमपरित्यागो भयो भयश्च प्रार्थना, तद्च्यते तृष्णाप्रत्यय-मुपादानमिति । उपादाननिमित्तं पुनर्भवजनकं कर्म भवः, एवं प्रार्थयमानः पुनर्भवजनकं कर्म समुत्थापयति कायेन मनसा वाचा । तद्धेतुकः स्कन्यप्रादुर्भावो जातिः । जातिस्कन्धपरिपाको जरा। जात्यभिनिवृ त्तानां स्कन्धानामपचयः परिपाकः, परिपाकाद्विनाशो भवति तन्मरणम्। तदेव १॰ जातिप्रत्ययं जरामरणमुच्यते। १५एवमयं द्वादशाङ्गः प्रतीत्यसमुत्पादोऽन्योन्यहेतुकः। तत्र सर्व-भावेष्वविपरीतदर्शनं विद्या । यत्सर्वभावेष्वनित्यानात्मकाशुचिदुःखेषु अनित्यानात्मकाशुचिदुःख-दर्शनं सा विद्या । ततो मोक्षः । कथम् ?अविद्याया विद्यातो निवृत्तिः, अविद्यानिवृत्तेः संस्कार- २० निरोधः, संस्कारनिरोधाद्विज्ञाननिरोधः, एवम्त्तरेष्वपीति । तदेवमविद्यातो बन्धो भवति विद्यातश्च मोक्ष इति।

मिथ्यादर्शनादेरिति ' मतं भवताम् ।४७। \* "मिथ्यादर्शनाविरितप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः" [त० स० ८।१] इति भवतामार्हतान।मिप मतम् । पदार्थविपरीताभिनिवेशश्रद्धानं मिथ्यादर्शनम्, विपरीताभिनिवेशश्रद्धानं मिथ्यादर्शनम्, विपरीताभिनिवेशश्च मोहात् , मोहश्चाज्ञानमित्यज्ञानाद् बन्धः । अतो मिथ्यादर्शनमादिर्वन्धस्य । सामायिकमात्रप्रतिपत्तेश्च \* "अनन्ताः सामायिकमात्रसिद्धाः" [ ] इति ' वचनात्, सामायिकं च ज्ञानम्, अतः आर्हतानामिप ज्ञानान्मोक्ष इत्यविसंवादात् त्रितयमोक्ष मार्गकल्पना न युक्ता । किञ्च,

दृष्टान्तसामर्थ्याद् वणिक्स्वप्रियेकपुत्रवत् ।४८। एतद्यथा वणिक् स्वप्रियेकपुत्रसदृशविग्रहं

१ -िनत्यानात्मकाशु -ग्ना०, ब०, मु०। २ ग्रविद्याकारणकाः । ३ ग्राविशब्देन उपेक्षोपावीयते । ४ त्रिष्ठाः द०, ता०, १०। १ ग्रौदासीन्य । ६ विकल्पज्ञानिमत्यर्थः । ७ नाम च रूपनाम च नाम मु०। ६ -भवने वे- १०। ६ -ध्यतीति ग्रा०, ब०, द०, मु०। १० तदेवं जा- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ११ ग्रविद्याप्रत्ययाः संस्काराः संस्कारप्रत्ययं विज्ञानं विज्ञानप्रत्ययं नामरूपं नामरूपप्रत्ययं वडायतनम् षडायतनप्रत्ययः स्पर्शः स्पर्शप्रत्यया वेदना वेदनाप्रत्यया तृष्णा तृष्णाप्रत्ययम्पादानम् उपादानप्रत्ययो भवः भवप्रत्यया जातिः जातिप्रत्ययं जरामरणमिति द्वादशाद्यगं प्रतीत्यसमृत्याद इति । १२-नादिरिति मु०। १३ 'श्रूयन्ते चानन्ताः सामायिकमात्रपदसिद्धाः' -तत्त्वार्थभा० सम्बन्धका० २७। १४ यथा मु०।

गजेन।वमृद्यमानं बालमुपलभ्यातिदुःखाभिभवमूर्च्छया गतप्राण इवाभवत्, विनिवृत्तकायादि-कियस्य चास्य कुञलसुहृद्भिरुपायपूर्वकं प्रत्याहितप्राणवृत्तेः स्वपुत्र एव दर्शनविषयमुपनीते 'अयं मम पुत्रः' इत्याविभू ततत्त्वज्ञानस्य स्वपुत्रसादृश्योद्भूतिमध्याज्ञानजनितं दुःखं तदभूतपूर्व-मिवाभवत् । एवमज्ञानाद् वन्धः केवलाच्च ज्ञान।न्मोक्ष इति ।

प्र न वा नान्तरीयकव्याद् रसायनवत् ।४९। न वा एप दोपः । कि कारणम् १नान्तरीयकत्वात्, निह त्रितयमन्तरेण मोक्षप्राप्तिरस्ति । कथम् १ रसायनवत् । यथा न रसायनज्ञानादेव रसायनफल्ने अभिसंबन्धः रसायनश्रद्धानिकयाभावात्, यदि वा रसायनज्ञानमात्रादेव रसायनफल्संबन्धः कस्यचित् दृष्टः सोऽभिधीयताम् १ न चासावस्ति । न च रसायनिकयामात्रादेवः ज्ञानश्रद्धानाभावात् । न च श्रद्धानमात्रादेवः रसायनज्ञानपूर्विक्रयासेवनाभावात् । अतो रसायनज्ञानश्रद्धानिक्रयासेवनोपेतस्य तत्फलेनाभिसंबन्धः इति निःप्रतिद्वन्द्वमेतत् । तथा न मोक्षमार्गज्ञानादेव मोक्षेणाभिसंबन्धो दर्शनचारित्राभावात् । न च श्रद्धानादेवः मोक्षमा र्गज्ञानपूर्वक्रियानुष्टानाभावात् । न च क्रियामात्रादेवः ज्ञानश्रद्धानाभावात् । यतः क्रिया ज्ञानश्रद्धानरिहता
निःफलेति । यदि च ज्ञानमात्रादेव क्वचिदर्थसिद्धिद्वं प्टा साभिधीयताम् १ न चासावस्ति ।
अतो मोक्षमार्गत्रितयकल्पना ज्यायसीति । 'अनन्ताः सामायिकसिद्धाः' इत्येतदिप त्रितयमेव
१४ साध्यति । कथम् १ ज्ञस्वभावस्यात्मनस्तत्त्वं श्रद्धानस्य सामायिकचारित्रोपपत्तेः । समय
एकत्वमभेद इत्यनर्थान्तरम्, समय एव सामायिकं चारित्रं सर्वसावद्यनिवृत्तिरिति अभेदेन
संग्रहादिति । उक्तञ्च—

\*"हतं ज्ञानं िक्रयाहीनं हता चाज्ञानिनां िक्रया । ंधावन् किलान्धको दग्धः पश्यन्नपि च प्रङ्गगुलः ॥१॥ संयोगमेवेह वदन्ति तज्ज्ञा न हचेकचकेण रथः प्रयाति । अन्धश्च पङ्गगुश्च वने प्रविद्यो तौ संप्रयुक्तौ नगरं प्रविद्यौ ॥२॥" [

ज्ञानादेव मोक्ष इति चेत्; अनवस्थानादुपदेशाभावः ।५०। यस्य ज्ञानादेव मोक्षः तस्यान्वस्थानादुपदेशाभावः । यथा प्रदीपस्य तमोनिवृत्तिहेतुत्वात् प्रदीपे सित न मुहूर्तमिप तमोऽवित्रिटते । नहचेतदस्ति 'प्रदीपश्च नाम ज्वलित तमश्चावित्रिटते' इति । तथा 'आत्मपरस्वरूपान्थः वबोधाविर्भावानन्तरमेव आप्तस्य मोक्षः स्यात् । न हचेतद्युक्तिमत् 'ज्ञानं च नाम मोक्षस्य कारमित न च मोक्षः' इति । ततो ज्ञानानन्तरमेवाप्तस्य शरीरेन्द्रियवृत्त्यादि 'निवृत्तेः प्रवचनोप्तः देशाभावः ।

संस्काराक्षयादवस्थानादुपदेश इति चेत्ः नः प्रतिज्ञातिवरोधात् ।५१। स्यादेतत्यावदस्य न संस्कारा न क्षीयन्ते तावदवस्थानिमत्युपदेश उपपन्न इतिः तन्नः कि कारणम् ? प्रतिज्ञात-३० विरोधात् । यद्युत्पन्नज्ञानोऽपि संस्कारक्षयापेक्षत्वादवितिष्ठते न मुच्यते, न तिहं ज्ञानादेव मोक्षः । कुतः ? संस्कारक्षयात् । इति यत्प्रतिज्ञातम्—\*"ज्ञानेन चापवर्गः" [सांख्यका० ४४] इति तिद्वरोधः । किञ्च,

जभयथा दोषोपपत्तेः ।५२। इदिमह संप्रधार्यम्-संस्कारक्षयस्य ज्ञानं वा हेतुः स्यात्, अन्यो वेति ? यदि ज्ञानम्; ननु ज्ञानादेव संस्कारिनरोध इति प्रवचनोपदेशाभावः । अथान्यः; स ३५ कोऽन्यो भवितुमर्हति अन्यतक्चारित्रात्, इति पुनरिप प्रतिज्ञातिवरोध इति । किञ्च,

१ म्रारोग्येण । २ तत्फलेनाभिसम्बन्धः एवमुत्तरत्रापि । ३ न च रसायनश्रद्धान- मु,० म्रा०, ब०, द०। ४ मार्गोज्ञा- मु०। ५ म्रात्मस्वरूपा- मु०, मा०, ब०, द०, । ६ इच्छावाक्प्रवृत्त्यादि ।

प्रवरपाद नुष्ठानाः । हिष्टस्ट इत्यादेच । ५३। यदि ज्ञानादेव मोक्षः, ननु ज्ञान एव यत्नः कार्य्यः, शिरस्तुण्डमुण्डन-काषायाम्बरघारणादिलक्षणप्रवर्णया-यम-नियम-भावनाद्यभावप्रसङ्गः स्यात् ।

ज्ञानवराग्यकल्पनायामपि ।५४। किम् ? 'अवस्थानाभावादुपदेशाभावः' इत्यादि । पदार्थपरिज्ञाने सित विषयानभिष्वज्ञलक्षणे च वैराग्य आप्तस्य तत्क्षण एव मोक्षोपपत्तेः'। किञ्च.

नित्यानित्यं कान्तावधारणे तत्कारणासंभवः ।५५। नित्या एव।र्था अनित्या एव वेत्ये-कान्तावधारणे तत्कारणा सम्भवः तत्कारणस्य आनस्य वैराग्यस्य वाऽसंभवः । तद्यथा—

नित्यत्वैकान्ते विक्रियाभाव्यद् ज्ञानवैराग्याभावः ।५६। विक्रिया द्विविधा-ज्ञानादिवि-परिणामलक्षणा, देशान्तरसंक्रमरूपा च । येषां नित्य एवात्मा सर्वगतश्चेति दर्शनम्, तेषा-मुभय्यपि सा नास्ति । ततश्चतुष्टय'त्रयद्वयसन्निकर्पजविज्ञानाभावाद् वैराग्यपरिणामाभावाच्च पूर्वापरकालतुल्यवृत्तेरात्मन आकाशस्येव मोक्षाभावः । समवायादिति चेत्; नः तस्य प्रत्याख्या-तत्वात ।

क्षणिकं कान्तेऽप्यवस्थानाभावात् ज्ञानवेराग्यभावनाभावः ।५७। येषां मतम्-\* "क्षणिकाः सर्वसंस्काराः" [ इति ; तेषामप्युत्पत्त्यनन्तरं विनाशे सित ज्ञानादीनामवस्थानं नास्ति । नच तेभ्योऽन्यदवस्थास्नु वस्तु विद्यते । अतस्तदभावाज्ज्ञानवेराग्यभावनाभावः । तत एवोत्पत्त्यनन्तरं निरन्वयिवनाशाभ्युपगमात् परस्पर संश्लेषाभावे निमित्तनेमित्तिकव्यवहारा-पह्नवाद् 'अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः' इत्येवमादि विष्ध्यते । सन्तानादिकल्पनायां वा अन्यत्वानन्यत्वयोरनेकदोषानुषङ्गः ।

विपर्ययाभावः प्रागनुपलब्धः उपलब्धौ वा बन्धाभावः ।५८। इह लोके प्रागनुभूतस्थाणु-पुरुषविशेषस्य प्रकाशाभावात् अभिभवात् करणक्लमाद्वा 'विशेषानुपलब्धौ विपर्ययो दृष्टः । न चावनितलभवनसंभूतस्य प्रागप्रतीततदन्तरस्य विपर्ययप्रत्ययो भवति । नच तथा अनादौ संसारेऽनभिव्यक्तशक्तेः पुरुषस्य गुणपुरुषान्तरोपलब्धिरस्ति, अतः प्रागनुपलब्धेर्नास्ति विपर्ययः । तथा सर्वभावेष्वनित्यानात्मकाशुचिदुःखेषु नित्यसात्मकशुचिसुखरूपेण विपर्ययो नास्ति, प्रागननुभूतविशेषत्वात् । यदि वा क्वचिदप्रसिद्धसामान्यविशेषस्य कस्यचिद्धिपर्ययो दृष्टः सोऽभिधीयताम् ? न चोच्यते अतो विपर्ययाभावाद् बन्धाभावः । तत्र यदुक्तम्-'विपर्ययाद् बन्धः' इति तद् व्याहन्यते । अथ प्राक् तद्विपेषोपलब्धिरभ्युपगम्यते; ननु तदैव तद्वेतुकेन मोक्षेण भवितव्यमिति बन्धाभावः स्यात् । किञ्च,

प्रत्यथंवशर्वात्तत्वाच्च ।५९। 'विषयंयाभावः' इत्यनुवर्तते । येषां दर्शनं प्रत्यथंवशर्वाति विज्ञानमिति तेषां पुरुषविषयं विज्ञानं न स्थाणुमवगृह्णाति, स्थाणुविषयं च यद्विज्ञानं न तत्पुरुषमवबुध्यते, अतः परस्परविषयसंक्रमाभावान्न संशयो न विषयंयः, तथा सर्वेषु पदार्थे-

१ तिंह सयोगकेविलनः । २ ज्ञानवराग्यस्यासंभ- म्रा०, ब०, व०, मु०। ३ म्रात्ममनः इन्द्रियार्थसम्प्रयोगात् घटाविज्ञानं चतुष्ट्यसिन्नकर्षजम् । भ्रात्ममनः सुखाद्यर्थसम्बन्धाज्जायमानं सुखादिज्ञानं
त्रयसिन्नकर्षजम् । ग्रात्ममनः सम्प्रयोगाज्जायमानमात्मज्ञानं द्वयसिन्नकर्षजम् – सम्पा० । ४ 'क्षणिकाः
सर्वसंस्काराः स्थिराणां कृतः क्रिया। भूतिर्येषां क्रिया सैव कारकं सैव चोच्यते ॥" इति पूणः इलोकः
सम्पा० । ५ – नन्तरिव – श्र०, ता० । ६ – रं सं – म्रा०, ब०, द० मु० – । ७...... प्रकत्पितम् । सन्तानिच्यतिरेकेण यतः काचिन्न सन्तितः । व्यतिरेकेऽपि नित्यत्वं सन्तानस्य यदीष्यते । प्रतिज्ञाहानिदोषः स्यात्
क्षणिककान्तवादिनाम् । क्षणिकत्वेऽपि सन्तानपक्षनिक्षिप्तदूषणम् । कृतनाज्ञादिकं तस्य सर्वमेव प्रसज्यत
इति । द कोटरादि ।

प्वनेकार्थग्रहणैकविज्ञानाभावात् असति विपर्यये बन्धाभावः । तत एव पदार्थविशेषानुपलब्धे-मीक्षाभावः । नहचेकार्थग्राहि विज्ञानं तदन्तरमविच्छिनत्ति ।

ज्ञानदर्शनयोर्षं गपत्प्रवृत्तेरेकत्विमिति चेत्; नः तत्त्वावायश्रद्धानभेदात् तापप्रकाशवत् ।६०। स्यादेतद्-ज्ञानदर्शनयोरेकत्वम् । कृतः ? युगपत्प्रवृत्तेरितिः तन्नः कि कारणम् ? तत्त्वाप्र वायश्रद्धानभेदात् । कथैम् ? तापप्रकाशवत् । यथा तापप्रकाशयोर्षं गपदात्मलाभेऽपि दाहद्योतनसामर्थ्यभेदान्नैकत्वम् । तत्त्वस्य हच्चगमो ज्ञानम्, श्रद्धानं दर्शनमिति ।

**दृष्टिवरोधाच्च' ।६१।** यस्य मतं युगपदात्मलाभ एकत्वे हेतुरिति तस्य दृष्टिवरोध आपद्यते । दृष्टं हि गोविषाणादीनां युगपदुत्पद्यमानानामपि नानात्वम् ।

उभयनयसद्भावे अन्यतरस्याश्रितत्वाद्वा रूपादिपरिणामवत् ।६२। उभयनयसद्भावे अन्यतरस्याश्रितत्वाद्वा न दोपः । कथम् ? रूपादिपरिणामवत् । यथा परमाण्वादिपुद्गल-द्रव्याणां बाह्चाभ्यन्तरंपरिणामकारणापादिते युगपद् रूपादिपरिणामेऽपि न रूपादीनामेकत्वं तथा ज्ञानदर्शनयोर्पि ।

अथवा, उभयनयसःद्भावेऽन्यतरस्याध्रितत्वात् । यथा रूपादिपरिणामानां द्रव्याधिक-१५ पर्यायाधिकयोरन्यतरगुणप्रधानभावार्पणात् स्यादेकत्वं स्यान्नानात्वम् । कथम् ? इह पर्याया-धिकगुणभावे द्रव्याधिकप्रधान्यात् पर्यायार्थानपंणात् अनादिपारिणामिकपुद्गलद्रव्यार्थादेशात् स्यादेकत्वम्, यथा रूपपर्यायः पुद्गलद्रव्यं तथा रसादयोऽपि द्रव्यार्थादेशात् पुद्गलद्रव्यम् । तेपामेव द्रव्याधिकगुणभावे पर्यायाधिकप्रधान्यात् द्रव्यार्थानपंणात् प्रतिनियतरूपादिपर्यायार्थे-नापितानां स्यादन्यत्वम्, यतोऽन्यो रूपपर्यायः अन्ये च रसादयः । तथा ज्ञानदर्शनयोरनेन २० विधिना अनादिपारिणामिकचैतन्यजीवभ्द्रव्यार्थादेशात् स्यादेकत्वम्, यतो द्रव्यार्थादेशाद् यथा ज्ञानपर्याय आत्मद्रव्यं तथा दर्शनमिष । तथोरेव प्रतिनियतज्ञानदर्शनपर्यायार्थापंणात् स्यादन्य-त्वम्, यस्मादन्यो ज्ञानपर्यायोऽन्यश्च दर्शनपर्यायः ।

ज्ञानचारित्रयोरकालभेदादेकत्वम् अगम्यावबोधविदितं चेतः नः आशूत्पत्तौ सूक्ष्मकालाप्रतिपत्तेः उत्पलपत्रशतव्यधनवत् ।६३। स्यादेतत्—ज्ञानचारित्रयोरेकत्वम् । कस्मात् ? अकाल२४ भेदात् । कथम् ? अगम्यावबोधवत् । यथा केनचित् मोहोदयापादिताऽन्याङ्गनाभिसरणोत्सुकमितना पुंसा मेघोदयोद्भत्तवहलान्धकारायां रात्रौ वीध्यन्तराले 'मातृपुंश्चली 'स्वाभिलिपता' इति स्पृष्टा, तदैव विद्युता च विद्योतितम् । तेन द्योतेन 'मात्यम्' इति तस्य ज्ञानं
यदोत्पन्नं तदैव अगम्यावबोधाद् अगम्यागमनिवृत्तः, न अगम्यावबोध-अगम्यागमनिवृत्त्योः
कालभेदोऽस्ति । तथा यदैव ज्ञानावरणक्षयोपशमाज्जीवेषु ज्ञानं 'जीवाः' इत्याविर्भवति,
२० तदैव 'ते न हिस्याः' इति जीवे हिसाप्रत्ययस्य' निवृत्तिः, निवृत्तिश्च चारित्रम् । न च जीवज्ञान—हिसानिवृत्त्योः कालभेदोऽस्तीतिः, तन्नः, किं कारणम् ? आशूत्पत्तौ सूक्ष्मकालाप्रतिपत्तेः । तत्राप्यस्त्येव कालभेदः सौक्ष्म्यात्तु न प्रतीयते । कथम् ? उत्पलपत्रशतव्यधनवत् ।
यथा उत्पलपत्रशतव्यधनकम आसंख्येयसमियकः सर्वज्ञप्रत्यक्षोऽतिसूक्ष्मोऽस्ति न तु विभाव्यते
छद्मस्थैः, यतो यावदेकमुत्पलपत्रमासिश्चित्त्वा द्वितीयं छिनत्ति तावदसंख्येयाः समया अतीता
इति कालसूक्ष्मोपदेशः । तथा अन्योऽगम्यावबोधकालः, अन्यश्च निवृत्तिकालः ।

१ -रोधात् तस्य भा०१। २ -रकार -श्र०।३ जीवादिद्रव्या -ता०। ४ निम्द्ये पाषाण-केनेति समासः। ५ कारणस्य।

२४

अर्थभेदाच्च ।६४। किम् ? 'नैकत्वम' इति वर्तते । 'ज्ञानस्य तत्त्वावबोधोऽर्थः, चारित्रस्य कर्मादानहेत्त्रियाविशेषोपरमोऽर्थः इत्यतो नानात्वम ।

कालभेदाभावो नार्थाभेदहेतुः गतिजात्यादिवत ।६५। नध्कालभेदाभावोऽर्थाभेदहेतु-न्याय्यः । कथम् ? गतिजात्यादिवत् । यथा यदैव देवदत्तजनम तदैव मनुष्यगतिपञ्चेन्द्रिय-जातिशरीरवर्णगन्धादीनां जन्म, नान्यो देवदत्तजन्मकालः, अन्यश्च मनष्यगत्यादिपर्यायजन्म-कालः । न चैककालत्वात् मनुष्यगत्यादीनामेकत्वम् । यस्य पुनः कालभेदाभाव एकत्वहेतु-रिष्टः तस्य मनुष्यगत्यादिपर्यायाणामेकत्वप्रसङ्गः । न चेष्यते, अतो न कालभेदाभावाज्ज्ञान-चारित्रयोरेकत्वम् ।

उक्तं च ।६६। किम्कतम् ? 'उभयनयसद्भावात् स्यादेकत्वं स्यान्नानात्वम्' इति ।

लक्षणभेदात्तेषामेकमार्गत्वानुपपत्तिरिति चेत्; नः परस्परसंसर्गे सत्येकत्वं प्रदीपवत् ।६७। १० स्यादेतत्-तेषां सम्यग्दर्शनादीनामेकमार्गत्वं नोषपद्यते । कतः ? लक्षणभेदात् । नहि भिन्न-लक्षणानामेकत्वं युज्यते । ततस्त्रयोऽमी मोक्षमार्गाः प्रसक्ता इतिः तन्नः किंकारणम् ? परस्पर-संसगें सत्येकत्वम् । कथम् ? प्रदीपवत् । यथा परस्परविलक्षणवर्तिस्नेहानलाथीनां बाहचा-भ्यन्तरपरिणामकारणापादितसंयोगपर्यायाणां 'समुदयो भवत्येकः प्रदीपो न त्रयः, परस्परविलक्षणसम्यग्दर्शनादित्रयसमुदये भवत्येको मोक्षमार्गो न त्रयः । किञ्च,

सर्वेषामविसंवादात् ।६८। विलक्षणानामेकत्वावाप्तौ न प्रतिवादिनो विसंवदन्ते । <sup>क्</sup>केचित्तावदाहः−'प्रसादलाघवशोपतापावरणसादनादिभिन्नलक्षणानां सत्त्वरजस्तमसां साम्ये प्रधानमेकम्, न तेपां त्रित्वात् प्रधानस्य त्रैविध्यमिति । 'अपर आह:-कक्खडतादीनां' चतुर्णा' भूतानां भौतिकानां च वर्णादीनां विलक्षणानां समुदय एको रूपपरमाणुः, न तेषां भेदात् परमाणोरनेकत्वम् । तथा रागादीनां धर्माणां प्रमाणप्रमेयाधिगमरूपाणां च विलक्षणानां समदय एकं विज्ञानम्, न तेपां भेदाद्विज्ञानभेद इति । "इतर आह:-चित्राणां तन्तुनां समुदयश्चित्रपट एकः, न तेपां भेदात्पटस्य भेद इति । तद्वदिहापि सम्यग्दर्शनादीनां भिन्नलक्षणानां समृदय एको मोक्षमार्ग इति को विरोध: ?

एषां पूर्वस्य लाभे भजनीयमुत्तरम् ।६९। एपां सम्यग्दर्शनादीनां पूर्वस्य लाभे <sup>५</sup>भजनीयमुत्तरं वेदितव्यम् ।

उत्तरलाभे तु नियतः पूर्वलाभः ।७०। उत्तरस्य तु लाभे नियतः पूर्वलाभो द्रष्टव्यः । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणां पाठं प्रति पूर्वत्वमुत्तरत्वं च । पूर्वस्य सम्यग्दर्शनस्य लाभे ज्ञानमुत्तरं भजनीयम्, उत्तरज्ञानलाभे तु नियतः पूर्वसम्यग्दर्शनलाभः । तथा पूर्वज्ञानलाभे उत्तरं चारित्रं भजनीयम्, उत्तरचारित्रलाभे तु नियतः सम्यग्दर्शनज्ञानलाभः ।

तदनुपपत्तिः, अज्ञानपूर्वकश्रद्धानप्रसङ्गात्।७१। 'पूर्वस्य लाभे भजनीयमत्तरम्' इत्ये-तस्याऽनुपपत्तिः । कुतः ? अज्ञानपूर्वकश्रद्धानप्नसङ्गात् । यदि पूर्वसम्यग्दर्शनलाभे उत्तरज्ञान-लाभो भजनीयः, ननु 'ज्ञानाभावादज्ञानपूर्वकश्रद्धानप्रसङ्गः । किञ्च ।

१ कालभेदाभावः श्रर्थभेद- ता० । कालभेदाभावः नार्थाभेद श्र० । २ समुद्ये भ-श्रा०, ब०, द०, मु०। ३ सांख्याः । ४ ''सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टवष्टम्भकं चलंचरजः । गुरुवरणकमेवतमः साम्यावस्था भवेत् प्रकृतिः ॥'' सांख्यका०१३ । ५ बीद्धाः । ६ काकवडता-मु० । काक्खडता-ग्रा०, ब०, द० । कर्मशतेति पाठान्तरम् । तुलना-''यित्कञ्चिव् बाह्यं कक्खटत्वं खरगतमनुपात्तम्, ग्रयमुच्यते बाह्यः पृथिवी घातुः" -शिक्षासमु० पू० २४५ । ७ वैशेषिकाः । ८ विकल्पनीयम् । ६ ज्ञानालाभाव -श्र० ।

अनुपलब्धस्वतत्त्वेऽर्थे श्रद्धानानुपपत्तिः अविज्ञातफलरसोपयोगवत् ।७२। यथा नाविज्ञाते फले 'तद्रमोपयोगः अमुष्य फलस्य' च मन्तिष्पादयिता' इति श्रद्धानमस्ति, तथा नाविज्ञातेषु जीवादिषु श्रद्धानमस्तीति श्रद्धानाभावः स्यात् । किञ्च,

आत्मस्वरूपाभावृप्रसङ्गात् ।७३। यदि सम्यग्दर्शनलाभे ज्ञानं भजनीयत्वाद् असत, विरोधात् मिथ्याज्ञानितवृत्तौ सम्यग्ज्ञानस्य चाभावाज्ज्ञानोपयोगाभाव आत्मनः प्रसक्तः । ततस्य लक्षणाभावाल्लक्ष्यस्यात्मनोज्यभावः स्यात्, तदभावाच्च मोक्षमार्गपरीक्षा व्यर्थेति ।

न वा; यावति ज्ञानिमत्येतत् परिसमाप्यते तावतोऽसंभवान्नयापेक्षं वचनम् १७४। न वा एप दोपः । कि कारणम् ? यावित ज्ञानिमत्येतत् परिसमाप्यते तावतोऽसंभवान्नयापेक्षमिदं वचनम् 'भजनीयमुन्तरम्' इति । अत्र च ज्ञानिमत्येतत् परिसमाप्यते ? श्रुतकेवलयोः, यतः श्रुतकेवलज्ञानग्राही शब्दनयः श्रुतकेवले एवेच्छिति नान्यज्ञानम् अपरिपूर्णत्वादिति । 'तदपेक्ष्य संपूर्णद्वादशाङ्गचतुर्दशपूर्वलक्षणं श्रुतं केवलं च भजनीयमुक्तम् । तथा पूर्वसम्यग्दर्शनलाभे देशचारित्रं संयतासंयतस्य, सर्वचारित्रं च प्रमनादारभ्य सूक्ष्मसाम्परायान्तानां यच्च यावच्य नियमादिस्त, संपर्णं यथास्यातचारित्रं तृ भजनीयम् ।

पूर्वसम्यग्दर्शनज्ञानलाभे भजनीयमुत्तरिमित चेत्; नः निर्देशस्याऽगमकत्वात् ।७५। स्यादेतत्—नाज्ञानपूर्वकश्रद्धानप्रसङ्गोऽस्ति । कृतः ? पूर्वसम्यग्दर्शनज्ञानलाभे चारित्रमृत्तरं भजनीयमित्यभिसम्बन्धादितिः तन्नः कि कारणम् ? निर्देशस्यागमकत्वात् । युक्तोऽयमर्था न तु तस्य निर्देशो गमकः, 'पूर्वस्य लाभे 'इति 'पूर्वयोः' इति हि वक्तव्यं स्यात् । अथ सामान्यनिर्देशादुभयगतिः कल्प्यतेः नैवं शक्यमः व्यवस्थाविशेषस्य विवक्षितत्वात् । इतस्था हि 'उत्तरेऽपि तथा प्रक्लृप्तौ तद्दोपानतिवृत्तिः स्यात् । तस्मात्पूर्वोक्त एवार्थो नयापेक्षं वचनमिति । अथवा, क्षायिकसम्यग्दर्शनस्य 'लाभे क्षायिकं सम्यग्जानं भजनीयम् । अथवा, युगपदात्मलाभे साहचर्यादुभयोरिप पूर्वत्वम्, यथा साहचर्यात् पर्वतनारदयोः, पर्वतग्रहणेन नारदस्य ग्रहणं नारदग्रहणेन वा पर्वतस्य तथा सम्यग्दर्शनस्य सम्यग्जानस्य 'वा अन्यतरस्यात्मलाभे चरित्र-मृत्तरं भजनीयम् ।

इति तत्त्वार्थवार्तिके<sup>।</sup>'व्याख्यानालङकारे प्रथमेऽध्याये द्वितीयमाह्निकम् ॥२॥

-------

१ श्रारोग्यलक्षणस्य । —स्य रसं संपादयतेति श्रा०, ब०, द०, मु० । २ ज्ञानं भजनीयत्वादसिद्धिरो—द० । ज्ञानस्य भजनीयत्वादसिद्धिरो —श्र० । ३ क्वचन ज्ञा—ग्रा०, ब०, द०, मु० । ४ तदपेक्ष
ग्रा०, ब०, द०, मु० । तदपेक्ष्यं श्र०, ता० । ५ —त्रं प्र—ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ६ ज्ञापकः ।
७ उत्तरे हि तथा श्र० । उत्तरमित्यस्मिन् सामान्यकल्पनायां सत्याम् । ६ —र्श्वनलाभे श्रा०, ब०, ता०, द०, मु० । ६ —स्य ग्रहणं तथा श्रा०, ब०, ता०, द० । १० —स्यान्य— श्रा०, ब०, ता०, द०, मु०, श्र०।
११ —कव्या—ग्रा०, व०, ज०, मु० ।

अमीषां मोक्षकारणसामान्ये सत्यविशिष्टानां विशेषप्रतिपत्त्यर्थमिदमाह--

## तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥२॥

सम्यगिति कोऽयं शब्दः ?

सम्यगिति प्रशंसार्थो निपातः क्वचन्तो वा ।१। सम्यगित्ययं निपातः प्रशंसार्थो वेदितव्यः सर्वेषां प्रशस्तरूपगितजातिकुलायुर्विज्ञानादीनाम् आभ्युदियकानां मोक्षरय च प्रधान-कारणत्वात् । प्रशस्तं दर्शनं सम्यग्दर्शनम् । ननु च \* "सम्यगिष्टार्थतत्त्वयोः" [ ]इति वचनात् प्रशंसार्थाभाव इति; तन्नः; अनेकार्थत्वािक्षपातानाम् । अथवा, सम्यगिति तत्त्वार्थो निपातः, तत्त्वं दर्शनं सम्यग्दर्शनम् । अविपरीतार्थविषयं तत्त्विमत्युच्यते । अथवा, ववचन्तोऽयं शब्दः, समञ्चतीति सम्यक् । यथा अर्थोऽविस्थतस्तथैवावगच्छतीत्यर्थः । अथ किमिदं दर्शनमिति ?

करणादिसाधनो दर्शनशब्दः उक्तः ।२। दृशेः करणादिसाधने युटि दर्शनशब्दो १० व्याख्यातः।

दृशेरालोकार्थस्वादिभिन्नेतार्थासंत्रत्यय इति चेत्ः नः अनेकार्थस्वात् ।३। स्यादेतत् –दृशिर-यमालोकार्थे वर्त्तते । आलोकश्चेन्द्रियानिन्द्रियार्थप्राप्तिः, नचासाविहाभिप्रेतः श्रद्धानिम्प्टम्, न तस्यार्थस्य 'संप्रत्ययोऽस्तीति । तश्चः किं कारणम् ? अनेका त्वात्, इह श्रद्धानिमप्टमिन-संवध्यते । कथं पुनर्ज्ञायते आलोक इह नेप्टः श्रद्धानिमप्टिमिति ? अत उत्तरं पठिति –

मोक्षकारणप्रकरणाच्छ्द्धानगतिः ।४। मोक्षकारणं प्रकृतम् । तत्त्वार्थविषयं श्रद्धानं मोक्षस्य कारणं नालोक 'इत्यतः प्रकरणाच्छ्द्धा'नस्यार्थस्य गतिर्भवति ।

अथ तत्त्वमित्यनेन कि प्रत्याय्यते ?

प्रकृत्यपेक्षत्वात् प्रत्ययस्य 'भावसामान्यसंप्रत्ययः तत्त्ववचनात् ।५। तदित्येषा प्रकृतिः सामान्याभिधायिनी सर्वनामत्वात् । प्रत्ययश्च भावे उत्पद्यते । कस्य भावे ? तदित्यनेन योऽर्थ उच्यते । कश्चासौ ? सर्वोऽर्थः । अतस्तदपेक्षत्वाद्भावस्य भावसामान्यमुच्यते तत्त्वशब्देन । योऽर्थो यथा अवस्थितस्तथा तस्य भवनमित्यर्थः ।

तत्त्वेनार्यत इति तत्त्वार्थः ।६। अर्थते गम्यते ज्ञायते इत्यर्थः, तत्त्वेनार्थस्तत्त्वार्थः । येन भावेनार्थो व्यवस्थितस्तेन भावेनार्थस्य ग्रहणं यत्सन्निधानाद्भवति तत्सम्यग्दर्शनम् ।

श्रद्धानशब्दस्य करणादिसाधनत्वं पूर्ववत् ।७। यथा दर्शनशब्दस्य करणादिसाधनत्वं २४ व्याख्यातं तथा श्रद्धानशब्दस्यापि वेदितव्यम् ।

स त्वात्मपरिणामः ।८। स तु <sup>५</sup>श्रद्धानशब्दवाच्योऽर्थः करणादिव्यपदेशभाग् आत्मपरि-णामो वेदितव्यः ।

वक्ष्यमाणनिर्देशादिसूत्रविवरणात् पुद्गलद्रव्यसंप्रत्यय इति चेत्ः नः आत्मपरिणामेऽपि तदुपपत्तेः ।९। स्यादेतत् –वक्ष्यमाणनिर्देशादिसूत्रविवरणात् पुद्गलद्रव्यस्य संप्रत्ययः प्राप्नोतिः ३० तन्नः किं कारणम् ? आत्मपरिणामेऽपि तदुपपत्तेः । किं तत्त्वार्थश्रद्धानम् ? आत्मपरिणामः । कस्य ? आत्मन इत्येवमादि ।

१ स्रथों ब्यव-मु०, स्रा०, ब०, द०। २ निश्चयः। ३ -ष्ट इति ता०, श्र०,। ४ इत्यर्थः ता०, श्र०। ५ -नगितर्भ-स्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ६ सत्तासामान्यनिश्चयः। ७ स्रात्मनः। ६ श्रद्धानवा-ता०। ६ -मे तदु -श्र०।

X

20

30

कर्माभिधायित्वेष्यदोष इति चेत्ः नः मोक्षकारणत्वेन स्वपरिणामस्य विवक्षितत्वात् ।१०। स्यादेतन्-सम्यक्त्वकर्मपृद्गलाभिधायित्वेष्यदोप इतिः तन्नः कि कारणम् ? मोक्षकारणत्वेन स्वपरिणामस्य विवक्षितत्वात् । औपशमिकादिसम्यग्दर्शनमात्मपरिणामत्वात् मोक्षकारणत्वेन विवक्ष्यते न च सम्यक्त्वकर्मपर्यायः, पौद्गलिकत्वेजस्य परपर्यायत्वात् ।

स्वपरिनिम्तत्वादुत्पादस्येति चेत्ः नः उपकरणमात्रत्वात् ।११। स्यादेतत् –स्वपर-निमित्त उत्पादो दृष्टो यथा घटस्योत्पादो मृत्तिमित्तो दण्डादिनिमित्तरच, तथा सम्यग्दर्श-नोत्पाद आत्मिनिमित्तः सम्यक्त्वपुद्गलिनिमत्तरच, तस्मात्तस्यापि मोक्षकारणत्वमुपपद्यते इतिः तन्नः कि कारणम् ? उपकरणमात्रत्वात् । उपकरणमात्रं हि बाहचसाधनम् । किञ्च,

आत्मपरिणामादेव तद्वसघातात् ।१२। यदिदं दर्शनमोहास्यं कर्म तदात्मगुणघाति, कुत्तिविद्यात्मपरिणामादे वोपक्षीणशक्तिकं सम्यक्त्वास्यां लभते । अतो न तदात्मपरिणामस्य प्रधानं कारणम्, आत्मैव स्वशक्त्या दर्शनपर्यायेणोत्पद्यत इति तस्यैव मोक्षकारणत्वं युक्तम् । किञ्च,

अहेयत्वात् स्वधर्मस्य ।१३। न हीयते न परित्यज्यत इत्यहेयोऽयमाभ्यन्तर आत्मनः सम्यक्त्वपरिणामः, यतः सत्याभ्यन्तरे आत्मनः सम्यक्त्वपरिणामे नियमेनात्मा सम्यग्दर्शन-१५ पर्यायेणाविभेवति । बाहचस्तु हेयः कर्मपुद्गलः, तमन्तरेणापि क्षायिकसम्यक्तवपरिणामात् । किञ्च,

प्रधानत्वात् । १४। आभ्यन्तर आत्मीयः सम्यग्दर्शनपरिणामः प्रधानम्, सित तस्मिन् बाह्यस्योपग्राहकत्वात् । अतो बाह्य आभ्यन्तरस्योपग्राहकः पारार्थ्येन वर्तत इत्यप्रधानम् । किञ्च.

प्रत्यासत्तेः ।१५। प्रत्यासत्रं हि कारणमात्मपरिणामो मोक्षस्य तादात्म्येनाविर्भावात्, नतु सम्यक्त्वं कर्म. विष्रकृष्टान्तरत्वात् तादात्म्ये नाऽपरिणामाच्च । तस्मात् अहेयत्वात् प्रधानत्वात् प्रत्यासत्तेश्च मोक्षस्य कारणमात्मपरिणामो युक्तो न कर्मेति ।

अल्पबहुत्वकल्पनाविरोध इति चेत्ः नः उपशमाद्यपेक्षस्य सम्यग्दर्शनत्रयस्यैव तदुपपत्तेः ।१६। स्यादेतन्—सम्यग्दर्शनस्यातमपरिणामत्वे अल्पबहुत्वकल्पनाविरोध इतिः तन्नः कि कारणम् ? उपशमाद्यपेक्षस्य सम्यग्दर्शनत्रयस्यैव तदुपपत्तेः । सर्वेषु स्तोका उपशमसम्यग्दृष्टयः । ससारिणः क्षायिकसम्यग्दृष्टयोऽसंख्येयगुणाः । क्षायोपशमिकसम्यग्दृष्टयोऽसंख्येयगुणाः । सिद्धाः क्षायिकसम्यग्दृष्टयोऽनन्तगुणा इति । तस्मान् सम्यग्दर्शनमात्मपरिणामं श्रेयोऽभिमुखमध्यवस्यामः ।

तत्त्वाग्रहणम्, अर्थश्रद्धानिमत्यस्तु लघुत्वात् ।१७। कश्चिदाह-तत्त्वग्रहणमनर्थकम्, अर्थ-श्रद्धानिमत्येवास्तु । कृतः ? लघुत्वादिति ।

नः सर्वार्थप्रसङ्गात् ।१८। नैत युक्तम् कृतः? सर्वार्थप्रसङ्गात् । तत्त्वग्रहणादृते मिथ्या-वादिप्रणीतेषु सर्वार्थेषु श्रद्धानं सम्यग्दर्शनं प्राप्नोति ।

सन्देहाच्च, अर्थशब्दस्याऽनेकार्थत्वात् । १९५ अर्थशब्दोऽर्थमनेकार्थः — क्वचिद् द्रव्यगुण-कर्मसु वर्तते \* ''अर्थ इति द्रव्यगुणकर्मसु'' [वैशे० ७।२।३] इति वचनात् । क्वचित् प्रयोजने वर्तते 'किमर्थमिहागमनं भवतः ?' कि प्रयोजनिमिति । क्वचिद्धने वर्तते अर्थवानयं देवदत्तः

१ –देवापक्षीण-त्रा०, ब०, द०, मु०। २ परेऽथें-मु०,न्रा०, ब०, द०। परोऽथें भा० २। ३ –म्येनैवापरि-न्रा०, ब०, द०, मु०। ४ तदुक्तम्–संखाविलिहिदपल्ला खइया तत्तो य वेदगुवसमया। स्रावित-न्रसंखगुणिदा स्रसंखगुणहीणया कमसो। (गो० जी०, गा० ६५७) इति।

२४

धनवानिति । क्वचिदिभिधेये वर्तते शब्दार्थसंबन्ध इति । एवमर्थशब्दस्यानेकार्थाभिधायित्वे सन्देहः-'कस्यार्थस्य श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम' इति ?

सर्वानुग्रहाददोष इति चेत्; नः असदर्थविषयत्वात् ।२०। स्यादेतत्—नः।यं दोषः सर्वार्थप्र-सङ्ग इति, अस्तु सर्वार्थविषयं श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्, तथा सित सर्वानुग्रहः कृतो भवित । कश्चेदानीं भवितो मत्सरः सर्वो लोकोऽभ्युदये न युज्यतामिति ? तन्नः; किकारणम् ? असदर्थ- ॥ विषयत्वात् । न खलु कश्चिन्नो मत्सरः । असदर्थविषयं हि तच्छ्रद्धानं संसारकारणमिति । अतः सर्वानुग्रहार्थमेव तत्त्वेन विशिष्यते ।

अर्थग्रहणादेव तिसिद्धिरित चेत्; नः विपरीतग्रहणदर्शनात् ।२१। स्यादेतत्—अर्थत इत्यर्थो निश्चीयत इत्यर्थः । न च मिथ्यावादिप्रणीता अर्थाः;'असत्त्वात् । तस्मादर्थग्रहणादेव तत्त्वसंप्रत्ययात् नार्थस्तत्त्वग्रहणेनेतिः; तन्त्रः; कि कारणम् ? विपरीतग्रहणदर्शनात् । यथा पित्तो-दयाकुलितकरणः पुमान् मधुररसं कटुकं मन्यते, तथात्मा मिथ्याकमो दयदोषाद् अस्तित्व-नास्तित्वौनत्यत्वाऽनित्यत्वाऽनन्यत्वाद्येकान्तरूपेण मिथ्या अध्यवस्यति । अतः तन्निराकरणार्थं तत्वग्रहणमिति

अर्थग्रहणं किमर्थम् ? ननु ¹'तत्त्वान्येवार्थः' इत्यर्थानां तत्त्वसामानाधिकरण्यात् तत्त्ववच-नेनैव संप्रःययः सिद्धः ? उच्यते—

अर्थग्रहणमव्यभिचारार्थम् ।२२। अर्थ ग्रहणं क्रियते अव्यभिचारार्थम् ।

तत्त्वमिति श्रद्धानमिति चेत्ः एकान्तिनिश्चितेऽपि प्रसङ्गः ।२३। यदि 'तत्त्वमिति श्रद्धानं तत्त्वश्रद्धानम्' इत्युच्यतेः; एकान्तिनिश्चितेऽपि प्राप्नोति । एकान्तवादिनोऽपि हि. 'नास्त्यात्मा' इत्येवामादि 'तत्त्वम्' इति श्रद्द्धति । ं

तत्त्वस्य श्रद्धानिमिति चेत्ः भावमात्रप्रसङ्गः ।२४। यदि 'तत्त्वस्य श्रद्धानं तत्त्वश्रद्धानम्' २० इत्युच्यतेः भावमात्रप्रसङ्गः स्यात् । तत्त्वं भावः सामान्यमिति केचित् कथयन्ति । द्रव्यत्वगुणत्वकर्मत्वादिमामान्यं द्रव्यादिभ्योऽर्थान्तरम्, तस्य श्रद्धानं सम्यग्दर्शनं प्राप्नोति । न हि
द्रव्यादिभ्योऽन्यत् सामान्यं युक्तिमदिति परीक्षितमेतत् ।

अथवा, तत्त्वमेकत्विमत्यर्थः \* 'पुरुष एवेदं सर्वम्' [ऋग्०८।४।१७] इत्यादि, तस्य श्रद्धानं सम्यग्दर्शनं प्राप्नोति । नचादो युक्तम्, 'क्रियाकारकभेदलोपप्रसङ्गादिति ।

तत्त्वेन श्रद्धानिमिति चेत्; कस्य 'किस्मिन्वेति प्रश्नानिवृत्तिः ।२५। यदि 'तत्त्वेन श्रद्धा-नम्' इत्युच्यते; कस्य किस्मिन्वेति प्रश्नो न विनिवर्तते । तस्मात् सूक्तम्-'अर्थग्रहणमव्यभि-चारार्थम्' इति ।

**ँइच्छाश्रद्धानमित्यपरे ।२६।** इच्छा श्रद्धानमित्यपरे वर्णयन्ति । तदयुक्तम्, मिथ्यादृष्टेरपि प्रसङ्गात् **।** २७। यतो मिथ्यादृष्टयो बाहुश्रुत्यप्रचिख्याप- ३०

१ ग्रतत्त्वात् ग्रा०, ब०, मु०। २ भावेन भाववतोऽभिधानं तदव्यितरेकादिति मत्त्वा भावस्तत्त्वं भाववानर्थः। ३ वैशेषिकाः। ४ 'ग्रर्थान्तरात्संप्रत्ययः' इत्यादि प्राक् प्रबन्धेन । ५ तथा चोक्तं स्वामिना⊸ ग्रद्वैतैकान्तपक्षेऽपि दृष्टो भेदो विरुध्यते। कारकाणां क्रियायाश्च नैकं स्वस्मात् प्रजायते।। (ग्राप्तमी० २।१) इति। ६ कस्मिन्निति श्र०। ७ इच्छाश्रद्धानमित्यपरे वर्णयन्ति ग्रा०, ब०, मृ०, द०।

20

24

30

यिपया अर्हन्मतिविजिगीपया वा'अर्हन्मतमधीयन्ते । नचेच्छामन्तरेण अध्ययनमस्ति, अतस्तेपा-मपि सम्यग्दर्शनं प्राप्नोति । इत्ययुक्तम्कतम्-'इच्छा श्रद्धानम्' इति ।

केविलिनि सम्यक्त्वाभावप्रसङ्गाच्च ।२८। यदि च, इच्छा सम्यक्त्वम्, इच्छा च लोभ-पर्यायः, न च क्षीणमोहे केविलिनि लोभोऽस्ति, तदभावादिच्छाभाव इति सम्यक्त्वाभावः प्रस्यात् । तस्मात् यद्भावात् यथाभृतमर्थः गृह्णात्यात्मा तत् सम्यग्दर्शनमिति प्रत्येतव्यम् ।

तद् द्विविधं सरागवीतरागविकल्पात् ।२९। एतत्सम्यग्दर्शनं द्विविधम् । कृतः ? सराग-वीतरागविकल्पात् ।

प्रशमसंवेगानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तलक्षणं प्रथमम् ।३०। रागादीनामनुद्रेकः प्रशमः। संसाराद्भीरुता संवेगः। सर्वप्राणिषु मैत्री अनुकम्पा। जीवादयोऽर्था<sup>ौ</sup>यथास्वं भावैः सन्तीति १० मतिरास्तिक्यमः। एतैरभिव्यक्तलक्षणं प्रथमं सरागसम्यक्त्वमित्यच्यते ।

'आत्मिविशुद्धिमात्रमितरत् ।३१। सप्तानां कर्मप्रकृतीनाम् आत्यन्तिकेऽपगमे सत्यात्म-विशुद्धिमात्रमितरत् बीतरागसम्यक्त्विमत्युच्यते । अत्र पूर्वे साधनं भवति, उत्तरं साधनं साध्यं व ।

अर्थतत्सम्यग्दर्शनं जीवादिपदार्थविषयं कथमुत्पद्यत इति ? अत आह---

# तन्निसर्गाद्धिगमाद् वा ॥३॥

निसर्ग इति कोऽयं शब्दः ? निपूर्वात् सृजेर्भावसाधनो घटा, निसर्जनं निसर्गः स्वभाव इत्यर्थः । अथाधिगम इति कः?अधिपूर्वाद् गमेर्भावसाधनोऽच्, अधिगमनमधिगमः । तयोर्हेतुत्वेन निर्देशो निसर्गादिधिगमादिति । "कस्याः ? कियायाः । का च किया ? 'उत्पद्यते' इत्यध्याह्नि-यते, सोपस्कारत्वात् सूत्राणाम् । तदेतत्सम्यग्दर्शनं निसर्गादिधिगमाद्वा उत्पद्यत इति ।

कश्चिदाह-

सम्यग्दर्शनद्वैविध्यकल्पनानुपपितःः अनुपलब्धतत्त्वस्य श्रद्धानाभावात् रसायनवत् ।१। द्विविधं सम्यग्दर्शनिमिति कल्पना नोपपद्यते । कृतः ? अनुपलब्धतत्त्वस्य श्रद्धानाभावात्, कथम् ? रसायनवत् । यथा अत्यन्तपरोक्षरमायनत<sup>८</sup>त्त्वफलस्य<sup>९</sup> न रसायने श्रद्धानं दृष्टम्, तथा अनिधगतजीवादितत्त्वस्य न तत्र श्रद्धानिमिति नैसर्गिकसम्यग्दर्शनाभावः ।

"शूद्रवेदभित्तविति चेत्; नः वैश्वम्यात् ।२। स्यादेतत् - प्रथा शूद्रस्याऽनिधगतवेदार्थस्य वेदार्थं प्रशात्यन्तिको भित्ततः,तथाऽनुपल्ध्धजीवादितत्त्वस्य श्रद्धानिमितिः तन्नः कि कारणम् ? वैपम्यात् । युज्यते शूद्रस्य भारतादिश्रवणात् तज्ज्ञवचनानुवृत्त्यादिभिश्च वेदार्थभित्तः, नासौ नैसर्गिकी । इह तु नैसर्गिकी रुचिरिष्टेति वैपम्यम् । अथवा, सम्यक्त्वाधिकारात् जीवादि-पदार्थतत्त्वोपलिध्यपूर्वकेण सम्यग्दर्शनेन मोक्षकारणेनेह भवितव्यम्, न च शूद्रस्य तादृशं श्रद्धानिमिति वैपम्यम् ।

१ म्राह्तिमतमिभधीयते-म्रा०, ब०, द०, मु०। म्राह्तिमधीयन्ते ता०। २ -विराग -श्र०। ३ यथा-स्वभावैः म्रा०, ब०, मु०। ४ म्रात्मशु -श्र०। ५ -ते पू-म्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ६ हेतुः। ७ कस्य कि-म्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। म्न स्वरूप। ६ म्रारोग्य। १० म्रत्राचार्याभिप्रायानभिज्ञः किर्चिज्जै-माभासः तं प्रत्युत्तरं ददाति, तमप्याचार्यः प्रतिषेधयति। . ११ म्रात्यन्तिकभ- म्रा०, ब०, द०, मु०।

8 %

मणिग्रहणविदित चेत्; नः 'प्रत्यक्षोपलिब्धसद्भावात् ।३। स्यादेतत—यथा अनिधगतमणि-विशेपस्यापि पुंसो मणिग्रहणं भवति तस्य च फलं दृष्टम्, तथा अनिधगतजीवादितत्त्वस्यापि तत्त्वग्रहणं भवति तस्य च फलं 'भवतीति तन्नैसर्गिकं दर्शनमितिः; तन्नः कि कारणम् ? प्रत्यक्षोपलिब्धसद्भावात् । नात्यन्तपरोक्षं मणि गृह्णाति किन्तु प्रत्यक्षत उपलभ्य गृह्णाति । 'वीर्यविशेषं तु न प्रतिपद्यते, अतोऽस्य अनुपलब्धमणिविशेपस्यापि प्रत्यक्षदर्शनाद् ग्रहणं न्याय्यम् । अत्यन्तपरोक्षे तु जीवादितत्त्वे कथमस्य निसर्गजमम्यग्दर्शनसिद्धः ? सामान्या-धिगमे तु अधिगमसम्यग्दर्शनमेवेति ।

तापप्रकाशवत् युगपदुत्पत्तेरभ्युपगमाच्च ।४। किम् ? 'निसर्ग जसम्यग्दर्शनाभावः' 'इत्यनु-वर्तते । यदा अस्य सम्यग्दर्शनमुत्पद्यते तदैव प्राक्तनं मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं च 'सम्यक्त्वेन परण-मतीत्यिधगमजमेव तद्भवति । यस्य ज्ञानात् प्राग् दर्शनं स्यात् तस्य नैसर्गिकं स्यात् । तच्चाऽ-निष्टिमिति । उच्यते—

उभयत्र तुल्ये अन्तरङ्गहेतौ बाह्चोपदेशापेक्षाऽनपेक्षभेदाद् भेदः ।५। उभयत्र सम्यग्दर्शने अन्तरङ्गो हेतुस्तुल्यः दर्शनमोहस्योपशमः क्षयः क्षयोपशमो वा, तस्मिन् सित यद् वाह्चोप-देशादृते प्रादुर्भवित तन्नैसर्गिकम्, यत् परोपदेशपूर्वकं जीवाद्यधिगमिनिमत्तं तदुत्तरम्, इत्यनयोर्यं भेदः ।

अपरोपदेशपूर्वके निसर्गाभिप्रायो लोकवत् ।६। यथा लोके हरिशार्दू लवृकभुजगादयो निसर्गतः 'कौर्यशौर्याहारादिसंप्रतिपत्तौ वर्तन्त इत्युच्यन्ते । नचासावाकस्मिकी कर्मनिमित्त-त्वान् । अनाकस्मिक्यपि सती नैसर्गिकी भवति, परोपदेशाभावात् । तथेहाप्यपरोपदेशपूर्वके निसर्गाभिप्रायः । अपर आह—

भव्यस्य कालेन निःश्रेयसोपपत्तः अधिगमसम्यक्त्वाभावः ।७। यदि अदधृतमोक्षकालात् २० प्रागिधगमसम्यक्त्ववलात् मोक्षः स्यात् स्यादिधगमसम्यग्दर्शनस्य साफल्यम् । न चादोऽस्ति । अतः कालेन योऽस्य मोक्षोऽसौ, स निसर्गजसम्यक्त्वादेव सिद्ध इति ।

न, विवक्षितापरिज्ञानात् । ८। नैतद्युक्तम् । कृतः ? विवक्षिताऽपरिज्ञानात् । सम्यग्दर्शनादि-त्रयान्मोक्ष उक्तः । तत्र यत्प्रथमं तत् 'कृत उत्पद्यते' इत्युक्ते 'निसर्गादिधगमाद्वा' इत्य-यमर्थोऽत्र विवक्षितः । यदि सम्यग्दर्शनादेव' केवलान्निसर्गजादिधगमजाद्वा ज्ञानचारित्ररहि-तान्मोक्ष इष्टः स्यात्, तत इदं युक्तं स्यात्—'भव्यस्य कालेन निःश्रेयसोपपत्तेः' इति । नचायमर्थोऽत्र विवक्षितः ।

अथवा, यथा कुरुक्षेत्रे क्वचित् कनकं बाह्यपौरुपेयप्रयत्नाभावात् जायते, ' तथा बाह्य-पुरुषोपदेशपूर्वकजीवाद्यधिगममन्तरेण यज्जायते तिन्तसर्गजम् । यथा कनकाश्मः' विध्युपा-यज्ञपुरुपप्रयोगापेक्षः' कनकभावमापद्यते, तथा यत् सम्यग्दर्शनं 'विध्युपायज्ञमनुष्यसंपर्काजजीवा-दिपदार्थतत्त्वाधिगमापेक्षमुत्पद्यते तदिधगम् 'सम्यग्दशनम् इत्ययमर्थो विविध्यतः, नचान्यत-रस्याभाव इति । अतो विविध्यतापरिज्ञानात् न सम्यगुक्तम्-'अधिगमाभावः' इति ।

१ प्रत्यक्षेणोप -म्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। २ भवित त -श्र०। ३ विपर्ययविशे -म्रा०, ब०, द०, द०, द०। ४ इति वर्तते श्र०। ५ समीचीनत्येन। ६ -त्र दर्श-म्रा०, ब०, द०, ु०, ता०। ७ कौर्यशौर्याशौर्या-हारा-म्रा०, ब०, द०, मु०। ६ सम्यग्दर्शनम्। ६ निसर्गादिधगमाद्वा ता०, श्र०, मू०। १० ज्ञायते म्०, ता०। ११ -श्मिव-म्रा०, द०, मु०। १२ -क्षक-म्रा०, द०, मु०। १३ -तिव म्रा०, ब०, द०, मु०। -तिवशुद्धचुपा-ता०। १४ -गमजस-म्रा०, ब० मु०।

X

कळाळ्य निजरायाः १९। यतो न भव्यानां कृत्स्नकर्मनिर्जरापूर्वकसोक्षकालस्य नियमोऽस्ति । कोचद् भव्याः संस्थेयेन कालेन सेत्स्यन्ति, केचिदसंख्येयेन, केचिदनन्तेन, अपरे अनन्तानन्तेनापि न सेत्स्यन्तीति । ततस्च न युक्तम्-'भव्यस्य कालेन निःश्रेयसो-पपत्तेः' इति ।

चोदनानुपपत्तेश्च ।१०। सर्वस्येयं चोदना नोपपद्यते । ज्ञानात् कियाया द्वयात् त्रितयाच्च मोक्षमाचक्षाणस्य सर्वस्य नेदं युक्तम्-'भव्यस्य कालेन मोक्षः' इति । यदि हि सर्वस्य कालो हेतुरिष्टः स्यात्, वाह्याभ्यन्तरकारणनियमस्य दृष्टस्येष्टस्य वा विरोधः स्यात् ।

तिदत्यनन्तरनिर्देशार्थम् ।११। 'तत्' इत्येतदनन्तरस्य सम्यग्दर्शनस्य निर्देशार्थं क्रियते । १० नन् तत्प्रकृतम्, अन्तरेणापि तद्वचनं सिद्धम्;

इतरथा हि मार्गसम्बन्धप्रसङ्गः ।१२। अिकयमाणे हि तद्वचने मोक्षमार्गोऽपि प्रकृतः तेनाभिसंबन्धः प्रसज्येत । ततो निसर्गमात्रेणापि मोक्षमार्गलाभ उक्तः स्यात् । वाहुश्रुत्य-प्रचिख्यापियपया च मोक्षमार्गाधिगममात्रादेव मिथ्यादृष्टीनामपि मोक्षः स्यात् । 'ननु च #''अनन्तरस्य वा विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा'' [पा० म० १।२।४७] इत्यनन्तरत्वात् १५ सम्यग्दर्शनेनैव संबन्धो न्याय्यः । '[इति चेत्ः नः;] \*'प्रत्यासत्तेः प्रधानं वलीयः' [ ] इति मार्ग एव संबध्येत । तस्मात्तद्वचनं क्रियते विस्पष्टार्थम ।

इति तत्त्वार्थवार्तिके व्याख्यानालङकारे प्रथमेऽध्याये तृतीयमाह्मिकं समाप्तम् ॥३॥

-

तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनमित्युक्तम् । अथ 'कि तत्त्वम्' इति ? अत इदमाह-

## जीवाजीवास्रवबन्धसंवरानिर्जरामोक्षास्तत्त्वम् ॥॥

२० किमर्थमेषामुपादानम् ? ननु द्रव्यमित्येव वक्तव्यं तद्भेदा हि सर्वे पदार्था भवन्तीति ? अत उत्तरं पठति-

एकाद्यनन्तिविकल्पोपपत्तौ विनेयाशयवशान्मध्यमाभिधानम् ।१। एको द्वौ त्रयः संख्ये-या असंख्येया अनन्ता इति पदार्था भिद्यन्ते । तत्रैकः पदार्था भवति, '\*"एकं द्रव्यमन-न्तपर्यायम्" [ ]इति वचनात् । द्वौ पदार्था, जीवाजीवभेदात् । त्रयः पदार्था अर्थाभि-२५ धानप्रत्ययभेदात् । एवमुत्तरे च वचनविकल्पापेक्षया असंख्येया ज्ञानज्ञेयविकल्पापेक्षया असंख्येया अनन्ताश्चा भवन्ति । तत्र विनेयाशयवशात् पदार्थनिरूपणाभेद इति मध्यमेन क्रमेणाभिधानं कृतम् । अतिसंक्षेपे सुमेधसामेव प्रतिपत्तिः स्याद् अतिप्रपञ्चे 'ध्चाचिरेण संप्रतिपत्तिनं स्यादिति । कश्चिदाह—

१ तर्हि। २ इति चेन्न। ३ कं। ता० म्रा०, ब०, द०, मु०। ४ -त्येवंव-ता०, द०। ४ म्रास्मिन्। ६ सत्ता सकलपदार्था सिवश्वरूपा हथनन्तपर्याया। स्थितिभद्धगोदयसिहता सप्रितिपक्षा भवेदेका। (पचा० गा० ८)। ७ बुद्धिशब्दार्थसंज्ञास्तास्तिस्रो बुद्धचादिवाचकाः। तुल्या बोधादिबोधाश्च म्रयस्तस्प्रतिबिम्बकाः।। (ग्राप्तमी० श्लोक ८४) इति स्वामिभिः प्रोक्तम्। ८ -रे व-ता०। ६ शब्द। १० चातिचिरेण म्रा०, ब०, द०, मु०। •

y

जीवाजीवयोरन्यतरत्रैवान्तर्भावाद् आस्रवादीनामनुपदेशः ।२। आसृवो हि जीवो व। स्यात्, अजीवो वा ? यदि जीवः; 'जीवेऽन्तर्भाव इति । अथाऽजीवः; अजीवे । एवं संवराद्योऽपि । तस्मादेपामनुपदेशः-अनर्थक उपदेशोऽनुपदेशः ।

न वाः परस्परोपश्लेषे संसारप्रवृत्तितदुपरमप्रधानकारणप्रतिपादनार्थत्वात् ।३। न वाऽनर्थक उपदेशः । कृतः ? जीवाजीवयोः परस्परोपश्लेपे सित संसारप्रवृत्तितदुपरमप्रधान-कारणप्रतिपादनार्थत्वात् । इह मोक्षमार्गः प्रकृतः, तस्य फलमवश्यं मोक्षो निर्देष्टव्यः । 'स कस्य'इति जीव उपात्तः । स च संसारपूर्वकः । स च सत्यजीवे जीवस्य भवति, इत्यजीव उपात्तः । तयोश्च परस्परोपश्लेपः संसारः । तत्प्रधानहेत् आसृवो वन्धश्चेत्युपात्तौ । तदुपरमस्य मोक्षस्य प्रधानहेत् संवर्गनर्जरे इत्युपादानं तयोः । एवमेपां विर्ञान सिति प्राप्तव्यमोक्षस्य निर्ज्ञानं भवतीति । दृश्यते सामान्ये अन्तर्भू तस्यापि विशेषस्य पृथगुपादानं प्रयोजनार्थम्, क्षत्रिया आयाताः सुरवर्माञीति ।

उभयथापि 'चोदनानुपत्तिः ।४। यो जीवाजीवयोरन्तर्भावात् आस्वादीनामनुपदेशं चोदयित, तस्योभयथापि चोदना नोपपद्यते । कथम् ? आस्वादीनि जीवाजीवाभ्यां पृथ-गुपलभ्य वा चोदयेत्, अनुपलभ्य वा ? यदि पृथगुपलभ्यः अत एव ततोऽर्थान्तरत्वं सिद्धम् । 'अथाऽनुपलभ्यः अनुपलम्भादेव चोदनाभावः । किञ्च, जीवाजीवाभ्थां पृथक्सिद्धान् वा चोदयेत्, असिद्धान् वा ? यदि सिद्धांदचोदयेत्ः अत एवाऽर्थान्तरभावः । अथाऽसिद्धांदचोदयितः, कथमत्रान्तरभविश्चोद्यते ? न हि खरविपाणादीनामन्तर्भावश्चोदनार्हः ।

अनेकान्ताच्च १५१ 'चोदनानुपपितः' इति वर्तते । कथम् ? द्रव्याधिकपर्यायाधिकयोगुंणप्रधानभावेन अपंणानपंण भेदात् जीवाजीवयोरास्वादीनां स्यादन्तर्भावः स्यादनन्तर्भावः ।
पर्यायाधिकगुणभावे द्रव्याधिकप्रधान्यात् आस्वादिप्रतिनियतपर्यायाधीनपंणात् अनादिपारिणामिकचैतन्याचैतन्यादिद्रव्यार्थापंणाद् आस्वादीनां स्याज्जीवेऽजीवे वान्तर्भावः । तथा
द्रव्याधिकगुणभावे पर्यायाधिकप्रधान्याद् आस्वादिप्रतिनियतपर्यायार्थापंणाद् अनादिपारिणामिकचैतन्याचैतन्यादिद्रव्यार्थाऽनपंणाद् आस्वादीनां जीवाजीवयोः स्यादनन्तर्भावः ।
तदपेक्षया स्यादुपदेशोऽर्थवान् ।

तेषां निर्वचनलक्षणक्रमहेत्वभिधानम् ।६। तेषां जीवादीनां पृथगुपदेशे प्रयोजनमुक्तम् । २४ इदानीं निर्वचनलक्षणकमहेत्वभिधानं कर्तव्यम् । तदुच्यते—

त्रिकालिवषयजीवनानुभवनात् जीवः ।७। दशसु प्राणेषु यथोपात्तप्राणपर्यायेण त्रिषु कालेषु जीवनानुभवनात् 'जीवति, अजीवीत्, जीविष्यिति' इति वा जीवः । तथा सित सिद्धानामिष जीवत्वं सिद्धं जीवितपूर्वत्वात् । संप्रति न जीविन्त सिद्धाः, भूतपूर्वगत्या जीवत्वमेषाम् इत्यौपचारिकत्वं स्यात्, मुख्यं चेष्यते; नैष दोषः; भावप्राणज्ञानदर्शनानुभवनात् सांप्रतिकमिष जीवत्वमस्ति । अथवा रूढिशब्दोऽयम् । रूढौ च क्रिया ब्युत्पत्त्यर्थं - वेति कादाचित्कं जीवनमपेक्ष्य सर्वदा वर्तते गोशब्दवत् ।

तद्विपर्ययोऽजीवः ।८। यस्य जीवनमुक्तलक्षणं नास्त्यसौ तद्विपर्ययाद् अजीव इत्युच्यते।

१ जीवेऽन्तर्भविति ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। २ विज्ञाने ता०। ३ प्राप्यस्य मो- ग्रा०, व०, द०, ज०, मु०, ता०। ४ प्रश्नानुपर्यातः। ५ ग्रथवाऽनुप -श्र०। ६ -र्पणाभे-मु०, ब०। ७ पर्याधापेक्षया।

आस्रवत्यनेन आस्रवणमात्रं वा आस्रवः ।९। येन कर्मास्विति यद्वा आस्वण'मात्रं वा स आस्वः ।

ेबध्यतेऽनेन 'बन्धनमात्रं वा बन्धः ।१०। बध्यते येन अस्वतन्त्रीकियते येन, अस्वतन्त्री-करणमात्रं वा बन्धः ।

सं<mark>त्रियतेऽनेन संवरणमात्रं वा संवरः ।११।</mark> येन संत्रियते येन संर्ध्यते, संरोधनमात्रं वा संवरः ।

निर्जीयते यया निर्जरणमात्रं वा निर्जरा । १२। निर्जीयते निरस्यते यया, निरसनमात्रं वा निर्जरा ।

मोक्ष्यते येन मोक्षणमात्रं वा मोक्षः ।१३। मोक्ष्यते अस्यते येन असनमात्रं वा मोक्षः । १० एतेपामितरेतरयोगे दृद्धः । उक्तं निर्वचनम् । इदानीं लक्षणम्च्यते–

चेतनास्वभावत्वात्तद्विकल्पलक्षणो जीवः ।१४। जीवस्वभावश्चेतना, यत इतरेभ्यो द्रव्येभ्यो भिद्यते । तद्विकल्पा ज्ञानादयः । यत्सन्तिधानादात्मा ज्ञाता द्रप्टा कर्ता भोक्ता च भवित तल्लक्षणो जीवः ।

तिद्वपरीतत्वादजीवस्तदभावलक्षणः ।१५। तिद्वपरीतत्वात् अचेतनस्वभावत्वात् ज्ञानादी१४ नामभावो यस्य लक्षणं सोऽजीवः । कथमभावो विन्हपाख्यो वस्तुनो लक्षणं भवति? अभावोऽपि वस्तुधर्मो हेत्वङ्गत्वादेः भाववत् । अनोऽसौ लक्षणं युज्यते । स हि यदि वस्तुनो लक्षणं न स्यात् सर्वसङ्करः स्यात् । यद्येवं वनस्पत्यादीनामजीवत्वं प्राप्नोति तदभावात् । ज्ञानादीनां हि प्रवृत्तित उपलब्धिः, न च तेषां तत्पूर्विका प्रवृत्तिरस्ति हिताहितप्राप्तिपरिवर्जना-भावात् । उक्तं च—

**%"बुद्धिपूर्वा क्रियां दृष्ट्वा स्वदेहेऽन्यत्र तद्ग्रहात् ।** 

मन्यते बुद्धिसद्भावः सा न येषु न तेषु धीः ॥" [सन्ताना० सि० व्लो० १] इति । नैषः दोपः तेपामिप ज्ञानादयः सन्ति सर्वज्ञप्रत्यक्षाः, इतरेपामागमगम्याः । आहारलाभालाभयोः पुष्टि एम्लानादिदर्शनेन एयुर्वतगम्याद्य । अण्डगर्भस्थमू च्छितादिषु सत्यपि जीवत्वे तत्पूर्वक-प्रयृत्यभावात् हेतुव्यभिचारः ।

२५ पुण्यपापामद्वारलक्षण आस्रवः ।१६। पुण्यपापलक्षणस्य कर्मण <sup>१३</sup>आगमनद्वारमास्रव इत्युच्यते । आस्रव इवास्रवः । क उपमार्थः १ यथा महोदधेः सल्लिलमापगामुखैरहरहरापूर्यते, तथा मिथ्यादर्शनादिद्वारानुप्रविष्टैः कर्मभिरनिशमात्मा समापूर्यत<sup>१३</sup> इति मिथ्यादर्शनादि द्वारमास्त्रवः ।

आत्मकर्मणोरन्योन्यप्रदेशानुप्रयेशलक्षणो बन्धः ।१७। मिथ्यादर्शनादिप्रत्ययोपनीतानां ३० कर्मप्रदेशानाम् आत्मप्रदेशानां च परस्परानुप्रवेशलक्षणो बन्धः । वन्ध इव बन्धः । क उपमार्थः ?

१ -णमास्रवः ता०, द०। २ बध्यतेऽस्वतन्त्रीक्रियते येन भा० २। ३ बन्धमात्रं ता०। ४ म्राविर्भूतावयवभेद इतरेतरः, तिरोहितावयवभेदः समाहारः। ५ निःस्वभावः। ६ यत्राग्निनिस्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा हृदे इत्यभावः म्राग्निरूपवस्तुधमः। ७ यत्र धूमस्तत्राग्निः यथा महानस इति (वत्)। ५ म्राभावः। ६ तुलना- "बुद्धिपूर्वा क्रियां दृष्ट्वा स्वदेहेऽन्यत्र तद्ग्रहात्। ज्ञायते बुद्धिरन्यत्र म्राभान्तैः पुरुषैः क्वचित्।।" – सिद्धिवि० द्वि० परि०। १० -म्लायादि-न्ना०, ब०, द०, मु०। ११ -ने य-ता०, १०। १२ म्रागमद्वा-म्रा०, ब०, द०।० १३ पर्यते १४०।

२५

यथा निगडादिद्रव्यवन्धनवद्धो देवदत्तोऽस्वतन्त्रत्वाद् अभिष्रेतदेशगमनगद्धभावाद् अतिदुःखी भवति, तथा आत्मा कर्मवन्धनवद्धः पारतन्त्र्यात् शारीरमानसदःखाभ्यदितो भवति ।

आस्रवितरोधलक्षणः संवरः ।१८। पूर्वोक्तानामासृबद्वाराणां शुभपरिणामवशान्निरोधः संवरः। संवर इव संवरः। क उपमार्थः ? यथा सुगुप्तसुसंवृतद्वारकवाटं पुरं सुरक्षितं दुरासद-मरातिभिभवति, तथा सुगुप्तसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीपहजयचारित्रात्मनः सुसंवृतेन्द्रियकषाय- ४ योगस्य अभिनवकर्मागमद्वारसंवरणात संवरः।

एकदेशकर्मसंक्षयलक्षणा निजरा ।१९। उपात्तस्य कर्मणः तपोविशेषसिन्नधाने सत्येक-देशसंक्षयलक्षणा निर्जरा । निर्जरेव निर्जरा । क उपमार्थः ? यथा मन्त्रौपधवलान्निर्जीणंवीर्य-विपाकं विषं न दोषप्रदं तथा सिवपाकाऽविपाकनिर्जराप्रत्ययतपोविशेषेण निर्जीणंरसं कर्म न संसारफलप्रदम ।

कृत्स्नकर्मवियोगलक्षणो मोक्षः ।२०। सम्यग्दर्शनादिहेतुप्रयोगप्रकर्षे सित कृत्स्नस्य कर्मणञ्चतुर्विधवन्धवियोगो मोक्षः। मोक्ष इव मोक्षः। क उपमार्थः ? यथा निगडादिद्रव्यमोक्षात् सित स्वातन्त्र्ये अभिप्रेतप्रदेशगमनादेः पुमान् सुखी भवति, तथा कृत्स्नकर्मवियोगे सित स्वाधीनात्यन्तिकज्ञानदर्शनानुपमसुख आत्मा भवति। लक्षणमुक्तम्। इदानी क्रमहेतुरुच्यते—

तादर्थ्यात् परिस्पन्दस्य आदौ जीवग्रहणम् ।२१। योऽयं मोक्षमार्गतत्त्वाविष्करणपरिस्पन्दः स आत्मार्थः, तस्य मोक्षपर्यायपरिणामात् । यो वा जीवाद्युपदेशपरिस्पन्दः स आत्मार्थः, तस्यो-पयोगस्वाभाव्ये सित ग्राहकत्वात् । अत आदौ जीवग्रहणम् ।

तदनुग्रहार्थत्वात् तदनन्तरमजीवाभिधानम् ।२२। यतः शरीरवाङमनःप्राणापानादिनोप-कारेणाऽजीव आत्मानमनुगुक्काति, अतस्तदनन्तरमजीवाभिधानम् ।

तदुभयाधीनत्वात् तत्समीपे आस्रवग्रहणम् ।२३। यत आत्मकर्मणोः परस्पराक्लेषे सत्या- २० सुवप्रसिद्धिर्भवति, अतस्तत्समीपे आसवग्रहणम् ।

तत्पूर्वकरवाद् बन्धस्य ततः परं बन्धवचनम् ।२४। यत आसृवपूर्वको वन्धः, ततः परं वचनं तस्य कियते ।

संवृतस्य बन्धाभावात् तत्प्रत्यनीकप्रतिपत्त्यर्थं संवरवचनम् ।२५। यतः संवृतस्यात्मनो वन्धो नास्ति ततस्तत्प्रत्यनीकप्रतिपत्त्यर्थं तदनन्तरं संवरवचनम् ।

संवरे सित निर्जरोपपत्तेस्तदन्तिके निर्जरावचनम् ।२६। यतः संवरपूर्विका निर्जरा तत-स्तदन्तिके निर्जरावचनम् ।

अन्ते 'प्राप्यत्वात् मोक्षस्यान्ते वचनम् ।२७। निर्जीर्णेषु कर्मस्वन्त्रे मोक्षः प्राप्यत इत्यन्ते वचनम् ।

पुण्यपापपदार्थोपसंस्थानिति चेत्; नः आस्रवे बन्धे वा अन्तर्भावात् ।२८। स्यादेतत् –पुण्य- ३८ पापपदार्थयोरुपसंस्थानं कर्तव्यम् अन्यैरप्युक्तत्वादितिः तन्नः किं कारणम् ? आसृवे बन्धे वा अन्तर्भावात्, यत आसृवो बन्धःच पुण्यपापात्मकः ।

तत्त्वशब्दस्य भाववाचित्वात् जीवादिभिः सामानाधिकरण्याऽनुपपितः ।२९। तत्त्वशब्दो भाववाचीति व्याख्यातमेतत् । अतस्तस्य जीवादिभिर्द्रव्यवचनैः समानाधिकरण्यं नोपपद्यते ।

१ -कपाटं ग्रा॰, ब॰, द०, मु॰। २ - सुखमात्मानुभवति ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰। ३ तदनन्तरे नि-ग्रा॰, ब॰, द०, मु॰। ४ प्राप्तत्वा-ता॰, श्रा॰, मु॰। न वा, अव्यतिरेकात्' तद्भावसिद्धः (१३०) 'न वा एप दोषः । किं कारणम् ? अव्य-तिरेकान्तद्भावसिद्धेः । न हि द्रव्याद् व्यतिरिक्तो भावोऽस्ति अतस्तद्भावेनाऽध्यारोष्यते यथा 'ज्ञानमेवात्मा' इति । यदि तद्भावोऽध्यारोष्यते तिल्लङ्गसंख्यानुवृत्तिः शाप्नोति ?

तिल्लङ्गसंस्यानुवृत्तौ चोक्तम् ।३१। किम्क्तम् ? 'न, उ'पात्तव्यक्तिवचनत्वात्' इति ।

इति तत्त्वार्थवार्तिके व्याख्यानालङकारे प्रथमेऽध्याये चतुर्थमाहिनकम् ॥४॥

एवं संज्ञास्वालक्षण्यादिभिष्टिष्टानां जीवादीनां संव्यवहारविशेपव्यभि चारनिवृत्त्यर्थमाह-

#### नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यासः ॥५॥

नीयते गम्यतेऽनेनार्थः, नमित वाऽर्थमिभमुखीकरोतीति नाम । स्थाप्यते प्रतिनिधीयतेऽसाविति स्थापना । द्रोप्यते गम्यते गुणैः,द्रोप्यति गमिष्यित गुणानिति वा द्रव्यम् । भवनं

श्व भवतीति वा भावः । नामादीनामितरेतस्योगलक्षणो द्वन्द्वः । नामस्थापनाद्वव्यभावैर्नामस्थापनाद्रव्यभावतः । \*"आद्यादित्वात्' [जैने० वा० ४।२।४९] \*"दृश्यन्तेऽन्यतोऽपि' [जैने०
४।१।७९] इति वा तिसः । न्यसनं न्यस्यत इति वा न्यासो निक्षेप इत्यर्थः । तेपां 
न्यासस्तन्त्यासः । एतेषां नामादीनां किं लक्षणिमिति ? अत्रोच्यते--

निमित्तान्तरानपेक्षं संज्ञाकर्म नाम ।१। निमित्ता वन्यन्तिमित्तं निमित्तान्तरम्, तदन-१५ पेक्ष्य क्रियमाणा संज्ञा नामेत्युच्यते । यथा परमैश्वर्यलक्षणेन्दनिक्रयानिमित्तान्तरानपेक्षं कस्य-चित् 'इन्द्रः' इति नाम । तथा जीवनिक्रयानपेक्षं श्रद्धानिक्रयानपेक्षं वा कस्यचित् 'जीवः सम्यग्दर्शनम्' इति वा नाम ।

सोऽयमित्यभिसंबन्धत्वेन अन्यस्य व्यवस्थापनामात्रं स्थापना ।२। यथा परमैश्वर्यलक्षणो यः शचीपतिरिन्द्रः, 'सोऽयम्' इत्यन्यवस्तु प्रतिनिधीयमानं स्थापना भवति । एवं 'जीव इति वा सम्यग्दर्शनम्' इति वा अक्षनिक्षेपादिष्' 'सोऽयम्' इति व्यावस्थापनामात्रं स्थापना ।

अनागतपरिणामविशेषं प्रति गृहोताभिमुख्यं द्रव्यम् ।३। यद् भाविपरिणामप्राप्तिं प्रति योग्यतामादधानं तद् द्रव्यमित्युच्यते ।

"अतद्भावं वा ।४। अथवा, अतद्भावं वा द्रव्यमित्युच्यते । यथेन्द्रार्थमानीतं काष्ठमिन्द्र-प्रतिमापर्यायप्राप्ति प्रत्यभिमुखम् 'इन्द्रः' इत्युच्यते, तथा 'रजीव-सम्यग्दर्शनपर्यायप्राप्ति प्रति २५ गृहीताभिमुख्यं द्रव्यं द्रव्यजीवो द्रव्यसम्यग्दर्शनमिति चोच्यते । युक्तं तावत् सम्यग्दर्शनप्राप्ति प्रति गृहीताभिमुख्यमिति, अतत्परिणामस्य जीवस्य संभवात्, इदं त्वयुक्तम्--जीवनपर्यायप्राप्ति

१ श्रभेदात् । २ नवा न दोषः ता० । ३ विशेषणविशेष्यसम्बन्धे सत्यपि शब्दशक्तिव्यपेक्षया उपात्तिलिङ्गसरूयाव्यितिकमो न भवतीत्यर्थः । ४ श्रप्रकृतिनिराकरणाय प्रकृतिनिरूपणाय च निक्षेपविधिना शब्दार्थः प्रस्तीर्यत इत्यर्थः । ५ –ना गम्यते श्रा०, ब०, द०, मु०, मू० । ६ सम्यग्दर्शनादीनां जीवादीनाञ्च । ७ –दन्यित्रमित्तान्त-श्रा०, ब०, द०, गु०। = जातिद्रव्यित्रयागुणाः निमित्तम्, ताननपेक्ष्य । द्रव्यं द्विविधम् विषाणादिकं समवायिद्रव्यम्, घण्टादिकं संयोगिद्रव्यम् । ६ –निमत्यक्ष-श्रा०, ब०, द०, मु० । १० श्रादिशब्देन काष्ठपुस्तचित्रादि गृह्यते । ११ श्रतद्भव मु० । १२ जीवनस–ता०, मू० ।

¥

प्रति गृहीताभिमुख्यमिति । कृतः ? सदा 'तत्परिणामात् । यदि न स्यात्; प्रागजीवः प्राप्नोति । नैप दोपः: मनष्यजीवादिविशेषापेक्षया स व्यपदेशो वेदितव्यः ।

तद्द्विधम्-आगम-नोआगमभेदात् ।५। तदेतद् द्रव्यं द्विविधम् । कृतः ?आगम-नो-आगमभेदात् । आगमद्रव्यजीवः नोआगमद्रव्यजीवः, आगमद्रव्यसम्यग्दर्शनं नोआगमद्रव्यसम्यग्दर्शनं नोआगमद्रव्यसम्यग्दर्शनमिति च ।

अनुपयुक्तः प्राभृतज्ञाय्यात्मा आगमः ।६। अन्पयुक्तः प्राभृतज्ञायी आत्मा आगमद्रव्यमित्युच्यते ।

इतरत् त्रिविधम्-ज्ञायकशरीर-भावि-तद्व्यतिरिक्तभेदात् ।७। इतरन्नोआगमद्रव्यं त्रैवि-ध्यमास्कन्दितः । कृतः ? ज्ञायकशरीर-भावि-तद्वचितिरिक्तभेदात् । ज्ञातुर्यंच्छरीरं त्रिकाल-गोवरं तज्ज्ञायकशरीरम् । जीवन-सम्यग्दर्शनपरिणामप्राप्ति प्रत्यभिमुखं द्रव्यं भावीत्युच्यते । तद्वचितिरिक्तं कर्म-नोकर्मविकलपम् ।

वर्तमानतत्पर्यायोपलक्षितं द्रव्यं भावः ।८। वर्तमानेन तेन जीवन-सम्यग्दर्शनपयियोगे-पलक्षितं द्रव्यं भावजीवो भावसम्यग्दर्शनमिति चोच्यते । यथा इन्द्रनामकर्मोदयापादितेन्दन-क्रियापर्यायपरिणत आत्मा भावेन्द्रः ।

स द्विविधः पूर्ववत् । १। स एप भावो द्विविधो वेदितव्यः पूर्ववत् आगम-नोआगमभेदात् । तत्त्राभृतविषयोपयोगाविष्ट आत्मा आगमः । १०। जीवादिप्राभृतविषयेणोपयोगेनाविष्ट आत्मा आगमतो भावजीवो भावसम्यग्दर्शनमिति चोच्यते ।

जीवनादिपर्यायाविष्टोऽन्यः ।११। जीवनादिपर्यायेणाऽऽविष्ट आत्माऽन्यो नोआगमतो भाव इत्युच्यते ।

नामस्थापनयोरेकत्वं संज्ञाकर्माऽविशेषादिति चेत्; नः; आदरानुग्रहाकाङक्षित्वात् स्थापना-याम् ।१२। स्थान्मतम् नामस्थापनयोरेकत्वम् । कृतः ? संज्ञाकर्माविशेषात् । यतो नाम्नि स्था-पनायां च संज्ञाकरणं समानम्, न हचकृते नाम्नि स्थाप्यतः इति । तच्च नः; कृतः ? आदरानु-ग्रहाकाङक्षित्वात् स्थापनायाम् । यथा अर्हदिन्द्रस्कन्देश्वरादिप्रतिमासु आदरानुग्रहाकाङक्षित्वं जनस्य, न तथा परिभाषिते वर्तते । ततोऽन्यत्वमनयोः ।

द्रव्यभावयोरेकत्वम् अव्यतिरेकादिति चेत्; नः कथिञ्चत् संज्ञास्वालक्षण्यादिभेदात् तद्भे-दिसद्धेः ।१३। स्यादारेका - द्रव्यभावयोस्तहर्चे कत्वं प्रसज्यते । कुतः ? तदव्यतिरेकात् । निह द्रव्यव्यतिरेकेण भाव उपलभ्यते भावव्यतिरेकेण वा द्रव्यम्, अतोऽनयोरेकत्विमिति । तच्च नः; कुतः ? संज्ञास्वालक्षण्यादिभेदात् तद्भेदिसद्धेः । इह ययोः संज्ञास्वालक्षण्यादिकृतो भेदः तयो-र्नातत्वमुपलभ्यते तथा द्रव्यभावयोरपीति । किश्चदाह—

१ तत्परिणामो यदि ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ - ज्ञाय्यागम-ग्रा०, ब०, द०, मु०। ३ ज्ञातुः 

इारीरं त्रिथा-भूत-वर्तमान-भिवष्यद्भेदात्। भूतमिप त्रिधा च्युतं च्यावितं त्यक्तञ्चेति। पक्ष्वफलिष 
स्वयमेव ग्रायुषः क्षयेण पिततं च्युतम्। कदलीधितेन पिततं च्यावितम्। त्यक्तं पुनिस्त्रिधा-भक्तप्रत्यास्यान-इङ्गिनी-प्रायोपगमनमरणः। ४ ग्रनागत। ५ प्रत्यनिभमु-ता०। ६ ...दिविधं कःमंनोकःमंभेदेन, जीवादिप्राभृतविषयेणोययोगेन परिणतजीवेनाजिततीर्यकारादिशुभप्रकृतिस्वरूपं कर्म नोग्रागमद्रव्यकर्म। एवं नोकर्म-नोग्रागमद्रव्यनोकर्म- 
इर्गरीरोपोचयापचयिनिमत्तपुद्गलद्रव्यस्यानेकरूपत्वात्। ७ तेन
तेन जी- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ६ ग्रागमभावजीव इत्यर्थः, स्थानिप्यकर्माधारे इत्यपादानम्।

६ भविष्यत्परिणामाभिमुखम् ग्रतीतपरिणामं वा वस्तु द्रव्यम्, वर्तमानपर्यायोपलिक्षतं द्रव्यं भाव इति स्वालक्षण्याद भेदः।

द्रव्यस्यादी वचनं न्याय्यं तत्पुर्वकत्वान्नामादीनाम् ।१४। द्रव्यस्यादौ वचनं न्याय्यम् । कृतः ? तत्पर्वकत्वान्नामादीनाम् । सतो हि संज्ञिनो नामादिभिर्भवितव्यमितिः; नैप दोषः;

संव्यवहारहेतृत्वात संज्ञायाः पूर्ववचनम ।१५। संव्यवहारहेतृत्वात संज्ञायाः पूर्ववचनं कियते । सर्वो हि छोकसंब्यवहारः संज्ञापूर्वकः तदात्मकत्वात्, तदनात्मकत्वे वस्तुब्यवहार-श्र विच्छेदः । तदात्मकत्वाच्च स्तृतिनिन्दयो रागद्वेषप्रवृत्तिः सिद्धा ।

ततः स्थापनावचनम्, आहितनामकस्य स्थापनोपपत्तेः ।१६। नतः परं स्थापना विधीयते । कुतः ? आहितनामकस्य स्थापनोपपत्तेः । आहितनामकस्य 'सोऽयम्' इति किञ्चित् प्रति-निधीयते ।

द्रव्यभावयोः 'पूर्वपरन्यासः पूर्वोत्तरकालवृत्तित्वात् ।१७। द्रव्यभावयोः पूर्वपरन्यासः भाव इति ।

ैतत्त्वप्रत्यासत्तिप्रकर्षाऽप्रकर्षभेदाद्वा तत्क्रमः ।१८। अथवा, तत्त्वप्रत्यासत्तेः प्रकर्पाप्रकर्प-भेदात्तेषां नामादीनामुद्दिष्टः कमो वेदितब्यः । तत्त्वं भावः प्रधानम्, तदर्थानीतराणि, तत्र प्रत्यासनेस्तत्समीपे द्रव्यं प्रयुक्तं तद्भावापनेः। ततः पर्वः स्थापनोपादानम्, अतद्भावेपि तद्भावं १५ प्रति प्रधानहेतृत्वात् । ततः पूर्वः नामोपादानम भावं प्रति विप्रकृप्टत्वात ।

नामादिचतुष्टयाभावो विरोधात । १९। अत्राह-नामादिचतुष्टयस्याभावः । कृतः ? विरोधात् । एकस्य बब्दार्थस्य नामादिचतृष्टयं विरुध्यते । यथा नामैकं नामैव, न स्थापना । अथ नाम स्थापना इष्यते न नामेदं नाम । स्थापना तर्हिः, न चेयं स्थापना, नामेदम् । अतो नामार्थ एको विरोधांन्न स्थापना । तथैंकस्य जीवादेर्श्यस्य सम्यग्दर्शनादेवी विरोधान्नामाद्यभाव इति ।

न वाः सर्वेषां संव्यवहारं प्रत्यविरोधात् ।२०। न वैष दोषः। किं कारणम् ? सर्वेषाम् संव्यवहारं प्रत्यविरोधात् । लोके हि सर्वैर्नामादिभिद् ष्टः संव्यवहारः । इन्द्रो देवदत्तः इति नाम । प्रतिमादिषु चेन्द्र इति स्थापना । इन्द्रार्थे च काष्ठे द्रव्ये इन्द्रसंव्यवहारः 'इन्द्र आनीतः' इति वचनात् । अनागतपरिणामे 'चार्थो द्रव्यसंव्यवहारो लोके दप्ट:- 'द्रव्यमयं माणवकः, आचार्यः श्रेष्ठी वैयाकरणो राजा वा भविष्यतीति व्यवहारदर्शनात् । शचीपतौ च भावे इन्द्र २५ इति । न च विरोधः । किञ्च,

अभिहितानवबोधात् ।२१। 'यथा नामैकं नामैवेष्यते न स्थापना' इत्याचक्षाणेन त्वया अभिहितानवबोधः प्रकटीकियते । यतो नैवमाचक्ष्महे-'नामैव स्थापना' इति, किन्तु एकस्या-र्थस्य नामस्थापनाद्रव्यभावैन्यसिः इत्याचक्ष्महे ।

अनेकान्ताच्च ।२२। नैतदेकान्तेन 'प्रतिजानीमहे-नामैव स्थापना भवतीति न वा, ३० स्थापना वा नाम भवति नेति च। कथम् ?

मनुष्यब्राह् मणवत् ।२३। यथा बाह्मणः स्यान्मनुष्यो ब्राह्मणस्य मनुष्यजात्यात्मकत्वात् । मनुष्यस्तु ब्राह्मणः स्यान्न वा,मनुष्यस्य ब्राह्मणजात्यादिपर्यायात्मकत्वादर्शनात् र॰। तथा स्थापना-स्यान्नाम, अकृतनाम्नः स्थापनानुपपत्तेः । नाम तु स्थापना स्यान्न वा, उभयथा दर्शनात् ।

१ पूर्वापर- ग्रा॰, ब॰, मु॰। २ -यं द्र- श्र॰। ३ भाव। ४ ग्रतिद्रत्वात्। ४ यतो श्रव। ६ वार्थे ग्राव, बव, मूव, मुव। ७ योग्योऽयं बालः -सम्पाव। **८ श्रज्ञत्वम् । ६ प्रतिज्ञां** कुर्महे। १० - नाच्च तथा ग्रा०, ब०, द०, मु०। •

ሂ

तथा द्रथ्यं स्याद्भावः, भावद्रव्यार्थादेशात् न भावपर्यायार्थादेशाद् द्रव्यम् । भावस्तु द्रव्यं स्यान्न वा, उभयथा दर्शनात् । किञ्च,

अतस्तित्सिद्धेः ।२४। यत एव नामादिचतुष्टयस्य विरोधं भवानाचष्टे अत एव नाभावः । कथम् १ इह योऽयं सहानवस्थानलक्षणो विरोधो वध्यघातकवत् स सतामर्थानां भवति नाऽसतां 'काकोलुक-छायातपवत्, न काकदन्त-खरविषाणयोविरोधोऽसत्त्वात् । किञ्च,

नामाद्यात्मकत्वाऽनात्मकत्वे विरोधस्याऽविरोधकत्वात् ।२५। यो नामादिचतुष्टयस्य विरोधः स नामाद्यात्मको वा स्यात्, न वा ? उभयथा च विरोधाभावः । यदि नामाद्यात्मकः; नासौ विरोधको नामाद्यात्मवत् । अथ तद्भात्मकोऽपि विरोधो नामादीनां विरोधकः; नामाद्यात्मापि विरोधकः स्यात्, ततो नामादीनामभावाद्विरोध एव न स्यात् । अथ न नामाद्यात्मकः; एवमपि नामादीनां नासौ विरोधकोऽर्थान्तरत्वात् । 'अथ अर्थान्तरभावेऽपि विरोधकत्विमिष्यते; सर्वेषां पदार्थानां परस्परतो नित्यं विरोधः स्यात् । न चासावस्तीति । अतो विरोधाभावः ।

ताद्गुण्याद् भावस्य प्रामाण्यमिति चेत्ः नः इतरव्यवहारिनवृत्तेः ।२६। स्यादेतत्—ताद्गुण्याद् भाव एव प्रमाणं न नामादिः । स जीवनादिर्गुणो यस्य स तद्गुणः, तस्य भावस्ताद्गुण्यम्, अतो भाव एव प्रमाणं न नामादिः, ताद्गुण्याभावादितिः, तन्नः किं कारणम् ? इतरव्यवहार- १५ नियृत्तेः । एवं हि सति नामाद्याश्रयो व्यवहारो निवर्तेत । स चास्तीति । अतो न भावस्यैव प्रामाण्यम् ।

उपचारादिति चेत्; नः तद्गुणाभावात्।२७। स्यादेतत् –यद्यपि भावस्यैव प्रामाण्यं तथापि॰ नामादिव्यवहारो न निवर्तते। कुतः ? उपचारात्, माणवके सिंहशब्दव्यवहारवदिति। तन्नः कि कारणम् ? तद्गुणाभावात्। युज्यते माणवके सिंहशब्दव्यवहारः कौर्यशौर्यादिगुणैकदेश- २० योगात्, इह तु नामादिषु जीवनादिगुणैकदेशो न कश्चिदण्यस्तीत्युपचाराभावाद् व्यवहार- निवृत्तिः स्यादेव।

मुख्यसंप्रत्ययप्रसङ्गाच्च ।२८। यद्युपचारान्नामादिव्यवहारः स्यात्, \*"गौणमुख्ययो-र्मु ख्ये संप्रत्ययः" [पात० महा० ८।३।८२] इति मुख्यस्यैव संप्रत्ययः स्यान्न नामादीनाम् । यतस्त्वर्थप्रकरणादिविशेषिळङ्गाभावे सर्वत्र संप्रत्ययः <sup>द</sup>अविशिष्टः कृतसंगतेर्भवति, अतो न नामादिषूपचाराद् व्यवहारः ।

\*"कृतिमाकृतिमयोः कृतिमे संप्रत्ययो भवति' [पात० महा० १।१।२२] इति चेत्ः नः उभयगितदर्शनात् ।२९। स्यादेतत् –कृतिमाकृतिमयोः कृतिमे संप्रत्ययो भवतीति लोके । तद्यथा 'गोपालकमानय कटेजकमानय' इति, यस्यैपा संज्ञा भवित स आनीयते, न यो गाः पालयित यो वा कटे जातः । एविमहापि यस्यैपा 'जीवादिः' इति संज्ञा कृता तस्यैव संप्रत्ययः स्यान्नेतरेपामितिः तन्नः किं कारणम् ? उभयगितदर्शनात् । लोके ह्यर्थात् प्रकरणाद्वा कृतिमे संप्रत्ययः स्यात् अर्थो वाऽस्यैवंसंज्ञकृते भवित, प्रकृतं वा तत्र भवित 'इदमेवं-संज्ञकेन कर्तव्यम' इति, अर्थात प्रकरणाद्वा लोके संप्रत्ययो भवित । 'अरङ्ग 'रिह भवान,

१ भावस्थं द्रव्यं भावद्रव्यं तदेवार्थः तस्यादेशस्तस्मात्। २ 'द्रव्यम्' इति पद्धमिकं भाति -सम्पा०। ३ विरोधः - ता० टि०। ४ -कवच्च सता- ग्रा०, बु०, द०, मु०, ता०, श्र०। ५ -लूक-वच्छाया- मु०, ग्रा०, ब०। ६ ग्रया- ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ७ तथा ना- ता०, श्र०। ६ विशेषरिहतः। ६ ग्रतश्चार्था- ता०, ग्रा०, ब०, द०, मु०। १० ग्रङ्गति प्रियत्वामान्त्रणे। ११ कष्टम।

२०

<sup>र</sup>ग्राम्यं <sup>ः</sup>पांश्रुषादकमप्रकरणज्ञमागतं । ब्रयीतू–'गोपालकमानयं कटेजकमानय' इति, <sup>रा</sup>उभय-गतिस्तस्य भविष्यति । किञ्च,

अनेकान्तात् ।३०। नायमेकान्तः कृत्रिममेवेदं न कत्रिममेवेति । किं तर्हि ? अने-कान्तः । 'नाम सामान्यापेक्षया स्यादकृत्रिमं विशेषापेक्षया कृत्रिमम् । एवं स्थापनादयदचेति । पू ततः किम् ? अ"कृतिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे संप्रत्ययः' इत्यस्याभावः । किञ्च,

नयद्वयविषयत्वात् ।३१। द्वी नयौ द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकञ्च, तयोविषयो नामादिन्यासः। तत्र नामस्थापनाद्रव्याणि "प्राच्यस्य, सामान्यात्मकत्वात् । पाञ्चात्यस्य भावः, परिणति-प्रधानत्वात् । ततः किम् ? अ"गोणमुख्ययोर्म् स्ये संप्रत्ययः' "कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे संप्रत्ययः" इति च न भवति । प्रतिविषयं नयभेदात् ।

द्रव्याथिकपर्यायाथिकान्तर्भावाम्नामादीनां तयोश्च नयशब्दाभिधेयत्वात् पौनरुक्त्य-प्रसङ्गः ।३२। यतो नामस्थापनाद्रव्याणि द्रव्यार्थिकस्य, भावः पर्यायार्थिकस्येत्यक्तम्, तनो नामादीनां नयान्तर्भावात, नयविकल्पानां च वक्ष्यमाणत्वात पौनरुक्त्यं प्राप्नोति ।

न वाः विनेयमतिभेदाधीनत्वाद द्वचादिनयविकल्पनिरूपणस्य ।३३। न वा एप दोपः । किं कारणम् ? विनेयमितभेदाधीनत्वाद् द्वचादिनयविकल्पनिरूपणस्य । ये सुमेधसो विने-यास्तेषां द्वाभ्यामेव द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकाभ्यां सर्वनयवक्तव्यार्थप्रतिपत्तिः तदन्तर्भावात । ये त्वतो मन्दमेधसः तेषां 'त्र्यादिनयविकल्पनिरूपणम् । अतो विशेषोपपत्तेर्नामादीनाम-पुनग्वतत्वम् ।

तच्छब्दाऽग्रहणं प्रकृतत्वात् ।३४। सम्यग्दर्शनादित्रयस्य प्रकृतत्वादेव नामादिन्यासाभि-**"संबन्ध**ः । ततस्तच्छव्दस्य ग्रहणमनर्थकम् ।

प्रत्यासन्नत्वाङजीवादिषु प्रसङ्ग इति चेतुः नः सम्यग्दर्शनविषयत्वात् ।३५। स्यादेतत्— तच्छब्दाद् विना प्रत्यासन्ना जीवादयस्तेपामेव न्यासाभिसंबन्धो भवेत् न सम्यग्दर्शना-दीनाम् । कृतः ? \* "अनन्तरस्य विधिव भवति प्रतिषेधो वा" [पात० महा० १।२।४७] इति; तन्नः किं कारणम् ? सम्यग्दर्शनिवपयत्वात् । सम्यग्दर्शनादित्रयस्य प्राघान्येनोपदेशः तदर्थत्वाच्छास्कारमभस्य, सम्यग्दर्शनादिविषयत्वेन तु जीवादीनां गुणभूतत्वेनोपदेशः। २४ अतस्तच्छव्दादृतेऽपि सम्यग्दर्शनादित्रयस्य प्राधान्यात् नामादिन्यासेनाभिसंबन्धी युक्तः ।

विक्षेषातिदिष्टत्वाच्च ।३६। जीवादयः सम्यग्दर्शनविषयत्वेन विशेषेणातिदिष्टाः प्रकृतं सम्यग्दर्शनादित्रयं न बाधिप्यन्ते अ"विशेषातिदिष्टाः प्रकृतं न बाधन्ते" [

सर्वभावाधिगमार्थं तु । ३७। सर्वेषां भावानां जीवाजीवादीनामप्रधानानां प्रधानानां च सम्यग्दर्शनादीनाम् अधिगमार्थं तिहि तच्छव्दग्रहणम् । इतरथा हि प्रधानाभिसंबन्ध एव स्यात्।

एवमजीवादिषु ज्ञानचारित्रयोश्च नामादिन्यासविकल्पो योजयितव्यः ।

अधिकृतानामेव सम्यग्दर्शनादिजीवादीनां पदार्थानाम् अभिधानाभिधेयसंव्यवहाराऽव्य-भिचाराय नामादिभिनिक्षिप्तानां तत्त्वाधिगमहेतुर्वक्तव्य इति । अत आह-

१ भ्राभ्यन् ४०। २ प्राघूर्णकिभित्यर्थः । पांशुलखुरपाद- ग्रा०, ब०, द०, मु० । पांशुखुरपा-भा० २ । ३ गोपालकस्य गोःपालियतुक्च परिज्ञानम् । ४ ग्रनादिसम्बन्ध इन्द्र इति । ५ द्रव्याथि-कस्य । ६ द्रव्याथिकपर्यायाथिकशब्द । ७ -सम्बन्धस्तच्छ- ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ८ -थं तच्छ- ता० ।

X

80

### प्रमाणनयैराधिगम: ॥६॥

प्रमाणे च नयाश्च प्रमाणनयाः, तैरधिगमो भवति सम्यग्दर्शनादीनां जीवादीनाम् । प्रमाणनया वक्ष्यमाणळक्षणाः । नन् च नयशब्दस्या<sup>र</sup>ल्पाच्तरत्वात् पूर्वनिपातेन भवितब्यम् ?

अभ्यहितत्वात् प्रमाणशब्दस्य पूर्वनिपातः ।१। \*"अभ्यहितं पूर्वम् निपतित" [पात ० महा० २।२।३४] इति प्रमाणशब्दस्य पूर्वनिपातो वेदितब्यः । कथमभ्यहित वम् ?

प्रमाणप्रकाशितेष्वथंषु नयप्रवृत्तेर्थ्यवहारहेतुत्वादभ्यहः ।२। यतः प्रमाणप्रकाशितेष्वथंषु नयप्रवृत्तिर्थ्यवहारहेतुर्भवति नान्येषु अतोऽस्याभ्यहितत्वम् ।

समुदायाऽवयविषयत्वाद्वा ।३। अथवा, समुदायविषयं प्रमाणम् अवयवविषया नया इति प्रमाणस्याभ्यहितत्वम् । तथा चोक्तम् - \*"सकलादेशः प्रमाणाधीनो दिक्ल्यदेशः नयाधीनः" [ ] इति ।

अधिगमहेर्तुद्विविधः ।४। [अधिगमहेर्तुद्विविधः] स्वाधिगमहेर्तुः, पराधिगमहेर्तुःच । स्वाधिगमहेर्तुः पराधिगमहेर्तुः पराधिगमहेर्तुः । तेन श्रुताख्येन प्रमा-णेन स्याद्वादनयसंस्कृतेन प्रतिपर्यायं सप्तभ ङ्गीमन्तो जीवादयः पदार्था अधिगमयितव्याः ।

अत्राह-केयं सप्तभङ्गी इति ? अत्रोच्यते-

प्रश्नवशादेकस्मिन् वस्तुन्यविरोधेन विधिप्रतिषेधविकल्पना सप्तभङ्गगी।५। एकस्मिन् १५ वस्तुनि प्रश्नवशाद् दृष्टेनेष्टेन च प्रमाणेनाऽविरुद्धा विधिप्रतिपेधविकल्पना सप्तभङ्गी विज्ञेया। तद्यश्रा–स्याद् घटः, स्याद्घटः, स्याद् घटश्चाऽघटश्च, स्याद्वक्तव्यः, स्याद् घटश्चाऽवक्तव्यश्च, स्याद्घटश्चावक्तव्यश्च, स्याद्घटश्चावक्तव्यश्च, स्याद्घटश्चावक्तव्यश्च, स्याद्घटश्चावक्तव्यश्च।

तत्र स्वात्मना स्याद् घटः, परात्मना स्यादघटः । को वा घटस्य स्वात्मा को वा २० परात्मा ? घटबुद्धचभिधानप्रवृत्तिलिङ्गः स्वात्मा, यत्र तयोरप्रवृत्तिः स परात्मा पटादिः । स्वपरात्मोपादानापोहनव्यवस्थापाद्यं हि वस्तुनो वस्तुत्वम् । यदि स्वस्मिन् पटाद्यात्मव्या-वृत्तिविपरणतिर्न स्यात् सर्वात्मना घट इति व्यपदिक्येत । अथ परात्मना व्यावृत्ताविप स्वात्मोपादानिवपरणतिर्न स्यात् खरविपाणवदवस्त्वेव स्यात् ।

अथवा, नामस्थापनाद्रब्यभावेषु यो विवक्षितः स स्वात्मा, इतरः परात्मा । तत्र २४ विवक्षितात्मना घटः, नेतरात्मना । यदीतरात्मनापि घटः स्यात् विवक्षितात्मना वाऽघटः; नामादिव्यवहारोच्छेदः स्यात् ।

अथवा, तत्र विवक्षितघटशब्दवाच्यसादृश्यसामान्यसंविन्धपु कस्मिंश्चिद् घटविशेषे परिगृहीते प्रतिनियतो यः संस्थानादिः स स्वात्मा, इतरः परात्मा । तत्र प्रतिनियतेन रूपेण घटः नेतरेण । यदीतरात्मकः स्यात्; एकघटमात्रप्रसङ्गः । ततः सामान्याश्रयो व्यवहारो ३० विनश्येत् ।

अथवा, तस्मिन्नेव घटविशेषे कालान्तरावस्थायिनि पूर्वोत्तरकुशूलान्तकपालाद्यवस्था-कलापः परात्मा, तदन्तरालवर्ती स्वात्मा । स तेनैव घटः तत्कर्मगुणव्यपदेशदर्शनात्,

१ -त्पाक्षर- मु०। २ -नि श्रविरोधेन प्र- श्रा०, ब०, द०, मु०। ३ -धकत्पना श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ४ परात्मव्याव्-श्र०।

नेतरात्मना । यदि हि कुश्लान्तकपालाद्यात्मनापि घटः स्यात्; घटावस्थायामपि तदुपलिध-र्भवेत्, उत्पत्तिविनाशार्थः पुरुषप्रयत्नफलाभावश्चानुपज्येत । अथान्तरालवर्तिपर्यायात्म-नाष्यघटः स्यात्; घटकृत्यं फलं नोपलभ्येत ।

अथवा, प्रतिक्षणं द्रव्यपरिणामोपचयापचयभेदादर्थान्तरत्वोपपत्तेः ऋजुसूत्रनयापेक्षया

प्रत्युत्पन्नवटस्वभावः स्वात्मा, घटपर्याय एवातीनोज्नागतद्य परात्मा । तेन प्रत्युत्पन्नस्वभावेन सता स घटः नेतरणासता, तथोपळब्ध्यनुपळिध्यसद्भावात् । इतरथा हि प्रत्युत्पन्नवदतीतानागतात्मनापि घटत्वे एकसमयमात्रमेव सर्व स्यात्, अतीतानागतवद्वा प्रत्युत्पन्नाभावे घटाश्रयव्यवहाराभाव आपद्येत विनष्टान्त्यन्नघटव्यवहाराभाववत् ।

अथवा, तस्मिन् प्रत्यत्पन्नविषये रूपादिसमुदये परस्परोपकार<sup>३</sup>वर्तिनि पृथुबुध्नाद्याकारः स्वात्मा, इतरः परात्मा । तेन पृथुबुध्नाद्याकारेण स घटोऽस्ति नेतरेण; घटव्यवहारस्य तद्भावे भावात् तदभावे चाऽभावात् । यदि हि पृथुबुध्नाद्यात्मनापि घटो न स्यात्; स एव न स्यात् । अथेतरात्मनापि घटः स्यातुः तदाकारशस्येऽपि घटव्यवहारः प्राप्नुयात् ।

अथवा, रूपादिसन्तिवेशविशेषः संस्थानम् । तत्र 'चक्षुषा घटो गृहचते' इत्यस्मिन् व्यवहारे रूपमुखेन घटो गृहचत इति रूपं स्वात्मा, रसादिः परात्मा । स घटो रूपेणास्ति नेतरेण रसादिनाः प्रतिनियतकरणग्राहचत्वात् । अथि हि 'चक्षुषा घटो गृहचते' इत्यत्र रसा-दिरिभ घट इति गृहचेतः सर्वेषां रूपत्वप्रसङ्गः, तत्वश्च करणान्तरकल्पनाऽनिधिका । यदि वा

रसादिवद्रुपमपि घट इति न गृहचेतः चक्षुर्विषयताऽस्य न स्यात् ।

अथवा, शब्दभेदे घ्युवोर्थभेद इति घटकुटादिशब्दानामप्यर्थभेदः—घटनाद् घटः कौटि-ल्यात् कुट इति तत्कियापरिणतिलक्षण एव तस्य शब्दस्य वृत्तिर्युक्ता । तत्र घटनिक्रया-२० विषयकर्त् भावः स्वात्मा, इतरः परमात्मा । तत्राद्येन घटः नेतरेण, तथार्थसम्भिरोहणात् । यदि च घटनिक्रयापरणतिमुखेनाप्यघटः स्यात्। तद्ब्यवहारिनवृत्तिः स्यात् । यदि वा "इतर-व्यपेक्षयापि घटः स्यात्, पटादिप्वपि तत्क्रियाविरहिनेषु तच्छब्दवृत्तिः स्यात्, एकशब्द-वाच्यत्वं वा वस्तुनः ।

अथवा, घटशब्दप्रयोगानन्तरमुत्पद्यमान उपयोगाकारः स्वात्मा अहेयत्वादन्तरङ्ग-२४ त्वाच्च । बाह्यो घटाकारः परात्मा तदभावेऽपि घटब्यवहारदर्शनात् । स घट उपयोगा-कारेणास्ति नान्येन । यदि हि उपयोगाकारात्मनाऽप्यघटः स्यात्; वक्तृश्रोतृहेतुफलभूतोप-योगघटाकाराभावात् तदधीनो व्यवहारो विनाशमाप्नुयात् । इतरोऽसन्निहितोऽपि यदि घटः स्यात्; पटादीनामपि स्याद् घटत्वप्रसङ्गः ।

अथवा, चैतन्यशक्तेर्द्धावाकारौ ज्ञानाकारो ज्ञेयाकारश्च । अनुपयुक्तप्रतिविम्बाकारा-३० दर्शतलवत् ज्ञानाकारः, प्रतिविम्बाकारपरिणतादर्शतलवत् ज्ञेयाकारः । तत्र ज्ञेयाकारः स्वा-त्मा, तन्मूलत्वाद् घटव्यवहारस्य । ज्ञानाकारः परात्मा, सर्वसाधारणत्वात् । स घटो ज्ञेयाकारेणास्ति नान्यथा । यदि ज्ञेयाकारेणाप्यघटः स्यात्; तदाश्रयेतिकर्तव्यतानिरासः स्यात् । अथ हि ज्ञानाकारेणापि घटः स्यात्; पटादि ज्ञानाकारकालेऽपि तत्सिन्निधानाद् घटव्यहारवृत्तिः प्रसज्येत ।

१ -त् तदुत्प- मु०, ता०। २ श्रापद्यते मु०, त्रा०, ब०, द०। ३ -वितपृथु-श्र०। ४ -वेऽभा-मु०, श्रा०, ब०, द०। ४ -तिक्षण ग्रा०, ब०, द०, मु०। ६ -समीपरो -श्र०। ७ चेतर-मु०, श्रा०, ब०, द०। द -ज्ञानकालेऽपि श्रा०, ब०, द०. मु०।

उक्तैः प्रकारैरपितं घटत्वमघटत्वं च परस्परतो न भिन्नम् । यदि भिद्येतः सामानाधि-करण्येन तद्बुद्धचभिधानवृत्तिर्न स्याद् घटपटवत् । ततश्चेतरतराविनाभावे उभयोरप्यभावात् तदाश्रयव्यवहारापह्नवः कृतः स्यात् । अतस्तद्वभयात्मकोऽसौ क्रमेण तच्छव्दवाच्यतामास्कन्दन 'स्याद् घटश्चाघटश्च' इत्युच्यते । यदि तदुभयात्मकं वस्तू घट इत्येवोच्येत; इतरात्माऽसंग्रहा-दतत्त्वमेव स्यात् । अथाघट एवेत्युच्यते; घटात्मानुपादानाद् अनृतमेवं स्यात्, न वस्तु ताव- ४ देवेति । नचान्यः शब्दः तदुभयात्मावस्थतत्त्वाभिधायी विद्यते, अतोऽसौ घटो वचनगोचराती-तत्वात् 'स्यादवक्तव्यः' इत्युच्यते । 'घटात्मार्पणामुखेन उक्तावक्तव्यस्वकृपनिरूपणेन चादिस्य-मानः स एवार्थ इति 'स्याद् घटरचावक्तब्यश्च' । निरूपिताऽघटभङ्गसङ्गेन प्रदशितावक्तब्य-वर्त्मना चापदेश्यः स एवार्थ इति 'स्यादघटश्चावक्तव्यश्च' । तदुभयाभिधानकमाकमार्पणा-वशाद् आविर्भृततद्व्यपदेशः स एवार्थः 'स्याद् घटश्चाघटश्चाववतव्यश्च भवति' ।

एवमियं सप्तभ क्ली जीवादिषु सम्यग्दर्शनादिषु च द्रव्याधिकपर्याधिकनयार्पणाभेदाद्योज-यितव्या । तत्र 'द्रव्यार्थेकान्तोऽनिश्चिततत्त्वः 'अतत्तदेव' इत्यवधारणाद् उन्मत्तवत् । 'पर्या-यार्थेकान्तोऽपि तथैव, 'अतद्वस्तु 'तदेव' (तद्वस्तु अतदेव)इत्यवधारणादुनमत्तवत् । स्याद्वादो निञ्चितार्थः अपेक्षितयाथातथ्यवस्तुवादित्वात् अनुनमत्तवचनवत् । अवक्तव्यैकान्तोऽप्यसद्वादः, स्ववचनविरोधात् सदा भौनवृत्तिकवत् । अमृपार्थः स्यादवक्तव्यवादः वक्तव्यावक्तव्य-वादित्वात् सत्येतरवचनविशेषज्ञवादवत् ।

"अनेकान्ते तदभावादव्याप्तिरिति चेत्; नः तत्रापि तदुपपत्तेः ।६। स्यादेतत् -अनेकान्ते सा विधिप्रतिषेधविकल्पना नास्ति । यदि स्यात्; यदा अनेकान्तो न भवति तदैकान्तदोषानुषङ्को भवेत् अनवस्थाप्रसङ्गश्च । ततस्तव अनेकान्तत्वमेव , इति सा सप्तभङ्गी ध्याप्तमती न भवतीतिः तन्नः कि कारणम् ?तत्रापि तदुपपत्तेः । स्यादेकान्तः, स्यादनेकान्तः, स्यादुभयः स्यादवक्तव्यः, स्यादेकान्तरचावक्तव्यरच, स्यादनेकान्तरचावक्तव्यरच, स्यादेकान्तरचानेकान्त-श्चावक्तव्यश्चेति । तत्कथमिति चेत ? उच्यते ---

प्रमाणनयापंणाभेदात् ।७। एकान्तो द्विविध:-सम्यगेकान्तो मिथ्यैकान्त इति । अनेका-न्तोऽपि द्विविधः-सम्यगनेकान्तो मिथ्यानेकान्त इति । तत्र सम्यगेकान्तो हेतुविशेषसामर्थ्या-पेक्षः प्रमाणप्ररूपितार्थे कदेशादेशः । एकात्मावधारणेन अन्याशेपनिराकरणप्रवण<sup>र</sup>°प्रणिधि-र्मिथ्यैकान्तः । एकत्र सप्रतिपक्षानेकधर्मस्वरूपनिरूपणो युक्त्यागमाभ्यामविरुद्धः सम्यगनेका-न्तः । तदतत्स्वभाववस्त्शुन्यं परिकल्पितानेकात्मकं केवलं वाग्विज्ञानं मिथ्याऽनेकान्तः । तत्र सम्यगेकान्तो नय इत्यच्यते । सम्यगनेकान्तः प्रमाणम् । नयार्पणादेकान्तो भवति एकनिश्च-यप्रवणत्वात्, प्रमाणार्पणादनेकान्तो भवति अनेकनिश्चयाधिकरणत्वात् । यद्यनेकान्तोऽनेकान्त एव स्यान्नैकान्तो भवेत्; एकान्ताभावात् तत्ममूहात्मकस्य तस्याप्यभावः स्यात्, शाखा-द्यभावे वृक्षाद्यभाववत् । यदि चैकान्त एव स्यात्; तदविनाभाविशेषनिराकरणादात्मलोपे सर्वलोपः स्यात् । एवम् तरे च भङ्गा योजीयतव्याः ।

१ घटार्थाप-ता० । २ द्रव्याथिकैकान्तः म्ना०, ब०, द०, मु०। ३ वस्तुनस्तदतत्स्वभावत्वं तदेवेत्यवधृतं सदुःमत्तप्रलिपतिमिव भवेत्-द० टि० । ४ पर्यायाधिकैका-ग्रा०, ब०, मु० । ५ ग्रतदेवे -श्र० । ६ यावज्जीवमहं मौनीत्यादिवत् स्ववचनविरोधोपपत्तेः । ७ म्रनेकान्तेऽनेकान्तत्वं न व्याप्नोति म्रतस्तत्र सप्तभङ्गी व्याप्तिमती न त्यातुः तम्न तत्रापि संभवात् -द० टि०। द ग्रनेकान्ते । ६ व्यभिचारित्वम् । १० -प्रणीत-श्र०।

X

90

२०

छलमात्रमनेकान्त इति चेत्; नः छललक्षणाभावात् ।८। स्यान्मतम् – 'त देवास्ति तदेव नास्ति तदेव नित्यं तदेवानित्यम्' इति चानेकान्तप्रस्पणं छलमात्रमिति; तन्नः कुतः ? छललक्षणाभावात् । छलस्य हि लक्षणम् क्षतम् अ"वचनविद्यातोऽर्थविकल्पोपपत्त्या छलम्" [न्यायसू० १।२।१०] इति । यथा 'नयकम्बलोऽपम्' इत्यविद्योपाभिहितेऽर्थे वक्तुरभिप्रायादर्थान्तरकल्पनम् 'नवास्य कम्बला न चत्वार इति, नवो वार्य कम्बलो न पुराणः' इति नवकम्बलः । न तथा अनेकान्तवादः । यतः 'उभयनयगुणप्रघानभावापादितापितानपितव्यवहारसिद्धिविद्योपबल्लाभप्रापितयुक्तिपुष्कन्लार्थः अनेकान्तवादः ।

संशयहेतुरिति चेत्; नः विशेषलक्षणोपलब्धेः ।९। स्थान्मतम्—संशयहेतुरनेकान्तवादः । कथम्? एकत्राधारे विरोधिनोऽनेकस्यासंभवात् । आगमद्यैवं प्रवृत्तः—\*'एकं द्रव्यमनन्तपर्यायम्'' [ ] इति । किमागमप्रामाण्यादस्ति वा नास्ति वा नित्यं वा अनित्यं वेति ? तच्च नः कस्मात् ? विशेपलक्षणोपलब्धेः । इह सामान्यप्रत्यक्षाद्विशेपाप्रत्यक्षाद्विशेपस्मृतेश्चे संशयः । तद्यथा स्थाणुगुरुपोचिते देशे नातिप्रकाशान्धकारकलुपायां वेलायामूर्ध्वत्वमात्रं सारूप्यं पश्यतो वक्रकोटर् वयो निलयनादीन् स्थाणुगतान् विशेपान् वस्त्रसंयमन-शिरःकण्ड्यन-शिखा-वन्धनादीन् पृरुषगतांश्चाऽनुपलभमानस्य तेपां च स्मरतः संशय उत्पद्यते, नच तद्वदनेकान्तवादे विशेपानुपलब्धिः, यतः 'स्वकृपाद्यादेशवशीकृता विशेपा उक्ता व्यक्ताः 'प्रत्यक्ष-मृतलभ्यन्ते । ततो 'विशेपोपलब्धेनं संशयहेतुः' इति यदगदिष्म तत्सम्यग्निरजैष्मं ।

एवमपि संशयः। कथम् ? इदं '॰तावदिन प्रष्टव्यः-एपामस्तित्वादीनां धर्माणां साधकाः प्रतिनियता हेतवः '<sup>१</sup>सन्ति वा, न वा ? यदि न सन्ति; <sup>१९</sup>विप्रतिपन्नप्रतिपादनासंभवः। अथ सन्ति; एकत्र <sup>१९</sup>विष्ठद्वसाधनहेत्सन्निधाने सित भवित्व्यं संशयेनेति ? उच्यते-

विरोधाभावात् संशयाभावः ।१०। यदि विरोधोऽभविष्यत्<sup>रा</sup> संशयोऽजनिष्यत् । न च विरोधो नयोपनीतानां धर्माणामस्ति । कृतः ?

अर्पणाभेदादिवरोधः <sup>१९</sup>पितापुत्रादिसम्बन्धवत् ।११। उक्तादर्पणाभेदाद् एकत्राऽविरोधेना-वरोधो<sup>१९</sup> धर्माणां पितापुत्रादिसवन्धवत् । तद्यथा-एकस्य देवदत्तस्य जातिकुलरूपसंज्ञाव्यपदेश-विशिष्टस्य 'पिता पुत्रो भ्राता भागिनेयः' इत्येवंप्रकाराः संबन्धा जन्यजनकत्वादिशवत्यर्पणा-२५ भेदान्न विरुध्यन्ते । न हचेकापेक्षया पितेति शेषापेक्षयापि पिता भवति, शेषापेक्षया वा पुत्रा-दिव्यपदेशार्ह् इति उक्तापेक्षयापि पुत्रादिव्यपदेशभाक् । न च पितापुत्रादिकृतं संबन्धवहुत्वं देवदत्तस्यैकत्वेन विरुध्यते । तद्वदस्तित्वादयोऽपि<sup>१९</sup> न यान्ति विरोधमेकत्र ।

१ उभयगुण-म्रा०, ब०, द०, मु०। २ धारणाबलोद्भूता म्रतीतार्थविषया तदिति परामित्रानी स्मृतिः। तुलना-वैशे० सू० २।२।१७। ३ -र विशेषवयो-म्रा०, ब०, द०, मु०। ४ पिक्षस्थान। नीड इत्यर्थः -सम्पा०। ५ वस्त्रस्रंसयन- म्रा०, ब०, द०, मु०। ६ स्मरतेः कर्मणि षष्ठी प्रयोक्तन्येति— द० दि०। ७ स्वपराद्या- म्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ६ प्रत्यर्थमुप- म्रा०, ब०, द०, मु०। ६ -र वैष्म म्रा०, ब०, द०, मु०। १० ताववंस्ति प्र- म्रा०, ब०, द०, मु०। ११ स्युर्वा ता०, भ०, म०, द०, ब०, ज०-। १२ वादि। १३ 'साध्यविपर्ययव्याप्तस्तु विषद्धः, स यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वात् घटवत्। कृतकत्वं हि साध्यनित्यत्वविपरीतानित्यत्वेन व्याप्तं यतो यत्कृतकं तदनित्यमिति, म्रतो विषद्धं कृतकत्वम्' इत्यभिप्रायो न वाच्योऽत्र किन्तु विषद्धानां नित्यानित्यत्वादिधर्माणां साधनं स एव हेतुरिति वक्तव्यम्, म्रनित्यः शब्दः कृतकत्वात् घटवत्, नित्यः शब्दः प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् व्योमविति, म्रन्यथा हेत्वाभासप्रसङ्गः प्रसज्येत। १४ तिङ्गनिमित्तेऽवृत्तौ भूते च लृङः। १५ पितृपुत्रादि— म्रा०, म०, म०। १६ स्वीकारः। १७ -त्वादयो न म्रा०, व०, द०, म०।

सपक्षासपक्षापेक्षोपलक्षितसत्त्वासत्त्वादिभेदोपिचतंकधर्मवद्वा ।१२। अथवा, 'सपक्षाऽ-'सपक्षापेक्षयोपलक्षितानां सत्त्वासत्त्वादीनां भेदानामाधारेण' पक्ष'धर्मेणैकेन तृल्यं सर्वद्रव्यम् । निरपेक्षयोहर्चेकत्र वादिप्रतिवादिप्रयोगापेक्षया' संशय उक्तः, इतरथा हि पक्षधर्मेऽपि संशयः कल्प्येत ।

एकस्य हेतोः साधकदूषकत्वाऽविसंवादवद्वा ।१३। अथैवमुपपत्त्याऽविरोधे प्रतिपादितेऽपि मिथ्यादर्शनाभिनिवेशात्तत्वं न प्रतिपद्यते यस्तं प्रति सार्वछौकिकहेतुवादमाश्रित्योच्यते—इह 'स्वपक्षमर्यादानितकमेण 'न्यायधर्ममनुपालयता वादिना अभिप्रेतप्रतिज्ञार्थसिद्धिमाशंसता 'हेत्वनुपदेशे 'सर्वाभिलिपतार्थसिद्धिः प्रतिज्ञामात्रादेव मा प्रापत्' इत्यतिप्रसङ्गदोषनिवृत्तये यो हेनुरुपदिश्यते स साधको दूषकश्च—स्वपक्षं साधयति परपक्षं दूषयति । न तौ साधनदूषणार्थौ हेतोरन्यौ भवतः । नचानन्यत्वमस्तीनि कृत्वा येन साधकस्तेन दूषको येन वा दूषकस्तेन साधकः । न तयोः संकरो विरोधो वा । एवं सर्वार्थेषु विरोधदोषमपनुदन्ती विसर्पत्यनेकान्त-प्रक्रियेति ।

सर्वप्रवाद्यविप्रतिपत्तेश्च ।१४। नात्र प्रतिवादिनो विसंवदन्ते एकमनेकात्मकमिति । केचित् । तावदाहुः—'सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रधानम्' इति । तेषां प्रसादलाघवशोषतापावरण-सादनादिभिन्नस्वभावानां प्रधानात्मनाः मिथश्च न विरोधः । अथ मन्येथाः 'न प्रधानं नामैकं गुणेभ्योऽर्थान्तरभूतमस्ति, किन्तु त एव गुणाः साम्यमापन्नाः प्रधानाख्यां लभन्ते' इति; यद्येवं सभूमा प्रधानस्य स्यात् । स्यादेतत्–तेषां समुदयः प्रधानमेकमिति; अत एवाविरोधः सिद्धः गुणानामवयवानां समुदायस्य च ।

अपरे<sup>१३</sup> मन्यन्ते-'अनुवृत्तिविनिवृत्तिबुद्धचभिधानलक्षणः सामान्यविशेषः' इति । तेषां च सामान्यमेव विशेषः <sup>१५</sup>सामान्यविशेषः इत्येकस्यात्मन उभयात्मकं न विरुध्यते ।

अपर<sup>१</sup> आहुः - 'वर्णादिपरमाणुसम्दयो रूपपरमाणुः' इति । तेपां <sup>१</sup> कक्खडत्वादिभिन्त-लक्षणानां <sup>१</sup> रूपात्मना <sup>१</sup> मिथश्च न विरोधः । अथ मतम् 'न परमाणुर्नामैकोऽस्ति बाह्यः, किन्तु <sup>१</sup> विज्ञानमेव तदाकारपरिणतं परमाणुव्यपदेशार्हम्' इत्युच्यतेः अत्रापि ग्राहक-विषयाभासं "-संवित्ति <sup>१</sup> शक्तित्रयाकाराधिकरणस्यैकस्याभ्युपगमान्न विरोधः" ।

किञ्च, <sup>अ</sup>सर्वेपामेव तेपां पूर्वोत्तरकालभाव्यवस्थाविशेषार्पणाभेदादेकस्य<sup>अ</sup> कार्यकारण- २ शक्तिसमन्वयो न विरोधस्यास्पदमित्यविरोधसिद्धिः ।

एवं प्रमाणनयैरिधगतानां जीवादीनां पुनरप्यिधगमोपायान्तरप्रदर्शनार्थमाह--

१ महानस । २ महाह्रद । ३ पर्वत । ४ हेतुना । ४ शब्दो नित्य उतानित्य इति । एको सूते शब्दो नित्य इति अपरोऽनित्य इति । तयोविश्रतिपत्या मध्यस्थस्य पुंसो भवित संशयः—िकमयं शब्दो नित्य उतानित्य इति । ६ स्वदर्शनसीमा । ७ ग्रनुमान । ६ हेत्वनपदेशे ग्रा०, ब०, द०, भा० १, भा० २ । ६ सर्वेषां वादिनाम् । १० सांख्याः । ११ एकेन । प्रधानात्मनां ग्रा०, ब०, मु०, द० । १२ बहुत्वम्— ता० टि० । १३ वैशेषिकाः । १४ सीमान्यविशेषाः पृथिवीत्वादयः ग्रपरसामान्यात्मकाः । १४ सौद्धाः । १६ काकवडत्वा— ग्रा०, ब०, द०, मु० । कर्कश । पृथ्व्यादीनाम्— ता० टि० । १७ रूपात्मनां ग्रा०, ब०, द०, मु० । १८ वर्णादीनाम् । १६ नान –श्र० । २० श्राकार इत्यर्थः —सम्पा० । ग्राभासशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते ग्राहकाकारो विषयाकारश्चिति । २१ संवेदन । २२ वादिनां लौकिकानाञ्च । २३ पदार्थस्य । २४ —धः सिद्धः ग्रा०, ब०, द०, मु० ।

8 %

30

#### निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥७॥

के पुनरिमे निर्दशादयः ? निर्देशोऽर्थात्मावधारणम् । स्वामित्वमाधिपत्यम् । साधनं कारणम् । अधिकरणं प्रतिष्ठा । स्थितिः कालकृता व्यवस्था । विधानं प्रकारः । 'अधिगमः' इत्यनुवर्तते । एतैरेतेभ्यो वा अधिगमः, 'पूर्ववत्तसिः । केपामधिगमः ? जीवादीनां सम्यग्दर्शनादीनां च । स तर्हि तथा निर्देशः कर्तव्यः ? न कर्तव्यः, अर्थवशाद्विभिक्तिपरिणामो भवति । तद्यथा 'उच्चानि देवदत्तस्य गृहाण्यामन्त्रयस्वैनम्' 'देवदत्तम्' इति गम्यते ।

अथ किमर्थमादी निर्देश: ? उच्यते-

अवधृतार्थस्य धर्मविकल्पप्रतिपत्ते रादौ निर्देशवचनम् ।१। स्वरूपेणावधृतस्यार्थस्य स्वा-मित्वादिका धर्मविकल्पप्रतिपत्तिभेवति, अतोऽस्य निर्देशस्यादौ वचनं कियते ।

**१० इतरेषां प्रक्ष्तवशात् ऋमः** ।२। इतरेषां स्वामित्वादीनां प्रक्ष्तवशात् कमो वेदितव्यः । यद्येषं स एव 'ताबद्रच्यतां को जीव इति ?

**औपश्चिमकादिभावपर्यायो जीवः पर्यायादेशात् ।३।** वस्यमाण औपश्चिमकादिभावपर्यायो जीव इत्यच्यते पर्यायादेशातः।

द्रव्याथिदेशान्नामादिः ।४। द्रव्याथिदेशान्नामादिः 'जीवः' इत्युच्यते । तदुभयसंग्रहः प्रमाणम् ।५। तस्योभयस्य संग्रहः प्रमाणिनदेश इत्युच्यते । कस्य जीवः ?

तत्परिणामस्य, भेदादग्नेरौज्ण्यवत् ।६। स परिणामो यस्य सोऽयं तत्परिणामः तस्यासौ<sup>८</sup> व्यपदिश्यते । कृतः ?कथञ्चिद्भेदात्, परिणामपरिणामिनोभेंदकल्पनासद्भावात् अग्नेरौष्ण्यवत् । तद्यथा—औष्ण्यात्मकस्याग्नेः दहनपचनस्वेदनादिकियासामर्थ्यमौष्ण्यं भेदेनोच्यते ।

२० व्यवहारनयवशात् सर्वेषाम् ।७। जीवादीनां सर्वेषां पदार्थानां व्यवहारनयवशाज्जीवः स्वामी । कि साधनो जीवः ?

पारिणामिकभावसाधनो निश्चयतः ।८। योऽसौ जीवात्मा पारिणामिकस्तत्साधनो जीवो निश्चयनयेन । तेन हचमावात्मानं १० सर्वकालं लभत इति ।

औपश्चामिकादिभावसाधनश्च व्यवहारतः ।९। व्यवहारनयवशात् औपश्चमिकादिभाव-२५ साधनश्चेति व्यपदिश्यते । चशब्देन शुक्रशोणिताहारादिसाधनश्च । किमधिकरणो जीवः ?

स्वप्रदेशाधिकरणो निश्चयतः ।१०। योऽसौ स्वप्रदेशोऽसंख्यातस्वरूपः कर्मकृतशरीर-परिमाणानुविधायित्वेऽप्यपरिप्राप्तहीनाधिकभावः, तदिधिकरणो जीवः, स्वात्मप्रतिष्ठाकाशवत् ।

व्यवहारतः शरीराद्यधिष्ठानः ।११। कर्मोपात्तं शरीरम् <sup>११</sup>इतरच्चाधिकरण<sup>११</sup>मात्मा व्यवहारनयवशादिधितिष्ठतीत्युच्यते । किं स्थितिको जीवः ?

स्थितस्तस्य द्रव्यपर्यायापेक्षाऽनाद्यवसाना समयादिका च ।१२। तस्य जीवस्य स्थितिर्द्र-व्यपर्यायापेक्षा द्विधा कल्प्यते । द्रव्यापेक्षाऽनाद्यवसाना, जीवद्रव्यं हि चैतन्यजीवद्रव्योपयोगाऽसं-

१ जीवादिस्वरूपिनश्चयः । २ उत्पत्तिनिमित्तमित्यर्थः । ३ म्राद्यादित्वात्, दृश्यन्तेऽज्यतोऽपि इति वा तिसः । ४ तावदुच्यते को म्रा०, ब०, द०, मु० । ५ म्रादिशब्देन स्थापनाद्रव्ये गृहघेते । ६ द्रव्यपर्यायस्य । ७ स्वामीति शेषः –श्र० टि० । जीवः स्वामी तत्प- म्रा०, ब०, मु०, भा० २ । ५ परिणामः, म्रस्यायं परिणाम इति व्यपदिश्यते । म्रस्य परिणामस्य म्रयं जीवः स्वामीति व्यपदिश्यत इत्यर्थः । ६ अग्नेरौष्ण्यमिति । १० स्वस्वरूपम् । ११ स्वर्गीदि । शरीरमेतच्चाि म्रा०, ब०, द०, म० । १२ शोद्धस्थासादेराधारः इति द्वितीया । •

y

स्येयप्रदेशादिसामान्यादेशान्न प्रच्यवते सर्वकालमिति । पर्यायस्त्वन्यश्चान्यश्च भवति, तद-पेक्षा समयादिका कल्प्यते । किमस्य विधानम् ?

नारकादिसंख्येयासंख्येयानन्तप्रकारो जीवः ।१३। नारकादयः 'संख्येया 'असंख्येया 'अन-न्तायच प्रकारा भिद्यन्ते जीवस्य ।

त्यैवेतरेषामागमाविरोधात् निर्देशादिवजनम् ।१४। तेनैव प्रकारेण आगमाविरोधेन इतरेपामजीवादीनां निर्देशादयो वक्तव्याः । तद्यथार् अजीवस्तावद्शप्राणपर्यायरिहतः नामादिश्च । अजीवात्मैव अजीवस्य स्वामी, जीवो वा भोक्तृत्वात् । पुद्गलानाम् अणुत्वादिसाधनं
भेदादि, तिस्त्रिमित्तं वा कालादि । धर्माधर्मकालाकाशानां गतिस्थितिवर्तनावगाहहेतुता पारिणामिकी अगुरुलघुगुणानुगृहीता, स्वात्मभूतसत्ता संबद्धा जीवपुद्गला वा तद्येक्षत्वाद् गत्यादिहेतुताभिव्यक्तेः । स्वात्मैवाधिकरणं सर्वद्रव्याणां स्वात्मव्यवस्थितत्वात्, आकाशं साधारणम्,
असाधारणं च धटादिर्जलादीनाम् । स्थितिर्द्रव्यापिक्षाञ्चाद्यसाना, पर्यायापिका समयादिका ।
विधानं धर्मादित्रिकं प्रतिनियतानादिपारिणामिकद्रव्यार्थादेशादेकैकम्, 'प्पर्यायाधिकनयादेशादनेकम्, संख्येयासंख्येयानन्तानां 'द्रव्याणां गतिस्थित्यवगाहनाद्यपकार'पर्यायादेशात् स्यादेकं
स्यादनेकं स्यात्संख्येयं स्यादसंख्येयं स्यादनन्तम् । कालः संख्येयोऽसंख्येयोऽनन्तश्च भवित्थि
परप्रत्ययात् '। पुद्गलद्रव्यं ख्परपर्यादिपारिणामिकद्रव्यार्थादेशात् स्यादेकम्, प्रतिनियतैकानेकसंख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशपर्यायादेशात् स्यादनेकं स्यात्संख्येयं स्यादनन्तम् ।

आमृवितर्देशः-कायवाद्यमनःकियापरिणामो नामादिर्वा। जीवोऽस्य स्वामी, कर्म वा तिल्लिमित्तत्वात्। 'स्वात्मैव साधनं शुद्धस्य तदभावात्, कर्म वा सित तिस्मिन् प्रवृत्तेः। अधि-करणम् 'स्आत्मन्येवासौ' तत्र तत्फळदर्शनांत्, कर्मणा कर्मकृते च कायादावुपचारतः। स्थितिः वाद्यमनसासुवयोर्जघन्येनैकसमयः, उत्कर्षणान्तर्मु हूर्तः; कायास्रवस्य जघन्येनान्तमुहूर्तः उत्कर्पणान्तनः 'स्काळः, असंख्येयाः पुद्गळपरिवर्ताः। विधानम् वाद्यमनसासूवयोरचतुर्विकल्पसंख्यं सत्यम्पोभयानुभयभेदात्। कायासूवः सप्तविधः औदारिकवैक्तियकाहारकिमध्यकार्मणभेदात्। औदारिकौदारिकमिश्रकौ मनुष्यितरद्याम्। वैक्तियकवैक्तियकिमध्यकौ देवनारकाणाम्। आहारकाहारकिमध्यकौ संयतानाम् ऋद्विप्राप्तानाम्। कार्मणकायासूवो 'विग्रहापन्नानां केविल्नां वा समुद्धातगतानाम्। अथवा, आसृवस्य प्रकारः शुभाऽयुभः। तत्र कायिको हिमाऽनृतस्तेयात्रह्यादिषु प्रवृत्तिनिवृत्तिसंज्ञः। वाचिकः परुषाकोशियुनपरोपघातादिषु वचस्सु प्रवृत्तिनिवृत्तिसंज्ञः। मानसो 'क्मिथ्याश्रुत्यभिघातेर्पासूयादिष्' मनसः प्रवृत्तिनिवृत्तिसंज्ञः।

वन्धनिदेशः-जीवकर्मत्रदेशान्योन्यसंश्लेषो बन्धः, नामादिर्वा । स जीवस्य तत्र तत्फल-दर्शनात्, कर्मणश्च तस्य द्विष्ठत्वात् । मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकपाययोगा वन्थस्य साधनम्, तत्परिणतो वा आत्मा । स्वामिसंबन्धार्हमेव वस्त्वधिकरणं भवति, विवक्षातः कारकप्रवृत्तेः ।

१ श्रुतकेवितिभः। २ ग्रविधज्ञानिभिः। ३ कैवलज्ञानिभिः। ४ तथेतरे- ग्रा०, ब०, व०, मु०, ता०। ४ व्याख्येयाः। ६ ग्रजीवद्रव्यस्य तु दशप्राणरिहतत्वमेव भावपर्यायत्वम्। ७ सम्बन्धात् जी- मु०। सम्बन्धा जी- ग्रा०, ब०, द०। ८ साधनम्। ६ ग्रिधिकरणम्। १० ग्रयंपर्याय। ११ जीवपुद्गला-दीनाष्। १२ व्यञ्जनपर्याय। १३ संख्येयासंख्येयानन्तजीवपुद्गलान् प्रति। १४ जीवपुद्गलादेः पराधीन-त्वात्। १५ स्वस्य व्यापारवानात्मेव ग्रास्रवस्य, व्यापारवान् जीवः ग्रास्रवस्य साधनिमत्यर्यः। १६ न्रात्मेवासौ मु०। १७ ग्रास्त्रवः। १८ -णानन्तकालः ग्रा०, ब०, द०, मु०। १६ विग्रहगितमाप- ग्रा०, ब०। २० मिथ्याश्रुतेष्या- ग्रा०, ब०, द०, मु०। २१ ग्रक्षान्तिरीर्ष्याः तु दोषारोपो गुणेष्विप।

स्थितिजंघन्या उत्कृष्टा च । तत्र जघन्या वेदनीयस्य द्वादश मुहर्ताः । नामगोत्रयोर्ष्टौ । शेपाणा-मन्तर्म् हर्ताः । उत्कृष्टा ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयान्तरायाणीं त्रिशत्सागरोपमकोटीकोटचः । मोहनीयस्य सप्ततिः । नामगोत्रयोविंशतिः । त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाण्यायुपः । अथवा बन्धसन्तान-पर्यायादेशात् स्यादनादिरनिधनस्चाभव्यानाम्, भव्यानां च केपाञ्चित ये अनन्तेनापि कालेन न सेत्स्यन्ति । ज्ञानावरणादिकर्मोत्पादिवनाञात् स्थात्सादिः सनिधनेश्च । विधानम्-'बन्धः सामान्यादेशात् एकः, द्विविधः शुभाश्भभेदात्, त्रिधा द्रव्यभावोभयविकल्पात्, चतुर्धा प्रकृति-स्थित्यनुभागप्रदेशभेदात्, पञ्चेघा मिथ्यादर्शनादिहेत्भेदात्, पोद्या नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्र-काळभावैः, सप्तधा तेरैव भवाधिकैः, अष्टधा ज्ञानावरणादिम्ळप्रकृतिभेदात् । एवं 'संस्थेयाऽ-संख्येयानन्तविकल्पश्च भवति हेतफलभेदात ।

संवरनिर्देश:-आसवनिरोधः नामादिर्वा । जीवोऽस्य स्वामी, कर्म वा निरुध्यमानविष-यत्वात् । निरोधस्य साधनं गुन्तिसमितिधर्मादयः । 'स्वामिसंबन्धार्हमेवाधिकरणम्' इत्य-क्तम् । स्थितिर्जयन्येनान्तर्म् हर्ता, उत्कृष्टा पूर्वकोटी देशोना । विधानम् एकादिरष्टोत्तर-शतविधः, तत उत्तरस्य संस्थेयादिविकल्पो निरोध्यनिरोधकभेदाद्वेदित्य्यः । तत्राष्टोत्तरशतविध उच्यते-ितस्रो गुप्तयः, पञ्च समितयः, धर्मो दश्विधः, अनप्रेक्षा द्वादश, परीपहा द्वाविंशतिः, १५ तपो द्वादशविधम्, प्रायश्चित्तं नवविधम्, विनयश्चतुर्विधः, वैयावृत्यं दशविधम्, स्वाध्यायः पञ्चिविधः, व्यत्सर्गो द्विविधः, धर्मध्यानं दशविधम्, श्वेलध्यानं चतुर्विधमिति ।

निर्जरानिदंश:-यथाविपाकानपसो वा उपभक्तवीर्य कर्म निर्जरा, नामादिवी । सा आत्मनः कर्मणो वा द्रव्यभावभेदात । साधनं तपो यथाकर्मविपाकञ्च । अधिकरणमात्मा निर्जरात्मैव वा । स्थितिर्जघन्येनैकसमयः उत्कर्षेणान्तर्म् हर्तः, सादिः भपर्यवसाना वा । विधानम् सामान्यादेका २० निर्जरा, द्विविधा यथाकालौपक्रमिकभेदात्, अष्टधा मलकर्मप्रकृतिभेदात । एवं संख्येयाऽसंख्येया-नन्तविकल्पा भवति कर्मरस्वैनिर्हरणभेदात ।

मोक्षनिर्देश:-ऋत्स्नकर्मसंक्षयो मोक्ष: नामादिर्वा । तस्य स्वामी परमात्मा मोक्षात्मैव वा। साधनं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि। स्वामिसंबन्धार्हमेवाधिकरणं तद्विपयत्वात्। स्थिति-स्तस्य सादिरनिधना । विधानम्–सामान्यादेको मोक्षः, द्रव्यभावमोक्तव्यभेदाद'नेकोऽपि ।

सम्यग्दर्शननिर्देश:-तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं नामादिवी । तत्पुनरात्मनः स्वस्यैव वा । २५ दर्शनमोहोपशमादि साधनम्, वाहचं चोपदेशादि, स्वात्मा वा । स्वामिसंवन्धभागेवाधिकरणम्। स्थितिर्जघन्येनान्तर्मृहर्ता, उत्कर्षेण पट्पब्टिसागरोपमाणि सातिरेकाणि । अथवा सादि-सनिधनमौपशमिकक्षायोपशमिकम्, साद्यनिधनं क्षायिकम् । विधानम् सामान्यादेकम्, द्विधा निसर्गजाधिगमजभेदात्, त्रिधौपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकविकल्पात् । एवं 'संख्येयासंख्येया'-३० नन्तविकल्पं च भवत्यध्यवसाय भेदात् ।

ज्ञाननिर्देश:-जीवादितत्त्वप्रकाशनं ज्ञानं नामादिर्वा । तत् आत्मनः स्वाकारस्य वा। ज्ञानावरणादिकर्मक्षयोपशमादि साधनम्, स्वाविर्भावशक्तिर्वा । अधिकरणम्–आत्मा स्वाकारो

१ बन्धसा- श्रा०, ब०, ता० । २ संख्येया श्रसंख्येया ग्रनन्तविकल्पाश्च भवन्ति श्रा०, ब०, मु०। ३ - निर्हाणभे- ता०। ४ नेकः स- भ्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ५ वेदकसम्यक्त्वं प्रति। लांतवकप्पे तेरस ग्रच्चुदकप्पे य होंति बाबीसा । उबरिम एक्कत्तीसं एवं सव्वाणि छावट्ठी । ६ शब्दतः संख्येय-पिकल्पम् । ७ श्रद्धातृश्रद्धातव्यभेदात् । ५ -सान भे- ग्रा॰, ब०, द०, मु०, । रुचिविकल्पात् ।

वा तत्र प्रतिष्ठानात् । स्थिति:-सादिसनिधनं क्षायोपशिमकं ज्ञानं 'चतुर्विकल्पम्, साद्य-निधनं क्षाधिकम् । विधानम्-प्रामान्यादेकं ज्ञानम्, प्रत्यक्षपरोक्षभेदाद् द्विधा, द्रव्यगुणपर्याय-विषयभेदात् त्रिधा, नामादिविकल्पाच्चतुर्धा, मत्य।दिभेदात् पञ्चधा । इत्येवं संख्येयासंख्येया-नन्तविकल्पं च भवति ज्ञेयाकारपरिणतिभेदात् ।

चारित्रनिर्देशः कर्मादानकारणितवृत्तिश्चारित्रम्, नामादिर्वा। तत्पुनरात्मनः स्वरूपस्य वा। चारित्रमोहोपशमादि साधनं स्वशक्तिर्वा। स्वामिसंबन्धभागेवाधिकरणम्। स्थितिर्जधन्येनान्तर्मृ हूर्ता, उत्कर्येण पूर्वकोटी देशोना। अथवा सादिसपर्यवसानम् औपशमिकक्षायोपश-मिकम्, साद्यपर्यत्रमानं क्षायिकम्, वैशुद्धिव्यवन्यपेदाया। विधानम् —सामान्यादेकम्, द्विधा वाह्चाभ्यन्तरितवृत्तिभेदात्, त्रिधा औपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकविकल्पात्, चतुर्धा चनुर्यमभेदात्, पञ्चधा सामायिकादिविकल्पात्। इत्येवं संख्येयासंख्येयानन्तिवकल्पं च भवति परिणामभेदात।

'किमेतैरेव जीवादीनामधिगमो भवति उतान्योऽप्यधिगमोपायोऽस्ति' इति परिपृष्टः 'अस्ति' इत्याह-

# सत्संख्याक्षेत्रस्परीनकालान्तरभावाल्पबहुत्वैदच ॥=॥

इत्यनुवर्तते ।

प्रशंसादिषु सच्छब्दवृत्तेरिच्छातः सद्भावग्रहणस् ।१। सच्छब्दः प्रशंसादिषु वर्तते । तद्यथा-प्रशंसायां तावत् 'मत्पुरुषः, सदस्यः'' इति । क्वचिदस्तित्वे 'सन् घटः, सन् पटः' इति । क्वचित्'प्रजायमाने-प्रवृजितः सन् कथमनृतं व्रूयात् ? 'प्रवृजितः' इति 'प्रजायमान इत्यर्थः । क्वचिदादरे 'मत्कृत्यातियीन् भोजयति' 'आदृत्य' इत्यर्थः । तत्रेहेच्छातः 'साद्भावे गृहचने ।

अव्यभिचारात् सर्वमूल्याच्च तस्यादौ वचनम् ।२। सत्त्वं ह्यव्यभिचारि सर्वपदार्थवि-पयत्यात् । नहि कव्चित्पदार्थः सत्तां व्यभिचरित । यदि व्यभिचरेत् ; वाग्विज्ञानगोचरातीतः स्यात् । गुणास्तु रूपादयो ज्ञानादयश्च केषुचित् सन्ति केषुचिन्न सन्ति । क्रिया च परिस्पन्दात्मिका जीवपुद्गळेष्वस्ति नेतरेष्विति न व्याष्तिमती । सर्वेषां च विचाराह्णामस्तित्वं मूलम् । तेन हि निश्चितस्य यस्तुन उत्तरा चिन्ता यज्यते । अतस्तस्यादौ वचनं क्रियते ।

सतः 'परिमाणोपलब्धेः संख्योपदेशः ।३। सतो हि वस्तुनः संख्याताऽसंख्याताऽनन्तपरि'-माणोपलब्धेः संख्याताद्यन्यतमगरिमाणाववारणार्थं संख्या भेदलक्षणा उपदिश्यते ।

निर्ज्ञातसंख्यस्य निवासवित्रतिषक्तेः क्षेत्राभिधानम् ।४। निर्ज्ञयेन जातसंख्यस्यार्थस्य अध्वीवस्तिर्यक्षनिवासवित्रतिषक्तेः अध्वीद्यन्यतमनिवासनिर्ज्ञयार्थं क्षेत्राभिधानम् ।

अवस्थाविशेषस्य वैचित्र्यात् त्रिकालविषयोपश्लेषनिश्चयार्थं स्पर्शनम् ।५। अवस्था-विशेषो विचित्रः व्यम्चतुरस्रदिः, तस्य त्रिकालविषयमुपश्लेषणं स्पर्शनम् । १० कस्यचित्तदक्षेत्र-

१ मितिश्रुताविधमनःपर्ययभेदात् । २ शुद्धव्यक्त्य – ता० । ३ चतुर्थमभे – मु० । चतुर्यतिभे – ता०, श्र०, मू० । ''रिति स्यातां प्रमत्तमुण्येषु वं गुणेषु चर्तुषु । ४ सदश्वश्चेति मु०, द०, ता० । ४ प्रतिज्ञायमा – श्रा०, ब०, द०, मु० । ६ सद्भावो श्रा०, ब०, द०, ता०, मु० । ७ श्रव्यभिचारत्वात् श्र० । ५ परिणामो – श्रा०, ब०, द०, मु० । ६ विमानादेः । १० देवादेः ।

मेव' स्पर्शनम्, 'कस्यचिद् द्रव्यमेव,' 'कस्यचिद् रज्जवः पडण्टौ वेति एकसर्वजीवसन्निधौ, तन्निय्चयार्थं तद्वच्यते ।

स्थितिमतोऽविधिपरिच्छेदार्थं कालोपादानम् ।६। 'स्थितिमतोऽर्थस्याविधः परिच्छेत्तव्यः' इति कालोपादानं क्रियते ।

अन्तरशब्दस्यानेकाथवृत्तेः छिद्रमध्यविरहेष्वन्यतमग्रहणम् ।७। [अन्तर शब्दः] 'बहुष्वथंपु दृष्टप्रयोगः । क्वचिच्छिद्रे वर्तते सान्तरं काष्ठम्, मिछद्रम् इति । क्वचिद्यस्य क्ष'द्रस्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते'' विशे ए १।१।१० इति । क्वचित्मध्ये हिमवत्सागरान्तर इति । क्वचित्मामीष्ये 'स्फटिकस्य शुक्लरक्ताद्यन्तरस्थस्य तद्वर्णता' इति 'शुक्लरक्तसमीपस्थस्य' इति गम्यते । क्वचिद्विशेषे-

#"वाजिवारणलोहानां काष्ठपाषाणवाससाम् । नारीपुरुषतोयानामन्तरं महदन्तरम् ॥" [गरुडपु०११०।१५] इति, महान् विद्योप इत्यर्थः । क्वचिद् बहियोंगे "ग्रामस्यान्तरे क्षाः' इति । क्वचिद्रुपसंव्याने अन्तरे 'शाटका' इति । क्वचिद्रिरहे अनिभन्नेत्रथोतृजनान्तरे मन्त्रं मन्त्रयते, तद्विरहे मन्त्रयते इत्यर्थः । तत्रेहे छिद्रमध्यविरहेष्वन्यतमो वेदितव्यः ।

अनुपहतवीर्यस्य न्यग्भावे पुनरुद्भृतिदर्शनात्तद्वचनम् ।८। अनुपहतवीर्यस्य द्रव्यस्य १५ '॰निमित्तवशात् कस्यचित् पर्यायस्यए न्यग्भावे सति पुनर्निमित्तान्तरात् तस्यैवाविर्भावदर्शनात् तदन्तरमित्युच्यते ।

परिणामप्रकारनिर्णयार्थं भाववचनम् ।९। औपशमिकादिः परिणामप्रकारो निर्णेतव्यः इति भाववचनं कियते ।

संख्याताद्यन्यतमनिक्चयेऽपि अन्योन्यिविशेषप्रतिपत्त्यर्थमल्पबहुत्ववचनम् ।१०। संख्याता-२० दिष्वन्यतमेन 'परिमाणेन निश्चितानामन्योन्यिवशेषप्रतिपत्त्यर्थमल्पबहुत्ववचनं क्रियते-स्इमे 'ग्एभ्योऽल्पा ''इमे बहुवः' इति<sup>स</sup> । आह्र-

निर्देशवचनात् सत्त्वप्रसिद्धेरसद्ग्रहणम् ।११। निर्देशवचनादेव सत्त्वं सिद्धम्, न हचसतो निर्देश इति, तस्माद् असद्ग्रहणम्—अनर्थकं सद्ग्रहणमसद्ग्रहणम्।

न वा, क्वास्ति क्व नास्तीति चतुदशमार्गणास्थानिवशेषणार्थत्वात् ।१२। न वैप दोपः । कि कारणम् ? नानेन सम्यग्दर्शनादेः सामान्येन सत्त्वमुच्यते किन्तु गतीन्द्रियकायादिषु चतुर्दशसु मार्गणास्थानेषु 'क्वास्ति सम्यग्दर्शनादि, क्व नास्ति' इत्येवं विशेषणार्थं सद्वचनम् ।

सर्वभावाधिगमहेतुत्वाच्च<sup>१९</sup> ।१३। अधि कृतानां सम्यग्दर्शनादीनां जीवादीनां च निर्देश-वचनेन अस्तित्वमधिगतं स्यात्, ये त्वनधिकृता जीवपर्यायाः कोधादयो ये चाऽजीवपर्याया वर्णादयो घटादयश्च तेपामस्तित्वाधिगमार्थः पुनर्वचनम् ।

१ विमानादि । २ निगोदादेः । ३ कन्दादिः । ४ यः किञ्चिज्जीवोऽस्मिल्लोके तपस्तप्त्वाऽ-च्युतकल्प उत्पन्नः तत्तरच्युत्वाऽस्मिल्लोके जातः तस्य त्रिकालिवषयं गमनागमनं प्रति षड् रज्जवः स्पर्शनम् । तस्यैवातृतीयनरकात् त्रिकालिवषयं विहरणं प्रत्यष्टौ रज्जवः स्पर्शनम् । ५ ग्रवकाशे क्षणे वस्त्रे बहियोगे व्यतिक्रमे । मध्येऽन्तःकरणे रन्ध्रे विश्लेषे विरहेऽन्तरम् । इति भट्टधनञ्जयः । ६ उत्पादयन्ति । ७ ग्रन्तरं बहियोगोपसंव्यानयोरिति सर्वादि । ६ ग्रन्तरीयोपसंव्यानपिरधानान्यधोऽशुके । ६ नरक-बिलादिषु छिद्रार्थः । १० मिथ्यात्वादिकारणवञ्चात् । ११ सम्यग्दर्शनादेः । सम्यग्दर्शनादिनिमित्त-वञ्चात् मिथ्यात्वादिपर्यायस्यत्यादि वा । १२ परिणामेन ग्रा०, ब०, मु० । १३ उपशमसम्यग्दृष्टयः । १४ संसारिक्षायिकसम्यग्दृष्टिभ्यः । १५ क्षायोपशमिकसम्यग्दृष्टयः । ततः सिद्धाः क्षायिकसम्यग्दृष्टयः । १६ एवं सर्वत्र योज्यम् । १७ –त्वात् भा० १।

¥

१५

अनिधकृतत्वादिति चेत्: नः सामर्थ्यात् ।१४। स्यादेतत् —अनिधकृतास्ते ततो न पुनर्यं कत-मेषां ग्रहणिमतिः; तन्नः किं कारणम् ? सामर्थ्यात् तेषामिष ग्रहणं भवति ।

विधानग्रहणात् संख्यासिद्धिरिति चेत्; नः भेदगणनार्थत्वात् ।१५। स्यादेतत्-विधानग्रह-णादेव संख्यासिद्धिरितिः, तन्नः किं कारणग् ? भेदगणनार्थत्वात् । 'प्रकारगणनं हि तत्, भेदगणनार्थमिदमुच्यते—'उपशमसम्यग्दप्टय इयन्तः, क्षायिकसम्यग्द्ष्टय एतावन्तः' इति ।

क्षेत्राधिकरणयोरभेद इति चेत्ः नः उक्तत्वात्।१६। स्यादेतत्-यदेवाधिकरणं तदेव क्षेत्रम्, अतस्तयोरभेदात् पृथग्ग्रहणमृनर्थकमितिः; तन्नः; किं कारणम् ? उक्तार्थत्वात् । उक्तमे-तत-मर्वभावाधिगमार्थत्वादिति ।

े. क्षेत्रे सित स्पर्शनोपलब्धेरम्बुघटवत् पृथग्ग्रहणम् ।१७। यथेह सित घटे क्षेत्रे अम्बुनोऽवस्थानात् 'नियमाद् घटस्पर्शनम्, नहचेतदस्ति-'घटे अम्बु अवतिष्ठते न च घटं स्पृशति' इति । तथा आकाशक्षेत्रे जीवावस्थानां नियमादाकाशे स्पर्शनमिति क्षेत्राभिधानेनैव स्पर्शन-स्यार्थगृहीतत्वात् पृथग्ग्रहणमनर्थकम् ।

न वा, विषयवाचित्वात् । १८। नवैप दोपः । किं कारणम् ? विषयवाचित्वात् । विषयवाची क्षेत्रशब्दः, यथा राजा जनपदक्षेत्रे ज्वतिष्ठते, न च क्रत्स्नं जनपदं स्पृशित । स्पर्शनं तु क्रत्स्नविषयमिति ।

त्रैकाल्यगोचरत्वाच्च ।१९। यथा साम्प्रतिकेनाम्युना सांप्रतिकं घटक्षेत्रं स्पृष्टं नातीता-नागतम्, नैवमात्मनः सांप्रतिकक्षेत्रस्पर्यने स्पर्यनाभिप्रायः, स्पर्यनस्य त्रिकालगोचरत्वात् ।

स्थितिकालयोरथिन्तरत्वाभाव इति चेत्ः नः मुख्यकालास्तित्वसंप्रत्ययाथम् ।२०। स्यादेतत्-स्थितिरेव कालः, काल एव च स्थितिरित्यतो नास्त्यनयोरथिन्तरभाव इतिः तन्नः किं कारणम् ? मुख्यकालास्तित्वसंप्रत्ययार्थं पुनः कालग्रहणम् । द्विविद्यो हि कालो मुख्यो व्यावहारिकद्येति । तत्र मुख्यो निश्चयकालः । पर्यायिपर्यायाविधपरिच्छेदो व्यावहारिकः । तयोरुत्तरत्र निर्णयो वक्ष्यते ।

उक्तं च ।२१। किमुक्तम् ? सर्वभावाधिगमहेतुत्वादिति ।

नामादिषु भावग्रहणात् पुनर्भावाग्रहणिमिति चेत्; नः औषशिमिकाद्यपेक्षत्वात् ।२२। स्यादेतत्—नामादिषु भावग्रहणं कृतं तेनैव सिद्धत्वात् पुनर्भावग्रहणमनर्थकिमितिः; तन्नः किं कारणम् ? औषशिमिकाद्यपेक्षत्वात् । पूर्वः भावग्रहणं 'द्रव्यं न भवति' इत्येवंपरम्, इदं तु औषशिमकादिवक्ष्यमाणभावापेक्षम्-'किं सम्यग्दर्शनमौषशिमकं क्षायिकम्' इत्यादि ।

विनेयाशयवशो वा तत्त्वाधिगमहतुविकल्पः ।२३। अथवा, सर्वेपामेव परिहारः-विनेया- शयवशो हि तत्त्वाधिगमहेतुविकल्पो वेदितव्यः । केचित् संक्षेपेण प्रतिपाद्याः, केचिद्विस्तरेण केचिदनितसंक्षेपेण केचिदनितिवस्तरेण । इतरथा हि प्रमाणग्रहणादेव सिद्धेरितरेपामिधगमो- ३० पायानां ग्रहणमनर्थकं स्यादिति ।

इति तत्वार्थवार्तिके व्याख्यानाळङकारे प्रथमेऽध्याये पञ्चममाह्निकम ॥५॥

१ संख्या हि गणनामात्ररूपा व्यापिनी, विधानं तु प्रकारगणनारूपम् । तथोक्तम् – गणनामात्ररूपेयं संख्योक्ताऽतः कथञ्चन । भिन्ना विधानतो भेदगणनालक्षणादिह ॥ इति । २ तन्ति – ग्रा०, ब०, द०, मु० । ३ –ण इत – ग्रा०, व०, द०, मु० । –ण केचिदनतिसंक्षेपेणानतिविस्तरेण इ – श्र० ।

¥

.80

एवं सम्यग्दर्शनस्यादावृद्दिष्टस्य लक्षणोत्पत्तिस्वामिविषयन्यासाधिगमोपाया निर्दिष्टाः, तत्संबन्धेन च जीवादीनां संज्ञापरिणामादि निर्दिष्टः । तदनन्तरिमदानीं सम्यग्ज्ञानं विचाराई-मित्याह—

# मतिशुताविधमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम् ॥ ६॥

मत्यादय इति क एते शब्दाः ?

मितशब्दो भावकर्तृ करणसाधनः ।१। अयं मितशब्दो भावकर्तृ करणेष्वन्यतमसाधनो वेदितब्यः । मनेर्भावसाधने क्तिः । तदावरणकर्मक्षयोपशमे सितः इन्द्रियानिन्द्रियापेक्षमर्थस्य मननं मितः औदासीन्येन तत्त्वकथनात् । बहुछापेक्षया कर्तृ साधनः करणसाधनो वा, 'मनुतेऽर्थान् मन्यतेऽनेन' इति वा मितः, भेदाभेदिववक्षोपपत्तेः ।

श्रुतशब्दः कर्मसाधनश्च ।२। किञ्च पूर्वोक्तविषयसाधनश्चेति वर्तते । श्रुतावरणक्षयोप-शमा चन्तरङ्गबहिरङ्गहेनुसन्निधाने सति 'श्रूयते स्मेति श्रुतम् । कर्तरि श्रुतपरिणत आत्मेव 'शृणोतीति श्रुतम् । भेदविवक्षायां श्रूयतेऽनेनेति श्रुतम्, श्रवणमात्रं वा ।

अवपूर्वस्य दधातेः कर्मादिसाधनः किः ।३। कर्मादिषु साधनेष्वत्यतमे किरयं वेदितव्यः । अवधिज्ञानावरणक्षयोपशमाद्युभयहेतुसन्तिधाने "सित अवाग् धीयते अवाग्दधाति अवाग्धान-मात्रं वाऽवधिः । 'अवशब्दोऽधःपर्यायवचनः, यथा 'अधःक्षेपणम् अवक्षेपणम्' इति । 'अधोग्यास्योद्रव्यविषयो हचवधिः । अथवा, अवधिर्मर्यादा, अवधिना प्रतिबद्धं ज्ञानमविष्णज्ञानम् । तथाहि वक्ष्यते— \* "क्षिष्ववधेः" [त० सू० १।२७] इति । 'क्सर्वेपां प्रसङ्ग इति चेत्; नः कृष्ठिवशाद् व्यवस्थोपपत्तेगींशब्द'प्रवृत्तिवत् ।

मनः प्रतीत्य प्रतिसंधाय वा ज्ञानं मनःपर्ययः ।४। तदावरणकर्मक्षयोपशमादिद्वितयिनिमित्त-वशात् परकीयमनोगतार्थज्ञानं मनःपर्ययः । भावादिसाधनत्वं पूर्ववद्वेदितव्यम् । कथं मनः प्रतीत्य प्रतिसंधाय वा ज्ञानमिति ? अत्रोच्यते—परकीयमनिस गतोऽर्थः 'मनः' इत्युच्यते, तात्स्थ्यात्ताच्छब्द्यमिति । स च कः मनोगतोऽर्थः ? भावघटादिः, ' तमर्थं समन्तादेत्य अव-लम्ब्य वा स्वप्रसादादात्मनो ज्ञानं मनःपर्ययः ।

मितज्ञानप्रसङ्ग इति चेत्; नः अपेक्षामात्रत्वात् ।५। स्यादेतत् – स्मनः पर्ययज्ञानं मितज्ञानं प्राप्तम् । कुतः ? मनोनिमित्तत्वात् । एवं हचार्षी प्रिक्रया मनसा मनः संपरिचिन्त्येतिः तन्नः किं कारणम् ? अपेक्षामात्रत्वात् । स्वपरमनोऽपेक्षामात्रं तत्र क्रियते यथा 'अभू स्वप्रमनोऽपेक्षामात्रं तत्र क्रियते यथा 'अभू स्वप्रमनोऽपेक्षामात्रं तत्र क्रियते यथा 'अभू स्वप्रमसं पश्य' इति, न स्तत्कार्यः मितज्ञानवत्, आत्मशुद्धिनिमित्तत्वादे स्तर्यित ।

बाह्याभ्यन्तरिक्रयाविशेषान् यदर्थं केवन्ते तत्केवलम् ।६। तपः कियाविशेषान् वाङ-मनसकायाश्रयान् <sup>१८</sup>बाह्यानाभ्यन्तरांश्च यदर्थमर्थिनः केवन्ते सेवन्ते तत्केवलम् ।

१ -वाबुपविष्टस्य ता०, ४०, व०। २ -वि निविष्टम् स्रा०, ब०, व०, मु०। ३ स्राविशब्देन वीर्यान्तरायाविकस्य क्षयोपशमाविकं गृहचते । ४ कर्मसाधनोऽयं ज्ञायते । स्वसंवेदनेन । ५ जानाति । ६ घोः किः इति । ७ सत्यवधीयते स्रा०, ब०, व०, मु०। स्रवशब्दार्थोद्येतकोऽयमवाक्शब्दः । ५ स्रवधिश्वद्यो मु०, व०, ब०, स्रा०, ता०, १०, म०। ६ कल्पना स्याधि (?) भवप्रत्ययस्यापेक्षया व्युत्पत्तिरियं कृतिशब्दत्वादन्यत्रापि । १० मत्याविमनःपर्ययान्तानाम्, तेषां मननमात्रसद्भावात् । ११ यथा गच्छतीति गौरित्युक्ते गमनिष्ठया स्रव्यादिष्विप वर्तते, न गोष्ठे (स्थितायां गवि?)। १२ ज्ञानविषयत्वात् । १३-पर्याय- १४ तुलना-"मणेण माणसं पिडविदद्यता ""'-महाबंध पृ० २४ । १४ मेघे । १६ मनसः । १५ -वेषतस्यति ता०, १० । १६ बाह्धाभ्यन्तरा- ता०, १०, व०।

अव्युत्पन्नो वाऽसहायार्थः केवलशब्दः ।७। 'यथा केवलमन्नं भुङक्ते देवदत्तः' इति 'अस-हायं व्यञ्जनरहितं भुङक्ते' इति गम्यते, तथा क्षायोपशमिकज्ञानासंपृक्तम् असहायं केवलम् इत्यव्युत्पन्नोऽयं शब्दो द्रष्टव्यः ।

करणादिसाधनो ज्ञानशब्दो व्याख्यातः ।८। अयं ज्ञानशब्दः करणादिसाधन इति व्याख्यातः पुरस्तात् ।

**इतरेषां तदभावः ।९।** इतरेषामेकान्तवादिनां तस्य ज्ञानस्य करणादिसाधनत्वं नोपपद्यते । तत्कथमिति चेत् ? उच्यते—

आत्माभावे ज्ञानस्य करणादित्वानुपपितः कर्तु रभावात् । १०। येषामात्मा न विद्यते तेषां ज्ञानस्य करणादित्वं नोपपद्यते । कृत ? कर्तु रभावात् । सित हि देवदत्ते छेत्तरि परशोः करणत्वं दृष्टम् । तथा चात्मन्यसित नास्य करणत्वम् । तत एव भावसाधनत्वमि नोपपद्यते— 'ज्ञातिर्ज्ञानम्' इति । न हयसित भाववित भाव इति ।

स्यादेतत्-जानातीति ज्ञानमिति कर्तृ साधनत्विमितिः तन्नः निरीहकत्वात् । न हि निरीहको भावः कर्तृ त्वमास्कन्दति । निरीहकाश्च सर्वे भावाः ।

किञ्च, पूर्वोत्तरापेक्षस्य लोके कर्तुत्वं दृष्टम्। न च तस्य ज्ञानस्य पूर्वोत्तरापेक्षास्ति क्षणिकत्वात्, अतो निरपेक्षस्य कर्तृत्वाभावः।

किञ्च, करणव्यापरापेक्षस्य लोके कर्तृत्वं दृष्टम्। न च ज्ञानस्यान्यत् करणमस्ति। अतोऽस्य कर्तृत्वमिप नोपपद्यते। स्वशक्तिरेव करणमिति चेत्; नः शक्तिशक्तिमद्भेदा-भ्युपगमे आत्मास्तित्वसिद्धेः। अभेदे च स 'दोषस्तदवस्थ एवेति । सन्तानापेक्षया कर्तृ-करणभेदोपचार इति चेतः नः परमार्थविपरीतत्वे मृषावादोपपत्तेः, भेदाभेदविकल्पनयोग्कत्त-दोषप्रसङ्गाच्च। मनश्चेन्द्रियञ्चास्य करणमिति चेतः, नः तस्य तच्छक्त्यभावात्। मनस्तावन्न करणम्ः विनष्टत्वात् अ''षण्णामनन्तरातीतं विज्ञानं यद्धि तन्मनः''' [अभिध०१।१७] इति वचनात्। नेन्द्रियमप्यतीतम्, तत' एव। नाष्युपजायमानस्य करणत्वम्। नहि सव्यविषाणं युगपदुपजायमानमितरस्य विषाणस्य करणं भवति।

किञ्च, प्रक्रत्यर्थादन्यस्याभावात् । 'ज्ञा' इत्यस्याः प्रकृतेरवद्रोधनमर्थः, न तस्मादन्यः किञ्चदर्थोऽस्ति यः कर्तृत्वमनुभवेत्, अतोऽस्य कर्तृत्वाभावः ।

किञ्च, एकक्षणविषयं यत्कर्तृत्वं तदनेकक्षणगोचरोच्चारणलब्धजन्मना कर्तृशब्देन कथमुच्यते ? कथं वाऽयमेकक्षणेऽसन् वाचकः स्यात् ? सन्तानावस्थानाद् वाच्यवाचक भाव-संबन्ध इति चेत्ः नः, तस्य 'प्रतिविहितत्वात् ।

अथ मतमेतत्—खात्पितता नो रत्नवृष्टिः, अवाच्यमेव हि तत्त्विमिष्यते । अव्यापारेषु हि सर्वधर्मेषु वाग्व्यवहारो नास्त्येवेतिः तदिप नोपपद्यतेः स्ववचनिरोधात्, तत्त्वप्रतिपत्त्युपाया-पह्नवप्रसङ्गाच्च ।

किञ्च, जानातीति ज्ञानिमिति कर्तृ सायनत्वं नोपपद्यते। कुतः ? विशेषानुपलब्धेः।
 १ ज्ञानस्य। २ ग्रात्मिन। ग्रात्माभावे तद्धमीं न घटत इति यावत् – ता० दि०। ३ निव्यापारत्वात्, वाञ्छा तावदात्मन्येव वर्तते न तु ज्ञाने –ता० दि०। ४ यो यत्रेव स तत्रेव यो यदेव तदेव सः।
न देशकालयोध्याप्तिभावानामिह विद्यते।। इति भवन्मते प्रतिपादनात्। ५ कर्तृ त्वाभावदोषः।
६ "चकुःश्रोत्रघाणजिह्नाकायमनोविज्ञानानाम् ग्रनन्तरमतीतं (पूर्वकालिकं) च यद्विज्ञानं तदेव मन् इत्युः
च्यते। ययेक एव पुरुषः पितापि पुत्रोपि, एकमेव बीजं धान्यमपि बीजमपि।" ग्रामि० व्या० १।१७।
सम्या० –। ७ विनष्टत्वादेव। ६ युगक्त् –ता० दि०। ६ –क स – श्र०। १० निराकृतत्वात्।

१५

X

२०

อน

२४

¥

येन हि कर्त साधनत्वमवगतं करणादिसाधनत्वं च तेतेदं युज्यते वक्तुम्-'कर्त् साधनमिदं न करणादिसायनम् इति । नच क्षणिकवादिनः प्रत्यर्थवशवर्तिज्ञानविकल्पनायाम् अनवधारितो-भयस्वभावस्य तिद्वशेषोपळिब्यरस्ति । न हि शक्लेतर्विशेषानभिज्ञस्य 'शक्लिमदं न नीलिदि' इति विशेषणम्यपद्यते ।

अस्तित्वंडप्यविकियस्य तदभावः, अनिभसंबन्धात् ।११। आत्मनः अस्तित्वेऽिप ज्ञानस्य 'करणाद्यभावः । कुतः ? अनभिसंबन्धात् । 'यस्य मतम्-आत्मनो ज्ञानाख्यो गुणः, तस्मा-च्चार्थान्तरभूतः, ""आत्मेन्द्रियमर्नोऽथंसिन्नकर्वात् यिन्नब्पद्यते तदन्यत्" [वैशे० सू० ३।१।१८] इति वचनादितिः; तस्य ज्ञानं करणं न भवितुमर्हेति । कुँतः ? पृथगात्मलाभाभावात् । दृष्टी हि लोके छेतुदॅवदत्ताद् अर्थान्तरभूतस्य परशोः तैक्ष्यगौरवकाठिन्यादिविशेषलक्षणोपेतस्य १० सतः करणभावः, नच तथा जानस्य स्वरूपं पृथगुपलभामहे ।

किञ्च, अपेक्षाभावात् । दुष्टो हि परशीः देवदत्ताधिष्ठितो द्यमननिपातनापेक्षस्य करणभावः, न च तथा ज्ञानेन किञ्चित्कर्त् साध्यं कियान्तर मपेक्ष्यमस्ति ।

किञ्च, तत्वरिणामाभावात् । छेदनकियापरिणतेन हि देवदत्तेन तत्कियायाः साचित्र्ये निय्ज्यमानः परशः 'करणम्' इत्येतद्युक्तम्, न च तथा आत्मा ज्ञानिकयापरिणतः ।

'अर्थान्तरत्वे तस्याञ्जत्वात् । इह यज्ज्ञानादन्यद्भवति तद्ज्ञं दृष्टं यथा घटादिद्रव्यम्, १४ तथा च ज्ञानादन्य आत्मा इत्यज्ञत्वप्रसङ्गः । ज्ञानयोगाज्ज्ञत्वं दृष्टत्वात् दण्डिवदिति चेत्; नः तत्स्वभावाभावे संबन्धनियमानुपपत्तिः इन्द्रियमनोवत् । ज्ञस्वभावाभावे सति 'आत्मन्येव योगो न मनसेन्द्रियेण वा' इति नियमाभावः । युत्तसिद्धयोश्च दण्डदण्डिनोः संबन्धः, दण्डस्य च प्रसिद्धस्य सतो विशेषणमात्रत्वेनोपादानात्, आत्मनश्च तदुत्पत्तौ हिताहितविचारणाविकिया -२० नुपपत्तेरसाम्यम् । उभयोश्चाज्ञयोः संबन्धेऽप्यज्ञत्वप्रसङ्गः, दृष्टत्वात्, जात्यन्धयोः संबन्धे दर्शन-शक्त्यभावात् ।

किञ्च, इन्द्रियमनःप्रसङ्गात् । यदि 'ज्ञायतेऽनेन ज्ञानम्' इति करणमभ्युपगम्यते, तेनेन्द्रियाणां मनसञ्च 'ज्ञानत्वप्रसङ्गः विशेषाभावात्, तैरपि ज्ञायत इति ।

किञ्च, उभयोनिष्कियत्वात्। सर्वगतस्य तावदात्मनः किया नास्ति, नापि ज्ञानस्य। २५ \* "कियावरवं द्रव्यस्यैव 'लक्षणम्' [ ] इति वचनात् । ततः कियाविरहितस्य कथं कर्तु तवं करणत्वं वा स्यात् ?

°यस्यापि '॰मतम्-'अनित्यगुणव्यतिरेकाच्छुद्धः पुरुषो नित्यश्च निर्विकारत्वात्' इति; तस्य ज्ञानं करणं न भवतुमर्हति । कुतः ? अनिभसंत्रन्थात् । या बुद्धिः इन्द्रियमनोऽहङ्कार-महदवृत्त्युपनीता आलोचनसंकल्पाभिमानाध्यवसायरूपा सा प्रकृतिः, पुरुषः पुनरविकियः। ३० शुद्धरच, तस्य सा करणं कथं स्यात् ? कियापरिणतस्य हि देवदत्तस्य लोके करणसंप्रयोगो द्ष्टः । इत्येवमादि योज्यम् ।

नापि कर्तुं साधनत्यं युज्यते । लोके हि करणत्वेन प्रसिद्धस्यासेः तत्प्रशंसापरायामभि-धानप्रवृत्तौ ''समीक्षितायां 'तैक्ष्यगौरवकाठिन्याहितविशेषोऽयमेव छिनत्ति' इति कर्तुधर्मा-

१ करणत्वाभाव इति वा पाठः -श्र० टि०। २ वैशेषिकस्य । ३ उत्पतन । ४ -रं समपेक्ष्य-म्०, द०, ग्रा०, व०। ५ ग्रन्यत्त्रे। ६ - क्रियोयन्ते - ग्रा०, व०, द०, मु०। ७ ज्ञान्य - श्र०, द तुलना-''कियागुणवत्सभवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्'' -वैशे० सू० १।१।१४। ६ सांख्यस्यापि । १० मतमन्यत् गु- ग्रा०, ब०, द०, मू० । ११ नित्यत्वात् । १२ विवक्षितायाम् ।

X.

२४

30

ध्यारोपः क्रियते, नच तथा ज्ञानं करणत्वेन प्रसिद्धमस्ति पूर्वदोयोपपत्तेः। अतोऽस्य कर्तृत्वमय्कतम्।

नच भावसाधनत्वमुपपितामत्; अविकियस्य तत्परिणामाभावात् । विकियास्वभावस्य हि वस्तुनस्तण्डुलादेः विक्लेदादिदर्शनात्, 'पचनं पाकः' इत्येवमादि भावनिर्देशो युक्तः नाकाशस्येति ।

किञ्च, फलाभावात्। ज्ञानं हि प्रमाणिमिष्टम् । प्रमाणेन च फलवता भवितव्यम् । न चावबोधनमन्तरेण फलमन्यदुपलभ्यते । तस्मादन्येन ज्ञानेन भवितव्यं यस्मिन् सित सा ज्ञातिरवबोधः फलमात्मनो भवति, सच्च नास्त्यतो न भावसायनत्वम ।

अधिगमश्चात्र न भावान्तरिमित 'फले प्रामाण्योपचारः' इति चाऽयुक्तम्; मुख्या-भावात् । आकारभेदात् फलप्रमाणपरिकल्पना चाऽयुक्ताः, आकाराकारवतोभेदाभेदयोरनेक- १० दोषोपपत्तेः । निर्विकल्पकत्वाच्च तत्त्वस्य आकारकल्पनाभावः । बाहचवस्त्वाकारापोहे अन्त-रङ्गाकारानुपपत्तिश्चेति । जैनेन्द्राणां तु परमिष्सर्वज्ञप्रणीतनयभङ्गगहनप्रपञ्चविपश्चितां स्याद्वादप्रकाशोन्मीलितज्ञानचक्षुषाम् एकस्मिन्नप्यर्थेऽनेकपर्यायसंभवादुपपद्यते इति 'विमृष्टार्थ-मेतत् ।

मत्यादीनां ज्ञानशब्देन प्रत्येकमिसंबन्धो भुजिवत् ।१२। यथा 'देवदत्त जिनदत्तगुरुदत्ता १ भोज्यन्ताम्' इति देवदत्तादीनां भुजिना प्रत्येकमिसंबन्धो भवति, एविमहापि प्रत्येकमिभ-संबन्धः—'मितिज्ञानं श्रुतज्ञानमविधज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं केवलज्ञानम्' इति । सत्यिपि 'तत्सामा-नाधिकरण्ये 'उपात्तलिङ्गसंख्या'त्वात्त' हिलङ्गसंख्योपादानं नास्ति' इत्युक्तं पुरस्तात् ।

स्वन्तत्वाद् अल्पाच्तरत्वाद् अल्पविषयत्वाच्च मितग्रहणमादौ ।१३। 'मितिः' इत्येतत् पदं स्वन्तम् अल्पाच्तरं च अवध्यादिभ्यो विषयश्चास्याल्पः चक्षुरादीनां प्रतिनियतविषयत्वात्, तस्मादस्यादौ ग्रहणं कियते ।

तदनन्तरम् 'श्रुतम् तत्पूर्वकत्वात् ।१४। \* "मितपूर्वं हि श्रुतम्" [त० सू० १।२०] इति वक्ष्यते । ततस्तदनन्तरं श्रुतं क्रियते । इतश्च -

विषयनिबन्धनतुर्वेत्वाच्च ।१५। अ''मितश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु'' [त० सू० १।२६] इति वक्ष्यते, अतस्तत्तुरुवत्वाच्च तदनन्तरं श्रुतम् ।

तत्सहायत्वाच्च ।१६। यथा नारदपर्वतयोः सहायत्वात् यत्र नारदस्तत्र पर्वतः, यत्र पर्वतस्तत्र नारदः परस्परापरित्यागात्, तथा मितश्रुतयोः परस्परापरित्यागः-'यत्र मितस्तत्र श्रुतं यत्र श्रुतं तत्र मितः' इति ।

प्रत्यक्षत्रयस्यादावविधवचनम्, विशुद्धचभावात् ।१७। सत्यपि मतिश्रुताभ्यां प्रत्यक्षत्वाद् विशुद्धत्वेऽवधेः औपरिष्टं १० प्रत्यक्षज्ञानमपेक्ष्याविधर्न विशुद्धस्ततोऽस्य प्रागुपन्यासः ।

अन्ते केवलग्रहणम्, ततः परं ज्ञानप्रकर्षाभावात् ।१९। सर्वेषां ज्ञानानां परिच्छेदने

१ -स्वाभाव्यस्य श्रव । २ परामृष्टार्थम् । ३ मत्याविभिः । ४ ज्ञानस्य । ५ मत्यावि । ६ स्वमते इदुवन्तस्य सुरिति संज्ञा । धिसंज्ञकमित्यर्थः -सम्पाव । ७ श्रुतं तत्पूर्वं हि श्राव, बव, वव, मुव । प्रव वक्ष्यमाणप्रकारेणेत्यर्थः । ६ -शुद्धित्वे ताव, श्रव । १० श्रौपविष्टम् श्राव, मुव, दव । उपरिभवम् । ११ केन कृतः ।

X

'केवलस्य सामर्थात्, अस्य चान्येन ज्ञानेना'अरिच्छेद्यत्वात् नातोऽन्यत्प्रकृष्टं ज्ञानमस्तीति, ततः परं ज्ञानप्रकर्पाभायः।

तेनैव सह निर्वाणाच्य ।२०। यत्य्च केवलेनैव सह निर्वाणं न क्षायोपशमिकज्ञानैः सह, अतोऽन्ते केवलग्रहणम । कश्चिदाह-

मतिश्रुतयोरेकत्वम्; साहचर्यादेकत्रावस्थानाच्चाऽविशेषात् ।२१। मतिश्रुतयोरेकत्वं प्राप्नोति । कृतः ? साहचर्यात्, एकत्रावस्थानाच्च अविशेषात् ।

नः अतस्तिसिद्धेः ।२२। नाविशेषः । कृतः ? अतस्तिनियतिशेषिद्धेः । यत एव मितिश्रुतयोः साहचर्यमेकवावस्थानं चोच्यते अत एव विशेषः सिद्धः । प्रतिनियतिशेषसिद्धयोहि साह-चर्यमेकवावस्थानं च युज्यते, नान्यथेति ।

**१० तत्पूर्वकत्वाच्च ।२३। \* "मित्पूर्व श्रुतम्**" [तः स्० १।२०] इति वक्ष्यते । ततस्चा-नयोविशेषः । यत्पूर्व यच्च पश्चात्तयोः कथमविशेषः ?

तत एवाविशेषः, कारणसदृशत्वात् युगपदृत्तेश्चेति चेत्; न; अत एव नानात्वात् ।२४। स्या-देतत्--यतो मितपूर्वकत्वमत एवाविशेषः । कुतः ? कारणसदृशत्वात् कार्यस्य । कथम् ? तन्तुपटवत् । यथा शुक्लादितन्तुकार्यः पटद्रव्यं शुक्लादिगुणमेव, तथा मितकार्यत्वाच्छ्रुतस्यापि मत्यात्मकत्वम् । युगपद्वृत्तोश्च । यथा अग्नौ औष्ण्यप्रकाशनयोर्यु गपदृत्तोः अग्न्यात्मकत्वम्, तथा सम्यग्दर्शनाविभविश्वनन्तरं युगपन्मितिश्वतयोर्श्वानव्यपदेशांवृत्तेरिवशेष इति; तन्नः कि कारणम्? अत एव नानात्वात् । यत एव कारणसदृशत्वं युगपदृत्तिश्च चोद्यते अत एव नानात्वं सिद्धम् । द्वयोद्धि सादृश्यं 'युगपदृत्तिश्चिति।

विषयाविशेषादिति चेत्, नः, ग्रहणभेदात् ।२५। स्यादेतत्-विशयाविशेषात् मितश्रुतयो-२० रेकत्वम् । एवं हि वक्ष्यते-\*"मितश्रुतयोनिबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु" [त० सू० १।२६] इतिः, तन्नः, किं कारणम् ? ग्रहणभेदात् । अन्यया हि मत्या गृह्यते अन्यया श्रुतेन । यो हि मन्यते 'विषयाभेदादविशेषः' इतिः, तस्य एकघटविषयदर्शनस्पर्शनाविशेषः स्यात् ।

उभयोरिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वादिति चेत्; नः असिद्धत्वात् ।२६। स्यादेतत् —उभयोरि-न्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वादेकत्वन् । मतिज्ञानं 'तावत् इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तमिति प्रतीतम्, श्रुतमपि वक्तृश्रोतृजिह्वाश्रवणनिमित्तत्वादन्तः करणनिमित्तत्वाच्च तदुभयनिमित्तमितिः, तन्नः कि कारणम् ? असिद्धत्वात् । जिह्वा हि शब्दोच्चारिकयाया निमित्तं न ज्ञानस्य, श्रवणमपि स्वविषयमितज्ञाननिमित्तं न श्रुतस्य, इत्युभयनिमित्तत्वमसिद्धम् । सिद्धो हि हेतुः साध्यमर्थं साथयेननासिद्धः । किन्निमित्तं तिह श्रुतम् ?

अतिन्द्रियतिमित्तोऽर्थावगमः श्रुतम् ।२७। इन्द्रियानिन्द्रियवलाधानात् पूर्वमुपलब्धेऽर्थे नोइन्द्रियप्राधान्यात् यदुत्पद्यते ज्ञानं तत् श्रुतम् ।

ईहादिप्रसङ्ग इति चेत्ः नः अवगृहीतमात्रविषयत्यात्।२८। स्यादेतत्-ईहादीनामपि श्रुतव्यपदेशः प्राप्तः, तेऽप्यनिन्द्रियनिमिता इतिः तन्नः कि कारणम् ? अवगृहीतमात्रविषय-त्वात्। इन्द्रियेणावगृहीतो योऽर्थस्तन्मात्रविषया ईहादयः,श्रुतं पुनर्ने तद्विषयम्। कि विषयं तिहि श्रुतम् ? अपूर्वविषयम्। एकं घटमिन्द्रियानिन्द्रियाभ्यां निश्चित्याऽयं घट इति तज्जातीयमन्य-मनेकदेशकालरूपादिविलक्षणमपूर्वमिधगच्छिति यत्तत् श्रुतम् ।

१ केवलसा- ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । २ भेदः । ३ -व्यपदेश इति ग्रा०, ब०, द०, मु० । कुमुति-कुश्रुतयोः सम्यग्नानव्यपदेशवृत्ते रभेदः। ४ देवदत्तजिनदत्तयज्ञदत्ता युगदायाता इति । ४ तावत्तविन्द्र- ता०,श्र०।

नानाप्रकारार्थप्ररूपणपरं यत् तद्वा श्रुतम् ।२९। अथवा, इन्द्रियानिन्द्रियाभ्यामेकं जीव-मजीवं चोपलभ्य तत्र सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वादिभिः प्रकारैरर्थप्ररूपणे कर्तव्ये यत्समर्थं तत श्रतम् ।

श्रुत्वाऽवधारणात् श्रुतमिति चेत्; नः मितज्ञानप्रसङ्गात् ।३०। श्रुत्वा यदवधारयित तत् श्रुत-मिति केचिन्मन्यन्तेः तन्न युक्तम्ः कृतः ? मितज्ञानप्रसङ्गात् । तदिष शब्दं श्रुत्वा 'गोशब्दोऽ-यम्' इति प्रतिपद्यते । असाधारणेन नाम लक्षणेन भिवतव्यम् । श्रुतं पुनस्तिस्मिन्निन्द्रयानि-निद्रयगृहीतागृहीतपर्यायसमूहात्मिन शब्दे तदिभधेये च श्रोत्रेन्द्रयव्यापारमन्तरेण जीवादौ नयादिभिरिधगमोपायैर्याशात्म्येनाऽवबोधः ।

"प्रमाणनयरिधगमः" [त० सू० १।६ ] इत्युवतम् । 'प्रमाणं च केषाञ्चित् ज्ञानमभि-मतम्, केषाञ्चित् सन्निकर्षः' इति, अतोऽधिकृतानामेव मत्यादीनां प्रमाणत्वस्यापनार्थमाह-

### तत्प्रमाणे ॥१०॥

प्रमाणशब्दस्य कोऽर्थः ?

भावकर्तृं करणत्वोपपत्तेः प्रमाणशब्दस्य इच्छातोऽर्थाध्यवसायः ।१। अयं प्रमाणशब्दः भावे कर्तिर करणे च वर्तते । तत्र भावे तावत् प्रमेयार्थं प्रति निवृत्तव्यापारस्य तत्त्वकथनात् प्रमा प्रमाणमिति । कर्तिर प्रमेयार्थं प्रति प्रमातृत्वशक्तिपरिणतस्याश्रितत्वात् प्रमिणोति प्रमेयमिति प्रमाणम् । करणे प्रमातृश्रमाणयोः प्रमाणप्रमेययोश्च स्यादन्यत्वात् प्रमिणोत्यनेनेति प्रमाणम् ।

अनवस्थेति चेत्; नः दृष्टत्वात् प्रदोपवत् ।२। स्यान्मतम् –इदिमह संप्रधार्यः प्रमाणसिद्धिः परतो वा स्यात्, स्वत एव वेति ? यदि यथा प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाधीना एवं प्रमाणसिद्धिरिप प्रमाणान्तराधीनेति, तस्याप्यन्यत् तस्याप्यन्यदित्यनवस्था । अथ स्वत एव सिद्धिः, एवमिप यथा प्रमाणस्य स्वत एव सिद्धिस्तथा प्रमेयस्यापि प्रमेयात्मन एव सिद्धिरिति प्रमाणव्यवस्थाकल्पना न घटते । इच्छामात्रत्वं (त्वे) विशेषहेतुवचनं चेतिः, तन्नः, किं कारणम् ? दृष्टत्वात् प्रदीपवत् । दृष्टो हि प्रदीपो घटादीनां प्रकाशकः स्वस्य च, तथा प्रमाणमिष इति ।

अथवा, अयमपरोऽर्थः--यदि भावकर्तृ करणानामन्यतमसाधनः प्रमाणशब्दः; अनवस्था प्राप्नोति । 'न हचेकस्मिन्नर्थात्मिनि विरुद्धशक्त्यवस्थानिमिति; तन्नः किं कारणम् ? दृष्टत्वात् प्रदीपवत् । यथैकस्य प्रदीपस्य 'प्रदीपनं प्रदीपयित प्रदीप्यतेऽनेन' इति वा भावादिशक्त्य-विरोधः तथा प्रमाणस्यापि इति ।

इतरथा हि प्रमाणव्यपदेशाभावः ।३। यदि प्रमाणं स्वस्याप्रकाशकं स्यात् परसंवेद्यत्वात् अस्य प्रमाणव्यपदेशो न स्यात् ।

विषयज्ञानतद्विज्ञानयोरिवशेषः ।४। विषयाकारपरिच्छेदात्मिन ज्ञाने यदि स्वाकार- ३० परिच्छेदो न स्यात् <sup>१</sup> तद्विषये विज्ञाने विषयाकाररूपतैवेति तयोरिवशेषः स्यात् ।

१ श्रङ्गीकृतत्वात्। २ प्रमातृप्रमेययोः श्रा०, ब०, द०, मु०। ३ प्रमाणादर्थसंसिद्धिरिति वचनात्। ४ स्वरूपतः। ५ इच्छामात्रवि— श्रा०, ब०, द०, मु०। ६ —णिमिति ता०। ७ न चैवं सर्वेषु तस्य विवक्षितत्वात्। ५ तथा सित विरोध इत्याह न विरोध इति, नेति परिहरित। ६ समत्वम्— ता० टि०। १० विषयभूते वस्तुनि तद्याहके च विज्ञाने। तद्विषये— घटज्ञानविषयके घटज्ञानेऽपि विषयाकारतेवेति तयोः घटज्ञान—घटज्ञानज्ञानभेदाद् बुद्धेद्धिरूपता।" —प्रमाणसमु० १।१२। —सम्पा०।

स्मृत्यभावप्रसङ्गश्च ।५। न हचनुपलब्यपूर्वेऽथं 'स एवायम्' इति स्मृतिर्भवति यदि च विज्ञानं स्वात्मानं न विजानीयात् । उत्तरकालम् अनिधगतस्वात्मविज्ञानः कथं ब्रूयात् 'ज्ञोऽहम्' इति ? ततः स्मृतेरभावः स्यात् ।

फलाभाव इति चेत्, नः अर्थावबोधे प्रीतिदर्शनात् ।६। स्यादेतत्--भावसाधने प्रमाणे प्रमैव प्रमाणमिति न फलमन्यदुपंलभ्यत इति फलाभाव इतिः तन्नः कि कारणम् ? अर्थावबोधे प्रीतिदर्शनात् । ज्ञस्वभावस्यात्मनः कर्ममलीमसस्य 'करणालम्बनादर्थनिश्चये प्रीतिरुपजायते, सा फलमित्युच्यते ।

उपेक्षाऽज्ञाननाञ्चो वा १७। रागद्वेषयोरप्रणिधानमुपेक्षा, अज्ञाननाञ्चो वा फलमित्युच्यते । जातृप्रमाणयोरन्यत्विमित चेत्ः नः अज्ञत्वप्रसङ्गात् ।८। स्यान्मतम्—'प्रमिणोत्यात्मानं १० परं वा प्रमाणम्' इति कर्तृ साधनत्वमयुक्तमः यस्मादन्यत्प्रमाणं ज्ञानम्, स च गुणः, अन्यश्च प्रमाता आत्मा स च गुणो, गुणिगुणयोश्चाऽन्यत्वं द्रव्यरूपवत् । तथा च अ''आत्मेन्द्रियमनोऽर्थ- सिन्नकर्षद्यिन्नष्यते तदन्यत्' [वैशे० सू० ३।१८] इति वचनात् अन्यत्प्रमाणम् अन्यः प्रमाता, ततः करणसाधनत्वमेव युक्तमितिः तन्नः कि कारणम् ? अज्ञत्वप्रसङ्गात् । यदि ज्ञानादन्य आत्मा, तस्याऽज्ञत्वं प्राप्नोति घटवत् ।

ज्ञानयोगादिति चेत्; नः अतत्स्वभावत्वे ज्ञातृत्वाभावः अन्धप्रदीपसंयोगवत् ।९। स्यादेतत्— ज्ञानयोगाज्ज्ञातृत्वं भवतीतिः तन्नः किं कारणम् ? अतत्स्वभावत्वे ज्ञातृत्वाभावः । कथम् ? अन्धप्रदीपसंयोगवत् । यथा जात्यन्धस्य प्रदीपसंयोगेऽपि न द्रष्टृत्वं तथा ज्ञानयोगेऽपि अज्ञ-स्वभावस्यात्मनो न ज्ञातृत्वम् ।

प्रमाणप्रमेययोरन्यत्विमिति चेत्ः नः अनवस्थानात् ।१०। स्यान्मतम्--अन्यत् प्रमाणमन्यत् २० प्रमेयम् । कुतः ? लक्षणभेदात् दीपघटवत् इतिः तन्नः किं कारणम् ? अनवस्थानात् । यदि यथा वाहचप्रमेयाकारात् प्रमाणमन्यत् तथाभ्यन्तर प्रमेयाकारादप्यन्यत् स्यात् । स्यात् ।

प्रकाशविदित चेत्; नः प्रितज्ञाहानेः ।११। तत्रैतत्स्यात्--नानवस्थादोषः । कथम् ? प्रकाशवत् । यथा प्रकाशस्य घटादीनामात्मनश्च प्रकाशकस्य नानावस्थादोषः एवमिहापीतिः २५ तन्नः किं कारणम् ? प्रितज्ञाहानेः । प्रकाशो हि "स्वात्मनोऽनन्यः स्वपरप्रकाशने समर्थः प्रदर्शनानः प्रमाणप्रमेययोरन्यत्वप्रतिज्ञां हापयति ।

अनन्यत्वमेवेति चेत्; नः उभयाभावप्रसङ्गात् ।१२। यद्यन्यत्वे दोषोऽनन्यत्वं तर्हि ज्ञातृप्रमाणयोः प्रमाणप्रमेययोश्चेतिः, तन्नः किं कारणम् ? उभयाभावप्रसङ्गात् । यदि ज्ञातु-रनन्यत्प्रमाणं प्रमाणाच्च प्रमेयमः अन्यतराभावे तदिवनाभाविनोऽविधिष्टस्याप्यभाव इत्यु-भयाभावप्रसङ्गः । कथं तर्हि सिद्धिः ?

अनेकान्तारिसद्धिः ।१३। स्यादन्यत्वं स्यादनन्यत्विमित्यादि । संज्ञालक्षणादिभेदात् स्याद-न्यत्वम्, व्यतिरेकेणानुपलब्धेः स्यादनन्यत्विमित्यादि । ततः सिद्धमेतत्-'प्रमेयं नियमात् प्रमेयम्, प्रमाणं तु स्यात्प्रमाणं स्यात्प्रमेयम्' इति ।

१ करणलम्बनाऽर्थ- श्रव । २ बाह्चात् प्र- ग्राव, बव, दव, मुव । ३ भावघट इत्यर्थः । ४ वादिनस्तवेत्यर्थः । स्वात्मनोऽनाज्ञः श्रव, ताव, बव। स्वात्मनो भासः ग्राव। स्वात्मनो स्वपर-मुव। ५ ग्रथ मीमांसकः प्रत्यवित्रष्ठते ।

२५

30

वक्ष्यमाणभेदापेक्षया द्वित्वनिर्देशः ।१४। अ "आद्ये परोक्षम् । प्रत्यक्षमन्यत्" । [ त० सू० १।११,१२] इति वक्ष्यते । तदपेक्षया 'प्रमाणे' इति द्वित्वनिर्देशः क्रियते ।

तद्वचनं सिन्नकर्षादिनिवृत्त्यर्थम् ।१५। तत् मत्यादिज्ञानं वर्णितं प्रमाणव्यपदेशं लभते न सन्निकर्षादीनि । अथ सनिकर्षादे: प्रमाणत्वे को दोषः ?

सिन्नक्षं प्रमाणे सकलपदार्थपरिच्छेदाभावः तदभावात् ।१६। यस्य मतम्-सिन्नक्षंः प्रमाणम्, अर्थाधिगमः फलिमितिः तस्य सकलपदार्थपरिच्छेदो नास्ति । कृतः ? तदभावात् । तस्य सिन्नक्षंस्याभावात् । कथमिति चेत् ? उच्यते-येन केनिचत्स्वज्ञेन भिवतव्यम् । तस्यार्थपरिच्छेदहेतुर्यदि सिन्निक्षःः, स चतुष्टयत्रयद्वयविषयः स्यात् । तत्र चतुष्टयविषयस्त्रयविषयस्च न संभवतिः, मनस इन्द्रियाणां चाऽयुगपत्प्रवृत्तित्वात्, प्रतिनियतविषयत्वाच्च । अनन्तो हि ज्ञेयस्त्रिकालविषयः 'सूक्ष्मान्तरितविप्रकृष्टरूपः, स कथमिह तः सिन्नकृष्यते ? असिन्नकृष्टे 'नैतत्फलमवबोधः प्रवर्तते । अतः सर्वज्ञाभावः स्यात् । तत एव द्वयमिन्नकर्षोऽपि न भवति । सर्वगतत्वादात्मनः सकलेनाथेन सिन्नकर्षे इति चेत्; नः तस्य परीक्षायामनुपपत्तेः । यदि हि सर्वगत आत्मा स्यात्ः तस्य क्रियाभावात् पुण्यपापयोः कर्तृत्वाभावे तत्पूर्वकसंसारः तदुपरित्रिक्षयस्च मोक्षो न योक्ष्यते इति । करणग्रामस्य संसार इति चेत्; नः तस्याचेतनत्वात्, तस्यैव मोक्षप्रसक्तेश्च ।

सर्वेन्द्रियसन्निकर्षाभावश्च ।१७। चक्षुर्मनसोः प्राप्यकारित्वाभावात् सर्वेन्द्रियविषयः सन्निकर्षो न संभवति ? प्राप्यकारित्वाभावश्चोपरिष्टाद्वक्ष्यते ।

सर्वथा ग्रहणप्रसङ्गञ्च; सर्वात्मना सिन्नकृष्टत्वात् । १८। यानीन्द्रियाणि प्राप्यकारीणि तैरिप सर्वथा अर्थस्य ग्रहणं प्राप्नोति । कृतः ? सर्वात्मना सन्निकष्टत्वात् ।

तत्फलस्य साधारणत्वप्रसङ्गः स्त्रीपुरुषसंयोगवत् ।१९। तस्य सन्निकर्षस्य प्रमाणस्य यत्फलमर्थावबोधनम्, तेन च साधारणेन भवितव्यम्। कथम् ? स्त्रीपुरुषसंयोगवत् । यथा स्त्रीपुरुष'संयोगजं सुखमुभयोरिप साधारणं तथेन्द्रियाणां मनसोऽर्थस्य चावबोधनं प्राप्नोति ।

शय्यादिवदिति चेत्; नः अचेतनत्वात् ।२०। स्यान्मतम् –यथा शय्यादीनां पुरुषस्य च संयोगे साधारणेऽपि तत्फलं सुखं न शय्यादीनां भवति, किं तर्हि ? पुरुषस्यैवेति, तथेहापीतिः; तन्नः; किं कारणम् ? अचेतनत्वात् । अचेतनानां शय्यादीनां सत्यपि संयोगे सुखं न भवति ।

इहापि तत एवेति चेत्; नः अविशेषात् ।२१। स्यादेतत्—मनःप्रभृतीनां सत्यपि सन्निकर्षे न तत्फलमवबोधनं भवति । कुतः ? अचेतनत्वादेवेतिः तन्नः किं कारणम् ? अविशेषात् । . अज्ञस्वभावत्वं तावत् सर्वेषामात्मादीनामविशिष्टं तत्र किकृतोऽयं विशेषः—"सन्निकर्षजं फल-मवबोधनमर्थान्तरभूतमपि सत् आत्मनैव सम्बध्यते न मनःप्रभृतिभिः' इति । ज्ञस्वभावत्वे चात्मनः प्रतिज्ञाहानिः ।

समवायादिति चेत्; नः अविशेषात् ।२२। स्यादेतत्-समवायो नामायुतसिद्धिलक्षणः सम्बन्धोऽस्ति, तःकृतोऽयं विशेष इतिः, तन्नैः, किं कारणम् ? अविशेषात् । 'समवायो हि

१ स च द्विवचनिर्देशः प्रमाणान्तरसंख्यानिवृत्त्यर्थः । प्रत्यक्षञ्चानुमानञ्च शाद्धञ्चोपमया सह । स्र्यापित्तरभावश्च षट् प्रमाणानि जैमिनेः ॥ जैमिनेः षट् प्रमाणानि चत्वारि न्यायवादिनः । सांख्यस्य त्रीणि वाच्यानि द्वे वैशेषिकवौद्धयोः । २ नैयायिकस्य –सम्पा० । ३ परमाण्वादि, रामरावणादि, मेर्वादि । ४ न तत्कल– न्रा०, व०, द०, म० । ४ निवृत्ति । ६ न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यामित्यत्र । ७-षसंगजं श्र० । ५ सिक्षकर्षकल– न्ना०, व०, द०, म० । •

सर्वगतः ज्ञस्वभावशून्यत्वे समानेऽपि आत्मनैव ज्ञानं योजयति, न मनःप्रभृतिभिः' इति वचनं न विषश्चिन्मनःप्रीतिकरम् । एविमिन्द्रियेऽपि योज्यम् ।

अनुमानीपम्ययोः अनुमानागमयोः अनुमानप्रत्यक्षयोः औपम्यप्रत्यक्षयोः औपम्यागमयोः आगमप्रत्यक्षयोः प्रत्यक्षप्रोक्षयोद्च 'विपर्ययप्रसङ्गे 'मत्यादीनाञ्च।विशेषेण प्रमाणद्वयासक्ते-४ रवधारणार्थमाह—

## आद्ये परोक्षम् ॥११॥

आदिशब्दस्यानेकार्थवृत्तित्वे विवक्षातः प्राथम्यार्थसङ्ग्रहः ।१। अयमादिशब्दोऽनेकार्थ-वृत्तिः । क्वचित्प्राथम्ये वर्तते, 'अकारादयो वर्णाः, ऋषभादयस्तीर्थकराः' इति । क्वचित्प्रकारे, 'भुजङ्गादयः परिहर्तव्याः' इति । क्वचिद्वचवस्थायाम् \* "सर्वादि सर्वनाम" [जैने० १।१।३५] १० इति । क्वचित्सामीष्ये 'नद्यादीनि क्षेत्राणि' इति । क्वचिद्वययवे, \* "टिदादिः" [जैने० १।१।५३] इति । तत्रेह आदिशब्दस्य विवक्षातः प्राथम्यार्थो वेदितव्यः । आदौ भवमाद्यम् । किं पुन-स्तत् ? मतिः श्रतं च ।

श्रुताग्रहणमप्रथमत्वात् ।२। श्रुतस्य ग्रहणं न प्राप्नोति । कुतः ? अप्रथमत्वात् । नहि सुत्रे श्रतं प्रथमम् ।

१५ उत्तरापेक्षया आदित्विमिति चेत्; नः अतिप्रसङ्गात्।३। स्यान्मतम् – अवध्याद्युत्तारमपेक्ष्य श्रुतस्यादित्विमितिः तन्नः कि कारणम् ? अतिप्रसङ्गात् । उत्तरमपेक्ष्य यद्यादित्वं कल्प्यतेः केवलं व्युदस्य सर्वस्यादित्वं प्राप्नोति ।

द्वित्वनिर्देशादिति चेत्; नः तदवस्थत्वात् ।४। स्यादेतत् –द्वित्वनिर्देशेन सर्वस्य ग्रहणं न भवति, अतो नातिप्रसङ्ग इतिः तन्नः कि कारणम् ? तदवस्थत्वात् । एवमप्यतिप्रसङ्ग एव भवति–'कयोर्द्वयोर्ग्रहणम' इति ।

न वाः प्रत्यासत्तेः श्रुतग्रहणम् ।५। न वैष दोषः । कि कारणम् ? प्रत्यासत्तेः श्रुतग्रहणं भवति । द्वित्वनिर्देशाद् गृहचमाणं यदाद्यस्य प्रत्यासन्तं तदेव गृहचते । तस्य हि सामीप्यादौ-पचारिकं प्राथम्यमस्तीति, तथा सामीप्यं श्रुते रथांच्च ।

उपात्तानुपात्तपरप्राधान्यादवगमः परोक्षम् ।६। उपात्तानीन्द्रियाणि मनश्च, अनुपात्तं प्रकाशोपदेशादि परः तत्प्राधान्यादवगमः परोक्षम् । यथा गतिशक्त्युपेतस्यापि स्वयमेव गन्तुमसमर्थस्य यष्टयाद्यवलम्बनप्राधान्यं गमनम्, तथा मतिश्रुतावरणक्षयोपशमे सित ज्ञस्वभावस्यात्मनः स्वयमेवार्थानुपलब्धुमसमर्थस्य पूर्वोक्तप्रत्ययप्रधानं ज्ञानं परायत्तत्वात्तादुभयं परोक्षमित्युच्यते ।

अत एव प्रमाणत्वाभावः इत्यनुपालम्भः ।७। अत्राऽन्ये उपालभन्ते - 'परोक्षं प्रमाणं न ३० भवति, प्रमीयतेऽनेनेति हि प्रमाणम्, न च परोक्षेण किञ्चित्प्रमीयते 'परोक्षत्वादेव' इति; सोऽनुपालम्भः । कुतः ? अत एव । यस्मात् 'परायत्तं परोक्षम्' इत्युच्यते न 'अनवबोधः' इति ।

१ स्रप्रमाणत्वप्रसङ्गः । २ मत्यादीनामवि - स्रा०, ब०, व०, मु० । ३ स्रतिप्रसङ्गस्य, स्रित-प्रसङ्गो न निवर्तते इत्यर्थः । ४ सामीप्यश्रुतेरर्थाच्च स्रा०, ब०, व०, मु० । ५ उच्चारणकाले श्रवणात् । ६ मतेः सकाशात् मितश्रुतयोरित्यादिसूत्रे (तयोः समानार्थविषयत्वसूचनात्) । ७ -दि तत्प्रा- मु०, मू०, ना०, श्र०, व०, ब०, ज० । केवलं भा० २ प्रतौ- दि परः तत्प्रा- इति पाठः । ६ श्रविषयत्वात् ।

१५

२४

30

अभिहितलक्षणात् परोक्षादितरस्य सर्वस्य प्रत्यक्षत्वप्रतिपादनार्थमाह-

### प्रत्यक्षमन्यत् ॥१२॥

अन्यत्त्रिवियं प्रत्यक्षमित्युच्यते । किमिदं प्रत्यक्षं नाम ?

इन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षमतीतन्यभिचारं साकारग्रहणं प्रत्यक्षम् । १। इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि पञ्च, अनिन्द्रियं मनः, तेष्वपेक्षा यस्य न विद्यते । 'अतिस्मिस्तिदिति ज्ञानं व्यभिचारः' सोऽतीः तोऽस्य । आकारो' विकल्पः, यत्सह आकारेण वर्तते तत्प्रत्यक्षमित्युच्यते । 'इन्द्रियानिन्द्रियानपे-ध्रम्' इति विशेषणं मितश्रुतिनवृत्त्मर्थम् । 'अतीतव्यभिचारम्' इत्येतद्विभङ्गज्ञानिवृत्त्यर्थम् , तद्धि मिथ्यादर्शनोदयाद् व्यभिचरतीति । 'साकारग्रहणम्' इत्येतदवधिकेवलदर्शनव्युदासार्थम् । 'अनाकारं हि तदिति । किं गतमेतदियता सूत्रेण, आहोस्विदेवं वक्तव्यमिति ? गतं प्रतिपन्नम् । कथमिति चेत् ? उच्यते—

अक्षं प्रति नियतमिति परापेक्षानिवृत्तिः ।२। 'अक्ष्णोति व्याप्नोति जानाति' इति अक्ष आत्मा, प्राप्तक्षयोपशमः प्रक्षीणावरणो वा, तमेव प्रति नियतं प्रत्यक्षमिति विग्रहात् परापे-क्षानिवृत्तिः कृता भवति ।

अधिकारात् अनाकारव्यभिचारव्युदासः ।३। अधिकृतमेतत्-'ज्ञानं सम्यक्' इति च, ततोऽनाकारस्य दर्शनस्य व्यभिचारिणो ज्ञानस्य च व्युदासः कृतो भवति ।

करणात्यये ग्रहणाभाव इति चेत्; नः दृष्टत्वात् ईशवत् ।४। स्यादेतत्-करणात्यये अर्थस्य ग्रहणं न प्राप्नोति, न हचकरणस्य 'कस्यचित् ज्ञानं दृष्टमितिः; तन्नः किं कारणम् ? दृष्ट-त्वात् । कथम् ? ईशवत् । यथा रथस्य कर्ता 'अनीशः उपकरणापेक्षो रथं करोति, स तद-भावे न शक्तः, यः पुनरीशः तपोविशेषात् परिप्राप्तद्विविशेषः स वाहचोपकरणगुणानपेक्षः स्वशक्त्येव रथं निर्वर्तयन् प्रतीतः, तथा कर्ममलीमस आत्मा क्षायोपशमिकेन्द्रियानिन्द्रियप्रका-शाद्युपकरणापेक्षोऽर्थान् संवेत्ति, स एव पुनः क्षयोपशमिवशेषे क्षये च सति करणानपेक्षः स्वशक्त्येवार्थान् वेत्ति इति को विरोधः ?

ज्ञानदर्शनस्वभावत्वाच्च भास्करादिवत् ।५। यथा भास्करादयः प्रकाशस्वभावत्वात् प्रकाशान्तरानपेक्षाः प्रकाश्यानर्थान् प्रकाशयन्ति, तथा ज्ञानदर्शनस्वभाव आत्मा तदावरणक्षय-क्षयोपशमविशेषे सति स्वशक्तरेवार्थानाविष्करोतीति सिद्धम् ।

''इन्द्रियनिमित्तं ज्ञानं प्रत्यक्षम्, तद्विपरीतं परोक्षम्' इत्यविसंवादिलक्षणिमिति चेत्ः नः आप्तस्य प्रत्यक्षाभावप्रसङ्गात् ।६। स्यान्मतम् – 'इन्द्रियव्यापारजनितं ज्ञानं प्रत्यक्षम्, व्यतीतेन्द्रियविषयव्यापारं परोक्षम्' इत्येतदिवसंवादि लक्षणम् । तथा चोक्तम् –

\*"'प्रत्यक्षं कल्पनापोढं 'ना : हात्या दियोजना'।

असाधारणहेतुत्वादक्षेस्तद् व्यपिदश्यते ॥" [प्रमाणसमु० १। ३, ४] 
\*"इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानम् व्यपदेश्यमध्यभिचारि अव्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्" [न्यायसू० १।१।४] \*"आत्मेन्द्रियमनोऽर्थसन्निकर्षाद्यन्निष्पद्यते तदन्यत्" [वंशे० ३।१।१८]

१ भेदग्रहणमाकारः । भेद इत्यर्थः । २ किस्विदिति भासमानम् । ३ ज्ञातम् । ४ कस्यापि मु० । ५ ग्रसमर्थः । ६ ग्रथ बौद्धः प्रत्यवित्ठिते । ७ 'प्रत्यक्षं कल्पनापोढं नामजात्यावियोजना । असाधारणहेतुत्वाद् व्यपदेश्यं तिविन्द्रियैः ॥'' —प्रमाणसमु० । ६ कल्पना केत्यत्राह । ६ ग्रादिशब्देन कियागुणद्रव्याणि गृह्यन्ते । तथावोक्तम् — ज्ञातिः क्रिया गुणो द्रव्यं संज्ञा पञ्चैव कल्पना । ग्रश्यो याति सितो घण्टो कत्तताख्यो यथाक्रमम् । १० शब्दरहितम् १ ११ निश्चयरूपम् ।

¥

80

\*"श्रोत्रादिवृत्तिः प्रत्यक्षम्'।" [ ] \*"सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम्" [मी० द० १।१।४] इति च सर्वेरभ्युपगम्यते । अत एव तल्लक्षणमिवसंवादि निश्चे-तन्यमितिः; तन्तः किं कारणम् ? आप्तस्य प्रत्यक्षाभावप्रसङ्गात् । यदीन्द्रियनिमित्तमेव ज्ञानं प्रत्यक्षमिष्यतेः एवं सत्यान्तस्य प्रत्यक्षज्ञानं न स्यान् । निह् तस्येन्द्रियपूर्वोऽयधिगमः । अथ तस्यापि करणपूर्वकमेव ज्ञानं कल्प्यतेः तस्यामर्वज्ञत्यं पुरस्तादृक्तम् ।

आगमादिति चेत्; नः; तस्य प्रत्यक्षज्ञानपूर्वकत्वात् ।७। स्यादेवत्—आगमादितीन्द्रियार्थाधि-धिगमेऽज्याहतशक्तेः सर्वार्थावबोध इति; तन्नः किं कारणम् ? तस्य प्रत्यक्षज्ञानपूर्वकत्वात् । आप्तेन हि धीणदोषेण प्रत्यक्षज्ञानेन प्रणीत आगमो भवति न सर्वः । यदि सर्वः स्यात्ः अविशेषः स्यात । स च नास्ति, इत्यागमस्य प्रामाण्याभावः ।

अपौरुषेयादिति चेत्; नः, तदिसद्धेः ।८। स्यादेतत्-अपौरुषेय आगमोऽस्ति अनादिनिधनो-ऽत्यन्तपरोक्षेप्वप्यर्थेप्यप्रतिहतगतिः, ततः 'सर्वार्थाधिगम इतिः, तन्नः, कि कारणम् ? तदिसद्धेः । न च कश्चिदागमोऽपौरुषेयः सिद्धोऽस्ति, हिंसादिविधायिनः प्रामाण्यासिद्धेः ।

अतोन्द्रियं योगिप्रत्यक्षमिति चेत्ः नः अर्थाभावात् ।९। स्यान्मतम्—योगिनोऽतीन्द्रियप्रत्यक्षं ज्ञानमस्ति आगमविकल्पातीतम्, तेनासौ सर्वार्थान् प्रत्यक्षं वेत्ति । उक्तञ्च-\*"योगिनां गुरु-'निर्वेशाद् व्यतिभिन्नार्थमात्रदृक्'' [प्रमाणसमु०१।६] इतिः तन्तः किं कारणम् ? अर्थाभावात् । 'अक्षमक्षं प्रति वर्तते' इति प्रत्यक्षम् । न चायमर्थां योगिनि विद्यते अक्षाभावात् ।

अथवा, न सन्ति सर्वे भावाः स्वपरोभयहेत्वहेतुभ्य उत्पत्त्याद्यभावात्, 'सामान्यविशेष-योश्चैकानेकयोर्वृ त्त्यसंभवादिदोपोपपत्तेः, अतोऽर्थाभावान्निरालम्बनं योगिनो ज्ञानं कथं स्यात् ? 'परिकल्पितात्मना न सन्ति भावा निर्विकल्पात्मना सन्ति' इति चायुक्तम्। तदिध-गमोपायाभावात् । न हि निर्विकल्पोऽर्थोऽस्ति, तद्विषयं ज्ञानं चेति प्रतिपादियतुं शक्यम्, लक्षणाभावात् ।

तदभावाच्च ।१०। तस्य योगिनोऽभावाच्च । न हि कश्चित्त र्परिकल्पितो योगी विद्यते,विशे-पलक्षणविरहात्, सर्वविरहाच्च निर्वाणप्राप्तौ । <sup>१०</sup>तन्नैतत्स्यात्–\*"<sup>११</sup>**निर्वाणं द्विविधम्**–<sup>१९</sup>सोप-

१ सांख्यमतम् । २ सम्यगर्थे च संशब्दो दृष्प्रयोगनिवारणः । प्रयोग दिव्हयाणाञ्च व्यापारोऽर्थेषु कथ्यते ॥ -ता० टि० । मीमांसकभाद्रप्राभाकराणां मतम् । ३ इति वा तत्प्रत्यक्षमिति च स- ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ४ सर्वाधिगम इति थ० । ५ -शाद्यति - ग्रा०, ब०, द०, मु० । ६ इन्द्रियादिनिरपेक्षम्, भात्मेन्द्रियमनोनिरपेक्षदर्शनमित्यर्थः । ''योगिनां गुरुनिर्देशादसंकीणर्थिमात्रदृक्- · : श्रागमस्य सविकल्पकत्वं निर्देशशब्देनोक्तम्, तेन ग्रसंकीणं रहितमित्यर्थः । ग्रनेन स्फुटाभत्वमपि श्रूयते । निर्विकल्पकं हि स्फुटाभ-त्वाव्यभिचरितम् । मात्रशब्दः ग्रारोपितार्थव्यवच्छेदार्थम् ग्रतः यत् शुद्धार्थविषयकमार्यसत्यदर्शनात्मकं तदेव प्रमाणम्।'' -प्रमाणसमु० टी०।-सम्पा०। ७ एकस्यानेकवृत्तिनं भागाभावाद् बहूनि वा। भागित्वाद्वास्य नैकत्वं बोषो वृत्तरनार्हते । प्रनामजात्यादि । ६ बौद्ध । १० तत्रैतत्स्यात् ता०, अ०, मु० ।११ तुलना- "इह हि भगवता उषितब्रह्मचर्याणां तथागतशासनप्रतिपन्नानां धर्मानुधर्मप्रतिपत्तियुक्तानां पुद्गलानां द्विविधं निर्वाणमुपर्वाणतं सोपधिशेषम्, निरुपधिशेषं च । नत्र निरवशेषस्याविद्यारागादिकस्य क्लेशगणस्य प्रहाणात् तत्रोपधीयतेऽस्मिन्नात्मस्नेह इत्युपिः। उपिधशब्देनात्मज्ञप्तिनिमित्ताः सोपधिशेषं निर्वाणमिष्यते। पञ्चोपादानस्कन्धा उच्यन्ते । शिष्यत इति शेषः । उपिधरेव शेषः उपिधशेषः । सह उपिधशेषेण वर्तते इति सोपिधशेषम् । किं तत् ? निर्वाणम् । तच्च स्कन्धमात्रकमेव केवलं सत्कायवृष्टचादिक्लेशसंस्काररहित-मविशष्यते निहताशेषचौरगणग्राममात्रावस्थानसाधम्येण तत्सोपिधशेषं निर्वाणम् । यत्र तु निर्वाणे स्कन्ध-मात्रकमिप नास्ति तिन्निरुपिश्रोषं निर्वाणम् । निर्गत उपिश्रोषोऽस्मिन्निति कृत्वा । निहताशेषचौरगणस्य ग्राममात्रस्यापि विनाशसाधर्म्येण। ''-माध्यमिकव० प ५१६। १२ सोपाधि- ता०, द०।

**धिविशेषं, निरुपधिविशेषं चेति । तत्र सोपधिविशेषे निर्वाणं बोद्धाऽस्ति'** [ ] इति; तत्रापि यया 'वाहचस्याभावः कल्प्यते' तायागतैः तथाभ्यन्तरस्यागीति बोद्धरभाव एव ।

'योगजयर्मानुग्रहादात्मा करणविरहितोऽप्यवैतीति चेत्। नः तस्य निष्क्रियस्य नित्यस्य 'सतस्तित्रियावदन्ग्रहविकाराभावात् ।

'तल्लक्षणानुपपत्तिश्च स्ववचनव्याघातात् ।११। तस्य प्रत्यक्षस्योवतं लक्षणमपि नोप-पद्यते । कृतः ? स्ववचनव्याघातात् । 'आन्यापोहिकप्रतिविहितान्येव' शेषप्रमाणलक्षणानि । ततस्तव नो नातितरां प्रतिविधानादरः, किन्तु तत्प्रमाणलक्षणगुणसंभावनातिरस्कारार्थं किञ्चि-द्वयाप्रियामहे । यदुक्तम्-\*"कल्पनापोढं प्रत्यक्षम्" [प्रमाणसमु० १।३] इति । 'कल्पना हि जाति-द्वव्यगुणिकयापरिभाषाकृतो वाग्बुद्धिविकल्पः, ततोऽनापोपोढं कल्पोढम् । किं तत् सर्वथा कल्पना-पोढम्, उताहो कथञ्चिदिति ? यदि सर्वथाः 'अस्ति प्रमाणं ज्ञानं कल्पनापोढम्' इत्येवमादि कल्पनाभ्योऽप्यपोढमिति अस्त्यादिवचनव्याघातः । अथ अस्त्यादिकल्पनाभ्योऽनपोढमिष्यतेः 'सर्वथा कल्पनापोढम्' इति वचनव्याघातः । अथ कथञ्चित्कल्पनापोढम्ः एकान्तवादत्यागात् पुनरपि स्ववचनव्याघात एव ।

अथ मतम्-नास्माकमेकान्तः 'कल्पनापोढमेव' इति । किमर्थं तर्हि विशेषणम् ?परमतापेक्षं विशेषणम् । परमते हि नामजात्यादिभेदोपचारकल्पना प्रोक्ता, ततोऽपोढं न स्वविकल्पादिति । उक्तञ्च
\*"सवितर्कविचारा हि पञ्च विज्ञानधातवः ।

निरूपणानुस्मरणविकल्पेनाविकल्पकाः ॥" [अभिघ० १।३२] इति ।

अत्रोच्यते - 'आलम्बने अर्पणा वितर्कः, तत्रैवानुमर्शनं विचारः '', तस्य नामादिभिः प्रकल्पना निरूपणम्, पूर्वानुभूतानुसारेण विक्ल्पनमनुस्मरणम्, इति । एते धर्माः क्षणमात्रावस्था-नेष्वक्षविपयविज्ञानेपु ''निरन्वयेषु ''नोपपद्यन्ते युगपदृत्पत्ते रनवस्थानाच्च । अतो ग्राह्चग्रहणभावा-भावश्च स्यात् सब्येतरगोविपाणवत् । क्रमवृत्तित्वे च तेषां स्वार्थाभावप्रसङ्गश्चेति । सन्तानाद्य-पेक्षया तदुपपत्तिरिति चेत्; न तत्, परीक्षाऽक्षमत्वात् । अतः सर्वस्मिन्नसित विकल्पे 'अयं ं विकल्पोऽस्ति अयं ''नास्ति' इति विज्ञानस्य विवेको नोपपद्यते । सर्वविकल्पविरहाच्च नास्तित्व-मेवास्य स्यात् । अनुस्मरणाद्यभ्युपगमे च एकस्यानेकक्षणवर्तिनो वस्तुनोऽस्तित्वं सिद्धम् । अनुस्मरणादि हि स्वयमनुभूतस्यार्थस्य दृष्टम्, नाननुभूतस्य नान्यानुभूतस्येति ।

तथा मानसमिप प्रत्यक्षं नोपपद्यते । अपि च, \*''षण्णामनन्तरातीतं विज्ञानं यद्धि तन्मनः'' [अभिय० १।१७] इति—अतीतमसत् कथं विज्ञानस्य कारणं स्यात् ? अथ पूर्वोत्तरनाशोत्पत्त्योर्यु गपहृतोः कार्यकारणभावः कल्प्यते ; भिन्नसन्तानयोरिप विनश्यदुत्पद्यमानयोः कार्यकारणभावः
स्यात् । एकसन्ताने शक्त्यनुगमाभ्युपगमे प्रतिज्ञाहानिश्च स्यात् ।

१ वस्तुनः । २ -ते तेस्त- म्रा०, ब०, द०, मु० । ३ म्रथ लब्धावकाशा नैयायिकादयः प्रत्यवित्व्वन्ते । ४ म्रात्मनः । ५ म्रथ नैयायिकमतं निराकृत्येदानीं प्रकृतमनुसन्दधन् बौद्धपरिकित्पित-प्रत्यक्षं निराकरोति । ६ म्रन्यापोहेन युवतः बौद्ध इत्यर्थः म्रन्यापोहो व्यावृत्तिः । ७ -वाशेष-मु० । नैया-यिकादीनाम् । ६ "म्रथ कल्पना कीवृशो चेदाह- नामजात्यादियोजना । यवृच्छाशब्देषु नाम्ना विशिष्टोऽयं उच्यते डित्थ इति । जातिशब्देषु जात्या गौरियमिति । गुणशब्देषु गुणेन शुक्ल इति । क्रियाशब्देषु क्रियया पाचक इति । द्रव्यशब्देषु ब्रव्येण विषाणीति ।'' -प्र० स० टी० पृ० १२ । -सम्पा० । ६ कारणानि । १० "वितर्कविचारौदार्यसूक्षमते – चित्तस्य म्रौदार्यं वितर्कः, सूक्ष्मावस्था विचारः''- म्राभिष० टी० २।३२ । ११ -यज्ञानेषु भ० । म्रक्षश्च विषयाश्च ज्ञानानि च तेषु । १२ म्रुटचदूपेषु ।- १३ सवितर्कादि । १४ नामजात्यादिभेदोपचारकरूपना ।

अपूर्वाधिगमलक्षणानुपपत्तिश्च सर्वस्य ज्ञानस्य प्रमाणत्वोपपत्तेः ।१२। 'अपूर्वाधिगमलक्षणं प्रमाणम्' इत्येतच्च नोपपद्यते । कृतः ?सर्वस्य ज्ञानस्य प्रमाणत्वोपपत्तेः । प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्, सर्वेण च ज्ञानेन प्रमीयते । यथा अन्धकारेऽवस्थितानां घटादीनामृत्पत्त्यनन्तरं प्रकाशकः प्रदीप उत्तरकालमपि न तं व्यपदेशं जहाति तदवस्थानकारणत्वात्, एवं ज्ञानमप्युत्पत्त्यनन्तरं घटादीनामवभासकं भृत्वा प्रमाणस्वमनुभूयोत्तरकालमपि न तं व्यपदेशं त्यजित तदर्थत्वात् । अथ मतम् भणे क्षणेऽन्य एव प्रदीपोऽपूर्वमेव प्रकाशकत्वमवलम्बत इतिः एवं सित ज्ञानमपि तादृगेवेति क्षणे क्षणेऽन्यत्वोपपत्तेरपूर्वाधिगमलक्षणमविशिष्टमितिः तत्र यदुक्तम्-\*"स्मृतीच्छाद्वेषादिवत् पूर्वाधिगतिवषयत्वात् पुनः पुनरिभधानं ज्ञानं न प्रमाणम्" । ] इति, तद् व्याहन्यते ।

स्वसंवित्तिफलानुपपित्तश्च अर्थान्तरत्वाभावात् ।१३। प्रमाणं लोके फलवदुपलब्धम् । १० अस्य च प्रमाणस्य केनचित् फलेन भिवतव्यमिति । किश्चदाह-द्वचाभासं हि ज्ञानमुत्पद्यते-'स्वाभासं विषयाभास च । तस्योभयाभासस्य यत्संवेदनं तत्फलिमितिः तन्नोपपद्यते ; कुतः ? अर्थान्तरत्वाभावात् । लोके प्रमाणात् फलमर्थान्तरभूतमुपलभ्यते । तद्यथा-छेतृछेत्तव्यछेदनसिन-धाने द्वैधीभावः फलम्, न च तथा स्वसंवेदनमर्थान्तरभूतमस्ति । तस्मादस्य फलत्वं नोपपद्यते । सत्यम्, एवमेतत्, अतएव तिस्मन्निधगमरूपे फले सव्यापारप्रतीतताम् 'पादाय प्रमाणोपचार इतिः, '

प्रमाणोपचारानुपपितः मुख्याभावात्।१४। सित मुख्ये लोके उपचारो दृश्यते, यथा सित सिहे विशिष्टितिर्यगातिपञ्चेन्द्रियजातिनखदंष्ट्रासटाटोपभासुरकपिलनयनतारकाद्यवयवविशिष्टे अन्यत्र कौर्यशौर्यादिगुणसाधम्यात् सिंहोपचारः कियते। न च तथेह मुख्यं प्रमाणमस्ति, तदभा-वात् फले प्रमाणोपचारो न युज्यते।

आकारभेदाद्भेद इति चेत्ः नः एकान्तवादत्यागात् ।१५। स्यादेतत् –ग्राहकविषयाभाससंवित्ति-२० शक्तित्रयाकारभेदात् प्रमाणप्रमेयफळकल्पनाभेद इति; तन्नः, कि कारणम् ? एकान्तवादत्यागात् । 'एकमनेकाकारम्' इत्येतज्जैनेन्द्रं दर्शनम्, तत्कथमेकान्तवादे युज्यते ? यदि हचेवमभ्युपगम्येतः द्रव्ये कोऽपरितोषः ¡ 'रूपाद्यनेकात्मकमेकं परमाणुद्रव्यम्, ज्ञानाद्यनेकात्मकमात्मद्रव्यम्' इति । अथ द्रव्यसिद्धिर्माभूदिति 'आकारा एव न ज्ञानम्' इति कल्प्यते; एवं सित कस्य ते आकारा इति तेषामप्यभावः स्यात् । किञ्च, तेषामाकाराणां यौगपद्येन वा उत्पत्तिः स्यात्, ऋमेण वा ? २५ यदि योगपद्येन; हेतुहेतुमद्भावो विरुध्यते । अथ कमेण; क्षणिकस्य विज्ञानस्याकाराणां कथं कमः ? यदि स्यात् ; \* "अधिगमश्चात्र न 'भावान्तरम्" [ ] इति व्याहन्यते । अपि च बाह्यस्य विज्ञेयस्याभावे अन्तरङ्गाकारत्रयकल्पनायां प्रमाणप्रमाणाभा सविशेषो नोप-पद्यते अन्तरङ्गाकाराभेदात् । 'असद्वस्तु यत्सदिति कल्पयति तत् प्रमाणाभासम्, असदेवेति यत्प्रति-पद्यते तत्प्रमाणम्' इत्यस्ति विशेष इति चेत्; 'प्रमेयद्वयव्यवस्थापितप्रमाणद्वयकल्पनाव्याघातः। स्वलक्षणविषयं हि प्रत्यक्षम्, सामान्यलक्षणविषयमनुमानम् । स्वलक्षणमसाधारणो धर्मः विकल्पातीतत्वात् 'इदं तत्' इत्यव्यपदेश्यः । तद्विपरीतं सामान्यलक्षणमिति । सर्वस्यासत्त्वे कि कृतोऽयं विशेषः ? असत्त्वं हि न स्वतो भिद्यते 🕨 संबन्धिभेदात् स्याद्भेदः-'घटस्यासत्त्वं पट-स्यासत्त्वम्' इतिः तेपां घटादीनां संबन्धिनामभावे तिद्वशेषाभाव इति ।

१ श्रिधिगमः प्रमाणिमत्येव वक्तव्यम् । २ तथा सित । ३ स्वाकारम् । तुलना— "िस्वसंवितिः कलं बात्र तद्रूपादर्थनिश्चयः ।" —प्रमाणसमु० १।१०। ४ —तामुपधाय मु०, श्रा०, ब० । तुलना— "सव्यापारप्रतीतत्वात् प्रमाणं फलमेव तत् । प्रमाणत्वोपचारस्तु निव्यापारे न विद्यते ॥"—प्रमाणसमु० १।६। ६ प्रमाणाद्भवः । ७ —णाभासौ नोपपद्यते —श्रा०, ब०, व०, मु० । ६ तुलना— 'तस्मात् प्रमेयद्वित्वेन प्रमाणिद्वत्विमाष्ट्रयते ।" —प्रमाण वा० २।६०। •

X

80

स्यान्मतम् – खात्पतिता नो रत्नवृष्टिः, इष्टमेवाप्रतिकतमुपस्थितम्, अत एव सर्वे विज्ञा-नाभिधानमयथार्थः परिकल्पितार्थत्वात्, निर्विकल्पार्थगोचरमात्मीयमेव विज्ञानं प्रमाणमिति । उक्तञ्च–

\*"शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदैरिवद्यंवोपवर्ण्यते'।
अनागमविकल्पा हि स्वयं विद्या प्रवंतते ॥' [वाक्यप० २।२३५] इति ।
एतच्चानुपपन्नम्ः तद्धिगमोपायाभावात् । उक्तञ्च—

\*"प्रत्यक्षबुद्धिः क्रमते' न यत्र तिल्लङ्गगम्यं न तद्यंलिङ्गम् ।
वाचो न वा तद्विषयेण योगः का तद्गतिः कष्टमङ्गृण्वतां ते।।" [युक्त्यनु०२लो०२२]इति ।
आहितोभयप्रकारस्य प्रमाणस्य आदिप्रकारिवद्योपप्रतिपत्त्यर्थमाह"—

मातिः समृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिानेबोध इत्यनर्थान्तरम् ॥१३॥

इतिशब्दस्यानेकार्थसंभवे विवक्षावशादाद्यथंसंप्रत्ययः ।१। इतिशब्दोऽनेकार्थः 'संभवित । क्वचिद्धेतौ वर्तते—'हन्तीति पलायते, वर्पतीति धावित'। क्वचिदेविमत्यस्यार्थे वर्तते— इति स्म उपाध्यायः कथयित 'एवं स्म' इति गम्यते । क्वचित्प्रकारे वर्तते—यथा 'गौर्श्वः' शुक्लो नीलः, चरित प्लवते, जिनदत्तो देवदत्तः' इति, 'एवं प्रकाराः' इत्यर्थः । क्वचिद्धचवस्थायां वर्तते—यथा क्र"द्वितिकसंताणाः' [जैने० २।१।११२] इति । क्वचिद्धविपर्यासे वर्तते—यथा 'गौरित्ययमाह-गौरिति जानीते' इति । क्वचित्समाप्तौ वर्तते—'इति प्रथममाह्निकम्' इति । व्वचिच्छद्दप्रादुर्भावे वर्तते—इति प्रथममाह्निकम्' इति । व्वचिच्छद्दप्रादुर्भावे वर्तते—इति प्रथिदत्तम्, इति मिद्धसेनिमित । तत्रेह विवक्षावशादादिशब्दार्थो वेदित्यः । मितस्मृतिसंज्ञाचिन्ताभिनिवोधादयः इत्यर्थः । के पुनस्ते ? 'प्रतिभावुद्धचुपलब्ध्यादयः । प्रकारे वा, एवं प्रकाराः इति । कथमेयां शब्दानामनर्थान्तरत्वम ?

मितज्ञानावरणक्षयोपशमिनिमत्तार्थोपलिब्धिविषयत्वादनर्थान्तरत्वं रूढिवशात् ।२। एतेपौ २० मत्यादीनां शब्दानां मितज्ञानावरणक्षयोपशमिनिमित्तायामर्थोपलब्धौ वृत्तेरनर्थान्तरत्वं वेदित-

१ - द्यंव प्रव ता०। २ वर्तते, 'वृत्तिसर्यतायने व्रतेः' (जैने० १।१।३४) इति वृत्त्यर्थे तडः, वृत्ति-रात्मयापनमतिप्रबन्धो वा, तत्र श्रात्मानं यापयित न प्रतिहन्यते वेत्यर्थः। नञा सह श्रत्र प्रतिहन्यते न वर्तत इति यावत्। ३ - मशृण्वतस्ते श्राण्, दण्, बण्, मण्, ताण्। तव मतम्। "यत्र संविदद्वेते तत्त्वे प्रत्यक्ष-बुद्धिनं कमते न प्रवर्तते कस्यिचत्तया निश्चयानुत्पत्तेः। तिल्लङ्गगम्यं स्यात् स्वर्गप्रापणशष्त्यादिवत्। न च तत्रार्थं छणं लिङ्गं सम्भवति तत्स्वभाविलङ्गस्य तद्वत् प्रत्यभबुध्यतिक्रान्तत्वात्, लिङ्गान्तरगम्यत्वेऽनवस्यानु-षङ्गात्। तत्कार्यलङ्गस्य वाऽसम्भवात्, सम्भवे वा द्वैतप्रसङ्गात्। न च वाचः परार्थानुमानरूपायास्तद्विषयेण संविदद्वैतरूपेण योगः, परम्परयाऽपि सम्बन्धायोगात्। ततः का तस्य तत्त्वस्य गितः? न काचित् प्रत्यक्षा लेङ्गिकी शाब्दी वा प्रतिपत्तिरस्तीति कष्टं दर्शनं ते तव शासनमशृण्वतां ताथागतानामिति प्राह्मम्।"

४ उक्तञ्च – मत्यादिष्विव बोधेषु स्मृत्यादीनामसंग्रहः । इत्याशङ्क्याह मत्यादिसूत्रं मत्यात्मसंविदे । इति । ५ हेतावेवंप्रकारादौ व्यवच्छेदे विपर्यये । प्रादुर्भावे समाप्तौ च इति शब्दः प्रकीर्तितः ॥ इति धनञ्जयसूरिः । ६ जातिगुणिक्रयाद्रव्य । इतिशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते गौरितीति । ७ शब्दप्रयेत्यादिसत्रेण ग्रव्ययोभावसमासः । शब्दप्रादुर्भावः प्रकषण स्थातिः । श्रीदत्तादिशब्दो लोके सुष्ठु प्रयते इत्यर्थः । ६ तथा चोक्तम् - इतिशब्दात् प्रकारार्थात् धुद्धिर्मेधा च गृह्यते । प्रज्ञा च प्रतिभा भानं संभवोप्तिती तथा ॥ ६ प्रत्येकमिति शब्दस्य ततः सङ्गतिरिष्यते । समाप्ताविति शब्दोऽयं सूत्रेस्मिन्न विरुष्यते ॥ मितिरिति स्मृतिरिति संज्ञेति चिन्तेति, ग्रीभिनिबोध इति प्रकारोऽनर्थान्तरमेव, मितिज्ञानमेक-मिति विज्ञेयम्, मत्यादिभेदं मितिज्ञानमिति परिसमाप्तम् ।

व्यम् । कथं पुनः 'मननं भन्यत इति वा मितः' इत्येवमाद्यर्थविषयाणामेषामनयन्तिरत्वम् इति ? अत आह—महिवशादिति । यथा गच्छतीति गौरित्यङगोकृतमिष गमनं न शब्दवृत्तिनियम-कारणं सहिवशात् ववचिदेव वर्तते, तथा मत्यादयः शब्दा ब्युत्पत्तिकर्मणि सत्यप्यर्थाश्रयेण भेदे क्वविदेव वर्तन्त इत्यन्यर्गन्तरत्वमवसीयते ।

शब्दभेदादर्थभेदो गवाश्वादिवदिति चेत्; नः अतः संशयात् ।३। स्यादेतत्-मत्यादीनां शब्दानां परस्परतोऽर्थान्तरत्वमस्ति । कृतः ? शब्दभेदात्, गवाश्वादिवदितिः, तन्नः किं कारणम्; अतः संशयात् । यत एव मत्यादीनां शब्दभेदादन्यत्वमाह् भवान्, अत एव संशयः । कथम् ? इन्द्रादिवत् । यथा इन्द्रशकपुरन्दरादिशब्दभेदेऽपि नार्थभेदः तथा मत्यादि- द्राब्दभेदेऽप्यर्थाभेद इति । न हि यत एव संशयस्तत एव विर्णयः । किञ्च,

शब्दाभेदेऽप्यथंकत्वप्रसङ्गात् । ४। यस्य शब्दभेदोऽर्थभेदे हेतुरिति मतम्, तस्य वागादि-ैनवार्थेषु गोशब्दाभेददर्शनाद् वागाद्यर्थानामेकत्वमस्तु । अथ नैतदिष्टम्; न तर्हि शब्दभेदोऽन्य-त्वस्य हेतुः । किञ्चन,

आदेशवचनात् ।५। यथा इन्द्रादीन(मेकद्रव्यपर्यायादेशात् स्यादेकत्वं प्रतिनियतपर्यायार्था-देशाच्च स्यादन्यत्वम्-इन्द्रनाधिन्द्रः, शकनाच्छकः, पूर्दारणात्पुरन्दर इति । तथा मत्यादीनामेक-१४ द्रव्यपर्यायादेशात् स्यादेकत्वम्, प्रतिनियतार्थपर्यायादेशाच्च स्यान्नानात्वम्--'मननं मतिः स्मरणं स्मृतिः सज्ञानं संज्ञा चिन्तनं चिन्ता आभिमृत्येन नियतं बोधनमभिनिवोधः' इति ।

पर्यायशब्दो लक्षणं नेति चेत्; नः ततोऽनन्यत्वात् ।६। स्यान्मतम्-मत्यादय 'अभिनिवीधपर्यायशब्दा नाभिनिवीधस्य लक्षणम् । कथम् ? मनुष्यादिवत् । यथा मनुष्यमत्यंमनुजमानवादयः पर्यायशब्दाः मनुष्यस्य लक्षणम् । कथम् ? आष्ण्याग्निवत् । यथा पर्यायशब्दः
रह पर्यायिणोऽनन्यः पर्यायशब्दः, स लक्षणम् । कथम् ? औष्ण्याग्निवत् । यथा पर्यायशब्दः
औष्ण्यमग्नेः पर्यायिणोऽनन्यत्वादग्नेलंदाणं भवति तथा पर्यायशब्दा मत्यादय आभिनिवोधिकज्ञानपर्यायिणोऽनन्यत्वेन अभिनिवोधस्य लक्षणम् । अथवा, नतोऽनन्यत्यात् । यथा मनुष्यमर्थ्यमनुजमानवादय असाधारणत्वादन्यघटादिद्रव्यासंभिवनो मनुष्यादनन्यत्वात्तस्य लक्षणम्,
अन्यथा हि मनुष्यादिपर्यायालक्षणत्वात् मनुष्याभावो भवेत्, यतो न मनुष्यादिलक्षणब्यति२४ रेकेणास्यान्यत्लक्षणमस्तीति । न चाभाव दृष्टः, अतः पर्यायशब्दो लक्षणम् । तथा मतिस्मृत्यादयोऽसाधारणत्वाद् अन्यज्ञानासंभिवनोऽभिनिबोधादनन्यत्वात्तस्य लक्षणम् ।

इतरच पर्यायशब्दों लक्षणम् । कस्मात् ?

गत्वा प्रत्यागतलक्षणप्रहणात् ।७। कथम् ? अग्न्युण्णवत् । यथा अग्निरिति गत्वा ज्ञात्वा वृद्धिरुण्णपर्यायशब्दं गच्छति । कथं गच्छति ? कोऽयमग्निः ? य उण्ण इति । उण्ण इति च गत्वा वृद्धिः प्रत्यागच्छति । कोऽयमुण्णः ? योऽग्निरिति । तथा मितिरिति गत्वा वृद्धिः स्मृतिं गच्छति । का मितिः ? या स्मृतिरिति । ततः स्मृतिरिति गत्वा वृद्धिः प्रत्यागच्छति । का स्मृतिः ? या मितिरिति । एवमुत्तरेष्वि । तस्माद् गत्वा प्रत्यागत- लक्षणप्रहणात् पश्यामः 'पर्यायशब्दो लक्षणप्रहणात् पश्यामः 'पर्यायशब्दो लक्षणप्रहणात् पश्यामः 'पर्यायशब्दो लक्षणप्रहणात् ।

१ निश्चयः भ्रा०, ब०, मु०। २ गौः स्वर्गे वृष्यभे रश्मी वज्रो चन्द्रमित स्मृतः। श्रर्जुने नेत्रदिखाणे भूवाग्वारिषु गौर्मंता।। इति विश्वप्रकाशिका। ३ –बोधनः ता०, १४०। ४ मितिज्ञान-मित्यर्थः। 'स्रभिमुखनियमितबोधनमाभिनिबोधनमिनिन्द्रियेन्द्रियजम्' इत्युक्तत्वात् –ता० दि०। ४ –संबंधिनो भ्रा०, ब०, मु०।

8 %

२५

पर्यायद्वेविध्यादिग्नवत् ।८। यथा अग्नेरात्मभूत उप्णपयिथे लक्षणं न धूमः, तस्य बाह्चेन्धनिनिम्नत्वे कादान्तित्कत्वात्, तथा आभ्यन्तरो मत्यादिपर्याय आत्मभूतत्वाल्ल-क्षणं नाज्नात्मभूतो बाह्चो मत्यादिशब्दः पुद्गलः तत्प्रत्यायनसमर्थः, तस्य बाह्चकरणप्रयोग-निम्नित्वात ।

इति करणस्य वाऽभिधेयार्थत्वात् ।९। अथवा इतिकरणोऽयम् अभिधेयार्थः प्रयुज्यते । मितः स्मृतिः संज्ञा चिन्ता अभिनिबोध इति योऽर्थोऽभिधीयते तन्मतिज्ञानमिति । ततो लक्षण- त्वमपपद्यते ।

श्रुतादीनामेतरनिभधानात्' ।१०। न हचेतैर्मत्यादिभिः श्रुतादीन्यभिधीयन्ते । वक्ष्यमाणलक्षणसद्भावाच्च ।११। श्रुतादीनां हि लक्षणं वक्ष्यते । ततः तेपां मत्य-प्रमञ्जाः ।

'यद्येवंळक्षणं मतिज्ञानमविध्यते अथास्यात्मळाभे किन्निमित्तामिति ? अत आह—

### तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् ॥१४॥

अथवा, आत्मप्रसादाविद्येपात् सर्वज्ञानानामेकत्वप्रसङ्गे, निमित्ताभेदान्नानात्वं प्रतिपिपा-दियपन् त्रवीति-सत्यिप अमुष्मिन्नविशेषे पृथवत्वमेषामवेमः । कृतः १ यस्मात्तिदिन्द्रिया-निन्द्रियनिमित्तमिति । किमिदमिन्द्रियं नाम ?

**इन्द्रस्यात्मनोऽर्थोपलब्धिलिङ्गमिन्द्रियम् ।१।** इन्द्र आत्मा, तस्य कर्ममलीमसस्य स्वयमर्थान् ग्रहीतुमसमर्थस्याऽर्थोपलम्भने यन्लिङ्गां तदिन्द्रियमित्युच्यते ।

अथ किमिदमनिन्द्रियम् ?

अनिन्दियं मनोऽनुदरावत् ।२। मनोऽन्तःकरणमनिन्द्रियमित्युच्यते । कथिमिन्द्रियमित्येच प्रतिपेधेन मन उच्यते ? यथा 'अयमब्राह्मणः' इत्युक्ते ब्राह्मणत्वरिह्ते कस्मिश्चित् संप्रत्यथो भवित, तथा इन्द्रिलङगिवरिह्ते अन्यस्मिन् अनिन्द्रियमिति संप्रत्ययः स्यात्, न तु इन्द्रिलङगि एव मनिसः नैय दोपः ईपत्प्रतियेधात् । कथम् ? अनुदराचन् । यथा 'अनुदरा कन्या' इति नास्या उदरं न विद्यते, किन्तु गर्भभारोद्वहनसमर्थोदराभावादनुदरा, तथा अनिन्द्रियमिति नास्येन्द्रियत्वाभावः किन्तु चक्षुरादियत् प्रतिनियतदेशविषयावस्थानाभावात् अनिन्द्रियं मन इत्युच्यते ।

अन्तरङ्गं तत्करणम्, इन्द्रियानपेक्षत्वात् ।३। नास्येन्द्रियेष्वपेक्षास्तीति इन्द्रियान- . पेक्षम् । न हचस्य गुणदोपविचारस्वविषयप्रवृत्तौ इन्द्रियापेक्षास्ति ततोऽन्तरङ्गं तत्करण-मिति वेदितव्यम् । तदुभयमवष्टभ्य यदुत्पद्यते तन्मतिज्ञानमिति ।

तदित्यग्रहणम्, अनन्तरत्वादिति चेत्; नः, उत्तरार्थत्वात् ।४। स्यादेतत्-मितज्ञानस्या-नन्तरत्वादनेनाभिसंबन्धो भवतीति तदित्येतद्ग्रहणमनर्थकिमितिः; तन्नः, किं कारणम् ? उत्तरार्थ-त्वात् । उत्तरार्थः <sup>१</sup>हि तत् । इतरथा हि अवग्रहेहावायधारणा मितज्ञानभेदा इति विज्ञातु-मशक्याः । तद्ग्रहणे पुनः कियमाणे तन्मितज्ञानमवग्रहादय इति संबन्धः सुगमो भवति ।

यदेतस्मिन्निमत्तद्वयसन्निधाने सत्यात्मलाभं प्रत्यागूर्णमनिर्वणितभेदमिति तद्भेद-प्रतिपत्त्यर्थमाह—

१ यदैवं ता०। २ - थिष्यन् भ्रा०, ब०, मु०। ३ ह्योतत् भ्रा०, ब०, द०, मु०, ता०।

२४

### ऋवग्रहेहावायधारणाः ॥१५॥

विषयविषयिसन्निपातसमनन्तरमाद्यं ग्रहणमवग्रहः ।१। विषयविषयिमन्निपाते दर्शनं भवति, तदनन्तरमर्थस्य ग्रहणमवग्रहः ।

अवगृहीतेऽर्थे तिह्रशेषाकाङक्षणमीहा ।२। यथा 'पुरुषः' इत्यवगृहीते तस्य भाषावयो-रूपादिविशेषैराकाङक्षणमीहा ।

विशेषिनज्ञीनाद्याथारम्यावगमनमवायः ।३। भाषादिविशेषिनज्ञीनात्तस्य याथारम्येना-वगमनमवायः। 'दाक्षिणात्योज्यम्, यवा, गौरः' इति वा।

ैनिर्णीतार्थाऽविस्मृतिर्धारणा ।४। भाषावयोक्ष्यादिविरोपैर्याथात्स्येन निर्णीतस्य पुरुषस्यो-त्तरकारुम्<sup>३</sup> (स एवायम्) इत्यविस्मरणं यतो भवति सा धारणा । त एते मतिज्ञानभेदाः ।

अत्राह-इदमान्पूर्व्यं किं कृतमेपाम् ? उच्यते-

अवग्रहादीनामानुपूर्व्यमुत्पत्ति कमापेक्षम् ।५। अवग्रहपूर्वकत्वात् इतरेपाम् आदाववग्रहः क्रियते । विश्वेतरेष्विप योज्यम् । अत्राह—

अवग्रहेहयोरप्रामाण्यं तत्सद्भावेऽिष संशयदर्शनाच्चक्षुर्वत् ।६। यथा चक्षुषि न निर्णयः, सत्येव तस्मिन् 'किमयं स्थाणुराहोस्वित् पुरुषः' इति संशयदर्शनात्, तथा अवग्रहेऽिष सित न १५ निर्णय ईहादर्शनात्, इंहायां च न निर्णयः, यतो निर्णयार्थमीहा नत्वीहैव निर्णयः। यश्च निर्णयो न भवति स संशयजातीय इत्यप्रामाण्यमनयोरिति ।

अवग्रहवचनादिति चेत्; नः संशयानितवृत्तेरालोचनवत् ।७। स्यादेतत्—नावग्रहः संशयः । कृतः ? अवग्रहवचनात् । यत उक्तः 'पुरुषोऽयम्' इति अवग्रहः, 'तस्य भाषावयोद्धपादिविशेषा-काङक्षणमीहा' इति । संशयस्तु अप्रतिपत्तिरेवेतिः तन्तः किं कारणम् ? संशयानितवृत्तेः । कथम् ? आलोचनवत् । यथा ऊर्ध्वार्थालोचने 'किमयम्र्ध्वोऽर्थः स्थाणुः, उत पुरुषः' इति संशयानितवित्तः तथा 'ऊर्ध्वोऽयमर्थः' इत्यवग्रहे ईहाद्यपेक्षत्यात् संशयानितवित्तः । उच्यते—

लक्षणभेदादन्यत्वमग्निजलवत् ।८। यथा अग्निजलयोः दहनप्रकाशनादि-द्रवतास्नेहनादि-प्रतिनियतलक्षणभेदात् अन्यत्वं तथा अवग्रहसंशययोर्लक्षणभेदादन्यत्वम् । कोऽसौ लक्षणभेदः ? उच्यते—

अनेकार्थाऽनिश्चिताऽपर्युदासात्मकः संशयः तद्विपरीतोऽवग्रहः । १। स्थाणुपुरुपाद्यनेकार्थालम्बनसन्निधानादनेकार्थात्मकः संशयः, एकपुरुप। द्यन्यतमात्मकोऽवग्रहः । स्थाणुपुरुपानेकधर्मानिश्चितात्मकः संशयः, यतो न स्थाणुधर्मान् पुरुपधर्माश्च निश्चिनोति, अवग्रहस्तु पुरुपाद्यन्यतमैकधर्मनिश्चयात्मकः । स्थाणुपुरुपानेकधर्माऽपर्युदासात्मकः संशयः, यतो न प्रतिनियतान्
स्थाणुपुरुपधर्मान् पर्युदस्यति संशयः, अवग्रहः पुनः पर्युदासात्मकः, स हचन्यान् अध्रवादीन्
पर्यायान् पर्युदस्य 'पुरुपः' इत्येकपर्यायालम्बनः ।

संशयतुल्यत्वमपर्युदासादिति चेत्; नः निर्णय विरोधात् संशयस्य ।१०। स्यादेतत् – संशयतुल्योऽवग्रहः । कृतः ? अपर्यु दासात् । यथा संशयः स्थाणुपुरुपिवशेषापर्यु दासात्मकः तथा
अवग्रहोऽपि 'पुरुषः' इति भाषावयोरूपाद्यपर्यु दासात्मकः । अतश्चैतदेवं यदुत्तरकालं
तिद्वशेषार्थमीहामारभत इति तन्न ; कि कारणम् ? निर्णयविरोधात् संशयस्य । संशयो हि
निर्णयविरोधी नत्ववग्रहः निर्णयदर्शनात् ।

१ -माद्यप्र- म्रा०, ब०, मु०। २ निर्जातार्था- मु०। ३ -काले भा०२। ४ -तिक्रियापे-मु०। ४ तथात्तरे- मु०। ६ प्रतिपत्ति। ७ -न् भावादीन् मु०। -न् भवादीन् म्रा०, ब०, द०, ता०, भा०२। स्थाणरस्त्री ध्रवः शङ्कः। स्थाण्वादीनित्यर्थः। ८ -यनिरो- म०।

ईहायां तत्प्रसङ्ग इति चेत्; नः अर्थादानात् ।११। स्यादेतत् –यदि निर्णयाविरोध्यवग्रह इति न संशयः, ननु ईहाया निर्णयविरोधिनीत्यात् संशयत्वप्रसङ्ग इति; तन्न; कि कारणम् ? अर्थादानात् । अवगृहचार्थं तद्विशेषोपलब्ध्यर्थमर्थादानमीहा । संशयः पूननिर्थविशेषालम्बनः ।

संशयपूर्वकत्वाच्च ।१२। संशयो हि पूर्वमुपजायते ईहायाः । कथम् ? इह पुरुषमवगृह्य 'किमयं दाक्षिणात्य उत औदीच्यः' इत्येवमाद्यप्रतिपत्तौ संशयः, • एवंसंशयितस्योत्तरकालं विशेषोपित्रप्तां प्रति यतनमीहेति संशयादर्थान्तरत्वम ।

अत एव संशयावचनम् अर्थगृहीतेः ।१३। अत एव सूत्रे संशयो नोक्तः । कृतः ? अर्थ-गृहीतेः । सित' हि संशये ईहायाः प्रवृत्तिनिऽसतीति ।

आह-किमयम् अपाय उत अवाय इति ? उभयथा न दोपः । अन्यतरवचनेऽन्यतर-स्यार्थगृहीतत्वात् । यदा 'न दाक्षिणात्योऽयम्' इत्यपायं त्यागं करोति तदा 'औदीच्यः' इत्य- १० वायोऽधिगमोऽर्थगृहीतः । यदा च 'औदीच्यः' इत्यवायं करोति तदा 'न दाक्षिणात्योऽयम्' इत्य-पायोऽर्थगृहीतः ।

कश्चिदाह—यदुक्तं भवता विषयविषयिमन्तिपाते दर्शनं भवति, तदनन्तरमवग्रह इतिः तदयुक्तम् अवैरुक्षण्यात् । न हचवग्रहाद्विरुक्षणं दर्शनमस्तीति । अत्रोच्यते—नः वैरुक्षण्यात् । कथम् शह् चक्षुपा चक्षु दर्शना वरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गगनामाविष्टमभाद् अविभावि- १ तिविशेषमामर्थ्यनं 'किञ्चिदेतद्वस्तु' इत्यालोकनमनाकारं दर्शनमित्युच्यते वालवत् । यथा जात-मावस्य वालस्य प्राथमिकं उन्मेपोऽमौ अविभावितरूपद्वयविशेषालोचनाद्दं नं विवक्षितं तथा सर्वेषाम् । ततो 'द्वित्रादिसमयभाविष्नमेषेषु चक्षुरवग्रहमितज्ञानावरणवीर्या न्तरायक्षयापेशमाङ्गो-पाङ्गनामावष्टमभाद् 'रूपमिदम्' इति विभावितविशेषोऽवग्रहः । यत् प्रथमसमयोनमेषितस्य वालस्य दर्शनं तद् यदि अवग्रहजातीयत्वात् ज्ञानमिष्टम्; तिन्मध्याज्ञानं वा स्यात्, सम्यग्ज्ञानं २ वा ? मिध्याज्ञानत्वेऽपि संशयवि'पर्ययानध्यवसायात्मकं [वा] स्यात् ? तत्र न तावत् संशयवि-पर्ययात्मकं वाऽचेष्टः तस्य 'सम्यग्ज्ञानपूर्वकत्वात् । प्राथमिकत्वाच्च तन्नास्तीति । न वाऽनध्यवसायरूपम्; जात्यन्धवधिररूपशब्दवत् वस्तुमात्रप्रतिपत्तेः । न सम्यग्ज्ञानम्; अर्थाकारावलम्बनाभावात् । किञ्च,

कारणनानात्वात् कार्यनानात्वसिद्धेः। यथा मृत्तन्तुकारणभेदात् घटपटकार्यभेदः तथा दर्श- २५ नज्ञानावरणक्षयोपशमकारणभेदात् तत्कार्यदर्शनज्ञानभेद इति । अस्ति प्राक् अवग्रहाद्दर्शनम् । ततः शुक्लकृष्णादिरूपविज्ञानसामध्योपितस्यात्मनः 'किं शुक्लमुत कृष्णम्' इत्यादिविशेषाप्रतिपत्तेः संशयः। ततः शुक्लविशेषाकाङक्षणं प्रतीहनमीहा। ततः 'शुक्लमेवेदं न कृष्णम्' इत्यवायनमवायः। 'अवेतस्यार्थस्याविस्मरणं धारणा। एवं श्रोत्रादिषु मनस्यपि योज्यम्। तदावरणकर्मक्षयोप- शमिवकल्पात् प्रत्येकमवग्रहादिज्ञानावरणभेद इप्यते। कथम् ? ज्ञानावरणमूलप्रकृतेः पञ्चो- ३० त्तरप्रकृतयः, तासामप्युत्तरोत्तराः प्रकृतिविशेषाः सन्ति। \*"ज्ञानावरणस्योत्तरोत्तरप्रकृतयः 'असंख्येषा लोकाः" [ ] इति वचनात्।

१ सित संशये ईहायाः प्रवृत्तिर्नास्तीति द०, मु०। श्रसित सं- श्रा०, ब०। २ -वरणीयवी-श्रा०, ब०, मु०। ३ सुज्वेत्यादिना समासः। ४ -पर्यासानध्य- ता०। ५ वाचेष्टितस्य मु०, श्रा०, ब०, द०। बालेऽस्ति तस्य मु०। लुङ चेष्टितम्- ता० टि०। न तावत् संशयविपर्ययात्मकं वा बालेन श्रवेष्टि चेष्टितमित्यर्थः। ६ संशयविपर्ययात्मकस्य। ७ समीचीन। द्र निश्चितस्य। ६ नाना-जीवापेक्षया। श्रसंख्येयलोकाः म०।

आह-इंटादीनामिनानप्रसङ्गः । कृतः ? परस्परवार्यत्वात् । अवग्रहः कारणम् इंटा कार्यम्, इंटा कार्यम् अवायः कार्यम्, अवायः कारणं धारणां कार्यम् । न चेहादीनाम् इन्द्रि-यानिन्द्रियनिमित्तत्वमस्तिनिः; नैप दोपः; इंटादीनाम् अनिन्द्रियनिमित्तत्वम् मित्रज्ञानव्यपदेशः । यथेवं श्रुतस्यापि प्राप्नोतिः इन्द्रियमृहीत्वित्यपत्वादीहादीनाम् अनिन्द्रियनिमित्तत्वमप्यप्वयंते, न तु श्रुतस्यापं विधिरस्ति तस्यानिन्द्रियविषयत्वादिनि श्रुतस्याप्रसङ्गः । यथेवं चक्षुरिन्द्रिये-हाविव्यपदेशामाव इति चेत्; नः इन्द्रियशित्वपत्रियानस्य जीवस्य भावेन्द्रियत्वे तद्वश्रापारकार्यत्वात् । इन्द्रियभावपरिणतो हि जीवो भावेन्द्रियमिष्यते, तस्य विषयाकारपरिणामा इंहा-पय इति चक्षुरिन्द्रियेह।तिव्यपदेश इति ।

य इमे अवग्रहादयो मितज्ञानप्रभेदा उत्तास्ते ज्ञानावरणक्षयोपश्मानिमित्ताः' केपां १० भवनीति ? उच्यते—

## बहुबहुविधक्षिप्रानिःसृतानुक्तध्ववाणां सेतराणाम् ॥१६॥

संख्यावैपुरुषवाचितो बहुशब्दस्य ग्रहणमिवशेषात् ।१। बहुशब्दो हि संख्यावाची वैपु-त्यवाची च, तस्यं।भयस्यापि ग्रहणम् । कस्मात् ? अविशेषात् । संख्यापाम् 'एको द्वौ बहवः। इति, वैपुरुषे 'बहुरोदनो बहुः सुपः' इति ।

१५ बह्नवग्रहाद्यभावः प्रत्यर्थवशर्वातत्वादिति चेत्; नः, सर्वदैकप्रत्ययप्रसङ्गात् ।२। स्यादेतत् प्रत्यर्थवशविति विज्ञानं नानेकमर्थं ग्रहीतुमलम्, अतो बह्ववग्रहादीनामभाव इति; तन्नः किं कारणम् ? सर्वदैकप्रत्ययप्रसङ्गात् । यथा 'इरिणाटव्यां किंवदेकमेव पुरुषमवलोक्तयन् नानेक इत्यवैति, मिथ्याज्ञानमन्थया स्थान् एकत्र अनेकबृद्धिर्यद भवेत्, तथा नगरवनस्कन्याज्ञारात्र-गाहिनोऽपि तस्यैकप्रत्ययः स्थान् सार्वकालिकः । अतस्त्रानेकार्थग्राहितिज्ञानस्यात्यस्तासंभवात् नगरवनस्कन्यावारप्रत्ययानिवृत्तिः । नैताः संज्ञा हचेकार्थनिवेशिन्यः, तस्माल्लोकसंव्यवहार-निवृत्तिः । किञ्च,

'नानार्थप्रत्ययाभावात् ।३। यस्यैकार्थभेव नियमाञ्ज्ञानं तस्य पूर्वज्ञानिवृत्तावृत्तरज्ञानोत्पत्तिः स्यात्, अनिवृत्तौ वा ? उभयथा च दोपः । यदि पूर्वमुत्तरज्ञानोत्पत्तिकालेऽस्तिः यदुवतम् अ"एकार्थमेकमनस्त्वात्" [ ] इत्यदो विरुध्यते । यथैकं मनोऽनेकप्रत्ययारम्भकं तथैकप्रत्ययोऽनेकार्थो भविष्यति, अनेकस्य प्रत्ययस्यैककालसं नवात् । 'नन्वनेकार्थोपलव्धिरुपपत्स्यतेः
तत्र 'यदभिमतम्'-अ"एकमेव एकस्य ज्ञानमेकं चार्थमुपलभते" [ ] इत्यमुष्य व्याधातः ।
अथ पुर्नायनिवृत्ते पूर्वस्मिन्नुत्तरज्ञानोतात्तिः प्रतिज्ञायतेः ननु सर्वथैकार्थमेकमेव ज्ञानमिति, अतः
'इदमस्मादन्यत्' इत्येप व्यवहारो न स्यात् । अस्ति च सः, तस्मान्न किञ्चिदेतत् । किञ्च,

आपेक्षिकसंव्यवहार विनिवृत्तेः । ४। यस्यैकज्ञानमनेकार्यविषयं न विद्यतेः तस्य प्मध्यमा- प्रदेशिन्योर्यु गपदन् पलम्भात् तद्विषयदीर्घ ह्रस्वव्यवहारो विनिवर्तेत । आपेक्षिको हचसौ, न चापेक्षास्ति । किञ्च,

संशयाभावप्रसङ्गात् ।५। एकार्यविषयवितिन विज्ञाने, स्थाणौ पुरुषे वा प्राक्प्रत्यय-जन्म स्यात्, नोभयोः प्रतिज्ञातविरोधात् । यदि स्थाणौः पुरुषाभावात् स्थाणुवन्ध्यापुत्रवत्

१ - त्ताः पुनः के - ता०। २ शून्याटव्याम् । संकीणौ निचिताशुद्धाविरिणं शून्यमूषरिमत्यमरः । यथारण्याटव्याम् - स्रा०, व०, ब०, मु०। ३ नानात्वप्रत्य - स्र०, व०, व० मु०। ४ नत्वनेका -मु०। नत्वेका - ब०। ५ यवभिमतमेवैकस्य स्रा०, व०, ब०, मु०। ६ पुनिवृ - स्रा०, व०, ब०, मु०। ७ - र नि - स्रा०, व०, ब०, मु०। ६ स्राङ्गगुरुयोः ।

२५

संगयानायः रपात् । अय पृथ्वेः तया रथाण्द्रय्यानपेक्षत्वात् संगयो । स्यात् तत्पूर्ववत् । नत्वभाव' इण्टः, अतो नैकार्यग्राहिविज्ञानकल्पना श्रेयगीति । किञ्च,

**इंक्स्तिनिष्पत्यिमात् ।६।** विज्ञानस्यै हार्यावलम्बित्वे चित्रकर्मणि निष्णातस्य चैत्रस्य पूर्णकलगमालिखनः तिक्ष्याकलशनस्त्रकारग्रहणिज्ञानभेदात् इतरेतरविषयसंक्रमाभावात् अनेकविज्ञानोत्पादितरोधंकमे सित अनियमेन निष्पत्तिः स्यात्। दृष्टा तु सा नियमेन । सा चैकार्यग्राहिणि विज्ञाने विग्रध्यते । तस्मान्नानार्थोऽपि ग्रह्ययोऽभ्यपेयः ।

हित्रादिप्रत्ययाभावाच्च ।७। एकार्यविषय 'वर्तिनि चिजाने 'हाविमी इमे चयः' इत्यादि प्रत्यवस्याभावः, यतो नैकं विज्ञानं हिलाद्यर्थानां ग्राहकमस्ति ।

सन्तानसंस्कारकल्पनायां च विकल्पानुपपत्तिः ।८। सन्ताने संस्कारे च कल्प्यमाने विकल्पयोरनुपपितः । स सन्तानः संस्कारच्च ज्ञानजातीयो वा स्यात्, अज्ञानजातीयो वा ? यद्यज्ञानजातीयः; न ततः किञ्चित् प्रयोजनभरित । ज्ञानजातीयत्वेऽपि एकार्थग्राहित्वं वा स्यात्, अनेकार्थग्राहित्वं वा ? यद्येकार्थग्राहित्वम्; दोपिविधिस्तद्वरथः । अथानेकार्थग्राहित्वम्; प्रतिज्ञा-हानिः प्रसञ्यते ।

विधग्रहणं प्रकारार्थम् ।९। 'विधयुवतगतप्रकाराः समानार्थाः' इति प्रकारार्थे। विधयवदः। बहुविधं बहुप्रकारमित्यर्थः ।

**क्षित्रप्रहणमचिरत्रतिषद्यर्थम् ।१०।** 'अचिरप्रतिपत्तिः अथं स्यात्' इति क्षित्रग्रहणं कियते ।

अ**निःसृतग्रहणमसकलपुद्गलोद्गमार्थम् ।११।** अनिःसृतग्रहणं कियते असकलपुद्गलो-द्गमार्थम् ।

अ<mark>नुक्तमभित्रायेण प्रतिपत्तेः ।१२।</mark> 'अभित्रायेण प्रतिपत्तिरस्ति' इत्यनुक्तग्रहणं कियते । **धृवं यथार्थग्रहणात् ।१३।** घृुवग्रहणं कियते 'यथार्थग्रहणमस्ति' इति ।

सेतरप्रहणाद्विपर्ययावरोधः । १४। 'अल्पमल्पिवं चिरं निःसृतमुक्तमध्युवम्' इत्येतेपा-मवरोधो भवति सेतरप्रहणात् ।

अवग्रहादिसंबन्धात् कर्मनिर्देशः ।१५। 'बह्वादीनाम्' इति कर्मनिर्देशोऽत्रश्रहाद्ययेक्षो वेदितव्यः ।

बह्वादीनामादौ वचनं विशुद्धिप्रकर्षयोगात् ।१६। ज्ञानावरणक्षयोपरामविशुद्धिप्रकर्षयोगे सति बह्वादीनामवप्रहादयो भवन्ति इति तेपां ग्रहणमादौ कियते ।

ते च प्रत्येकमिन्द्रियानिन्द्रियेषु द्वादशिकत्मा नेयाः । तद्यया-प्रकृष्टश्रोत्रेन्द्रियावरण-वीर्यान्तरायक्षयोपशमाङ्गोषाङ्गनामोषण्टम्भात् संभिन्नश्रोताज्यो वा युगपत्तत्वितत्व चन्य-"सुषिरादिशब्दश्रवणाद् बहुशब्दमवगृह्णाति । अत्पश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमपरिणाम आत्मा तत्भवद्वादीनामन्यतममत्वं शब्दमवगृह्णाति । प्रकृष्टश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमादिसिन्निभाने सित ततादिशब्दिविकत्पस्य प्रत्येकमेकद्वित्रचतुःसंस्थेयासंस्थेयानन्तगुणस्यावग्राहकत्वात् वह-

१ संशयस्याभावः – ता० टि०। २ –तः किया– ता०, मू० श्र०। –तः सिक्रमा– द०। ३ नाश। ४ –िववयिवज्ञाने ता०। ५ –ित्तः सन्ता– श्र०। ६ –पत्तिः श्र०, द०। –पत्त्यर्थं भा०१। ७ श्रङ्गीकारः। ६ वीणादिवाद्य। ६ मुरजादि। १० तालादि। ११ वंशादि । ततं वीणादिकं वाद्यमानद्धं मुरजादिकम्। वंशादिकं तु सुषिरं कास्यं तालादिकं घनम्।। इत्यमरः।

विधमवगुद्धाति । अत्पविश्द्विश्रोत्रेन्द्रियादिपरिणामकारण आत्मा ततादिशब्दानामेकविधा-वग्रहणात् एकवियमवगृह्णाति । प्रकृष्टश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमादिपरिणामित्वात् क्षिप्रं शब्दमवगृह्णाति । अल्पश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमादिपारिणामिकत्वात् चिरेण शब्दमवगृह्णाति । 'सृविश्द्वश्रोत्रादिपरिणामान् साकल्येनान्च्चारितस्य ग्रहणात् अनिःसृतमवगृह्णाति । निःसृतं प्रतीतम् । प्रकृष्टिविश्वविश्वविश्वविद्यादिपरिणामकारणत्वात् एकवर्णानिर्गमेऽपिरे अभिप्रायेणैव अनुच्चारितं शब्दमवगृह्णाति 'इमं भवान् शब्दं वक्ष्यति' इति । अथवा, स्वरसंचारणात् प्राक् तन्त्रीद्रव्यातोद्याद्यामर्शनेनैव अवादितम् अनुक्तमेव शब्दमभिप्रायेणावगृहच आचप्टे-'भवानिमं शब्दं वादियिष्यिति' इति । उक्तं प्रतीतम् । संक्लेशपरिणामनिरुत्सुकस्य यथा-न्हपत्रोत्रे न्द्रियावरणक्षयोपशमादिपरिणामकारणावस्थितत्वात् यथा प्राथमिकं शब्दग्रहणं तथावस्थितमेव शब्दमवगृह्णाति नोनं नाभ्यधिकम् । पौनःपुन्येन संक्लेशविशृद्धिपरिणाम-कारणापेक्षस्यातमनो यथान् रूपपरिणामोपात्तश्रोत्रेन्द्रियसान्निध्येऽपि तदावरणस्येपदीपदा-विभीवात् पीनःपुनिकं प्रकृष्टावकृष्टश्रोत्रेन्द्रियावरणादिक्षयोपशमपरिणामत्वाच्च अध्रवमव-गुल्लाति शब्दम्-वयचिद् बहु क्वचिदत्यं क्वचिद् बहुविधं क्वचिदेकविधं क्वचित् क्षिप्रं क्वचिचरेण क्यचिदनिःसतं क्वचिन्निस्तं क्वचिदुक्तं क्वचिदनुक्तम् ।

'अत्राह--बहबह विधयोः कः प्रतिविशेषो<sup>ँ</sup> यावतोभयत्रापि ततादिशब्दग्रहणमविशिष्ट-मस्ति ? उच्यते-न, 'विशेषदर्शनात् । यथा कश्चित् वहीन शास्त्राणि "मौलेन सामान्यार्थे-नाविशेषितेन व्याचष्टे न तु बहुभिविशेषितार्थैः, कश्चिच्च तेषामेव बहूनां शास्त्राणां बहु-भिर्थें: परस्परातिशययक्तैर्वहियकल्पैर्व्याख्यानं करोति, तथा ततादिशब्दग्रहेणाविशेषेऽपि यत्प्र-त्येकं ततादिशब्दानाम् एकद्वित्रिचतुःसंस्येयाऽसंस्येयाऽनन्तगुणपरिणतानां ग्रहणं तद् बहुविध-ग्रहणम्, यत्ततादीनां सामान्यग्रहणं तद् बहुग्रहणम् ।

आह–उक्तनिःसृतयोः कः प्रतिविशेषः, यतः सकलशब्दनिःसरणान्निःसतम् मध्येवंविधमेव ? उच्यते-अन्योपदेशपूर्वकं शब्दग्रहणम् उक्तम् 'गोशब्दोऽयम्' इति । स्वत एव ग्रहणं निःसतम ।

<sup>८</sup>चक्षुपो तु विशुद्धचक्षुरिन्द्रियावरणक्षयोपशमपरिणामकारणत्वात् शुक्लकृष्णरक्तनीलपीत-२५ रूपपर्यायं बहुमवगृह्णाति । अल्पं पूर्ववत् । प्रकृष्टविशुद्धिचक्षुरिन्द्रियादिक्षयोपशमपरिणाम-कारणत्वात् शुक्लादिपञ्चतयरूपगुणस्य प्रत्येकमेकद्वित्रिचतुःसंख्येयासंख्येयानन्तगुणपरिणा-मिनोऽवग्राहकत्वसामर्थ्याद् वहुविधं रूपमवगृह्णाति । एकविधं पूर्ववत् । क्षिप्रचिरयोरप्युक्त एव कमः । पञ्चवर्णवस्त्रकम्बलचित्रपटादीनां सकृदेकदेशविषयपञ्चवर्णग्रहणात् कृत्स्नपञ्चवर्णे-प्वदृष्टेप्वनिःसृतेष्यपि तद्वर्णाविष्करणसामर्थ्याद् अनिःसृतमवगृह्णाति । अथवा, देशान्तरस्थ-पञ्चवर्णपरिणतैकवस्त्रादिकथनात् साकल्येनाऽकथितस्यापि एकदेशकथनेतैव तत्कृत्स्नपञ्च-वर्णग्रहणाद् अनिःसृतम् । निःसृतं प्रतीतम् । 'सुविशुद्धचक्षुरिन्द्रियादिक्षयोपशम आत्मा शुक्ल-कृष्णादिवर्णमिश्रीकरणदर्शनात् परेणाकथितमपि वर्णमभिप्रायेणैव प्रतिपद्यते-'भवानिमं वर्णमे-<sup>र</sup>°तद्वर्णद्वयमिश्रणात् करिष्यति' इत्येवं ग्रहणादनुक्तं रूपमवगृह्णाति । अथवा, देशान्तरस्थपञ्च-

१ सुविशुद्धिश्रो- श्रा०, ब०, द०, मु०। २ -र्णनिर्ग- श्रा०, ब०, द०, मु०। ३ -मेव गू-अ०। ४ ब्राह श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ५ यस्मात् कारणात्। ६ एकप्रकारनानाप्रकारकृतविशेष-दर्शनात् । ७ भौनेन ग्रा०, ब०, द०, मु०। प्रचक्षुषा वि- श्र०। चक्षुषा स तु वि- ता०। ६ सुविशुद्धिचक्षु ग्रा०, ब०, द०, मु०। १० -तद्वर्णमि-।

X

१०

२०

वर्णंकद्रव्यक्षयने ताल्वादिकरणसंश्केगात् प्राक् सकृद्व्यकथितमेव द्रव्यमान्ष्टे 'भवानेवंविध-मस्माकं भव्चवर्णद्रव्यं व्याकरिष्यति' इत्यनुक्तं रूपमवगृह्णाति । परकीयाभिप्रायानपेक्षम् आत्मीयचक्षुरिन्द्रियपरिणामसामध्यदिवोक्तं रूपमवगृह्णाति । संक्लेशपरिणामनिक्त्सुकस्य यथानुरूपचक्षुरिन्द्रियावरणक्षयोपशमपरिणामकारणावस्थितत्वात् यथा प्राथमिकं रूपग्रहणं तथावस्थितमेव रूपमवगृह्णाति नोनं नाभ्यधिकम् । पौनःपुन्येन संक्लेशिवशुद्धिपरिणाम'कारणा-पेक्षस्य आत्मनो यथानुरूपपरिणामोपात्तचक्षुरिन्द्रियसान्निष्येऽपि तदावरणस्येपदीपदाविभावात् पौनःपुनिकं प्रकृष्टावकृष्टचक्षुरिन्द्रियावरणक्षयोपशमपरिणामकारणत्वाच्च अध्रुवमवगृह्णाति भूषं क्वन्तिद् वहु क्वन्तिद्वयं क्वन्तिदं वहुविधं क्वन्तिदेकविधं क्वन्ति क्षिप्रं क्वन्तिरण क्वन्ति दिनःसृतं क्वन्तिनःगृतं क्वन्तिदन्त्वतं ववन्तिदुक्तम् । एवं पूर्णाद्यवग्रहेष्विप योज्यम् । तथे-हावायधारणा अपि बह्नादिभिः सेतरेरवसेयाः ।

कश्चिदाह-श्रोत्रघृाणस्पर्धनरसन्चतुष्टयस्य प्राप्यकारित्वात् अनिःसृतानुक्तशब्दाद्यवग्र-हेहावायधारणा न यक्ता इति: उच्यते-

अप्राप्तत्वात् ।१७। कथम् ?

**पिपोलिकादिवत् ।१८।** यथा पिपोलिकादीनां घूगणरसनदेशाप्राप्तेऽपि गुडादिद्रव्ये गन्ध-रसज्ञानम्, तच्च यैश्च याविद्भिश्चास्मदाद्यप्रत्यक्षसूक्ष्मगुडावयवैः पिपोलिकादिघूगणरसनेन्द्रि-ययोः 'परस्परानपेक्षा प्रवृत्तिस्ततो न दोषः ।

अस्मदादीनां तदभाव इति चेत्; नः श्रुतापेक्षत्वात् । १९ । यथा भूगृहसंवद्वितोत्थिन्तस्य पुःसः चक्षुरादिभिरवभासितेष्वपि घटादिपु 'घटोऽयं रूपिमदम्' इत्यादि यद्विशेषपरि-ज्ञानं तत् श्रुतापक्षं परोपदेशापेक्षत्वात्, तथा अस्मदादीनामप्यिनःसृतानुक्तमपि 'ज्ञानिवकल्प-शब्दात्' यदवग्रहादिज्ञानं तत् श्रुतापेक्षम् । किञ्च,

"लब्ध्यक्षरत्वात् ।२०। श्रुतज्ञानप्रभेदरूपणायां लब्ध्यक्षरश्रुतकथनं पोढा प्रविभक्तम् । तद्यया-क्ष्णंचक्षुःश्रोत्रघृष्णरसनस्पर्शनमनोलब्ध्यक्षरम्" [ ] इत्यार्प उपदेशः । अतः चक्षुः-श्रोत्रघृष्णरसनस्पर्शनेन्द्रियमनोलब्ध्यक्षरसान्निध्यात् एतित्सध्यति अनिसृतानुक्तानामपि शब्दादीनां अवग्रहादिज्ञानम् ।

यद्यवग्रहादयो बह्वादीनां कर्मणामाक्षेप्तारो<sup>८</sup> बह्वादीनि पुर्नीवशेषणानि कस्येति? २५ अत आह-

## अर्थस्य ॥१७॥

चक्षुरादिविषयोऽर्थः, तस्य बह्लादिविशेषणविशिष्टस्य अवग्रहादयो भवन्ति ।

इयित पर्यायनयंते वा तैरित्यर्थों द्रव्यम् ।१। प्रत्यातम संविन्धनः पर्यायान् उभयिनिमित्त-वरादुत्पत्तिं प्रत्यागूर्णान् इयित गच्छति, अर्यते गम्यते वा तैरित्यर्थः । कः पुनरसौ े द्रव्यम् । किमर्थमिदम्च्यते—

१ पञ्चवर्णं व्यति — ग्रा०, ब०, द०, मु०। पञ्चवर्णं व्या — ता०। २ —मापेक्ष — ग्रा०, व०, द०, मु०। ३ श्रत्राप्यध्युवस्योदाहरणमाह। ४ परस्परापेक्षा प्रवृत्तिः मू०। परस्परापेक्षावृत्तिः प्रा०, ब०, द०, मु०। ४ भावश्रुत। ६ —ब्दाद्यव — ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ७ ग्रात्मनोऽर्थ-।हणशक्तिलिबिधः भावेन्द्रियम्, तद्रूपमक्षरं लब्ध्यक्षरम्, श्रात्मज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वान्। द सूचकाः। ६ स्वरूप।

अर्थवचनं गुणग्रहणितवृत्त्ययंम् ।२। 'केचित्-'रूपादयो गुणा एवेन्द्रियैः सिन्नकृष्यन्ते तत-स्तद्ग्रहणम्' इति मन्यन्तेः तन्मतितवृत्त्यर्थम् 'अर्थस्य' इत्युच्यते'। न हि ते रूपादयो गुणा अमूर्ता इन्द्रियसन्निकर्पमाणद्यन्ते इति । 'तत्प्रचयिवशेषे सति सन्निकर्पसंभव इति चेत्ः नः गुणानां' प्रचयानुपपत्तेः । सत्यपि वा प्रचये 'अर्थान्तरप्रादुर्भावाभावात् सूक्ष्मावस्थानिकमात् ५ अग्रहणमेवैषां स्यात् । न तर्हीदानीमिदं भवति—'रूपं मया दृष्टं गन्धो वा घ्रातः' इति, भवति चः अर्थग्रहणात् तद्य्यतिरेकात् तेषामिष ग्रहणोपपत्तेः।

तेषु सत्सु मितज्ञानात्मलाभात् सप्तमीप्रसङ्गः ।३। यतो विषयेषु सत्सु मितज्ञानमावि-भवति अतः 'अर्थे' इति वाच्यम ।

नः अनेकान्तात् । ४। नायमेकान्तोऽस्तिन्धस्ययं मितज्ञातं भवति । इति, यतः सत्यप्यथे । अविनित्रस्य कुमारस्योत्तीर्णमात्रस्य घटक्षादिमितिज्ञानाभावः । अथवा, नायमेका-न्तोऽस्ति, अधिकरणस्य सत्त्वात् सप्तमीप्रसङ्ग इति । कस्मात् ? तस्याविवक्षितत्वात् । विवक्षा-वशाद्धि कारकाणि भवन्ति ।

क्रियाकारकसंबन्धस्य विवक्षितत्वात् ।५। अवग्रहादयः कियाविशेषा उक्ताः, तेषामवस्यं केनचित् कर्मणा भवितव्यमिति 'बह्वादिविकल्पस्यार्थस्य' इत्युच्यते ।

१५ बह् वादिसामानाधिकरण्याद् बहुत्वप्रसङ्गः ।६। यतो बह्वादिरेवार्थः नातोऽन्यः, ततो बह्वादिसामान्याधिकरण्यात् 'अर्थानाम्' इति बहुत्वं प्राप्नोति !

न वा, अनिभसम्बन्धात् ।७। न वैय दोयः । किं कारणम् ? अनिभसंबन्धात् । न हचस्य वह्यादिभिरभिसंबन्धः कियते । केन तर्हि ? अवग्रहादिभिः । 'कस्य' इत्युक्ते 'अर्थस्य' द्त्यभि-सम्बध्यते, तद्विशेषणं बह्वादिग्रहणम् ।

सर्वस्य वाऽर्यमाणत्वात् ।८। अथवाः, सर्वस्यार्यमाणस्यार्थत्वम्, अतो जातिप्रधानत्वान्ति-देंशस्य 'अर्थस्य' इत्येकत्वनिदेशो युक्तः ।

प्रत्येकमभिसंबन्धाद्वा ।९। अथवा प्रत्येकमभिसंबन्धः कियते –बहोरर्थस्य बहुविधस्या-र्थस्य इति ।

किमगी अवग्रहादयः सर्वस्येन्द्रियानिन्द्रियार्थस्य भवन्ति उत कश्चिद्विषयविशेषोऽ-२४ स्तीति ? अत आह्–

#### व्यञ्जनस्यावग्रहः ॥१८॥

'व्यञ्जनमव्यक्तं शब्दादिजातं तस्यावग्रहो भवति । किमर्थमिदम् ? नियमार्थम्−'अवग्रह एव नेहादयः' इति । स तहर्येवकारः कर्तव्यः ?

न वाः सामर्थ्यादवधारणप्रतीतेः अब्भक्षवत् । १। न वा कर्तव्यः । कि कारणम् ? साम-र्थ्यादवधारणप्रतीतेः । कथम् ? अब्भक्षवत् । यथा न कश्चिदपो न भक्षयतीति सामर्थ्यादव-

१ वैशेषिकाः । २ यावता बह्वादिरयं एव, सत्यमेव किन्तु प्रवादिपरिकल्पनानिवृत्यर्थमर्थस्येत्युच्यते इत्याह । ३ रूपादीनाम् । ४ गुणादीनां ग्रा०, ब०, द०, मु० । ५सम्बन्धाभावात् ।
६ ग्रन्योऽर्थः ग्रयन्तिरं तस्य, भेदस्य घाताभावादणूनां तन्मते ग्रन्यार्थप्रादुर्भावाभाव इत्यर्थः । ७ बहुत्वादिभि मु०, ग्रा०, द०, ब० । ५ इतीह सम्ब मा०, ब०, द०, मु० । ६ विगतमञ्जनमभिव्यक्तिर्यस्य तद् व्यञ्जनम् । व्यञ्यते मृक्ष्यते प्राप्यत इति । व्यञ्जनमिति च व्यक्तिमप्रक्षणयोर्थयोग्रंहणात्
शब्दादिकं श्रोत्रादिनेन्द्रियेण प्राप्तमिप यावन्नाभिव्यक्तं तावदेव व्यञ्जनिमत्युच्यते एकवारजलकणसिक्तनूतनशराववत् । १० ग्रब्भक्षणवत् ता० ।

धारणं प्रतीयते—'अप एव भक्षयति' इति, तथा सर्वेषामवग्रहादीनां एसिद्धौ अवग्रहवचन-मवधारणार्थं विज्ञायते ।

तयोरभेदो ग्रहणाविशेषादिति चेत्; नः व्यक्ताऽव्यक्तभेदाद् अभिनवशराववत् ।२। स्यादेतत् –तयोरथावग्रहयञ्जनावग्रहयोर्नारित भेदः –ग्रहणाविशेषात्, न हि शब्दादिग्रहणं प्रति विशेषोऽस्तीतिः; तन्नः कि कारणम् ? व्यक्ताव्यक्तभेदात् । व्यक्तग्रहणमर्थावग्रहः । अव्यक्त-ग्रहणं व्यञ्जनावग्रहः । कथम् ? अभिनवशराववत् । यथा सूक्ष्मजलकणदित्रसिक्तः शराबो-ऽभिनवो नार्द्वीभवति, स एव पुनः पुनः सिच्यमानः शनैस्तिम्यित, तथा आत्मनः शब्दादीनाम-व्यक्तग्रहणात् श्राक् व्यञ्जनावग्रहः, व्यक्तग्रहणमर्थावग्रहः ।

सर्वेन्द्रियाणामविशेषेण व्यञ्जनावग्रहप्रसङ्गे यत्रासंभवस्तदर्थं प्रतिपेधमाह-

### न चक्षुरानिन्द्रियाभ्याम् ॥१६॥

चक्ष्पा अनिन्द्रियेण च व्यञ्जनावग्रहो न भवति । कुतः ?

व्यञ्जनावग्रहाभावः चक्षुर्मनसोरप्राप्यकारित्वात् ।१। यतोऽप्राप्तमर्थमविदिवकं 'युवत-सन्निकर्पविषयेऽवस्थितं बाहचप्रकाशाभिव्यक्तमुपलभते चक्षुः, मनश्चाप्राप्तम्, ततो नानयोर्व्य-ञ्जनावग्रहोऽस्ति ।

इच्छामात्रमिति चेत्; न; सामर्थ्यात् ।२। स्यादेतत्-इच्छामात्रमिदम्-'अप्राप्तार्थावग्राहि १५ चक्षुः' इति; तन्तः किं कारणम् ? सामर्थ्यात् । कथं सामर्थ्यम् ? आगमतो युक्तितश्च । आगमतस्तावत् -

"पुट्ठं 'सुणेदि सद्दं अपुट्ठं 'पुण पस्सदे रूवं।
 गंधं रसं च फासं 'बद्धं पुट्ठं विजाणादि।।" [ ] इति ।

य्क्तितोऽपि--

अप्राप्यकारि चक्षुः स्पृष्टानवग्रहात् । यदि प्राप्यकारि स्यात्, त्विगिन्द्रियवत् स्पृष्ट-मञ्जनं गृह्णीयात् । न च गृह्णाति । अतो मनोवदप्राप्यकारीत्यवसेयम् ।

अत्र केचिदाहु:-प्राप्यकारि चक्षुः आवृतानवग्रहात् त्विगिन्द्रियविदिति'ः; अत्रोच्यते''काचाभ्रपटलस्फिटकावृतार्थावग्रहे सित अव्यापकत्वादिसद्धोः' हेतुः, वनस्पतिचैतन्ये स्वापवत्'।
तथा संशयहेतुः, अप्राप्यकारिण्ययस्कान्तोपले साध्यविपक्षेऽपि दर्शनादिति । भौतिकत्वात् प्राप्यकारि चक्षुरिग्नविदिति चेत्; न; अयस्कान्तेनैव प्रत्युक्तत्वात् । वाहचेन्द्रियत्वात् प्राप्यकारि

१ - द्वित्रिसिक्तः ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। २ शब्दादीनां व्य- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ३ हेतोः - मू० टि०। ४ प्रथावप्रहात् प्राक् - मू० टि०। ५ युक्तं स- मु०, ग्रा०, ब०, द०। ६ - तावत् गाथा पुट्ठं ग्रा०, ब०, मु०। तावत् गाहा पुट्ठं, द०, ता०। ग्रागमस्तावत्- ग्रा०, ब०, द०, मु०, मू०, ता०। ७ सुणोदि मु०, द०। ६ पुणो वि प- ता०। पुण वि प- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ६ पुट्ठमपुट्ठं ता०, ग्रा०, ब०, सा०। ग्राव० नि० गा० ५। पंचसं० १।६६। स्पृष्टं शृणोति शब्दं ग्रस्पृष्टं पुनः पश्यति रूपम्। गन्धं रसं च स्पर्शं बद्धं स्पृष्टं विज्ञानाति ॥ उद्धतेयम् स० स० १। १६। - सम्पा०। १० द्रष्टद्यम् - न्यायकुमु० पृ० ७५ टि० २। ११ तुलना - "काचेन ग्रभ्रपटलेन स्फटिकेन ग्रम्बुना चान्तरितं व्यवहितं कथं दृश्यते सप्रतिधत्वात्। काचादिव्यवहितं चक्षुनं पश्यते। तच्च पश्यतीति सिद्धान्तः।" - स्फु० ग्रभि० पृ० ६४। १२ भागासिद्धः। १३ चेतनास्तरवः स्वापात्, न हि तष्कु सर्वत्र स्वापः, पन्नसंको जलक्षणस्य तस्य द्विदलेखवे भावात्।

चक्षुरिति चेत्; नः द्रव्येन्द्रयोषकरणस्य भावेन्द्रियस्य प्राधान्यात् । अप्राप्यकारित्वे व्यवहिता-तिविप्रकृष्टप्रहणप्रसङ्गः इति चेत्; नः अयस्कान्तेनैय प्रत्युक्तत्वात् । अयस्कान्तोषलम् अप्राप्य लोहमाकपंदपि न व्यविहित्तमाकपंति नातिविप्रकृष्टमिति संशयावस्थमेतदिति । अप्राप्यकारित्वे संशयविष्यंयाभाव इति चेत्; नः, 'प्राप्यकारित्वेऽपि तदविशेषात् ।

किवदाह्-'रिश्मवच्चक्षुः, तैजसत्वात्, तस्मात्प्राध्यकारीति, अग्निवदितिः, एतच्चायु-युक्तम्, अनभ्युपगमात् । 'न वयमभ्युपगच्छामः 'तैजसं चक्षुः' इति । तेजोलक्षणगौष्ण्यमिति कृत्वा चक्षरिन्द्रियस्थानमुष्णं स्यात् । न च तद्देशं स्पर्शनेन्द्रियम् उष्णस्पर्शोपलम्भि दृष्टमिति । इत्तरच, अतैजसं चक्षुः भायुरत्वान् पल्ठशेः । अदृष्टवशादनुष्णाभायुरत्वमिति चेत्, नः अदृष्टस्य गुणत्वात्, 'अकियस्य भावस्यभावनिग्रहासामध्यत् । 'नक्तञ्चररशिमदर्शनाद् रिश्मवच्चक्षरिति चेत्, नः अतैजसोऽपि पृद्गलद्रव्यस्य भासुरत्वपरिणामोपपत्तेरितिः ।

किञ्च, 'गतिमद्वैयस्यात्। इह यद् गतिमद्भवति न तत् सन्निकृष्टविश्रकृष्टा वर्थावभिन्न कालं प्राप्नोति, न च तथा चक्षः। चक्ष्टिं शालाचन्द्रमसायभिन्नकालमुपलभते, यावता कालेन शाखां प्राप्नोति तावता चन्द्रमसमिति स्पष्टं गतिमद्वैयस्यम्, तस्मान्न गतिमच्चक्ष्रिति।

यदि च प्राप्यकारि चक्षः स्यात्ः तमिस्रायां रात्रौ दूरेङकौ प्रज्वलति तत्समी-१५ पगतद्रव्योपलम्भनं भप्रति कृतो नान्तरालगतद्रव्यालोचनम् ? प्रकालाभावादिति चेत्ः नः तैजसरैवादग्न्यादिवत् सहायान्तरानपेक्षत्वप्रसङ्गात् ।

किञ्च, यदि प्राध्यकारि चक्षः स्यान् १ सान्तराधिकग्रहणं न प्राप्नोति । नहीन्द्रिया-"त्तरिवपये गन्धादौ सान्तरग्रहणं दृष्टं नाष्यधिकग्रहणम् । अय मतम्—बिह्रिषिष्ठा-नाद्वृत्तिरिन्द्रियस्य अत उपपन्नं तिहपयस्य सान्तराधिकग्रहणमितिः, तदयुक्तम्; यसमान्न बिह्रिरिष्ठानादिन्द्रियम्, तत्र चिकित्सादिदर्शनात्, अन्यथा अधिष्ठानिपयानेऽपि ग्रहणप्रसङ्गः । मनसङ्ताबिह्मित्रात् । मतसाद्विष्ठितं हि इन्द्रियं स्विष्यये व्याप्रियते, न च मनो बिह्रिरिध-एडानादिस्ति, तदभावादग्रहणप्रसङ्गः । अनुवृत्तौष च संभवाभावात् विष्रकीर्णं ए चक्ष्रिस्स-समूहं कथ्मणुमनोऽिषष्ठास्यति ?

कश्चिदाह<sup>१९</sup>-श्रोत्रमप्राप्यकारि विष्रकृष्टविषयग्रहणादितिः; एतच्चायुक्तम्ः <sup>१९</sup>असिद्धत्वात् । साध्यं तावदेतत्–विष्रकृष्टं शब्दं गृह्णाति श्रोत्रम् उत झाणेन्द्रिययदवगाढं स्वविषयभावपरिणतं

१ चेन्न तत्प्राप्य ग्राण, बल, दल, मुल । चक्षुषः । २ द्रष्टच्यम् न्यायकुमुल पृल ७६ दिल १ । ३ न हि वय - ग्राल, बल, दल, मुल । ४ ग्रात्मनः । ५ पदार्थ । ६ ''नक्त क्रवरनयनरिव्सदर्शनाच्य'' -त्यायसूल ३।१।४३ । ७ -पपित्तिरित - श्रल, दल । इतुलन (-''पश्ये चचक्षुश्चिराद् दूरे गितिमद् यदि तद्भवेत् । ग्रत्यभ्यासे च दूरे च रूपं व्यक्तं न तत्र किल् ।।१३।। यदि चक्षुः प्राप्यकारित्वात् विषयदेशं गच्छेत् तदो निमिषितमात्रेण न चन्द्रतारकादीनर्थान् गृह्णीयात्।'' -चनुशल पृल १८६ । ६ -उटाविभ - ग्राल, बल, दल, मुल, ताल । १० तुलना - 'सान्तरप्रहणं न स्यत् प्राप्तौ ज्ञानाधिकस्य च । ग्रिधक्यात् विषये क्षिणे ॥ -तान्तरप्रहणं विच्छिन्नप्रहणम् । ग्रिधकप्रहणम् इन्द्रियासम्बद्धप्रहणमिति ।'' -प्रमाणसमुल वृल पृल ४१ -४२ । ११ -िन्द्रयात्तरे वि – ताल । -िन्द्रयनिरन्तरे वि – मूल । १२ -तमस्ति श्राल, बल, दल, मुल । १४ - न्यादित तदप्रहण - मूल । १३ वृतौ वृतौ मनसः संभवो नास्ति यतः । -सम्पाल । १४ -र्णः चक्षुरिक्मसमूहः कथ - ग्राल, बल, दल, मुल । १५ बौद्धः -सम्पाल । 'ग्रिप्राप्तात्यक्षित्रभःश्रोत्राणि '''' -ग्रभियल १।४३ । १६ ग्रप्रसिद्ध श्रल, मूल । साध्यसमोऽयं हेतुः । -श्रल टिल् ।

२०

पुद्गलब्रवां गृह्णाति इति । विश्वकृष्टराब्दश्रहणे च स्वक्षणान्तिविलगतमः कशब्दो नोपलभ्येत । नहीन्द्रियं किञ्चिदेकं दूरस्पृष्टविषयग्राहि दृष्टमिति । आकाशगुणत्वाच्छब्दस्य 'स्पर्शवद्गु-णत्वाभाव इति चेत्; न; अमूर्तगुणस्य आत्मगुणवत् इन्द्रियविषयत्वादर्शनादिति । प्राप्तावश्रहे श्रोत्रस्य दिग्देशभेदविशिष्टविषयश्रहणाभाव इति चेत्; न; शब्दपरिणृतविसर्पतपुद्गलवेगशिकत-विशेषस्य तथाभावोषपत्तेः , सूक्ष्मत्वात् अप्रतिधातात् समन्ततः प्रवेशाच्च, सिद्धमेतत् ॥ (चक्षुर्मनसी वर्जयत्वा शेषाणामिन्द्रियाणां व्यञ्जनावग्रहः, सर्वेषामिन्द्रियाणामर्थावग्रहः इति ।

मनसोऽनिन्द्रियव्यपदेशाभावः स्वविषयग्रहणे करणान्तरानपेक्षत्वाच्चक्षुर्वत् ।३। यथा चक्ष् रूपहणे करणान्तरं नापेक्षत इति इन्द्रियव्यपदेशं स्वभिते तथा मनोऽपि गुणदोपविचारादि-स्वव्यापारे करणान्तरं नापेक्षत इतीन्द्रियं प्राप्तोति नानिन्द्रियमिति ।

न वा, अप्रत्यक्षत्वात् ।४। नवैष दोषः । किं कारणम् ? अप्रत्यक्षत्वात् । यथा चक्षुरादि । परस्परस्यैन्द्रियकत्वात् प्रत्यक्षं न तथा मन ऐन्द्रियकम् । कुतः ? सूक्ष्मद्रव्यपरिणामान्, तस्मा-दिनिन्द्रियमित्युच्यते । अत्राह्- कथमवगम्यते अप्रत्यक्षं तद् 'अस्ति' इति ?

अनुमानात्तस्याधिगमः ।५। अत्रत्यकाणामप्यर्थानां लोकेऽनुमानादिधगतिर्दृष्टा, यथा आदित्यस्य गतिः, वनस्पतीनां च वृद्धिह्नासौ । तथा मनसोऽप्यस्तित्वमनुमानादिधगम्यते । कोऽसावनुमानः ?

ैयुगपज्जानिकवानुत्पत्तिमंनसो हेतुः ।६। सत्सु चक्षुरादिकरणेवु शक्तिगत्सु<sup>१०</sup>, सत्सु च बाह्चेषु ख्यादिषु, सति चानेकस्मिन् प्रयोजने यतो ज्ञानानां कियाणां च युगपदनुत्पत्तिः, तदस्ति मन इत्यन्मीयते ।

अनुस्मरणदर्शनाच्च ।७। यतः सकृद् दृष्टं श्रुतं वाजनुस्मर्थते, अतस्तद्दर्शनात्तदस्तित्वमव-सेयम् । अत्राह-एकस्यात्मनः कृतः करणभेदः ?

ज्ञस्वभावस्यापि करणभेदः अनेककलाकुशलदेवदत्तवत् ।८। यथा अनेकज्ञानिकयाशिक्त-युक्तस्यापि देवदत्तस्य करणभेदो दृश्यते—चित्रकर्मणि वर्तमानस्य वर्तिकालेखनीकूर्चिकाद्यप-करणापेक्षा, काष्ट्रकर्मणि वर्तमानस्य 'प्वासीघटमुखवृक्षादनादि'ष्करणापेक्षा, तथा आत्मनोऽपि क्षयोपशमभेदातु ज्ञानिकियापरिणामशक्तियुक्तस्य चक्ष्राद्यनेककरणापेक्षा न विष्ध्यते ।

स नामकर्मसामर्थ्यात् । ९। स एप करणभेदः नामकर्मसामर्थ्याद्वेदितव्यः । स कथम् ? इह यदेतत् दारीरनामकर्मोदयाद्यापादितं यवनालिकासंस्थानं श्रोत्रेन्द्रियम्, एतदेव शब्दोपलिध-सहिष्णु नेतराणि । तथा यदेतद् घाणेन्द्रियम् अतिमुवतकचन्द्रकसंस्थानम्, एतदेव गन्धावगम-समर्थं नेतराणि । तथा यदेतिज्ञह्वेन्द्रियं क्षुरप्राकृति, एतदेव रसावगमेऽलं नान्यानि । तथा यदेतच्चक्षु-

१ -णे स्व- ता०। २ -णंप्रान्तवि- भा १२। -णंतान्तवि- मु०, द०, ब०, ज०। ३ तुलनान्यायकुमु० पृ० द३। वैशेषिकाः -सम्पा०। ४ स्पर्शगुण- ता०। ५ तथाभावापत्तेः म्रा०, ब०, द०, मु०,
ता०। ६ -नां वृ- श्र०। ७ -दवगम्य ते -म्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। द कोऽसावनुमान इति भाष्यम्
(पात० महा० १।१।३) -श्र० टि०। 'मन्यतेर्घञ्चि म्रनुमान इति रूपम्' -पात० महा० प्र० १।१।३।
६ 'युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्'' -त्यायसू० १।१।१६। १० -मत्सु च बा- म्रा०, द०, ब०,
मु०। -मत्सु सत्सु वा- श्र०, ता०। ११ वासीपुटमुख- मू०। १२ वृक्षादनो वृक्षभेदीत्यमरः। १३-व्यः
क- म्रा०, ब, द०, मु०, मू०।

रिन्द्रियं मसुरिकाकारं कृष्णताराधिष्ठानं तदेव रूपाविष्करणेञ्छं नेतराणि इति ।

एवमोभिनिवोधिकं द्रव्यक्षेत्रकालभावैरवसेयम् । द्रव्यतो मितज्ञानी सर्वद्रव्याण्यसर्व-पर्यायाण्युपदेशेन जानानि । क्षेत्रत उपदेशेन सर्वक्षेत्राणि जानानि । अथवा क्षेत्रं विषयः । चक्षुपः क्षेत्रं सप्तचत्वारिश्च्योजनसहस्राणि त्रिपष्टचिक्षके च द्वे योजनश्य चैकवि-श्रातः पष्टिभागाः । श्रोत्रस्य क्षेत्रं द्वादश योजनानि । धाणरसनस्पर्शनानां नवयोजनानि । कालत उपदेशेन सर्वकालं जानाति । भावत उपदेशेन जीवादीनामोदयकादीन् भावान् जानाति । धन्त् सामान्यादेकम् । इन्द्रियानिन्द्रियभेदाद् द्विथाः । अवग्रहादिभेदाच्चतुर्धा । तैरिन्द्रियगुणि-तैय्चतुर्विशतिविश्वम् । तैरेव व्यञ्जनावग्रहाधिकैरष्टाविशतिविश्वम् । तैरेव म्लभङ्गाधिकैर्द्रव्या-दिसहितैर्वा द्वात्रशद्विथम् । त एते त्रयो विकल्पा बह्वादिभिः पड्भिरितरानपेक्षेगुणिताः चतुरचत्वारिशं शतम् अष्टपष्टघुत्तरं शतम् द्वानवत्यिथकं शतिमित च भवन्ति । त एव बह्वादिभिद्वदिशिभर्गणिता द्वे शत अष्टाशीत्यन्तरे, त्रीणि शतानि पट्विशानि, चतुरशीत्य-धिकानि त्रीणि शतानि च भवन्ति ।

आह—व्यञ्जनावग्रहे बह्वाद्यभावः । करमात् ? अव्यक्तत्वात् । उच्यते—अवग्रहवत् तिसिद्धिः । यथा अव्यक्तग्रहणमवग्रहः तथा बह्वादिविकल्पोप्यव्यक्तरूपेणैव वेदितव्यः । अथाऽ-१५ निःसृते कथम् ? तत्रापि ये च यावन्तव्च पृद्गलाः स्थमा निःसृताः सन्ति, स्थमास्तु साधारणैर्ने गृहचन्ते, तेपामिन्द्रियस्थानावगाहनम् अनिःसृतव्यञ्जनावग्रहः ।

परोक्षे द्वैविध्ये सत्यपक्लृप्तलक्षणविकल्प<sup>६</sup>मतिज्ञानविर्धाम यद् द्वितीयमपदिष्टं" तित्कन्नि-मिनं कतिविधं चेति ? उच्यते—

# श्रुतं मतिपूर्वं हि-अनेकहादशभेदम् ॥२०॥

श्रुतशब्दो<sup>८</sup> जहत्स्वार्थवृत्ती रूढिवशात् कुशलशब्दवत् ।१। यथा कुशलशब्दः कुशलवन कियां प्रतीत्य व्युत्पादितः तिक्वत्वा सर्वत्र पर्यवदाते वर्तते, तथा श्रुतशब्दोऽपि श्रवणमु-पादाय व्युत्पादितो रूढिवशात् कस्मिश्चिज्ज्ञानिवशेषे वर्तते ।

कार्यप्रतिपालनात् पूरणाद्वा पूर्वं कारणम् ।२। <sup>११</sup>कार्यं पालयति पूरयतीति वा पूर्वं ३० कारणं लिङ्कगं निमित्तमित्यनर्थान्तरम् । मतिज्ञानं व्याख्यातं तत्पूर्वमस्येति<sup>११</sup>मतिपूर्वं 'मति-. कारणम'<sup>१६</sup> इत्यर्थः ।

मितपूर्वकत्वे श्रुतस्य तदात्मकत्वप्रसङ्गो घटवत्, अतदात्मकत्वे वा तत्पूर्वकत्वा-भावः ।३। कश्चिदाह—मितपूर्वः श्रुतं तदिप मित्यात्मकं प्राप्नोति, कारणगुणानुविधानं हि कार्यः दृष्टं यथा मृत्रिमित्तो घटो मृदात्मकः । अथाऽतदात्मकिमिष्यते, तत्पूर्वकत्वं तिह् तस्य हीयते इति ।

१ एक्कच उक्कं च उवीसट्ठ वीसं च तिष्पींड किच्चा। इगिछ ब्बारसण णिवे मिदणाणे होंति ठाणाणि।। २ द्विविधम्— ता०। ३ श्रत्णाविसेतरानपेक्षः। ४ भवति ता०, श्र०, मू०, द०। ५ पुरुषः। ६ — त्यं म— ता०, मू०। ७ — यमुपिद्दं श्रा०, ब, द०, मु०। ८ — ब्दोऽज — ता०, श्र०। ६ प्रौढे — ता० टि०, श्र० टि०। १० मित्र पूर्व लक्षणे। ११ श्रुतस्य प्रमाण रूपम्। १२ मित्र पूर्व कं म— ता०। १३ — णकमि— श्रा०, ब०, द०, मु०। १४ — त्मकस्विमिष्यते श्रा०, ब०, द०, ता०, मु०।

न वा, निमित्तमात्रत्वाद्रण्डादिवत् । ४। न वैय दोपः । कि कारणम् ? निमित्तमात्र-त्वाद् दण्डादिवन् । यथा मृदः स्वयमन्तर्घटभवनपरिणामाभिमृख्ये, दण्डचकपौरुषेयप्रयतनादि निमित्तमात्रं भवति. 'यतः सत्स्विप दण्डादिनिमित्तेषु शर्करादिप्रचितो मृत्पिण्डः स्वयमन्तर्घटभवनपरिणामनिरुत्सुकत्वात्र घटोभवति, 'अतो मृत्पिण्ड एव वाहचदण्डादिनिमित्तापेक्ष आभ्यन्तरपरिणाममान्निध्याद् घटो भवति न दण्डादयः, इति दण्डादीनां निमित्तमात्रत्वम् । तथा पर्यायिपर्याययोः स्यादन्यत्वाद् आत्मनः स्वयमन्तःश्रुतभवनपरिणामाभिमुख्ये मितिज्ञानं निमित्तमात्रं भवति, यतः सत्यिप सम्यग्दृष्टेः श्रोत्रेन्द्रियवलायाने वाहचाचार्यपदार्थोपदेशसित्रधाने च श्रुतज्ञानावरणोदयवशोकृतस्य स्वयमन्तःश्रुतभवनिष्तस्युक्तत्वादात्मनो न श्रुतं भवति, अतो वाहचमित्रज्ञानादिनिमित्तापेक्ष आत्मैव आभ्यन्तरश्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमापादितश्रुत-भवनपरिणामाभिमुख्यात् 'श्रुतीभवति, न मित्ज्ञानस्य श्रुतीभवनमस्ति, तस्य निमित्तमात्रत्वात्'।

अनेकान्ताच्च १५। नायमेकान्तोऽस्ति—'कारणसदृशमेव कार्यम्' इति । कुतः ? तत्रापि सप्तभङ्गीसंभवात् । कथम् ? घटवत् । यथा घटः कारणेन मृत्पिण्डेन स्यात्सदृशः, स्यात्र सदृश इत्यादि' । मृद्द्रव्याजीवानुपयोगाद्यादेशात् स्यात्सदृशः, पिण्डघटसंस्थानादिपर्यायादेशात् स्यात्र सदृशः । पूर्ववदुत्तरे च भङ्गा नेतव्याः । यस्यैकान्तेन कारणानुरूपं कार्यम्, तस्य "घट-पिण्डशिविकादिपर्याया" उपालभ्यन्ते । किञ्च, घटेन जलधारणादिव्यापारो न क्रियेत मृत्पिण्डे २० तददर्शनात् । अपि च, मृत्पिण्डस्य घटत्वेन परिणामवद् घटस्यापि घटत्वेन परिणामः स्यात्, एकान्तसदृशत्वात् । न चैवं भवित । अतो नैकान्तेन कारणसदृशत्वम् । तथा श्रुतं सामान्या-देशात् स्यात्कारणसदृशं यतो मितरिप ज्ञानं श्रुतमिष । अव्यवदिताभिमुखग्रहण-नानाप्रकारार्थ-प्रकृषणसामर्थ्यादिपर्यायादेशात् स्यान्न कारणसदृशम् । पूर्ववदुत्तरे' च भङ्गा नेतव्याः ।

श्रोत्रमितपूर्वस्यैव श्रुतत्वप्रसङ्गस्तदर्थत्वादिति चेत्; नः उक्तत्वात् ।६। स्यादेतत् श्रोत्रमितपूर्वस्यैव १४ श्रुतत्वं प्राप्नोति । कुतः ? तदर्थत्वात् । श्रुत्वा अवधारणाद्धि श्रुतमित्युच्यने तेन चक्षुरादिमितपूर्वस्य १ श्रुतत्वं न प्राप्नोतिः तन्नः कि कारणम् ? १९ उक्तमेतत् – श्रुत्वगब्दोऽयं कृढिशब्दः । इति । कृढिशब्दाञ्च स्वोतपत्ति १ भित्तिकियानपेक्षाः प्रवर्तन्त इति सर्वमितपूर्वस्य श्रुतत्वसिद्धिर्भवति ।

आदिमतोऽन्तवस्त्वात् श्रुतस्याऽनादिनिधनत्वानुपपित्तिरित चेत्; नः द्रव्यादिसामान्यापेक्षया तिसद्धेः ।७। स्यादेतत् –श्रुतस्य आदिमत्त्वमभ्युपगतम् – 'मितपूर्वम्' इति वचनात्, आदिमतद्यच लोके अन्तवस्त्वं दृष्टम्, तत आद्यन्तसंभवाद् 'अनादिनिधनं श्रुतम्' इति व्याहृन्यते, ततद्य पुरुपकृतित्वादप्रामाण्यं स्यादितिः, नैप दोपः; द्रव्यादिसामान्यापेक्षया तत्सिद्धेः । द्रव्यक्षेत्र-कालभावानां विद्येपस्याविवक्षायां श्रुतम् 'अनादिनिधनम्' इत्युच्यते, न हि केनचित्पुरुषेण ववचित् कदाचित् कथिन्चदुत्प्रेक्षितमिति । तेषामेव विशेषापेक्षया आदिरन्तदःच संभवतीति मितपूर्व-

१ पूर्वोक्तवाक्यमेव विवृण्वन्नाह यत इति । २ ततो श्र०। ३ ततो श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ श्रुतं भ- श्रा०, ब०, मु०। ५ दण्डादिवत्। ६ -िद इति मृ- श्रा०, ब०, द०, मु०। ७ घटे पिण्ड- मू०। ६ -या उपल- ता, द०, श्रा०। -या न उपल- मु०। ६ निरान्नियन्ते -श्र० दि०। घटपिण्डिशिवकादयः पृथक् पर्याया न स्युरित्यर्थः, सर्वे मृत्पिण्डात्मका एव भवेयुः -सम्पा०। १० -त्तरे भ- श्रा०, द०, ब०, मु०, ता०। ११ -र्वकस्यैव श्रु०, ता०, द०। १२ -र्वकस्यैव श्रु -श्रा०, द०, ब०, मु०। १३ उक्तमेव श्रु- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०, श्र०। १४ -ितिश्रिया- भु०, श्रा०, स०, द०। १५ -ितिश्रया- भु०, श्रा०, स०, द०। १५ -ितिश्रया- भु०, त्रा०, व०, द०, म०।

मित्युच्यते । यथा अङ्कुरी ध्वीजपूर्वः स च सन्तानापेक्षया अनाविनिधन इति । 'न' चाञुरूप-कृतित्वं प्रामाण्यकारणमः चौर्याद्युदेशस्यारमर्यमाणकर्तृकस्य प्रामाण्यप्रसङ्गात् । अनित्यस्य च प्रत्यकादेः प्रामाण्ये को विरोधः ?

सम्यक्त्वोत्पत्ती युगपन्मतिश्रुतोत्पत्तेमंतिपूर्वकत्वाभाव इति चेत्; नः सम्यक्त्वस्य ४ तदपेक्षत्वात् ।८। रयात्मतम् – मत्यज्ञान युताज्ञानयोः प्रथमसम्यक्त्योत्पत्ती यगपञ्चात्पिणामात् गतिपूर्वचत्वं श्रतस्य नोपपञ्चत इति, तद्मः, कि कारणम् ? सम्यक्त्वस्य तदपेक्षाचात् । तयोदि सम्यक्तवं सम्यग्दर्शनोत्तानो युगपञ्चवति 'आत्मलाभरतृ क्रमवान्। इति मतिपूर्वकत्वं युवतं पितापुष्यत् ।

मितपूर्वकत्वाविशेषात् श्रुताविशेष इति चेत्ः नः कारणभेदात्तः द्भेदसिद्धेः ।९। स्यादेतत्— १० सर्वेषां प्राणिनां श्रुतमविशिष्टां प्राप्नोति । कृतः १ कारणाविशेषात् । मितपूर्वत्वं हि कारणमिष्टम् तच्च सर्वेषामविशिष्टमिति । तमः कि कारणम् १ कारणभेदात्तद्भेदसिद्धेः । प्रतिपृष्टमं हि मितश्रुवावरणक्षयोपश्यो बहुधा भिन्नः तद्भेदाद् बाह्यनिमिनभेदाच्च श्रुतस्य प्रकपिप्रकर्वयोगो भवति मितपूर्वकत्वाविशेषे । ।

श्रुतात् श्रुतप्रतिपत्तेर्वक्षणाव्याप्तिरिति चेत्, नः तस्योपचारतो मतित्वसिद्धेः ।१०।
१४ स्यान्मतम् – यदा शब्दपश्णितपृद्गलस्यन्यादाहितवर्णपद्यावयादिभावात् चक्षुरादिविषयाच्य
आद्यश्रतिषप्रभावमापताद अविनाभाविनः "इत्तराङगीतिर्जनो घटाज्जलवारणादिकार्यसंवन्ध्यन्तरं प्रतिपद्यते ध्मादंर्वाजन्यादिद्रव्यम्, तदा श्रुतात् श्रुत्वपतिपत्तिरिति कृत्या (मितपूर्वलक्षणमव्यापीतिः, तप्तः, कि कारणम् ? तस्योपचारतो मितित्विगिद्धेः । मितप्र्वे हि श्रुतं
ववचिन् (मितिः) उत्युपचर्यते । अथवा, व्यवहिते पूर्वश्रवद्यो वर्तते, तद्यथा पूर्व मश्रुरायाः पाटिल२० पुत्रम् इति । ततः साक्षान्मतिपूर्वः परम्परया वाः मितपुर्वमपि मितपुर्वग्रहणेन गृहचते ।

भेदशब्दस्य प्रत्येकं परिसमाप्तिभृंजिवत् ।११। यय। 'देववत्तिनवत्तग्ववत्ता भोज्य-न्ताम्' इति भाजः प्रत्येकं परिसमाप्यते तथेहापि भेदणब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते--द्विभेदमनेकभेदं द्वादराभेदं च इति । तत्राङ्गप्रविष्टमङ्गबाह्यं चेति द्विविधम् ।

अङ्गप्रविष्टमाचारादिद्वादशभेदं बुद्धचितिशर्याद्वयुक्तगणधरानुस्मृतग्रन्थरचनम् ।१२।
२४ भगवदर्हत्सर्वज्ञहिमवित्रगंतवागगङगाऽर्थविमलगिललप्रक्षालितान्तःकरणैः वृद्धचित्रविद्ययुक्तन्यग्रेग्यदेवस्य क्तैगंणवरैरन्यमृतग्रन्थरचनम् आचारादिद्वादशिवधमङगप्रविष्टिमित्युच्यते । तद्यथा–आचारः, स्वकृतम्, स्थानम्, समवायः, व्याख्याप्रज्ञप्तिः, ज्ञातृधमंकथा, उपागकाष्ययनम्, अन्त-कृद्दशा, अन्तरौपपादिकदशा, प्रश्नव्याकरणम्, विषाकस्त्रम्, दृष्टिबाद इति । आचारे चर्या-

१ बीजपूर्वकः मु०, ता० । २ न वा पुरुषकृतित्वमप्रामाण्यका— ग्रा०, द०, ब०, मु० । तुलना— स०, सि० १ । २० । "तस्मादपौरुषेयत्वे स्यादन्योप्यनराश्रयः । म्लेच्छादिच्यवहाराणां नास्तिक्यवचसाम्मिष ।। श्रनादित्वाद् भवेदेवं : ....''—प्रभाणवा० ३ । २४५ । ३ समीचीनत्वम् । ४ उत्पत्तिः । ५ मितपूर्वकत्वं श्र०, द० । ६ 'मितपूर्वकत्वाविशेषेषि' इति श्र० प्रतौ 'श्रुताच्छुत्र' इत्यादि वातिक एव सम्मिलितः । ७ कृतसंगति— ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ६ मितपूर्वं ल— श्र० । ६ तथा चोक्तम्— मितपूर्वं श्रुतं दक्षंरुपचारात् मितमंता । मितपूर्वं ततः सर्वं श्रुतं ज्ञेयं विचक्षणैरिति । ग्राप च, ग्रर्था- वर्थान्तरं ज्ञानं मितपूर्वं मतं भवेत् । शाब्दं तिल्लङ्गजं चात्र द्वचनेकद्वादशभेदकम् ।। १० साक्षान्मित पूर्वमिव परम्पर्या मितपूर्वमिष इत्यर्थः । वा शब्द इवार्यः ।

विवानं शुद्धबष्टकपञ्चसमितित्रिगुप्तिविकल्पं कथ्यते<sup>र</sup> । सूत्रकृते ज्ञानवित्यप्रज्ञापनः कल्प्याक-ल्प्यच्छेदोपस्थापनः व्यवहारवर्मकियाः प्ररूप्यन्ते<sup>र</sup> । स्थाने<sup>र</sup> अनेकाश्रयाणामर्थानां निर्णयः क्रियते<sup>र</sup> ।

'समयाये सर्वतदायीनां समवायिक्वन्यते'। स चतुर्विवः—द्रव्यक्षेत्रकालभाव-विकल्पैः । तत्र धर्माञ्चर्मस्तिकायलोकाकाशैकजीवानां तुल्याञ्मस्येयप्रदेशत्वात् एकेन प्रमाणेन द्रव्याणां समयायनाद् द्रव्यसमयायः । जम्ब्द्वीपसर्वार्थसिद्धच प्रतिष्ठांननरकानन्दीस्वरैकवापीनां तृल्ययोजनशत्त्रसहस्रविष्कम्भप्रमाणेन क्षेत्रसमवायनात् क्षेत्रसमवायः । जन्सिण्यवस्रिण्यो-स्तुल्यदशसागरोजनकोटिकोटिप्रमाणात् कालसमवायनात् कालसमवायः । आधिकसम्य-क्षित्रकेष्यलगानकेवलदर्शनयथास्यातचारित्राणां यो भावः विवन्नभवस्य तुल्यानन्तप्रमाणन्वात् भावसमवायनाद् भावसमवायः ।

व्यास्वात्रज्ञानौरः पिट्ट्याकरणसहस्राणिः 'किमस्ति जीवः, नास्ति' इत्येवमादीनि निर्द्धण्यनेः । अञ्चलकिकायाम् अस्यानोषास्यानां यहुप्रकाराणां कथनप्ः। उपायकाध्ययनेः श्राप्तकाव्यवनेः श्राप्तकाव्यवनेः श्राप्तकाव्यवनेः श्राप्तकाव्यवनेः श्राप्तकाव्यवनेः । संगारस्यान्तः कृतो यैस्ते अन्तकृतः । निममतङ्गासोमिलरामपृत्रमृदर्धन्यम् । संगारस्यान्तः कृतो यैस्ते अन्तकृतः । निममतङ्गासोमिलरामपृत्रमृदर्धन्यम् । स्थाविकानेः श्रीक्षिक्तस्य क्राप्तकान्य द्या द्यानगारा दश दश दाष्ट्णानुप्रमान्निज्ञित्य कृतस्यक्ते। वर्षाविकानेः तश अस्यां वर्ण्यन्ते इति अन्तकृत्वव्या । अथवा, अन्तकृतां दशा अन्तकृत्वत्याः तस्याम् अर्वशासायिविधः सिध्यतां च । उपभादो जन्म प्रयोजनं येवां त इमे औपगादिकाः, विजयकैत्रपत्तकायन्तापराजितसर्वार्थसिद्धाच्यानि पञ्चानुत्तराणि, अनुत्तरेत्वौन्पादिकाः अनुत्तरोप्तादिकाः—ऋषिदामः न्यात्यन्य-मृतक्षत्र-कार्तिक-नन्द-नन्दन-शालिभद्द-अभयवारियेण-निल्यतपुत्रा इत्येते दश वर्षमानतीर्थकरतीर्थे । एवमृपभादीनां त्रयोविकानेस्तीर्थेष्यन्योज्य वर्षात्रपाण्यत्वकारा दश दश दश्यानुप्तराचिकात्य विजयाद्यनुत्तरेष्ट्रपत्ता इत्येवमनृत्तरौप्तादिकाः दशास्यां वर्ण्यन्तः इत्यन्तत्रपत्तिकदशा । अथवा, अनुत्तरौपपादिकानां दशा अनुत्तरौपपादिकरशा तस्यामपुत्रै कियिकानुवन्यविशेषः । आक्षेपविक्षेपैर्हेतृन्याश्रितानां अनुत्तरौपपादिकरशा तस्यामपुत्रै कियिकानुवन्यविशेषः । आक्षेपविक्षेपैर्हेतृन्याश्रितानां

१ ग्राचारे ग्रष्टादशसहस्र (१८०००) पर्दैः। २ योग्यायोग्य। ३ षट्त्रिशत्सहस्र (३६०००) पदैः । ४ तिष्ठन्त्यस्मित् एकाद्येकोत्तराणि स्थानानीति स्थानम् । ५ स्थाने द्वाचत्वारिशत्सहस्य-(४२०००) पदैः । ६ सं संग्रहेण सादृश्यसामान्येन ग्रवेयन्ते ज्ञायन्ते जीवादिपदार्था द्रव्यक्षेत्र-कालभावानाश्रित्य, तस्मिन्निति । संग्रहनयेन स एक एवात्मा, व्यवहारनयेन संसारी मुक्तश्चेति द्विविकत्यः उत्पादव्ययध्यौव्य इति त्रिलक्षणः इत्यादीनि जीवस्य। सामान्यापणया एक एव पुदेगलः, विशेषार्पणया त्र्रणुस्कन्धभेदात् द्वितयः इत्यादीनि पुद्गलादीनाञ्चैकाद्येकोत्तरस्थानानि प्ररूप्यन्ते । ७ समवाये एकलक्षचतुःषिट्ट (१६४०००) पर्दैः । द -द्ध्यर्थप्र- म्रा०, ब०, मु० । सन्तमपृथिवी-६ ग्रथवा प्रथमपृथिवीनारकभावनव्यन्तराणां जघन्यायू िष सदृशानीयत्यादि योज्यम् । १० पर्यायः । ११ प्रकृते । १२ द्विलक्षाब्टाविशतिसहस्त्र (२२८०००) पर्देः किमस्ति जीवः कि नास्ति जीवः किमेको जीवः किमनेको जीवः कि नित्यो जीवः किमनित्यो जीवः इत्यादीनि षष्टि-सहस्रसंख्यानि भगवदर्हत्तीर्थकरसिन्नधौ गणधरदेवप्रश्नवाक्यानि निरूप्यन्ते । १३ पञ्चलक्षषट्पञ्चा-शत्सहस्र (४५६०००) पदै: । १४ तीर्थंकरोक्तं गणधरपृष्टास्तित्वादिस्वरूपम् चक्रवर्त्धादीनां धर्मानुब-न्धिकथोपकथानाञ्च कथनम् । १५ कथोपकथा । १६ एकादशलक्षसप्ततिसहस्र (११७०००) पर्दः श्रावकाचारिकयामन्त्राणां निरूपणम् । १७ –यमवात्मीकवलीकनिष्क- मु० । १८ अन्तकृद्दशायां त्रयोविश्वतिलक्षाष्टाविश्वतिसहस्र (२३२८०००) पर्दैः । १६ -स धन्य- स्रा०, ब०, धु० । २० स्रतु-त्तरौपपादिकदशायां द्विनवतिलक्षचतुद्दचत्वारिदौत्सहस्र (६२४४०००) पदैः ।

प्रयमानां व्याकरणं प्रयमव्याकरणम्, तस्मिल्लौकिकवैदिकानामर्थानां निर्णयः'। विपाकसूत्रे सकृतदःकृतानां विपाकश्चिन्त्यते ।

द्वादशमङ्गं दृष्टियाद इति'। कोन्कलकाणे विद्वि-कोशिक-हरिसमञ्ज-मांछपिक
रोमश-हारीत-मण्डाञ्चलाय्नादीनां कियाबाददृष्टीनामशीतिशतम्, मरीचिकुमार-कपिलोलूकगार्थ-व्याधमित-वाद्वलि-मांठर-मोद्गल्यायनादीनामिकियावाददृष्टीनां चतुरशीतिः, साकल्यव्यत्कल-कुर्याम-सात्यमित्र-नारायण-कठ-माध्यित्दन-मोद-पेष्णश्यद - बादराय शाम्बण्ठि - कृदौविकायत-वय-जेमिन्यादीनामजातिकुद्र्यीनां सप्तप्तिः, विश्वाठ-पारा-जन्कणि-वात्मीिक
'रोमह्यिणसत्यदन-व्यानैलापुत्रोपणन्यवैद्धदत्तायस्थणादीनां वैत्यिकदृष्टीनां हात्रिशत्।
एपां दृष्टिश्वतानां प्रवाणां वियादघत्रस्थां प्रवप्तं निग्रहरूच दृष्टियादे कियते।

ेस पञ्चितितः-परिकर्मि सत्रं प्रथमात्योगः 'पूर्वगतं चुल्किः चेति ।

तत्र प्रंगतः चत्रं स्वयं स्वयं स्वयं अग्रायणं वीर्यवतात् अस्तिनास्तिप्रवादं मानप्रवादं सत्यवदारम् अत्याद्यादं कर्मप्रवादं कर्मप्रवादं प्रत्याव्याननाराधेयं विद्यान्वादं कर्याणनाम-येयं प्राणावत्य क्रियाविशाकं लोकनित्यगार्यमति । कालपुर्गक्रत्रीचारीनां यदा यत्र यथा च पर्यायेणोन्तानो नण्येते वरुणादा्र्यम् ( क्रियावादादीतां प्रक्रिया 'अग्राणीय अलगादीनां स्वसमय-

१ प्रश्नव्याकरणे जिनवत्तिलक्षयोडशसहस्य ( ६३१६००० ) पदैः । दूतप्रश्नमहिश्य नष्टभ्ष्टिचिन्तादिकं दिष्यप्रश्तमुद्दिश्य स्राक्षेपणी-विक्षेपिणी संबेजनी-निवेजनी चेति चतुर्णा कथानाम् । २ विपाकसूत्रे एक-कोटि-चतुरशीतिलक्ष (१८४०००००) पर्दः । एनेषां विशेषस्वरूपपिज्ञानाय द्रष्टव्यम्– घ० टी० सं० पृ० १०८-१२२ । जयस० प्र० पृ० ६३-६४, १२२-१३२ । ३ दृष्टियादस्वरूनिर्धारणाय द्रष्टन्यम्- ध० टी० सं० पृ० १०५-१२२ । जयघ० पृ० ६४-६६, १३२-१४५ । ४ -काण्डेबि- म्रा०, ब०, म्० । काण्वेवि- द० । ५ -गाम्बरीशस्विध्यक्तदैतिकायन- श्र० । -णाम्बष्ठिकृदैलिकायन ता० । -णास्व-हिटक्यदैतिकायन- द०। ६ -रोमिप्स- ग्रा०, ब० द० मु०। ७ दृहिटवादः। प्रतंत्र परिकर्म पञ्चविधम् – चन्द्रप्रज्ञन्तिः, सूर्यप्रज्ञन्तिः जम्बूद्वीपप्रज्ञन्तिः, द्वीपसागरप्रज्ञन्तिः, व्याख्याप्रज्ञन्तिःवेति । तत्र चन्द्र प्रज्ञप्तिः षट्त्रिशल्लक्षपञ्चसहस्र (३६०५०००) पदैः चन्द्रस्य विभानायःपरिवारद्विगमनवद्विहानिसाकारग्रह-णादीनि वर्णयति । सूर्यप्रज्ञप्तिः पञ्चलक्षत्रिसहस्र (५०३०००) पदैः सूर्यस्यायम्ण्डलपरिवार्राद्धगमन-प्रमाणग्रहणादीनि वर्णयति । जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिः त्रिलक्षपञ्चीवशितसहस्र (३२५०००) पदैः जम्बूद्वीप-गतमेरुकुलक्षेल ह्रदवर्षवेदिकावनषण्डव्यन्तरावासादीन् वर्णयति । द्वीपसागरप्रज्ञप्तिः द्विपञ्चाषल्लक्षषट्-(५२३६०००) पर्दः स्रसंस्यानद्वीपसागरस्वरूपं वर्णयति । व्याख्याप्रज्ञप्तिइचतुरशी-तिलक्षषट्त्रिशत्सहस्र (८४३६००००) पर्दैः रूप्यरूपिजोवादिव्रन्यस्वरूपं कथयति । सूत्रम् ब्रष्टाशीति-लक्षपदैः जीवः ग्रबन्धकः ग्रकर्ता निर्गुणः ग्रभोक्ता स्वप्रकाशकः .... कत्पादव्ययध् विव्यलक्षणवस्त्वादीनि वर्णयति । ""चूलिका पञ्चिवधा- तत्र जलगता द्विकोटिनवलक्षनवाशीतिसहस्रद्विशत (२००६८६२००) पदैः जलस्तम्भनजलगमनाग्निस्तम्भनभक्षणाञ्चनप्रवेशनादिकारणमन्त्रतन्त्रतपश्चरणादीनि वर्णयति । स्थलगता तावद्भिः (२००६=६२००) पदैः मेरुकुलशैलभूस्यादिषु प्रवेशनशीध्रगमनादिकारणमन्त्रतन्त्रतपश्चरणादीनि वर्णयति । मायागता तावद्भिः पदैः मायारूपेन्द्रजलिकिया कारणमन्त्रतपश्चरणादीनि वर्णयति । स्राकाशगता तावद्भिः पदेः श्राकाशगमनकारणमः त्रतन्त्रतपश्चरणादीनि वर्णयति । रूपगता तावद्भिः पदेः सिह-गजतुरगतरुनरहंसादिरूपपरावर्तनकारणमन्त्रतन्त्रतपश्चरणादीनि चित्रकाष्ठलेष्योत्खातनादिलक्षणधातुवाद-रसवादखान्यवादादीनि च वर्णयति इति शास्त्रान्तरे (धवलादिषु)कथितम् । ६ पूर्वकृतम् ता०, श्र० । १० -दं च प्र- ब०, मु०, मू०, ता०, अ०, द० । ११ एककोटि (१००००००) पदम् । १२ श्रग्रायणी-चाङ्गादीनां स्वसमवाय- म्रा०, ब०, द०, मु०। "म्रग्नस्य द्वादशाङ्गेषु प्रधानमूलस्य वस्तुनः स्रयनं ज्ञानमग्रा-यणं तत्प्रयोजनमग्रायणीयम् ।" –गो० जीव० जी० गा० ३६४ । जयध० पृ० १४० टि० । –सम्पा०

विषयश्च यत्र ख्यापितस्तदग्रायणम्'। छद्मस्थकेविष्ठनां वीर्यं सुरेन्द्रदैत्याधिपानां ऋद्धयो नरेन्द्र-चक्रधरवलदेवानां च वीर्यलाभो द्रव्याणां सम्यक्त्वलक्षणं च यत्राभिहितं तद्वीर्यप्रवादम्'। पञ्चान(मस्तिकायानामर्थो नयानां चानेकपर्यायैः 'इदमस्तीदं नास्ति' इति च कात्स्न्येन यत्राय-भासितं तदस्तिनास्तिप्रवादम्'। अथवा, पण्णामिष द्रव्याणां भावाभावपर्यायविधिना स्वपर-पर्यायाभ्याम् उभयनयवशीकृताभ्याम् अपितानिपत्तिद्वाभ्यां यत्र निरूपणं तदस्तिनास्ति- ४ प्रवादम्। पञ्चानामिष ज्ञानानां प्रादुर्भावविषयायतनानां ज्ञानिनाम् अज्ञानिनामिन्द्रियाणां च प्राधान्येन यत्र विभागो विभावितः तज्ज्ञानप्रवादम्'।

वाग्गृष्तिसंस्कारकारणप्रयोगो द्वादशधा भाषा वक्तारश्चानेकप्रकारमृषाभिधानं दश-प्रकारश्च सत्यसद्भावो यत्र प्ररूपितः तत् सत्यप्रवादम् । वाग्गृष्तिर्वध्यमाणा । वाक्संस्कार-कारणानि शिरःकण्ठादीनि अप्टौ स्थान।नि । वाक्ष्रयोगः सुभेतरलक्षणो वक्ष्यते ।

अभ्याख्यानकलहपैशु 'न्यासंबद्धप्रलागरत्यरत्यपृथिनिकृत्यप्रणितमोपगम्यद्धमिथ्यादर्शनातिमका भाषा द्वादशया । हिसादेः कर्मणः कर्तु विरतस्य विरताविरतस्य वाज्यमस्य कर्तेत्यभिधानम् अभ्याख्यानम् । कलहः प्रतीतः । पृष्ठतो दोषाविष्करणं पैशुन्यम् । धमिर्थकाममोक्षाऽसंबद्धा
वाग् असंबद्धप्रलापः । शब्दादिविषयदेशादिषु रत्युत्पादिका रतिवाक् । तेष्वेवारत्युत्पादिका
अरितवाक् । यां वाचं श्रुत्वा परिग्रहार्जनरक्षणादिष्वाभज्यते सोपिधवाक् । विणग्व्यवहारे श्रमावधार्य निकृतिप्रवण आत्मा भवति सा भिकृतिवाक् । यां श्रुत्वा तपोविज्ञानाधिकष्विप न
प्रणमित सा अप्रणितवाक् । यां श्रुत्वा स्तेये वर्तते सा मोषवाक् । सम्यद्धमार्गस्योपदेष्ट्री
सा सम्यर्थनवाक् । तद्विपरीता मिथ्यादर्शनवाक् । वक्तार्थ्य आविष्कृतवक्तृत्वपर्याया
द्वीन्द्रियादयः । द्रव्यक्षेत्रकाल्भावाश्ययमनेकप्रकारमनृतम् ।

दशिवयः सत्यसद्भावः— नाम-रूप-स्थापना-प्रतीत्य-संवृति-संयोजना-जनपद-देश-भाव- २० समयसत्यभेदेन । तत्र सचेतनेतरद्रव्यस्यासत्यप्यथे यहचवहारार्थं संज्ञाकरणं तन्नामसत्यम्, इन्द्र इत्यादि । यदर्थासिन्नधानेऽपि रूपमात्रेणोच्यते तद्रूपसत्यम्, यथा चित्रपृष्ठपादिषु असत्यिप चैतन्योपयागादावर्ये पुरुष इत्यादि । असत्यप्यर्थे यत्कार्यार्थं स्थापितं चूनाक्षनिक्षेपादिषु तत् स्थापनासत्यम् । आदिमदनादिमदौपशिमकादीन् भावान् प्रतीत्य यहचनं तत् प्रतीत्यसत्यम् । यत्लोके संवृत्या नीतं वचस्तत् संवृतिसत्यं यथा पृथिव्याचनेककारणत्वेऽपि सति 'पञ्के जातं २४ पञ्कजम्' इत्यादि । धूपचूर्णवासानुलेपनप्रवर्णादिषु पद्म-मकर-हंम-सर्वतोभद्र-क्षोञ्च-व्यहादिषु वा सचेतनेतरद्रव्याणां यथा भागविधिसन्निवेद्याविभविकं यहचस्तत् संयोजनासत्यम् । अप्रामनगरराजगणपाखण्डजातिकुलादिधर्गाणासुपदेष्ट् यहचः तद् देशसत्यम् । छञ्जस्थज्ञानस्य द्रव्ययाथात्म्यादर्शनेऽपि संयतस्य संयतासंयतस्य वा स्वगुणपरिपालनार्थं प्रासुक्रमिदमप्रासुक्रमि- २० त्यादि यहचः तत् भावसत्यम् । प्रतिनियतपट्तयद्रव्यपर्यायाणामागमगम्यानां याथात्म्याविष्करणं यहचः तत् समयसत्यम् । प्रतिनियतपट्तयद्रव्यपर्यायाणामागमगम्यानां याथात्म्याविष्करणं यहचः तत् समयसत्यम् ।

१ स्रग्नायणीयपूर्वं षण्णवित्तलक्ष (१६००००) पदम्। २ सप्तित्तलक्ष (७००००००) पदम्। ३ षिट्टलक्ष (६००००००) पदम्। ४ स्थान। ५ एकोनकोटि (१६९६६६६) पदम्। ६ षडुत्तरैकिकोटि (१०००००६) पदम्। ७ "ग्रष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठःशिरस्तथा। जिह्वामूलञ्च बन्ताश्च नासिकौठ्ठौ च तालु च।।" –पाणिनिशि० इलो० १३। ८ –त्याबद्धप्र–त।०, श्र०, मू०। ६ वञ्चना। १० द्वात्रिशत्सहस्रजन- श्रा०; ब०, द०।

'यत्र।त्मनोऽस्तित्वन।स्तित्वनित्यत्व।नित्यत्वकर्तत्वभोक्तत्व।दयो धर्माः निकायभेदाश्च योक्ततो निदिष्टाः तदान्मप्रवादम् । बन्धोदयोपरामनिर्वरापर्याया अनुभव-प्रदेशाधिकरणानि रिवित्येच जवस्यमध्यमीत्कृष्टा थ्यत्र निद्य्यते तत्क्षमीयवादम् । व्रत-नियम-प्रतिक्रमण-प्रतिकेलन-नषः-कल्पोपसर्गाचार-प्रतिमा - विरा चाराधनाविशद्वध्यक्रमाः श्रामण्यकारण च परिमितापरिमितद्रव्यभावप्रत्याख्यानं च 'यत्राख्यातं तत्त्रत्याख्यानंनामयेयम् ।

गमस्ता विद्या अप्टो महानिमिनानि तदिपयो रज्जराणिविधिः क्षेत्रं श्रेणी छोक-प्रतिष्ठा परियानं समद्यातस्य यत्र 'कथ्यते तिद्वद्यानवादम् । तत्राङग्ष्ठप्रसेनर्धानामलाविद्यानां सप्तश्वानि महारोहिण्यादीनां महाविद्यानां पञ्चयातानि । अन्तरिक्ष-भौमाङ्ग-स्वर-रवान-लक्षण-ल्यारजन-लिक्सानि अप्टौ महानिमिनानि । तेपां विषयो लोकः । क्षेत्रमाकार्य १० पटसञ्जलकर्मावयववदा आनपुरुषेण ऋष्यावस्तिर्यगब्यवस्थिता असंख्याता आराजवदेश-पडन्तय शंगम उनता ।

अलोका सांशर्यानस्तर्य बहमध्ये सप्रतिष्ठकसंस्थानो लोक:. ऊर्ध्वमबस्तिर्यद्रमप्रद्राग्वेत्रा-सन्भान्त्रयोक्तिः, तन्तान्यत्यपरिक्षातः अध्योवस्तियंक प्रतस्यन्यत्वत्यस्य प्रज्ञायामः। मेरु-प्रतिष्ठवञ्जवैद्ययेष्टलान्तरफवक्तरभविष्यता अप्टाबाकानप्रदेशा लोकसध्यम् । लोकसध्याद् पाद-१४ देशासाराः वायत् एका रज्जरभे च । माहेन्द्रास्ते तिथः । ब्रह्मलोकास्ते (श्रेवनर्थाः । कापिएहास्ते चतसः। महाभक्ताले व्यवस्थाः। सहस्रारान्ते प्रच । प्राणतान्ते व्यवस्ते । अरुपतान्ते पट् । आलोकासात् सप्त । तथा लोकमध्यादयो यावच्छकेरापथिव्यन्तरतावदेका रण्णः । तत्रोऽयः पश्चितिनां पञ्चानां प्रत्येकमन्तेज्वे रज्ज्रेरकैका बृद्धा । तत्रीज्यस्तमस्त्रमःप्रभाषा आलोकान्ता-देवम रज्जः। एवं सप्तायो रज्जवः।

धनोद्धि-धनानिल-सन्वातवलयानि त्रीणि, यैरयं परिक्षिप्तः सर्वः समस्याल्लोकः। त्रयाणामध्यकोलोकदिस्विदिक्षेपाइवभाविनां प्रत्येकं विस्तारो विश्वतियोजन्तुः स्थाण । तत् उपरि क्रमतो हानिवशानिर्यग्छो सभाविदिग्विदिक्वाइवेंबिष्टाम् प्रत्येकं वीष्यपि बक्रणानि श्वञ्च चत्यारि त्रीणि योजनविस्तीर्णानि । पुनरुपरि वृद्धियशाद् ब्रह्मळोके दिस्थिति हुपार्थ्य बरहास् प्रत्येकं त्रीण्यपि वलगानि सप्तपञ्चचत्र्योजनिबस्तीर्णानि । पुनर्हानिवशाल्लोकाग्रे अप्टान्यपि २४ दिग्विदिक्षार्थेषु प्रत्येकं बीण्यपि बलयानि पञ्चचतुरित्रयोजनविस्तीर्णानि । दण्डवलयानि पुनरुपरि असरचे बीण्यपि । उपरि लोकाग्रे घनोदधेद्विगब्युती घनानिलस्य कोगः तन्वातस्य देशोन:कोशो विस्तार:। अधः कलङकलपृथिबीपयन्ते घनोदधेः सप्त घनानिलस्य पञ्च तनुवातस्य चत्वारि योजनानि विस्तारः ।

अपः लोकमूले दिग्विदक्ष विष्कम्भः सप्त रज्जवः । तिर्यग्लोके रज्जुरेका । ब्रह्मलोके ३० पञ्च । पुनर्कोकाम्रे रज्जुरेका । लोकमध्यादधो रज्जुमवगाह्य शर्करान्ते अप्टारविष दिग्दिदिक्ष

१ स्रात्मप्रवादपूर्वे षड्विंशतिकोटि (२६०००००) पर्दः । जीवो कत्ता य वत्ता य पाणी भोत्ता य पोग्गलो। वेदो विष्हू सयंभू सरीरी तह माणग्रो। सन्नो जंतू य माणी य माई जोगी य संकुडो (ग्रंग प० गा० ८६-८७) इत्याद्यात्मनः-अ० टि०। २ कर्मप्रवादपूर्वे एककोटघशीतिलक्ष (१८०००००) पर्देः। ३ चतुरशीतिलक्ष (८४०००००) पर्वः । ४ समस्तवि- ४० । ६ एककोटिदशलक्ष (११०००००) पर्दः। ७ -िन रोहि- स्रा०, ब०, द०, मु०। ८ -शभूमयः स्रा०, ब॰, द॰, मु॰, ता॰। ६ वृत्त। १० चतुरस्य। ११ पञ्चचतुस्त्रियो- आ॰, ब॰, द॰, मु॰। भूलोयतले पासे हेट्ठारो जाव रज्जुत्ति । जोयणवीससहस्सं बहलं बलयत्तयाण पत्तेयं ।। सत्तमखिदिपणिधिम्मि य सगपणचत्तारि पणचदुक्कतियं। तिरिए बम्हे उड्ढे सत्तमितिरिए च उत्तकमं ।। कोसाणं दुगमेक्कं देसूणं तच्च लोयसिहरम्मि । अणधणूणपमाणं पणुवीसंन्महिय चारि सयं ।।

विष्कम्भः रज्जुरेका रज्ज्वाश्च पट्सप्तभागाः। ततो रज्जुमवगाह्य बालुकान्ते द्वे रज्ज् रज्ज्वाश्च पञ्चसप्तभागाः। ततो रज्जुमवगाह्य पुमान्ते चतस्रो रज्ज्वः रज्ज्वाश्च त्रयः सप्तभागाः। ततो रज्जुमवगाह्य तमःप्रभान्ते पञ्च रज्ज्वः रज्ज्वाश्च द्वौ सप्तभागौ। ततो रज्जुम-वगाह्य तमस्तमःप्रभान्ते पड् रज्ज्वः रज्ज्वाः सप्तभागश्चौकः। ततो रज्जुमवगाह्य कल्लङ्कलान्ते विष्कम्भः सप्त रज्ज्वः। वज्जतलादुपरि रज्जुमुत्कम्य विष्कम्भो द्वे रज्ज् रज्ज्वाश्चौकः सप्तभागः। ततो रज्जुमुत्कम्य तिस्रो रज्ज्वः रज्ज्वाश्च द्वौ सप्तभागौ। ततो रज्जुमृत्कम्य चतस्रो रज्ज्वः रज्ज्वाश्च त्रयः सप्तभागाः। ततोऽर्धरज्जुमृत्कम्य रज्ज्वः पञ्च। ततोऽर्धरज्जुमृत्कम्य चतस्रो रज्ज्वः रज्ज्वाश्च त्रयः सप्तभागाः। ततो रज्जुमृत्कम्य तिस्रो रज्ज्वः, रज्ज्वाश्च द्वौ सप्तभागौ। ततो रज्जुमृत्कम्य द्वे रज्जू रज्ज्वाश्चैकः सप्तभागः। ततो रज्जुमृत्कम्य लोकान्ते रज्जुरेका विष्कम्भः। एय रज्जुविधिः।

हन्तेर्गमिकियात्वात् संभूयात्मप्रदेशानां च बहिरुद्हननं समुद्घातः । स सप्तविधः— वेदनाकपायमारणान्तिकतेजोविकियाऽऽहारककेविक्विययभेदात् । तत्र वातिकादिरोग-विपादिद्रव्यसंवन्यसन्तापापादितवेदनाकृतो वेदनासमुद्घातः । द्वितय प्रत्यप्रकर्पोत्पादित-कोधादिकृतः कपायसमुद्घातः । औपक्रमिकानुपक्रमायुः श्वयाविर्मृतमरणान्तप्रयोजनो मार-णान्तिकसमुद्घातः । जीवानुग्रहोपघातप्रवणतेजः शरीरनिर्वर्तनार्थस्तेजस्ममुद्घातः । एकत्व-पृथ ग्त्वनात्विधविक्वियशरीरवाक्ष्रचारप्रहरणादिविकियाप्रयोजनो वैकिषिकसमुद्घातः । अथोक्तविधिना अल्पसावद्यसूक्ष्मार्थग्रहणप्रयोजनाहारकशरीरनिर्वृत्त्यर्थं आहारकरामुद्घातः । वेदनीयस्य बहुत्वाद् अल्पत्वाच्चायुपोऽनाभोगं पूर्वकमायुः समकरणार्थं द्रव्यस्वभावत्वात् सुरा-द्रव्यस्य फेतवेगवृद्वदाविभविषयामनवद् देहस्थात्मप्रदेशानां वहिः समुद्घातनं केविष्टिसमुद्घातः ।

आहारकमारणान्तिकसमुद्घातावेकदिवकौ । यत आहारकशरीरमात्मा निर्वर्तयन् श्रेणिगतित्वात् एकदिक्कानात्मदेशानसंख्यातान्तिर्गमय्य आहारकशरीरमरित्नमात्रं निर्वर्तयित ।
अन्यक्षेत्रसमुद्घातकारणाभावात् यत्रानेन नरकादाबुत्पत्तव्यं तत्रैव मारणान्तिकसमुद्घातेन
आत्मप्रदेशा एकदिक्काः समुद्धन्यन्ते नान्यक्षेत्रे, अतस्तावेकदिवकौ । शेषाः पञ्च समुद्घाताः
पड्दिक्काः । यतो वेदनादिसमुद्घातवशाद् वहिर्निःसृतानामात्मप्रदेशानां पूर्वापरदिक्षणोत्त- २४
रोध्विधोदिक्षु गमनमिष्टं श्रेणिगतित्वादात्मप्रदेशानाम् । वेदना-कषाय-मारणान्तिक-तेजोवैक्रियिकाऽऽहारकसमुद्घाताः पडसंख्येयसमयिकाः । केविलिसमुद्घातः अष्टसमयिकः-दण्डकवाटप्रतरलोकपूरणानि चतुर्बु समयेषु पुनः प्रतरकपाटदण्ड स्वशरीरानुप्रवेशादचतुर्पु इति ।

रविश्वशिग्रहनक्षत्रतारागणानां चारोपपादगितविपर्ययफलानि शकुनव्याहृतम् अर्हद्-वलदेव-वासुदेव-चक्रथरादीनां गर्भावतरणादिमहाकल्याणानि च यत्रोक्तानि तत् कल्याण-नामवेयम् । कायचिकित्साद्यव्टाङ्ग आयुर्वेदः भूतिकर्म जाङगुलिकप्रक्रमः प्राणापानविभागोऽपि 'यत्र विस्तारेण विणतस्तत् प्राणावायम् । लेखादिकाः ' कला द्वासप्ततिः, गुणाश्चतुः पिट स्त्रैणाः, शिल्पानि काव्यगुणदोपिक्रयाछन्दोविचितिकिया-क्रियाफलोपभोक्तारश्च ' यत्र व्याख्याताः

१-द्गमनं- ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ हेतु । ३ मनःपूर्वंकरिहतम्, चित्ताभोगो मनस्कारः इत्य-मरः । ४ -शमवद् श्र० । ५ समुद्गम्यन्ते ग्रा०, ब०, द०, मु०। ६ षट्संख्येय - ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ७ -दण्डकस्वश- मू०, ता०, श्र०। ८ कल्याणवादपूर्वे षट्विंशतिकोटि (२६००००००) पर्वः । ६ त्रयोदशकोटि (१३००००००) पर्वः । १० भरतशास्त्रादि । ११ नवकोटि (६००००००) पर्वः ।

तिकयाविकालम् । 'यत्राष्टौ व्यवहाराञ्चत्वारि बीजानि परिकर्म राशिकियाविभागस्च 'सर्वेश्रुतसंपद्पदिष्टा तत्वल् लोकबिन्दुसारम् ।

आरातीयाचार्यकृताङ्गार्थप्रत्यासंत्ररूपमङ्गाबाह्यम् ।१३। यद् गणवरशिष्यप्रशिष्यैः-रारातीपैरिधगतव्यतार्थतत्वैः कालदोषादल्पमेथाय्वेलानां प्राणिनामनुप्रहार्थम्पनिबद्धं संक्षि-४ प्ताङ्गार्थवचनिवस्यासं तदङ्गाबाह्यम् ।

तदनेकविधं कालिकोत्कालिकादिविकत्पात् ।१४। तदङ्गवाहचमनेकविधम् –कालिक-मृत्कालिकमित्येवमादिविकत्पात् । रवाव्यावकाले नियतकालं कालिकम् । अनियतकाल-मृत्कालिकम् । तद्भेदा उत्तराध्ययनादयोऽनेकविधाः ।

अत्राह--अनुमानादीनां पृथगनपदेशः किमर्थः ?

अनुमानादीनां पृथगनुषदेशः श्रुतावरोबात् ।१५। यस्मादेतात्यत्मानादीनि श्रुते अन्त-90 भेवन्ति तस्मानेवां पुर्वग्पदेशो न क्रियते । तद्यवा-क्ष"प्रत्यक्षपूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतोदष्टं च" न्यायम० १।१।५) इति । तत्र येनाग्नेनिःसरन् पूर्वे धुमो दुष्टः स प्रसिद्धारिनकृषसंबन्धारितसरकारः परचाङ्धमःर्जनाद् । अस्त्यत्रापनः । इति "पूर्ववदरिनं गृह्णातीति पुर्ववदनमानम् । तथा येन पूर्वः विभागाविषाणिनौः सुवन्य उपलब्धः तस्य विषाणस्पदर्शनाद्विषा-णिन्यनुमानं शेपवत् । तया देवदत्तस्य देशान्तरप्राप्ति गतिपृतिकां दृष्ट्वा संबन्ध्यतरे सवितरि देशान्तरप्राप्तिदर्शनायुः गतेरत्यन्तपराक्षायाः अनमानं सामान्यतोद्ष्टम् । तदेतत्त्रितयमपि स्वप्रतिपत्तिकाले अनुधरुथतं <sup>र</sup>पर्यतिपादनकाले अक्षर्थतम् । 'येथा गौस्तथा गवयः केवले साम्नारिहतः' इत्यपमानमपि स्वयरप्रतियनिविषयत्वादक्षरानक्षरश्वते अन्तर्भवति । तथा आब्द-मपि प्रमाणं श्रतमेव । ऐतिहबस्य व' 'इत्याह सं भगवान ऋनभः' इति परंपरीणपुरुपागमाद गहचते इति श्रतेज्तर्भावः । १९४कृतिपुष्टो दिवा न भङक्ते अथ च जीवतीत्यर्थादापम्नं रात्रौ भुकक्ते इत्ययपित्तः । 'कत्वारः प्रस्था आढकम्' इति सति ज्ञाने आढकं दुष्ट्वा संभवत्यविदकं **एकु**डवो वेति प्रतिपन्तिः संभवः । तृणगृल्मादीनां स्नेहपर्णकलाद्यभावं दृष्ट्वा अनुमीयते नृनमत्र न बुष्टः पर्जन्य इत्यभावः । एनेपामप्यर्थापत्यादीनाम् अनुक्तानामनुमानसमानमिति पूर्ववत् श्रुतान्तर्भावः ।

व्याख्यातं परोक्षम्, प्रत्यक्षमिदानीं वक्तव्यम् । तद् द्वेधा—देशप्रत्यक्षं सर्वप्रत्यक्षं च । देश-प्रत्यक्षम्—अविधमनःपर्ययज्ञाने । सर्वप्रत्यक्षं केवल्यम् । यद्येविभिदमेव तावदविधज्ञानं त्रिप्रकार-प्रत्यक्षस्याऽऽद्यं व्याक्रियतामिति । अत्रोच्यते—व्याख्यातमस्य लक्षणम्—आत्मप्रसादिवशेषे सत्यन्वर्थसंज्ञाकरणादवधीयते तदित्यविधज्ञानिमिति । यद्येवं तस्येदानीं भेदो वक्तव्यः ? उच्यते—द्विविधोऽविधः, भव-गुणप्रत्ययभेदात्, देशसर्वाविधभेदाद्वा । यद्येवं त्रैविध्यं नोपपद्यते—

१ द्वादशकोटिपञ्चाशल्लक्ष (१२५००००) पर्दः। २ त्रिलोकावयवस्वरूपं मोक्षसुखञ्च। ३ - ह्यः प्रशि- श्रा०, ब०, मु०। ४ उत्तराणि श्रयोयन्तेऽस्मिन्तित उत्तराध्ययनम्, श्रत्र चतुर्विधो- पसर्गाणां द्वाविशतिपरीवसहनविधानम्, श्रस्य प्रश्नस्य श्रयमुत्तर इति विधानञ्च कथ्यते। ५ सामायिकं चतुर्विशतिस्तवः वन्दना प्रतिक्रमणित्यादयः। ६ पुरुषेण । ७ पूर्वः दृष्ट्यूमवन्तम्। ६ परप्रति-पत्तिका- श्रा०, ब०, द०, मु०। ६ चेतीह- मु०, मू०, व०, द०, श्रा०, श्र०, ता०। १० स्वभावेन प्रकृत्या, रात्रिभोजी इत्यर्थः सम्पा०। प्रकृतिपुरुषो मु०, ता०, श्र०, द०, ब०, ज०। ११ कुव्वो ता०, श्र०, श्रा०, ब०। १२ इति तत्त्वार्यवात्तिकालङकारे प्रथमाध्याये सप्तममाह्निकम् श्र०। १३ -सादाविशषे मू०, श्र०।

X

१५

देशावधिः परमावधिः सर्वावधिश्चेतिः, नैप दोपः, सर्वशन्दस्य निरवशेषवाचित्वात्, सर्वावधिम-पेक्ष्य परमावधेर्देशावधित्वमेवेति वक्ष्यामः ।

तत्र योऽसौ भवप्रत्ययस्तत्प्रतिपादनार्थमाह---

## 'भवप्रत्ययोऽविधेर्देवनारकाणाम् ॥२१॥

भव इत्यच्यते । को भवो नाम ?

आयुर्नामकर्मोदयिवशेषापादितपर्यायो भवः ।१। आत्मनो यः पर्याय आयुर्पा नाम्न-इचोदयिक्षेपाच्छेपकारणापेक्षादाविर्भवति साधारणस्थाणो भव इत्युच्छते ।

प्रत्ययशब्दस्यानेकार्थसंभवे विवक्षातो निभित्तार्थगतिः ।२। अयं प्रत्ययगव्दोऽनेकार्थः । क्विचिज्ञाने वर्तने, यया 'अर्थाभिकानप्रत्ययाः' इति । क्विचिच्छपथे वर्षने, यया पण्डव्यहरणादिषु सत्युपालमभे 'प्रत्ययोऽनेन कृतः' इति । क्विचिद्धेतौ वर्तने, यथा अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः इति । तत्रेह विवक्षातो निभिन्तार्थो वेदिनव्यः । भवप्रत्ययो भविभिन्त इति ।

क्षयोपश्चमाभाव इति चेत्; नः; तस्मिन् सित राद्भावात् खे पतित्त्रगतिवत् ।३। स्यादेतत्— यदि तत्र भवतिमित्तोऽविधः कर्मणः क्षयोपशमोऽनर्यकः इति; तस्नः, कि कारणम् ? तस्मिन् सित सद्भावात् खे पतित्वगतिवन् । यथा आकाशे सित पिक्षणो गतिर्भवति तथा अवधिज्ञाना-वरणअयोपशमे अन्तरङ्गे हेतौ सत्यवधेर्मावः , भवरत् वाह्यो हेतुः ।

इतरथा हचिवशेषप्रसङ्गः ।४। ध्यदि हि सब एव हेतुः स्यात् सर्वेषां देवनारकाणां तुल्य इत्यववेरविशेषप्रसङ्गः स्थात् ? इत्यते च प्रकर्णाप्रकर्षभावेन वृत्तिः । कयं पुनर्भवो हेतुः इति चेत् ?

वृतितयमाद्यभावात् ।५। यथा तिरञ्चां मनुष्याणां चार्जहंसादिव्रतित्यमहेतुनोज्बिधः न तथा देवानां नारकाणां चार्जहंसादिव्रतिनयगाभिसन्बिरस्ति । कृतः ? भवं प्रतीत्य कर्मोदयस्य २० तथाभावात्, तस्मात्तत्र भव एव वाह्यसाधनं । प्रयानमित्युच्यते ।

अविशेषात् सर्वप्रसङ्ग इति चेत्; नः सम्यगधिकारात् ।६। स्यादेतत्—देवनारकाणामित्य-विशेषवचनात् मिथ्यादृष्टीनामप्यविष्यसङ्ग इति; 'तन्नः, कि कारणम् ? सम्यगिकारात् । 'सम्यग्दर्शनं सम्यग्ज्ञानम्' इत्यनुवर्तते, तत्संवन्वात् सम्यग्दृष्टीनामविधः मिथ्यादृष्टीनां विभङ्गो वेदितव्यः । अथवा, वक्ष्यमाणाभिसंवन्त्रात्न सर्वप्रसङ्गः । वक्ष्यते हि एतत्—«'मितश्रुतावधयो विषयंयश्च ।'' [त० सू ०१।३५] इति । अथवा, व्याख्यानाद्विशेषप्रतिपत्तिः ।

आगमे प्रसिद्धेर्नारकशब्दस्य पूर्वनिपात इति चेत्ः नः उभयलक्षणप्राप्तत्वात् देवशब्दस्य ।७। स्यादेतत्–नारकशब्दस्य पूर्वनिपातेन भवितब्यम् । कुतः ? आगमे प्रसिद्धेः । आगमे हि १०जीव-स्थानादौ सदादिष्वतृयोगद्वारेण आदेशवचने नारकाणामेवादौ सदादिप्ररूपणा कृता, ततो नारक-

१ स्रत्र देशावधेर्जधन्यमिति ज्ञातव्यम् । सै गृहस्थतीर्थंकराणामि भवप्रत्ययो भवति । तदुक्तं नेमिचन्द्रसिद्धान्तिभः -भवपच्चइगो स्रोही देसोही होइ परमसव्वोही । गुणपच्चइगो िणयमा देसोही वि य गुणो होदि । देसोहिस्स य स्रवरं णरितिरिये होदि संजदिन्ह वरं । परमोही सव्वोही चरमसरीरस्स विरदस्स ।। इति । -श्र० टि० । २ को नाम भवः स्रा०, ब०, द०, ता०, मु० । ३ प्रत्ययो येन श्र० । ४ तद्भावात् स्रा०, ब०, द०, मु० । ५ उत्पत्तिः । ६ यदि भव- स्रा०, ब०, मु० । ७-साधनिमत्यु- स्रा०, ब, मु० । ६ चेन्न श्र० । ६ -इति वर्तते स्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । १० षट्खं सं०, पु० २०१ ।

शब्दस्य पूर्वनिपातेन भवितव्यमितिः, तन्नः, कि कारणम् ? उभयलक्षणप्राप्तत्वाद् देवशब्दस्य । देवशब्दो डि. अल्पाजभ्यदित्वव्नेति 'वृत्तो पूर्वप्रयोगार्दः । आगमे वावयविषयो निर्देश इति नास्ति नियमः ।

अह-उनतं भवता स्ट्प्यते प्रक्षपंत्रिक्षंभावेन वृत्तिः इतिः, तत्कथिमिति नेत् ? उच्यते—
प्र देतेष् तावद् भवनवासिनां दशप्रकाराणाभिष ज्ञवन्योऽबिधः पञ्चिवशितयोजनानि । उत्कृष्टः—
असुराणां निर्वससंस्थाता योजनकोटिकोटचोऽधः, ऊर्ध्वनुविभानस्योपित्पर्यन्तः । नागादिकुमाराणां नविधानामप्युत्कृष्टोऽबिधः अबोऽसंस्थातानि योजनसहस्याणि, ऊर्ध्वं मन्दिरौन्छिकाया
उपस्थित्वः, निर्वससंस्थातानि योजनसहस्याणि । व्यस्तराणामप्टिविधानां ज्ञवन्योऽबिधः पञ्चविश्वतियोजनानि । उत्कृष्टोऽबसंस्थातानि योजनसहस्याणि अवः, ऊर्ध्वं स्वविधानस्योपित्पर्यन्तः,
१ । निर्वससंस्थाता योजनकोटिकोटचः । ज्योतियां ज्ञवन्योऽबिधप्यः संस्थेवानि योजनानि, उत्कृष्टास्थार्यस्थाता योजनरप्टब्साऽसंस्थाति योजनसहस्याणिः अर्थमात्मीविधानस्योपित्पर्यन्तः, तिर्यससंस्थाता योजनकोटिकोटचः ।

वैमानिकेष् सौधर्मेशानीयानां जवस्योऽवित्रज्ञांतिताम् कृष्टः, रत्नप्रभाया अवश्वरम उत्कृष्टः । साक्ष्मुमारमाहेन्द्राणां जवन्योऽबिधः रत्त्वभाषा अवश्वरमः, उत्कृष्टः झर्करा-१४ प्रभाया अवश्वरमः । ब्रह्मप्रद्रातिरकान्त्रवर्गाक्षण्यकां जवस्योऽबिधः शर्कराप्रभाया अवश्वरमः, उत्कृष्टो बालुकाप्रभाषा अवश्वरमः । शुक्रमहाश्कर्मतारसहस्राराणां जवस्योऽबिधः बालुकाप्रभाया अवश्वरमः, उत्कृष्टः पड्यप्रभाया अवश्वरमः । आनतप्राणताऽऽरणाऽस्युतानां जवस्योऽबिधः पङ्कप्रभाया अवश्वरमः, उत्कृष्टः पृमप्रभाया अवश्वरमः । नवानां ग्रैवेषिकानां जवस्योऽबिधः सुमप्रभाया अवश्वरमः, उत्कृष्टः तमःप्रभाया अवश्वरमः । नवानामनुदिशानां २० पञ्चानतर्विमानवासिताञ्च लोकनालिपर्यस्तोऽबिधः । सौधर्भादीनामनुत्तरानामामूर्व्यं स्विमानस्योपरिधर्यन्तः, विर्यग्रमंत्रयाता योजनकोटिकोट्यः ।

अथैगां कालद्रव्यभावेषु कोऽवधिरिति ? अत्रोच्यते—यस्य यावत्क्षेत्राविधस्तस्य तावदाकालप्रदेशपिक्छिन्ने कालद्रव्ये भवतः । तावत्स् भभयेष्वतीतेष्यनागतेषु च ज्ञानं वर्तते, 'तावदसंस्यातभेदेषु 'अनन्तप्रदेशेषु पुद्गलस्कन्थेषु जीवेषु च सकर्मकेषु । भावतः स्वविषयपृद्गल-स्कन्धानां क्लादिविकल्पेषु जीवपरिणाभेषु चौदयिकीत्श्रमिकक्षायोपशमिकेषु वर्तते । कृतः ? पोद्गलिकत्वादेषाम् ।

नारकेषु च 'योजनमर्थगव्युतहीनमागव्युतात् । तद्यथा-रत्नप्रभायां योजनमवधिः अधः । द्वितीयायामधः अर्धचतुर्थानि गव्युतानि । तृतीयायामधः त्रीणि गव्युतानि । चतुर्थ्यामधोऽर्धन्तृतीयानि गव्युतानि । पञ्चम्यां दे गव्युते । पष्ठचामकोऽर्धाधिकं गव्युतम् । सप्तम्यामधो गव्युतम् । सर्वास्यामधो गव्युतम् । सर्वास्यामप्रो निव्युतम् । सर्वास्यामप्रो निव्युतम् । सर्वास्य पृथिवीषु नारकाणामप्रधिक्वरि आत्मीयनरकावासान्तः, तिर्यगसंख्याता योजनकोटीकोटचः । कालद्रव्यभावपरिमाणं पूर्ववद्वेदितव्यम् ।

यदि भवप्रत्ययोऽयधिर्देवनारकाणाम्, अय क्षयोगशमहेतुकः केपामिति ? अत आह---

१ समासे -सम्पा०। २ मेरपर्वतचूलिकायाः -सम्पा०। ३ देवस्य। ४ कालश्च द्रव्यञ्च ते। ५ स्राकाशपरिच्छिन्नप्रदेशरूपेषु। ६ द्रव्यावींध व्याचिष्टे। ७ तेषु प्रत्येकं देशेषु। ५ सत्तमिखिदिम्मि कोसं कोसस्सद्धं पवड्ढदे ताव। जाव य पढमे णिरए जोयणमेक्कं हवे पुण्णं।। (गो० जीव० गा० २४३) --अ० टि०।

ሂ

87

## क्षयोपरामनिमित्तः षड्विकल्प: शेषाणाम् ॥२२॥

अवधिज्ञानावरणस्य देशघातिस्पर्धकानामुदये सितः सर्ववातिस्पर्धकानामुदयाभावः क्षयः, तेपामेवाऽनुदयत्राप्तानां सदवस्थोपशमः, तो निमित्तनस्येति क्षयोपशमनिमित्तः । स शेपाणां वेदितव्यः । के पुनः शेपाः ? मनप्यास्तिर्थञ्चश्च ।

शेषग्रहणादिवशेषप्रसङ्ग इति चेत्; नः तत्सामर्थ्यविरहात् ।१। स्यादेतत्-देवनारकेभ्योऽत्ये शेषाः. ततस्तेषामिवशेषात् सर्वेषां तिरश्चां मनुष्याणां वाज्यिषप्रसङ्ग इतिः तन्नः कि कारणम् ? तत्सामर्थ्यविरहात् । न हचसंज्ञिनामपर्याप्तकानां च तत्सामर्थ्यमस्ति, संज्ञिनां पर्याप्तकानां च न सर्वेषान् । केषां तर्हि ?

यथोक्तिनिमत्तसिद्धाने सित ज्ञान्तक्षीणकर्मणां तदुवलब्धेः ।२। यथोक्तसम्यग्दर्शनादि-निमित्तसित्राने सित 'शान्तक्षीणकर्मणां तस्योक्त्रव्यिभेवति । ननु अर्थः धयोषशमनिमित्तः तत्र किमच्यते—'क्षयोषशमनिमित्तः शेषाणाम' इति ?

सर्वस्य क्षयोपशमनिमित्तत्वे तद्वचनं नियमार्थम् अन्भक्षवत् ।३। यथा न किन्वदगो न भक्षयित इत्यव्यहणं नियमार्थं कियते अप एव भक्षयित इति, तथा भविस्य क्षयोपशमनिमित्तत्वे क्षयोपशमग्रहणं नियमार्थम् 'क्षयोपशमनिमित्त एव न भविनिमत्तः' इति ।

स एपोऽवधिः पद्दविकल्पः । कृतः ?

अनुगाम्यननुगामिवर्धमानहोयमानाऽवस्थिताऽनवस्थितभेदात् षड्विधः ।४। किञ्चद्विधः भारकरश्वकाश्वद् गच्छन्तमनुगच्छितः । किञ्चद्विधः भारकरश्वकाश्वद् गच्छन्तमनुगच्छितः । किञ्चद्विधः अरिणिनिर्मथनोत्पन्नश्वर्षाः विश्वकपृष्ठपवचनवत् । अपरोऽविधः अरिणिनिर्मथनोत्पन्नश्वर्षाण्यविधमानेत्वनिन्चयममिद्ध-पावकवत् सम्यग्दर्शनादिगुणिविश्वद्विपरिणामसिविधानाद् यत्परिभाण उत्पन्नस्ततो वर्धते आअसंख्येयलोक्तेभ्यः । अपरोऽविधः परिच्छिन्नोपादा नसन्तत्विधानिश्वावत् सम्यग्दर्शनादिग्णिन्हानिसंक्लेशपरिणामिविवृद्धियोगात् यत्प्रमाण उत्पन्नस्ततो हीयते आ अङ्गुलस्थाऽसंख्यय-भागात् इति । अपरोऽविधः सम्यग्दर्शनादिगुणावस्थानात् यत्परिमाण उत्पन्नस्तत्विरिमाण एवाविष्ठिते । अपरोऽविधः सम्यग्दर्शनादिगुणावस्थानात् यत्परिमाण उत्पन्नस्तत्विरिमाण एवाविष्ठिते न हीयते नापि वर्धते लिङ्गवत् , आभवक्षयादाक्रेवल्जानोत्पत्तेर्वा । अन्योऽविधः सम्यग्दर्शनादि-गुणवृद्धिहानियोगात् यत्परिभाण उत्पन्नस्ततो वर्धते यावदनेन विविवव्यं हीयते च यावदनेन हातव्यं वायुवेगप्रेरितजलोर्मिवत् । एवं पड्विकल्पोऽविधः भवति ।

पुनरपरेऽववेस्त्रयो भेदाः—देशावधिः परमाविः सर्वावधिरुचेति । तत्र देशावधिस्त्रेया— जघन्य उत्कृष्टः अजवन्योत्कृष्टरचेति । तथा परमावधिरि त्रिया । सर्वाविपरिवकल्पत्वादेक एवं । उत्कृष्टः कृत्स्नेयाक्ष्ययभागक्षेत्रो देशाविधर्जवन्यः । उत्कृष्टः कृत्स्नलोकः । तयोरन्तराले असंस्ययविकल्पः अजवन्योत्कृष्टः । परमावधिर्जवन्यः एकप्रदेशाधिकलोकक्षेत्रः । उत्कृष्टोऽसंस्ययलोकक्षेत्रः । अजवन्योत्कृष्टो मध्यमक्षेत्रः । उत्कृष्टपरमाविधर्वेत्राद् बहिरसंस्थातक्षेत्रः सर्वविधः ।

१ क्षयोपशम । २ सर्वस्य म्रा०, व० द०, मु० । ३ सर्वक्षयो मा०, व०, द०, मु० । ४ म्राभमुख । ५ उद्धृत । ६ काष्ट । ७ स्वस्तिकादिवत् । श्रीवृक्षशङ्खपद्मवञ्चस्वस्तिकझयकल-शादिशुभचिह्नानि यया न हीयन्ते नापि वर्धन्ते तथा प्रकृतमपि । ६ व्यवहाराङ्गृलमत्र प्राह्मम् । सुहु-मिणगोदम्रपज्जत्तयस्स जादस्स तदियसमयिन्ह । म्रवरोगाहणमाणं जहण्णयं म्रोहिक्तेतं तु । इत्युक्त-त्वात् श्र० दि० ।

ሂ

'वर्षमानो हीयमानः अवस्थितः अनवस्थितः अनुगामी अननुगामी अप्रतिपाती प्रतिपाती' इत्येतेःग्टी भेदा देशावयेर्भवन्ति । हीयमानप्रतिपातिभेदवर्जा इतरे पड् भेदा भवन्ति परमावधेः । 'अवस्थितोऽनुगा'म्यननुगाम्यप्रतिपाती' इत्येते चत्वारो भेदाः सर्वावयेः । तत्र पडाद्या उक्तल-क्षणाः । प्रतिपातीति विनाशी विद्यतप्रकाशवत । तद्विपरीतोऽप्रतिपाती ।

तत्र देशाववेः सर्वजवेन्यस्य क्षेत्रम् उत्सेवोद्धगुलस्याऽसंस्येयभागः, आवलिकाया असंस्येय-भागः कालः, अङ्गुलस्याऽसंस्येयभागक्षेत्रप्रदेशप्रमाणं द्रव्यम्, तत्प्रमाणपरिच्छिन्नेष्वसंस्येयेषु स्वत्येष्वसन्त्वप्रदेशेष जानं वर्तते, स्वविषयस्यत्वगतानन्तवणीदिविकत्पो भावः।

<sup>'तस्य</sup> बद्धिमृच्यते-प्रदेशोत्तरा क्षेत्रबद्धिर्नास्त्येकजीवस्य, नानाजीवानां तु प्रदेशोत्तरक्षेत्र¹-विद्यभिवति आसर्वेळोकात । एकजीवस्य त्वेङगळासंख्येयभागाद्ध्वं विश्वद्विवशात् मण्डकष्ठ्त्या अगङ्कासंस्येयभागक्षेत्रविद्यभेवति आसर्वकोकात । नानाजीवा अपि प्रदेशोत्तरवृद्धचा ताबद्वर्यपन्ते याबदङगलस्यासंस्येयभागः। कालबद्धिरेकजीवस्य नानाजीवानां वा मौलादा-विष्ठका भंग्येय गागात कवित्रदेकरामयोत्तरा कवित्रदे द्विसमयोत्तरा क्ववित संख्येयरामयोत्तरा कव-चिदसंस्येयसम्योचनः यावदाविकाया असस्येयभागः । सेयं क्षेत्रकालबृद्धिः । कया बृद्धचा ? चनुविवयाः संस्थेयमागवद्ववा असंस्थेयमागवद्ववा संस्थेयगणवद्ववा असंस्थेवगणवद्ववा वा । एवं द्रव्यमपि वर्षगानं चत्तिवया वृद्धया वर्षते । भाववृद्धिः पोठा–अनन्तभागवृद्धिः असंस्येय-भागवद्धिः संस्येयभागवद्धिः संस्येयगणवद्धिरसंस्येयगणवद्धिरनन्तगणवद्धिरिति । अनया क्षेत्र-कालद्रव्यभाषकुरुघोक्तया आसर्वलोकात् वृद्धिरवसेया । हानिरपि तथैव । योज्ङग्उसंस्येय-भागक्षेत्रोऽविदः तस्याविक्कायाः संस्येयभागः कालः, अङ्गलसंस्येयभागक्षेत्राकाराप्रदेशप्रमाणं द्रव्यम, भावः पूर्ववदनन्तो वा स्यादसंस्येयो वा स्यात्संस्येयो वा स्यात् । योऽङग्लमात्रक्षेत्रोऽ-विधः तस्येपद्ना आविलिका कालः, द्रज्यभावौ पूर्ववत् । योज्ङग्लभयक्त्वक्षेत्रोज्यधः तस्य आविष्ठिका कालः द्रव्यभावौ पूर्ववत । यो हस्तप्रमाणक्षेत्रोज्यधिः तस्य आविष्ठिकापथक्त्वं कालः, द्रव्यभावौ पूर्ववत । यो गव्यतिमात्रक्षेत्रोऽवधिः तस्य साधिकोच्छवासः कालः, द्रव्यभावौ पूर्ववत । यो योजनमात्रक्षेत्रोऽवधिः तस्य भिन्नमहर्तः कालः, द्रव्यभावौ पूर्ववत् । यः पञ्चिवशितयोजन-प्रमाणक्षेत्रोऽविधः तस्येषद्नो दिवसः कालः, द्रव्यभावौ पूर्ववत् । यो भरतक्षेत्रमात्रोऽविधः तस्य अर्घमासः कालः, द्रव्यभावौ पूर्ववत् । यो जम्बद्धीपमात्रक्षेत्रोऽवधिः तस्य साधिको मासः कालः, द्रव्यभावौ पूर्ववत् । यो मनुष्यलोकमात्रक्षेत्रोऽवधः तस्य संवत्सरः कालः, द्रव्यभावौ पूर्ववत् । यो रुचकान्तप्रमाणक्षेत्रोऽविः तस्य संवत्सरपृथक्त्वं कालः, द्रव्यभावौ पूर्ववत् । यः संख्येयद्वीपसमुद्रक्षेत्रोऽवधिः तस्य संख्येयाः संवत्सराः कालः, द्रव्यभावौ पूर्ववत् । योऽसंख्ये-यद्वीपसमुद्रक्षेत्रोऽवधिः तस्याऽसंख्येयाः संवत्सराः कालः, द्रव्यभावौ पूर्ववत् । एवं ज(एवमज)-घन्योत्कृष्टस्तिर्यङ्गराणां देशावधिरुकतः। 30

अथ तिरश्चाम्त्कृष्टदेशाविधरुच्यते—क्षेत्रमसंख्येया द्वीपममुद्राः । कालोऽप्यसंख्येयाः संवत्सराः । तेजश्शरीरप्रमाणं द्रव्यम् । कियच्च तत् ? असंख्येयद्वीपसमुद्राकाशप्रदेशपरिच्छिन्ना-भिः असंख्येयाभिस्तेजःशरीरद्रव्यवर्गणाभिनिर्विततं तावदसंख्येय स्कन्धाननन्तप्रदेशान् जाना-तीत्यर्थः । भावः पूर्ववत् । तिरश्चां मनुष्याणां च जघन्यो देशाविधर्भवति । तिरश्चां नु देशावविधरेव न परमाविधर्नापि सर्वाविधः ।

१ - गामिश्वर्धमानाप्र- भा० २। २ सर्वजघन्यस्य । ३ - भ्रेत्रे वृद्धि - श्रा०, ब०, द०, मु० । ४ - कालासं- श्रा०, ब०, द०, मु० । ५ - लिपू- श्र०, ज्ञा० । ६ - स्कन्घानन्त- श्र० ।

२०

अथ मनुष्याणामुत्कृष्टो देशावधिरुच्यते-क्षेत्रमसंख्येया द्वीपसमुद्राः । कालोऽप्यसंख्येयाः संवत्सराः । द्रव्यं कार्मणद्रव्यम् । कियच्च तत्? असंख्येयद्वीपसमुद्राकाशप्रदेशपरिच्छिन्ना असंख्येया ज्ञानावरणादिकार्मणद्रव्यवर्गणाः । भावः पूर्ववत् । एप देशावधिरुत्कृष्टो मनुष्याणां संयतानां भवति ।

परमावधिरुच्यते—जघन्यस्य परमावधेः क्षेत्रं प्रदेशाधिको लोकः । कालः प्रदेशाधिक-लोकाकाशप्रदेशावधृतप्रमाणा अविभागिनः समयाः, ते चाऽसंख्याताः संवत्सराः । द्रव्यं प्रदेशा-धिकलोकाकाशप्रदेशावधृतप्रमाणम् । भावः पूर्ववत् । अतः परं क्षेत्रवृद्धिः—नानाजीवैकजीवा-नामिवशेषेण विशुद्धिवशादसंख्येया लोकाः, एवं तावदसंख्येया लोका वृद्धिर्यावदुत्कृष्टपरमाव-धिक्षेत्रम् । कियन्तरच ते असंख्येयाः ? आविलकाया असंख्येयभागप्रमाणाः । कालद्रव्यभावाः पूर्ववत् । उत्कृष्टपरमावधेः क्षेत्रं सलोकालोकप्रमाणाः असंख्येया लोकाः । कियन्तरते ? अग्निजीवतुल्याः । कालद्रव्यभावाः पूर्ववत् । स एषः त्रिविधोऽपि परमावधिः उत्कृष्टचारित्र-युक्तस्यैव भवित नान्यस्य । वर्धमानो भवित न हीयमानः । अप्रतिपाती न प्रतिपाती । यस्य यावितः च लोके लोकप्रमाणासंख्येयलोकक्षेत्रे जातस्तस्य तावत्यवस्थानादवस्थितो भवित, अनवस्थित्वच वृद्धि प्रति न हानिम् । ऐहलौकिकदेशान्तरगमन।दनुगामी पारलौकिकदेशान्तरानुगमनाभावादननुगामी ।

सर्वाविधिरुच्यते—असंख्येयानामसंख्येयभेदत्वाद् उत्कृष्टपरमाविधक्षेत्रमसंख्येयलोकगुणि-तमस्य क्षेत्रम्, कालद्रव्यभावाः पूर्ववत् । स एप न वर्धमानो न हीयमानो नानवस्थितो न प्रति-पाती, प्राक्संयतभवक्षयात् अवस्थितोऽप्रतिपाती, भवान्तरं प्रत्यननुगामी देशान्तरं प्रत्यनुगामी । सर्वशब्दस्य साकल्यवाचित्वात् द्रव्यक्षेत्रकालंभावैः सर्वाविधेरन्तःपाती परमाविधः, अतः परमा-विधरपि देशाविधरेवेति द्विविध एवाविधः—सर्वाविधर्देशाविधस्च ।

उक्तायां वृद्धौ यदा कालवृद्धिस्तदा चतुर्णामिप वृद्धिनियता । क्षेत्रवृद्धौ कालवृद्धिभिज्या-स्यात्कालवृद्धिः स्यान्नेति, द्रव्यभावयोस्तु वृद्धिनियता । द्रव्यवृद्धौ भाववृद्धिनियता, क्षेत्रकाल-वृद्धिः पुनभिज्या-स्याद्धा न वेति । भाववृद्धाविप द्रव्यवृद्धिनियता, क्षेत्रकालवृद्धिभिज्या-स्याद्धा न वेति ।

स एपोऽविधज्ञानोपयोगो द्विधा भवित एकक्षेत्रोऽनेकक्षेत्रश्च । 'श्रीवृक्षस्वस्तिकनन्द्या- २ वर्ताद्यन्यतमोपयोगोपकरण एकक्षेत्रः । तदनेकोपकरणोपयोगोऽनेकक्षेत्रः । यद्येवं परायत्त- त्वात् परोक्षत्वप्रसङ्गः ? न; इन्द्रियेषु परत्वरूढेः । .

**\*"इन्द्रियाणि 'पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।** 

मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेः परतरो हि सः ।। । भग०गी० ३।४२] इति ।

एवं बहुधा व्याख्यातमविधज्ञानम्, मनःपर्ययस्येदानीमवसरः प्राप्तः, तस्य भेदपुरस्सरं ३० लक्षणं व्याचिख्यासुरिदमाह—

# ऋजुविपुलमतीं मनःपर्ययः ॥२३॥

'ऋज्वी निर्वेतिता प्रगुणा च । कस्म.त् ? निर्वेतितवाक्कायमनस्कृतार्थस्य परकीयमनो-गतस्य विज्ञानात् । ऋज्वी मितर्यस्य सोऽयमृजुमितः। अनिर्वेतिता कुटिला च १९विपुला । कस्मात्?

१ लोकप्रदेशप्रमाण । २ -त् एष मु० । ३ - ति स लोके आ०, ब०, द०, मु०, अ०, ता०, ज०, भा० १, भा० २ । ४ श्रीवृषभस्य - ग्रा०, ब०, द०, मु० । ५ ग्रन्य । ६ ग्रात्मा । ७ - वसरप्राप्तस्य ग्रा०, ब०, मु० । --सरप्राप्तस्तस्य ब०, द०, मू०, ता० । प्रस्तुतः कालः । ५ सा ऋज्वी इत्युच्यते । ६ ग्रसम्पूर्णा । १० या सा ।

अनिर्वतितवाककायमनस्त्रताथस्य परकीयमनोगतस्य विज्ञानात् । विपुला मितरस्य स विपुल-मितः । ऋजगतिक्य विपुल्पनिक्च ऋज्विपुल्पनति । एकस्य मित्रक्षदस्य 'गतार्थत्यादप्रयोगः' । अथवा, ऋज्ञान विपुला च ऋज्विपुले ऋज्विपुले गती 'ययोग्नो ऋज्विपुलमिती इति" । स एप भनापर्ययो दिवा ऋज्ञमितिविपुलमितिरिति । अञ्चलतो भेदः ।

लक्षणमस्येदानी वनतव्यमिति ? अत्रोच्यते---

मनःसंबन्धेन लब्धवृत्तिर्मनःपर्ययः ।१। वीर्यान्तरायमनःपर्ययज्ञानःवरणक्षयोपशमाङ्गो-पाङ्गनामलाभोषण्टमनाद् आर्त्मायपरकीयमनःसंबन्धेन लब्धवृत्तिरुपयोगो मनःपर्ययः ।

मितज्ञानप्रसङ्ग इति चेत् नः अन्यदीयमतोऽपेक्षामात्रत्वाद् अभ्रे चन्द्रव्यपदेशवत् ।२। स्यान्मतम्—रावा भनववन् राविसंवन्याच्यञ्चापिज्ञानमाविभेदित तत्मित्ञानम् तथा मनःपर्य- १० योऽपि मनःचंद्रव्याण्डव्यवित्ति मित्ञानं प्राप्तोतीतिः तन्नः कि कारणम् ? अन्यदीय- मनोजोक्षामात्रत्वात् । कथम् ? अन् चन्द्रव्यपदेशवत् । यथा (अभ्रे चन्द्रमसं पञ्ये इति अभृमप्रेक्षाकारणभावं भवति, न च चजुरुविद्याञ्चर्यत्वे चन्द्रज्ञानस्य, तथा अन्यदीयमनोऽपि अपेक्षा- कारणमात्रं भवति (परकीयमनीय व्यवस्थित्वर्यं ज्ञानाति मनःपर्ययः) इति । ततो नास्य तदार्यतः अभव इति न मित्रवानग्रसङ्गः ।

स्वमनोदेशे वा तदावरणकर्मक्षयोपं शमव्यपदेशात् चक्षुष्यविज्ञाननिर्देशवत् । ३। अथवा, चलुर्देगस्यानामातमप्रदेशानाम् अवध्यावरणक्षयोपशमात् यथा चलुष्यविज्ञातव्यपदेश इष्टः, नवाध्यावः मित्रभेवति, तथा यनःपर्ययज्ञानावरणक्षयोपशमात् स्वमनोदेशस्यानायात्मप्रदेशानां मनःपर्ययण्यपदेशः, न लाग्य मित्रव्यम् ।

भनः श्रतिबन्धज्ञानादनुमानप्रसङ्ग इति चेत्ः नः प्रत्यक्षलक्षणाऽविरोधात् । ४। स्यान्म-२० तम् -यथा श्मप्रतिवन्धाः मन्तिवते उत्तावनुभानं तथा अन्यदीयमनः प्रतिवन्धात् (तन्मनः संपृत्रता-नथीन् जानन् मनः पर्ययोऽनुमानिमितः तन्नः कि कारणम् १ प्रत्यक्षलक्षणाऽविरोधात् । यत्प्र-त्यक्षलक्षणमुत्रतम् (इन्द्रियानिन्द्रियनिरपेक्षभतीतव्यभिचारं साकारग्रहणं प्रत्यक्षम्) इति, तेना-ऽविरोधः (पात्), न मनः पर्ययोऽनुमानम् । अनुमानं हि तेन विष्ट्यते ।

उपदेशपूर्वकरवास्त्रक्षुरादिकरणनिमित्तत्वाद्वाऽनुमानस्य ।५। उपदेशाद्वि 'अयमग्निरयं २५ धूमः' इत्युक्लभ्य पश्चाद्वमदर्शनादग्नावनुमानं करोति, चक्षुरादिकरणसंबन्धाच्च, ततोऽस्योक्तं प्रत्यक्षरूक्षणं विष्ण्यते । न अतथा मनःपर्यय उपदेशं चक्षुरादिकरणसंबन्धं चाक्रोक्षते ।

स द्वेथा सूत्रोक्तिविकल्पात् ।६। स मनःपर्ययो द्वेवा । कृतः ? सूत्रोक्तिविकल्पात् । ऋजु-मितिविक्लमितिरिति ।

आश्चरत्रेचा ऋजुमनोवाक्कायविषयभेदात् । अ। आद्य ऋजुमतिमनःपर्ययस्त्रेघा । कुतः ?
ऋजुमनोवाक्कायविषयभेदात्—ऋजुमनम्कृतार्थज्ञः ऋजुवाक्कृतार्थज्ञः ऋजुकायकृतार्थज्ञञ्चेति ।
तद्यया, मनसार्थ्यं व्यक्तं सिञ्चित्य वाचं वां धर्मादियुक्तामसंजीर्णामुच्चार्यं कायप्रयोगं
चोभयलोकफलनिष्पादनार्थमङ्कोपाङ्गप्रत्यङ्गनिपातनाकुञ्चनप्रभारणादिलक्षणं कृत्वा पुनरनन्तरे सगये कालान्तरे वा तमेवार्थं चिन्तितमुक्तं कृतं वा विस्मृतत्वाञ्च शक्नोति चिन्तयितुम्,

१ ज्ञातार्थत्वात् । २ द्वन्द्वान्ते श्रयमाणञ्चवः प्रत्येकं परिसमाप्यत इति न्यायात् । ३ मनःपर्पय भेदयोः । ४ विष्रहः कार्यः, श्रनेन भेदकथनं कृतम् । ५ उत्पत्तिः । ६ मनसः । ७ प्रतिनियतो व्ययः सम्बन्धः प्रतिबन्धः । द तस्य परस्य । ६ च धर्मा- श्र० । १० ग्रसंकराम ।

तमेवंविधमधं ऋजुमितमनः पर्ययः पृष्टोऽपृष्टो या जानाति 'अयमसावर्थो ऽनेन विधिना त्वया चिन्तित उक्तः कृतो वा' इति । कथमयमधीं लभ्यते ? आगमाविरोधात् । 'आगमे ह्युक्तम्—\*"मनसा मनः 'परिच्छिद्य परेषां संज्ञादोन् जानाति'' [महाबन्ध पृ० २४] इति । मनसा आत्मनेत्यर्थः । परमनः समन्ताद्विदित्वा परिच्छिद्य मनसा चिन्तितस्य सचेतनेतरस्याऽर्थस्य मनस्यवस्थात् मनोज्यपदेशः मञ्चस्थानां पृष्ट्याणां मञ्चव्यपदेशवत् । 'तमात्मना आत्माऽवयुध्य आत्मनः परेषां च चिन्ताजीवितमरणसुखदुः खलाभालाभादीन् विज्ञानाति । \*"व्यक्तमनसां जीवातामर्थं जानाति नाऽव्यक्तमनसाम् ।" [महाबन्ध ] 'व्यक्तः स्फुटीकृतोऽर्थेश्चिन्तया सुनिर्वितितो यैस्ते जीवा व्यक्तमनसस्तैर्थं चिन्तितं ऋजुमितिर्जानिति नेतरैः । कालतो जघन्येन जीवानामात्मनस्च द्वित्राणि, उत्कर्षेण सप्ताष्टानि भवग्रहणानि गत्यागत्यादिभिः प्ररूपयित । क्षेत्रतो जघन्येन "गव्युतिपृथक्त्वस्याभ्यन्तरं न चिहः ।

द्वितीयः षोढा ऋजुवक्रमनोवाक्कायविषयभेदात् ।८। द्वितीयो विपुलमितः पोढा भिद्यते । कृतः ? ऋजुवकपनोवाक्कायविषयभेदान् । ऋजुविकल्पाः पूर्वोक्ताः, वक्रविकल्पाश्च तद्विपरीता योज्याः । तथा आत्मनः परेपां च चिन्ताजीवितमरणसुखदुः खलाभालाभादीन् अव्यक्तमनोभिर्व्यक्तमनोभिश्च चिन्तितान् अचिन्तितान् जानाति विपुलमितः, कालतो जघन्येन सप्ताप्टानि भवग्रहणानि, उत्कर्षेणाऽसंख्येयानि गत्थागितिभिः प्ररूपयति । क्षेत्रतो जघन्येन योजनपुथक्त्यम्, उत्कर्षेणा भानुषोत्तरगैलाभ्यन्तरं न वहिः ।

एवं द्विभेदो मनःपर्ययो वर्णितः । तस्य कि परस्परतो विशेषोऽस्त्युत नास्ति?अत आह--

### विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्यां तद्विशेष: ॥२४॥

तदावरणकर्मक्षयोपसमे सित् आत्मनः प्रसादो विशुद्धिः । प्रतिपतनं प्रतिपातः । उप-शान्तकपायस्य चारित्रमोहोद्रेकात् प्रच्युतसंयमसिखरस्य प्रतिपातो भवति । क्षीणकपायस्य २० प्रतिपातकारणाभावादप्रतिपातः । विशुद्धिश्चाऽप्रतिपातश्च विशुद्धचप्रतिपातौ ताभ्यां विशु-द्धचप्रतिपाताभ्यां ''तयोविशेपस्तद्विशेषः ।

पूर्वसूत्र एव तयोविशेषो निर्ज्ञातः किमर्थं पुनरिदमुच्यते ?

१ "मणेण माणसं पिडिविदद्या परेसि सण्णा सिदमिद चितादि विजाणिद, जीविदमरणं लाभालाभं सुद्वदुख्खं णगरविणासं देसविणासं जणपदिविणासं श्रदिवुट्ठि, श्रणावुट्ठि सुबुट्टि दुबृट्ठि दुब्हिभक्खं खेमाखेमं भयरोगं उद्यभमं इद्यभमं संभमं वत्तमणाणं जीवाणं णो श्रवत्तमणाणं जीवाणं जाणदि।" —महाबंध० पृ० २४—२५। २ परिवद्य ४०, ता०, मू०। ३ श्रथास्य वाक्यस्यावयवार्थं कथयित। ४ समुदायार्थमाह। ५ श्रागमे वाक्यान्तरमाह। ६ श्रस्यार्थं विवृणोति। ७ गाउयपुधत्तमवरं उक्कस्सं होदि जोयणपुधत्तं। विउल्लमदिस्स य श्रवरं तस्स पुधत्तं वरं खू णरलोयं।। दुगतिगभवा हु श्रवरं सत्तदृभवा हवंति उक्कस्सं। श्रवण्वभवा हु श्रवरमसंखेज्जं विउल्लउक्कस्सं।। श्रवरं दव्वमुरालियसरीरणिज्जणसमयबद्धं। तु चिक्खंदियणिज्जिणं उक्कस्सं उजुमदिस्स हवे।। मणद्वववयगणणाणमणंतिमभागेण उजुगउक्सस्सं। खंडिदमेत्तं होदि हु विउल्लमदिस्सावरं द्व्वं।। श्रट्ठण्हं कम्माणं समयपबद्धं विविस्ससोवचयं। धुवहारेणिगवारं भजिदे विदियं हवे द्व्वं।। तिव्वदियं कप्पाणमसंखेज्जाणं च समयसंखसमं। धुवहारेणवहरिदे होदि तु उक्कस्सयं दव्वं।। (गो० जीव०) —४० टि०। ६ प्राहितकपुरुषो यदा मानुषोत्तराभ्यन्तरे स्थित्वा प्रक्तं करोति तदा जानातीति भावः, न ताविति क्षेत्रे स्थितावर्यन्। ६ प्रच्यवनित्रदर्यः। १० श्रह्जुवियुलमत्योः। तथा चोक्तम्— पिडवादी पुण पदमा श्रप्रदिवादी हु होदि विदिया हु। सद्धो पदमो बोहो सुद्धतरो विदियबोहो दु।। इति —४० टि०।

२४

विशेषान्तरप्रतिपत्त्यर्थं पुनर्वचनम् ।१। यः पर्वमत्रे विशेष उत्रतः नावतास्य न परि-तोषस्ततो विशेषान्तरप्रतिपत्त्यर्थं पुनरिदमच्यते ।

चशब्दप्रसङ्ग इति चेतः नः प्राथमकल्पिकभेदाभावात ।२। यथा मनःपर्ययस्य ऋज्-विपुलमती भेदौ तथा विशुद्धचप्रतिपातावपि तस्यैव यदि भेदौ स्यातां युक्तब्चशब्दः स्यात् । यतस्तु विश् द्विप्रतिपाती ऋज्विपुरुमत्योविशेषौ न भेदौ, अतब्चशब्दाऽप्रसङ्गः । तत्र विशुद्धचा ताबदुजुमतेबिपुलमतिर्द्रव्यक्षेत्रकालभावैविशद्धत्रः । कथम ? इह यः कार्मणद्रव्यानन्तभागोः-ऽन्त्यः सर्वाविधिना ज्ञातस्तर्य पुनरनन्तभागीकृतस्य <sup>१</sup>मनःपर्ययज्ञेयोऽभनन्तभागः, अनन्तस्याऽन-न्तभेदत्वात् । ऋजुमितिकार्मणद्रव्याऽनन्तभागाद दर्गवप्रकृष्टोऽल्पीयाननन्तभागः विपुलमते-र्द्रव्यम् । क्षेत्रकालविश्डिम्क्ता । भावतो विश्डिः सूक्ष्मतरद्रव्यविषयत्वादेव वेदिव्या । १० प्रकुष्टक्षयोपशमविशद्धिभावयोगाद्धितिपातेनापि विपुलमितिविशिष्टा, स्वामिनां प्रवर्धमान-चारित्रोदयत्वात् । ऋज्मितिः पुनः प्रतिपाती स्वामिनां कपायोद्रेकाद्वीयमानचारित्रोदयत्वात् । यद्यस्य मन पर्ययस्य प्रत्यात्ममयं विशेषः अथाऽनयोरविधमनःपर्यययोः कृतो

विशेष इति ? अत आह---

## विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमनःपर्यययोः ॥२५॥

विराद्धिः प्रसादः । क्षेत्रं यत्रस्थान् भावान प्रतिपद्यते । स्वामी प्रयोक्ता । विषयो ज्ञेयः । अवधिज्ञानान्मनःपर्ययस्य विशुद्धचभावोऽल्पद्रव्यविषयत्वादिति चेत्ः नः भूयःपर्याय-ज्ञानात् ।१। स्यान्मतम्-अवधिज्ञानान्मनःपर्ययोऽविशुद्धतरः । कृतः ? अल्पद्रव्यविषयत्वात् । यतः सर्वविधिरूपिद्रव्यानन्तभागो मनःपर्ययद्भव्यमितिः; तन्तः किकारणम् ? भृयःपर्याय-ज्ञानात् । यथा कश्चिद् बहूनि शास्त्राणि व्याचण्टे एकदेशेन, न साकल्येन तद्गतमर्थे शक्नोति वक्तूम्, अपरस्त्वेकं शास्त्रं साकल्येन व्याचप्टे यावन्तस्तस्यार्थास्तान् सर्वान् शक्नोति वयत्म्, अयं पूर्वस्माद्विशुद्धतरविज्ञानो भवति । तथा अवधिज्ञानविषयानन्तभागज्ञोऽपि मनः-पर्ययो विश् द्धतरः, यतस्तमनन्तभागं रूपादिभिर्बहुभिः पर्यायैः प्ररूपयति । क्षेत्रमुक्तम् । विषयो वध्यते"। स्वामित्वं प्रत्यच्यते---

विशिष्टसंयमगुणैकार्थ'समवायी मनःपर्ययः ।२। विशिष्टः संयमगुणो यत्र विद्यते तत्रैव वर्तते मनःपर्ययः । तथा चोक्तम्--

 "मनुष्येषु मनःपर्यय आविर्भवतिः न देवनारकतैर्यग्योनेषु । मनुष्येषु चोत्पद्यमानः पर्याप्तकेषूत्पद्यते न सम्मूर्च्छनजेषु । गर्भजेषु चोत्पद्यमानः कर्मभूमिजेषूत्पद्यते नाकर्मभूमिजेषु । कर्मभूमिजेषूत्पद्यमानः पर्याप्तकेषूत्पद्यते नापर्याप्तकेषु । पर्याप्तकेषूपजायमानः सम्यग्दृष्टिष्-पजायते न निश्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिसम्यङ्मिश्यादृष्टिषु । सम्यग्दृष्टिषूपजायमानः संयते-षूपजायते नाऽसंयतसम्यग्दृष्टिसंयतासंयतेषु । संयतेषूपजायमानः प्रमत्तादिषु क्षीणकषायान्ते-षूपजायते नोत्तरेषु । तत्र चोपजायमानः प्रवर्धमानचारित्रेषूजायते न होयमानचारित्रेषु । 'प्रवर्धमानचारित्रेषुपजायमानः सप्तविधान्यतर्मीद्धप्राप्तेषूपजायते<sup>ए</sup> नेतरेषु । ऋद्धिप्राप्तेषु च केषुचित्र सर्वेषु" [ ] इति ।

१ मनःपर्ययस्य । २ द्रव्यतस्तावदाह । ३ श्रनन्तानन्तपरमाण्वात्मकः पुद्गलस्कन्धः । ४ ऋजुमित-रूप । ५ -योज्न्त्यैभा- श्र० । ६ सोऽपि स्कन्धो न परमाणुः । ७ रूपिध्ववधेरित्यादिना । ५ समानाधि-कुरण। ६ संप्रव- ग्रा०, ब०, व०, मु०। १० - जुजाबते ग्रा०, ब०, व०, मु०, ता०।

विशिष्टसंयमग्रहणं वाक्ये कृतम् । अविधः पुनः चातुर्गतिकेष्विति स्वामिभेदा-दण्यनयोविशेषः ।

इदानीं केवलज्ञानलक्षणाभिधानं प्राप्तकालं तदुल्लङ्ग्य ज्ञानानां विषयनिबन्धः परीक्ष्यते । कृतः ? तस्य **#"मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्**" [त० सू० १०।१] इत्यत्र वक्ष्यमाणत्वात् । यद्येवमाद्ययोरेव तावन्मतिश्रुतैयोविषयनिबन्ध उच्यता-मिति ? आह——

## मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ॥२६॥

निबन्धनं निबन्धः । कस्य ? मतिश्रुतविषयस्य । तत्तर्हि विषयग्रहणं कर्तव्यम् ? न कर्तव्यम् ।

प्रत्यासत्तेः प्रकृतविषयग्रहणाभिसंबन्धः ।१। प्रकृतं विषयग्रहणमस्ति । नव प्रकृतम् ? । 'विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्यः' इति । तत्र प्रत्यासत्तेविषयग्रहणमिहाभिसंबध्यते । ननु च स विभक्त्यन्तरनिर्विष्टो न शक्यते इह संबद्धम् ?

अर्थवशाद्विभिक्तिपरिणामः ।२। यथा 'उच्चानि देवदत्तस्य गृहाणि आमन्त्रयस्वैनम्' 'देवदत्तम्' इति गम्यते, 'देवदत्तस्य गावोऽश्वा हिरण्यम्, आढचो वैधवेयः' 'देवदत्तः' इति गम्यते, एविमहापि । निवन्धः कस्य ? 'विषयस्य'इत्यभिसंबध्यते। अथ द्रव्येष्विति व हत्वनिर्देशः किमर्थः?

द्रव्येष्विति बहुत्वनिर्देशः 'सर्वद्रव्यसंग्रहार्थः ।३। जीवधर्माऽधर्माकाशकालपुद्गलाभि-धानानि पडत्र द्रव्याणि, तेषां सर्वेषां संग्रहार्थः द्रव्येष्विति बहुत्वनिर्देशः क्रियते ।

तिहशेषणार्थमसर्वपर्यायग्रहणम् ।४। तेपां द्रव्याणामितशेपेण मितश्रुतयोविषयभाव-प्रमङ्गे तिहशेषणार्थम् असर्वपर्यायग्रहणं कियते । तानि द्रव्याणि मितश्रुतयोविषयभावमापद्य-मानानि कितपर्यरेव पर्यार्थेविषयभावमास्कन्दन्ति न सर्वपर्यायरनन्तैरपीपि । तत्कथम् ? इह मितः वक्षुरादिकरणनिमित्ता रूपाद्यालम्बना, सा यस्मिन् द्रव्ये रूपादयो वर्तन्ते न तत्र सर्वान् 'पर्यायानेव (सर्वानेव पर्यायान्) गृह्णाति, चक्षुरादिविषयानेवाऽऽलम्बते । श्रुतमिष शब्दिलङ्गम्, शब्दाश्च सर्वे संख्येया एव, द्रव्यपर्यायाः 'पुनः संख्येयाऽसंख्येयानन्तभेदाः, न ते सर्वे विशेषाकारेण' तैर्विषयीकियन्ते । उक्तञ्च—

> \*"पण्णवणिज्जा भावा अणंतभागो दु अणभिलप्पाणंश पण्णवणिज्जाणं पूण अणंतभागो सुदणिबद्धो ॥" [सन्मति० गा० २।१६] इति ।

अतीन्द्रियेषु मतेरभावात् सर्वद्रव्यासंप्रत्यय इति चेत्; नः नोइन्द्रियविषयत्वात् ।५। स्या-न्मतम्-धर्मास्तिकायादिषु मतेरभावोऽतीन्द्रियत्वात्, ततो 'मितः सर्वद्रव्यविषयनिवन्धा' इति लक्षणमयुक्तमितिः; तन्नः किं कारणम् ?नोइन्द्रियविषयत्वात् । नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमलब्ध्य-

१ वार्तिके । २ -द्रव्यपर्यायसं- म्रा०, ब०, मु० । ३ पर्यायानवगृ- म्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ४ साधनम् । ५ पुनः संख्येयानन्त -मू०, द० । पुनरसंख्येयानन्त- म्रा०, ब०, मु० । ६ सर्वपर्यायाः शब्दैर्न विषयीक्रियन्त इत्युक्ते कथं तर्हि म्रानन्तभेदा इत्युच्यते स्ववचनविरोधात् इत्याशङ्कायां विशेषाकारेणेति विशेषणमाह । शब्दः सामान्येन विषयीक्रियन्त इति भावः । ७ प्रज्ञापनीया भावा म्रानन्तभागस्तु म्रानभिलाप्यानाम् । प्रज्ञापनीयानां पुनः म्रानन्तभागः भ्रुतिनबद्धः ॥ सर्वज्ञेन प्रज्ञापनीया भावाः । म्रानभिलाप्यानाम ।

82

21

पेक्षं नोइन्द्रियं तेप व्याप्रियते । अथ हि तत्र न वर्तेत 'अवधिना सह 'निद्वियेत रूपिप्येव' वत्ते:। अथ मितिश्रतयोरनन्तरनिर्देशाहंस्यायथेः को विषयनियन्य इति ? अत आह-

#### रूपिष्ववधेः ॥२७॥

रूपशब्दस्याउनेकार्थत्वे सामर्थ्याच्छ्क्लादिग्रहणम् ।१। अयं रूपशब्दोऽनेकार्थः क्वचि-जनाधाने\* वर्तते यथा-'रूपरसगन्धस्पर्धाः' इति । क्वेचिरस्वभावे वर्तते यथा 'अनन्तरूपमनन्त-रवभावमें इति । तत्रेट सामर्थ्याच्वक्षविषये शक्रादौ पर्वमानो गहचने । यदि स्वभाव-वावितो ग्रहणं स्पात् अतर्थकं स्यान् । न हि कस्यन्तिन् स्यभायो नास्तीति ।

भवाद्यतेकार्थसं मत्रे नित्वयोगोऽभित्रानवशात् ।२। त्रद्यशि मत्वर्थीय त्र भूमादयोऽर्थाः बहुबः संभवन्ति, उहाभिधानवणात पित्ययोगो वेदित्तव्यः । नित्यं हि पुरुगला यक्ता रूपेणेति,

१० यथा भीरिणो बना उति।

गबयमयिकानस्य पृद्गला रूपभलेनैव विषयभावं प्रतिपद्येरन् न रसादिमुखेन ? नेव दोव:

तदुषाउक्षणार्थत्वात् तदिवनाभाविरसादिश्रहणम् ।३। तद्रभं प्रव्यस्योपलक्षणत्वेनोपादीयते अवस्वद्विनाभाविनो स्मादयोजी गहबन्ते ।

यद्यंयं तद्गतंत् सर्वे वनन्तेषु पर्यायंषु अवयेविषयनिवन्धः प्राप्नोतीति ? अत आह— असर्वपर्यायग्रहणानवत्तेनं सर्वगितः ।४। 'असर्वपर्यायप' इत्येतद्ग्रहणमन्वर्तते । यथा 'देवदनाय गौर्दीयतां जिनदनाय कम्बलः' इति 'दीयताम' इत्यभिसबध्यते, एवमिहापि 'अस-र्वपर्यायेष' इत्यभिसंबन्धाः सर्वगतिभवति । ततो रूपिष् पृद्गलेष् प्राम्क्तद्रव्यादि परिमाणेष् जीवपर्यायेष् औद्यक्तिपन्निमकञ्जाकोतन्निमकोतुत्पद्यकेज्वविज्ञानम् रूपिद्रव्यसंबन्धात्, न क्षायिक-२० पारिणामिकेष' नापि धर्मास्तिकायादिष तत्संबन्धाभावात् ।

अथ मनःपर्ययस्य को विषयनिवन्ध इति ? अत आह-

### तदनन्तभागे मनःपर्ययस्यः ॥२८॥

यद्रपिद्रव्यं सर्वविधिज्ञानस्य विषयत्वेन समर्थितं तस्यानन्तभागीकृतस्यैकस्मिन् भागे मनःपर्ययः १९ प्रवर्तते ।

<sup>स</sup>.अथान्ते यन्निदिष्टं केवलज्ञानं तस्य को विषयनिवन्य इति ? अत आह-

## सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥२६॥

अवाह- किं द्रव्यम ?

स्वपर्यायान् द्रवति द्रयते वा तैरिति द्रव्यम् ।१। आत्मनः पर्यायान् द्रवति गच्छतीति द्रव्यम् । बहुळारेक्षया कर्तरि साधुत्वम् । द्रूयते वा तैरिति द्रव्यम् ।

कथिक्चिद्भेदिसिद्धौ तत्कर्त् कर्मव्ययदेशसिद्धिः ।२। द्रव्यस्य पर्यायाणां च कथिक्च-30 द्भेदे सति उक्तः कर्न् कर्मव्यपदेशः सिद्धचति ।

१ तर्हि । २ निर्देश्येत श्र ०। ३ श्रवयेः । ४ चक्षुर्ग्रहणयोग्ये । ५ गम्यते । ६ श्रागमवचनात् । ७ - व्वनन्त पर्यावेषु स्रा॰, बा॰, मु०, । ५ -परिणानेषु मू० । ६ श्रवान्तरिवषयापेक्षया बहुवचनिर्वेशः । १० मनः-पर्यायस्य मृ०, श्र०, ता० । ११ मनःपर्यायस्य मू०, ता० । १२ मनःपर्यायः ता० । १३ तथाऽन्ते श्र० ।

30

इतरथा हि तदप्रसिरिद्धरत्यन्ताव्यितरेकात् ।३। यद्येकान्तेन एकत्वमवधार्येत तस्य कर्तृ -कर्मव्यपदेशाप्रसिद्धिः स्यात् । कुतः ? अत्यन्ताव्यितरेकात् । न हि तदेव निर्विशेषमेकं शक्त्यन्तरापेक्षया विना कर्त् कर्म च भवित्महित् । अथ कः पर्यायः ?

तस्य मिथोभवनं प्रति विरोध्यविरोधिनां धर्माणामपात्तानपासहेतुकानां शब्दान्तरा-त्मलाभिनिम्तत्वाद अपितव्यवहारविषयोऽवस्थाविशेषः पर्धायः ।४। मिथोभवनं प्रति केचिछ-र्मा विरोधिनः, केचिदविरोधिनः । तत्र जीवस्य तावदनादिपारिणामिकपैतन्यजीवद्रव्यभव्या-भव्योध्वर्गतिस्वभावास्तित्वादिभिरौदयिकादयो भावा यथासंभवं यगतद्वावादअविरोधिनः। विरोबितस्य नारकतैर्यस्योनदेवमतुष्य-स्त्रीपुंनपुंसकैकद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रिय-बाल्यकौमार-कोप-प्रसादादयः सहानवस्थानात । तथा पोदगिलका अनादिपारिणामिकाः रूपरसगन्वर्स्यान बाटदसामान्यास्तित्वादयः वाच कादिपञ्चकतिकतादिपञ्चकगन्यद्वयसपर्शाष्टकशब्दपट्कपर्यायैः प्रत्येकमेकद्वित्रिचतुःपञ्चादिसंर्येयासंश्येयानन्तग्णपरिणामिभिर्यथासंभवं य्गपद्भाताद् अविरो-धिनः । विरोधिनरेच श्वलकृष्णनीव्यतिकृतकट्कस्रभीतरमन्यादयः प्रायोगिका वैश्वसिकारन परमाणुपु स्कन्धेपु च, सहानदस्थानात् । एवं धर्मास्तिकायादिष्वपि अमूर्वत्वाञ्वेतनत्वाऽसंख्ये-यप्रदेशत्वगतिकारणस्यभावाऽस्तित्वादयोऽनन्तभेदागकलघुगणहानिवृद्धिविकारैः स्वप्रत्ययैः पर-प्रत्ययैश्व गतिकारणत्यविशेषादिभिः¹ अविरोधिनः परस्परिवरोधिनस्च विज्ञेयाः' । ते<u>प</u> केचि-दुपात्तहेनुमा द्रव्यदोत्रकालभावित्मित्ता औदयिकादयः । अनुपात्तहेतुकारत त्रिष् कालेष्विव-कारिणः पारिणामिकाङ्वैतन्यादयः । तेषां विरोध्यविरोधिनां धर्माणामुपानानुपानहेतुकानां बाद्धान्तरात्मलाभस्य निमित्तत्वात 'चेतनो नारको 'बालः' इति अपितत्यवहारिवपयः इति 'ब्यवहार-ऋजुसूत्र'त्रिविधशब्दनयात्मकः, द्रव्याधिकानर्गणान् पर्यायाधिकेनापितः विषयः, तस्य द्रव्यस्य अवस्थाविशेषः पर्याय इत्युच्यते ।

तथोरितरेतरयोगलक्षणो द्वन्द्वः ।५। तयोरितरेतरयोगलक्षणो द्वन्द्वो वेदितव्यः । द्रव्याणि

च पर्याबारच द्रव्यपर्यायाः इति।

द्वस्ट्वेऽन्यत्वं प्लक्षन्यग्रोधविति चेत्; नः तस्य कथिन्चद्भेदेऽपि दर्शनाद् गोत्वगोपिण्डवत् ।६। स्यान्मतम्-यदि द्वन्द्वः प्लक्षन्यग्रोधवदन्यत्वं द्रव्यपर्यायाणां प्राप्नोतीतिः, तन्नः कारणम् ? तस्य कथिन्चद्वेदेऽपि दर्शनात् गोत्वगोपिण्डवत् । यथा 'गोत्वं च गोपिण्डश्च गोत्वगोपिण्डौ' इत्यतन्यत्वेऽपि द्वन्द्वो भवति तथा द्रव्यपर्यायेषिव्यति । ननु सामान्यविशेषयोरन्यत्वात् साध्य-सममेतदितः, नैप दोपः, उक्तनेतन्-अनन्यत्वं सामान्यविशेषयोः ।

द्रव्ययहणं पर्यायिवशेषणं चेत्; न, आनर्थक्यात् ।७। स्पादेतत्—'द्रव्याणां पर्याया द्रव्य-पर्यायाः' इति द्रव्ययहणं पर्यायविशेषणमिति; तन्न; कि कारणम् ? आनर्थक्यात् । एवं सित द्रव्ययहणमनर्थकं स्यात् । न हचद्रव्यस्य पर्यायाः सन्तीति ।

द्रव्याज्ञानश्रसङ्गाच्य ।८। केवलेन पर्याया एव ज्ञायन्ते न द्रव्याणीति द्रव्याज्ञानं प्राप्नोति, उत्तरपदार्थप्रयानत्वात् । अथ मतमेतत्—सर्वेषु पर्यायेषु ज्ञातेषु न किञ्चदज्ञातमस्ति ततो व्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्याभावात्, यद्येवं 'द्रव्यग्रहणमनर्थकम्' इत्युक्तं पुरस्तात् । तस्मात्

१ - उप्रसिद्धेर- ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ स्वाभाविकाः । ३ अध्वीधस्तिर्गगादि । ४ - इच नेयाः ग्रा०, ब०, द०, ता०, मु०। ५ बातक इति ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ६ कोऽर्थः व्यवहरणं । ७ शब्दसमिष्कढेवम्भूतशब्दनयस्वरूपः । ५ व्यवहारस्य ।

साधूक्तम्-'द्वन्द्वोऽयम्' इति । ननु च द्वन्द्वेऽपि द्रव्यग्रहणमनर्थकं पर्यायव्यतिरेकेणाऽनुपलव्धेरितिः; नैप दोपः; संज्ञास्वालक्षण्यादिभेदाःद्वेदोपपत्तेः ।

अथ सर्वेग्रहणं किमर्थः नन् बहुवचननिर्देशादेव बहुत्वसंप्रत्ययसिद्धेः ?

सर्वग्रहणं निरवशेषप्रतिपत्त्यर्थम् । १। ये लोकालोकभेदभिन्नास्त्रिकालविषया द्रव्यपयिषा अनन्ताः, तेषु निरवशेषेषु केवलज्ञानस्य विषयनिवन्ध इति प्रतिपत्त्यर्थं सर्वग्रहणम् । यावां-ल्लोकालोकस्वभाषोऽनन्तः तावन्तोऽनन्तानन्ताः यद्यपि स्युः, तानपि ज्ञातुमस्य सामर्थ्यमस्तीत्य-परिमितमाहात्स्यं तत केवलज्ञानं वेदित्रव्यम ।

आह्–विषयनिवन्धोऽवधृतो मत्यादीनाम्, इदं तु न निर्ज्ञातमेकस्मिन्नात्मनि स्वनिमित्त-सन्निधानोपजनितवन्तीनि ज्ञानानि यौगपद्येन कति भवन्तीति ? अत्र उच्यते–

## एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः ॥३०॥

एक इति कोष्यं सद्यः ?

अनेकार्थसंभवे विवक्षातः प्राथम्यवचन एकशब्दः ।१। अयमेकशब्दोज्नेकस्मिन्नर्थे दृष्ट-प्रयोगः । कथित्संस्थाया वर्तते, 'एको हो वह्यः' इति । कविवदस्यन्ते, 'एके आचार्याः—अन्ये आचार्याः' इति । कविचदसहाये, 'एकाकिनस्ते विचरित्त वीराः' इति । कविचत्प्राथस्ये, १४ 'एकमागमनम् -प्रथममागमनम्' इति । क्विचित्प्राधारये, 'एकहतां सेनां करोमि-प्रधानहतां सेनां करोभि' इत्पर्यः । तत्रेह विवक्षातः प्राथम्यवचन एकशब्दो वेदित्यः ।

आदिशब्दश्चावयववचनः ।२। अःदिशब्दश्च' । किम् ? अनेकार्थसंभवे विवक्षात इहा-वयववचनो वेदितव्यः । क्विचद्वचवस्थायां वर्तते, 'ब्राह्मणादयश्चत्वारो वर्णाः''-ब्राह्मणव्यवस्थाः ब्राह्मणक्षियिवद्शुद्धाः' इत्यर्थः । क्विचत्प्रकारे, 'भुजङ्कादयः परिहर्तव्याः-भुजङ्कप्रकाराः विषयन्तः' इत्यर्थः । क्विचत्रामीष्ये, 'नद्यादीनि क्षेत्राणि-नदीसमीपानि' इत्यर्थः । क्विचदवयवे, ''ऋगादिमधीते-ऋगवयवमधीते' इत्यर्थः । तेनैतदुक्तं भवति-एकस्यादिरेकादिः प्रथमावयव इति । कस्य ? प्रथमस्य परोक्षस्य । कः पुलरवयवः ? मितज्ञानम् ।

सामीप्यवचनो वा ।३। अथवा, अयमादिशब्दः सामीप्यवचनो द्रप्टब्यः । तेन प्रथमस्य मतिज्ञानस्य श्रतं समीपिमत्यक्तं भवति ।

मतेर्बहिर्भावत्रसङ्ग इति चेत्ः नः अनयोः सदाऽव्यभिचारात् ।४। स्यादेतत् –एवं सित मतेर्बिह्भावः प्राप्नोतीतिः तन्नः कि कारणम् ? अनयोः सदाऽव्यभिचारात् । एते हि मतिश्रुते सर्वकालमव्यभिचारिणी नारदपर्यतवत् । तस्मादनयोरन्यतरग्रहणे इतरस्य ग्रहणं सिन्निहितं भवति ।

ततोऽन्यपदार्थे<sup>८</sup> वृत्तावेकस्यादिशब्दस्य निवृत्तिरुष्ट्रमुखवत् ।५। यथा, 'उप्ट्रस्य मुखमुष्ट्र-मुखम्, उप्ट्रमुखवन्मुखमस्य' इति 'वृत्तौ एकस्य मुखशब्दस्य निवृत्तिः, एविमहापि 'एकादि-रादिर्येषां तानीमान्येकादीनि' इत्येकस्यादिशब्दस्य निवृत्तिः ।

१ -ज्ञानविषय- ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। २ -न्तोऽनन्ता य- श्र०, ता०, यू०, ज०। ३ -त्म्यं के- श्रा०, ब०, मु०। ४ ग्रत ग्राह मु०। ५ - इचायमनेका- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ६ वर्णाः स्युः क्राह्मणादय इत्यमरः। ७ ऋच् ग्रादिरवयवः ऋगादिः। द्र ग्रन्यपदार्थप्रधानसमासे -बहुवीहिसमासे इत्यर्थः। ६ समासे -सम्पा०।

¥

२५

अवयवेन विग्रहः समुदायो वृत्त्यर्थः ।६। अवयवेन विग्रहः कियते, वृत्त्यर्थः समुदायो भवति । तेनैका'दीन्यभ्यन्तरीकृत्य भाज्यानि अपीयतव्यानीत्यर्थः । कि सर्वाणि ? न, इत्याह 'आ चतुभ्यः' । कृत एतत ?

केवलस्याऽसहायत्वादितरेषां च क्षयोपशमनिमित्तत्वाद्यौगपद्याभावः ।७। यतः केवल-ज्ञानं क्षायिकं तदसहायम्, इतराणि च ज्ञानानि क्षयोपशमनिमत्तानि, अतो विरोधा-द्युगपदसंभवः, तस्मादुच्यते 'आ चतुभ्यः' इति ।

नाभावोऽभिभूतत्वादहिन नक्षत्रविदित चेत्; नः क्षायिकत्वात् ।८। स्यादेतत् नाभावः क्षायोपशिमकानां ज्ञानानां केविलिनि, किन्तु केवलज्ञानेन महताऽभिभूतानि स्वप्रयोजने न व्याप्रियन्ते भास्कर प्रभाभिभूतनक्षत्रविदितः; तन्नः कि कारणम् ? क्षायिकत्वात् । संक्षीण-सकलज्ञानावरणे भगवत्यर्हेति कथं क्षायोपशिमकानां ज्ञानानां संभवः । न हि परिप्राप्तसर्व- शुद्धौ पदे प्रदेशाऽशुद्धिरस्ति ।

इन्द्रियवस्वादिति चेत्ः नः आर्षार्थानवबोधात् ।९। स्यादेतत्-एवमागमः प्रवृत्तः 
\*"पञ्चेन्द्रिया असंज्ञिपञ्चेन्द्रियादारभ्य आ अयोगिकेविलनः" [पट्खं०] इति । अत इन्द्रियवत्त्वात्तत्कार्येणापि ज्ञानेन भिवतव्यमितिः, तन्नः, कि कारणम् ? आर्पार्थानवबोधात् । आर्पे
हि सयोग्ययोगिकेविलनोः पञ्चेन्द्रियत्वं द्रव्येन्द्रियं प्रति उवतं न भावेन्द्रियं प्रति । यदि हि
भावेन्द्रियमभिविष्यत्, अपि तु तिह् असंक्षीणसकलावरणत्वात् सर्वज्ञतैवास्य न्यवितिष्यत् ।
तस्मादेतदुवतं भवित-एकिसमन्नात्मिन द्वे मितिश्रुते, क्वित्तत् त्रीणि मितश्रुताविधज्ञानानि, मितिश्रुतमनःपर्ययज्ञानानि वा, क्विचच्चत्वारि मितिश्रुताविधमनःपर्ययज्ञानानि, न पञ्चैकिसमन्
युगपत् संभवन्ति ।

संख्यावचनो वैकशब्दः ।१०। अथवा, संख्यावचनोऽयमेकशब्दः । एकमादिर्येषां तानी-मान्येकादीनि । कथम् ? मितज्ञानमेकस्मिन्नात्मिनि एकम्, यदक्षरश्रुतं द्वचनेकद्वादशभेदमुपदेश-पूर्वकं तद्भजनीयम्–स्याद्वा न वेति । इतरत् पूर्ववत् ।

अपर आह°-संख्याऽसहायप्राधान्यवचने एकशब्दे सति एकादीनि केवलादीनीत्यर्थः। एकस्मिन्नात्मन्येकं केवलज्ञानं क्षायिकत्वात् । द्वे मतिश्रुते इत्यादि पूर्ववत् ।

अयोक्तानि मत्यादीनि ज्ञानव्यपदेशमेव लभन्त उताऽन्यथापीति ? अत आह-

## मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च ॥३१॥

विपर्ययो<sup>८</sup> मिथ्येत्यर्थः । कुतः ? सम्यगधिकारात् । चशब्दः समुच्चयार्थः । विपर्ययश्च सम्यक् चेति । कुतः पुनरेषां विपर्ययः ?

मिथ्यादर्शनपरिग्रहान्मत्यादिविपर्ययः ।१। योऽसौ दर्शनमोहनीयोदये सित मिथ्यादर्शन- ३० परिणामः तेन सहैकार्थसमवायात् मत्यादीनां विपर्ययो भवति । ननु च मिणकनकादीनां वर्चोगृहगतानामिप स्वभावविनाशो न भवति तद्वन्मत्यादीनामिप स्यात्; नैष दोषः;

१ मितज्ञानम् । २ केवलेन सहेतरेषां युगपदसंभवः । ३ —प्रकाशाभिभू— श्र०, मू० । ४ इन्द्रियत्वा— श्रा०, ब०, मु० । ५ "पंचिदिया ग्रसण्णिपंचिदियप्पहुडि जाव ग्रजोगिकेविल ति" —षट्खं० सं० स्० ३७ । ६ ग्रपिरत्र संभावनायाम् । ७ —ह ग्रसंख्या— ग्रा०, ब०, द०, मु० । द —योज्ययाकृतः ग्रा०, ब०, मु० ।

सरजसकटुकालाबूगतदुग्धवत् स्वगुणविनाशः ।२। यथा सरजसकटुकालाबूभाजने निहितं दुग्धं स्वगुणं परित्यजीत तथा मत्यादीन्यपि मिथ्यादृष्टिभाजनगतानि दुष्यन्तीति । आधारस्य दोपाद्धि 'आधेयस्य दोपो जायते ।

नन् च नायगेकात्तः, उक्तमेतत्—'मणिकनकादयो वर्चोगृहगता अपि रवभायं न त्यजन्ति' ५ इति; तत्र कथमेतदध्यवैशीयते'—अलावृदुग्धवद् दुष्यन्ति मत्यादीनि न पुनर्मण्यादिवन्न दुष्यातीति ?

'परिणामकश्चितिविशेषात् ।३। 'परिणामकस्य हि वस्तुनः शक्तिविशेषादन्यशाभावो भवित । तथा अत्यावृद्धयं वृग्व विपरिणामियतुं शक्तोति तथा मिश्यादर्शनमिप मत्यादीनामन्य- थात्वं यतुं मलं तदुद्वये अन्यवानिकत्रणवर्शनात् । वर्त्तोगृहं तु मण्यादीनां विकारं नोत्पादियतु- मलम्, विपरिणामकप्रव्यवन्तिकाने तेषामिप भवत्येवात्यथात्वम्, यदा तु सम्यग्दर्शनं प्रादुर्भृतं तदा मिश्यापोरणामदर्शनाभावात् (मिश्यादर्शनपरिणामाभावात्) तेषां मत्यादीनां सम्यक्त्वम्, अतः सम्यग्दर्शनोदयविशेषानेषां वयाणां द्विषा कण्यत्रभवित-मितज्ञानं मत्यज्ञानं श्वतानां धनाज्ञानं भ्वतानां भवाज्ञानं विभाञ्चनानित ।

अपाद् स्थादिविष्तांगळिष्यध्यभिवाराभाषादिष्यंयाभावः । यथैव मितज्ञानेन सम्य-मृष्टपां स्थादीनुपळजन्ते पता मिथ्यापुष्टयोऽषि मत्यज्ञानेन । यथैव घटादिषु रूपादीन् श्रुतेन निरम्बन्यस्प्रादिशन्ति च परेष्यः तथा जुनाज्ञानेनाषि । यथैवाविधना रूपिणोऽयीनवयन्ति तथा विभाक्षेत्रार्थाति । तस्मान्तारित विषयंय इति । अत आह-

#### सदसतारविदे।पाद्यद्रच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् ॥३२॥

सच्छब्दस्यानेकार्थसंभवे विवक्षातः प्रशंसार्थग्रहणम् ।१। 'अयं सच्छदोऽनेकार्थः' इति २० व्याच्यातः । तस्येह विवक्षातः प्रशंसार्थस्य ग्रहणं चेदितव्यम्-प्रशस्तं तस्वज्ञानमित्यर्थः । अगदत्तानम् । तयोः गदमतोः । अविशेषेण यदृ च्छयोपल्रह्येविपर्ययो भवति । कथप् १ उन्मत्तवत् । यथा उन्मतो दोपोदयाहृपहलेच्यियमतिः विपरीतग्राही भवति, सः अद्यं 'गौः' इत्यध्यवस्यित, गां वा 'अद्यः' इति, लोप्टं 'अवर्णम्' इति, सुवर्णं च लोप्टमिति, लोप्टं लोप्टमिति, सुवर्णं सुवर्णमिति, तस्यैवमिविशेषेणाध्यवस्यतोऽज्ञानमेय भवति, तद्वत् मिथ्यादर्शनोपहलेच्य्यमते- भवति, विश्वतावधयोऽप्यज्ञानमेव भवन्तीति ।

भवत्यर्थप्रहणं वा ।२। अथा, सच्छन्दोऽगं भवत्यर्थे वेदित्तव्यः। सिद्ध्यमानिमत्यर्थः, असदिवियमानम्, तयोरिविशेषेण यद्ब्छोपछन्धेः विपर्ययो भवति–कदाचिद्रपादि सद्य्यसिदिति प्रतिपद्यते असदिय सिदिति। कदाचित् सत्सदेव असद्य्यसदेवेति। कृतः ?

प्रवादिपरिकल्पनाभेदाद्विपर्ययग्रहः ।३। प्रवादिनां कल्पनाभेदात् विपर्ययग्रहो भवति । तद्यथा किन्तिवायदाहुः—'द्रव्यमेव न रूपादयः' इति । "अपर आहुः—'रूपादय एव न द्रव्यम्' इति । अपरेपां दर्शनम्—'अन्यद् द्रव्यमन्ये च रूपादयः' इति । कथभेपां विपर्ययग्रहः ? उच्यते— यदि द्रव्यमेव न रूपादयः लक्षणाभावाल्लक्ष्यानवधारणप्रसङ्गः । किञ्च, इन्द्रियेण सन्नि-कृष्यमाणं द्रव्यं रूपाद्यभावे सर्वात्मना सन्निकृष्येत, रे ततः सर्वात्मना ग्रहणप्रसङ्गः, करण-

१ श्राधेये भार । २ -दवसीयते, स्रार्, बर्, दर, मुरु । ३ पारिणामिक- स्रार्, बर्, मुरु । ४ परिणामं करोतीति परिणामकः । ५ सुवर्णं सुवर्णं लोष्टमिति स्रार्, बर्, दर, मुरु । ६ सांख्यादयः । ५ बौद्धाः -सम्पारु । ६ वैशेषिकाणाम् -सम्पारु । ६ रक्षाद्यात्मना स्वरूपेण । १० सक्षात्त्रियेत ।

भेदाभावप्रसङ्गद्य । न चासौ दृष्ट इष्टो वा । अथ रूपादय एव न द्रव्यम्; एवमपि निराधा-रत्वादभावप्रसङ्गः।

किञ्च, परस्परिवलक्षणानां रूपादीनां समुद्रयेऽपि सित एकानर्थान्तरभावात् समुद्रयस्य सर्वाभावः परस्परतोऽर्था(तोऽनर्था)न्तरभूतत्वात् । अय हचन्यर् द्रव्यं अन्ये रूपादयः, एवमपि तेयां लक्ष्यलक्षणभावः। परस्परतोऽर्थान्तरभूतत्वात् । दिण्डंद्रण्डवत् लक्ष्यलक्षणभाव इति चेत्; नः वैषम्यात् । पृथक्षतोर्लक्ष्यलक्षणभावो युक्तो नासतोरिति ।

किञ्च, रूपादिषु गुणेष्यमूर्तेषु द्रव्यादर्थान्तरभूतेषु नेन्द्रियसिकर्पो युक्तः, ततस्च ज्ञानाभावः। न चार्थान्तरभूतं द्रव्यं कारणं भवितुमर्हति । किञ्च,

मूलकारणविश्रतिपत्तेः ।४। एपां घटस्पादीनां मूलकारणे प्रवादिनां विप्रतिपत्तिः । तद्यथाः केचिदाहुः "अञ्यक्तान्मह्दह्ङ्कार तन्मात्रोन्द्रियमहाभूतमृत्पिण्डादि विवृत्तिकमेण घटादे- विद्वक्षपस्य जगत उत्पादः दितः तदयुक्तम् न हि प्रधानस्य अमूर्तत्विन्द्रिययद्विनिष्क्रयस्वा- इतिन्द्रियद्वान्त्यित्व्यव्यान्त्यिवद्यापितस्य तद्विलक्षणो घटादिः कार्यो भिवतुमह्ति, अदृञ्दत्वात् । न वा अपरप्रयोज्यस्य प्रधानस्य एवयमभिप्रायण्यहितस्य अभिप्रायपूर्वकप्रसत्रक्रमो युक्तः । पुण्यस्ताविद्विण्यद्वादः महदादिसर्गार्थं प्रधानं प्रयुद्धवतः स्वयं निष्क्रियत्वात् प्रधानं नात्मानं गहदादिसर्गार्थं प्रयोक्तुमह्ति । न हि स्वयं गतिविक्षलः पद्धगुरात्मानमेवावष्टभ्योन्त्याय गच्छन् दृष्टः । किञ्च, अप्रयोजनस्य प्रधानस्य महदादिसर्गो न युक्तिमान् । पुष्पभोगः प्रयोजनमिति चेत्; नः स्वार्थाभावात् , नित्यस्य विभोरात्मनः भागपरिणामाभावाच्च । किञ्च, अचेतनत्वात् । इह लोके चेतनस्वैत्र ओदनार्थी कियाफलसाधनज्ञः तद्येष्यिनसम्बुक्षणातिषु प्रवर्तमानो दृष्टः, न च तथा प्रधानं चेतनम्, अतोजस्य महदादिक्रियाप्रसवक्रगाभावः । न च पुष्टपस्तस्य क्रमस्य प्रयोजकःः तिष्क्रियत्वात् ।

अपरं आहु:-'परमाणुभ्यः प्रतिनियतपाथिवादिजातिविशिष्टेभ्योऽदृष्टादि'हेनुसन्निधाने सित संहदेभ्योऽर्थान्तरभूतघटादिकार्यात्मलाभः' इतिः तद्ययुवतम्ः नित्यत्वादणूनां कार्यारम्भ- शक्त्यमावात् । सित चारम्भे नित्यत्वहानेः' । नचार्थान्तरभूतस्य कार्यस्यारम्भोः युवतः; व्यतिरेकानुपळव्येः, उपळव्धौ चाणुमहत्त्वाभावः' । न च 'जातिप्रतिनियमोऽस्तिः भिन्न-' जातीयानामप्यारमभदर्शनात् । भिन्नजातीयेषु समुदायमात्रमिति चेत्ः तुल्यजातीयेष्विप् 'तत्प्रसङ्गः । न चात्मनो घटाधारम्भे कर्गृ त्वमुपपन्नम्; निष्क्रियत्वाद्वित्वत्वाच्च । नाष्यात्म-गुणस्यादृष्टादेः; निष्क्रियत्वादेव । न च निष्क्रियोऽर्थान्तरे 'क्षियाहेतुर्व प्टः ।

अन्ये<sup>१८</sup> मन्यन्ते-'वर्णादिपरमाणुसमुदयात्मका रूपपरमाणवोऽतीन्द्रियाः समुदिताः सन्तः इन्द्रियग्राहचत्वमनुभूय ''वटादिकार्यात्मलाभहेतुत्वं प्रतिपद्यन्ते' इति; ''तदप्ययुक्तम्; प्रत्येकं रूपपरमाणनामतीन्द्रियत्वात्ततोऽनन्यस्य कार्यस्याप्यतीन्द्रियत्वप्रसङ्गात्, ततस्य द्श्यविषय-

१ -थिंन्तरत्वात् आ०, ब०, द०, मु०, ता० । २ द्रव्यं गुणोत्पादकमिति चेत् । ३ सांख्याः । ४ प्रधानात् । ४ गन्धरसस्पर्शरूपशब्दाः पञ्च तन्मात्राः । ६ -निवृत्तिक्र- आ०, ब०, द०, मु० । विवर्तन । ७ स्रचेतनत्वात् । ६ स्वस्य प्रयोजनाभावात् । ६ यौगाः । १० -दिस- आ०, ब०, द०, मु०, ता० । ११ -हानिः आ०, प०, मु० । १२ उत्पाद । १३ तत्त्वे आणुप्रभाणोऽयं महत्प्रमाणोऽयमिति ज्ञातुं न पार्यते । १४ मृत्पिण्डादेरेय घटादिरुत्पद्यते इति । १४ चन्द्रकान्तसूर्यकान्तिश्चान्देरुत्पद्यमानजलाग्न्यादिदर्शनात् । १६ भिन्नानां तुल्यजातीयानां समुदयप्रसङ्गः । १७ वृक्षादिचलने वायुवत् प्रेरकहेतुः । १८ बौद्धाः । १६ जैलाहरणादि । २० तदय- आ०, ब०, द०, मु०।

प्रमाणप्रमाणाभासविकल्पाभावः । कार्याभावाच्च 'तिल्लङ्गस्य कारणस्याप्यभावः । किञ्च, क्षणिकत्वािद्विष्वियत्वाच्च कार्यारम्भाभावः, विविक्तशक्तीनां परस्पराभिसंबन्धाभावश्च । न चान्योऽर्थश्चेतनस्तेषां संवन्धस्य कर्तास्ति, तदभावात्संबन्धाभावः । एवमन्येष्विप प्रवािद्यु सत्यसदिति असत्यपि सदिति विपर्ययो मिथ्यादर्शनोदयवशाद्वेदित्वयः पित्तोदयाकुलितरसने-न्द्रियविपर्ययवत् । ततो यदुवतम्-'स्पादिविपयोपलिध्यव्यभिचाराभावान्न मिथ्यादृष्टेर्ज्ञान-व्यमज्ञानम्' इति; तदसम्यक् ।

व्याख्यातं ज्ञानं छक्षणादिभिः । इदानीं चारित्रं निर्दे । क्रिल्ळक्ष्य नया उच्यन्ते । करमात् ? मोक्षविधाने तस्य वध्यमाणत्वात् । कृतः पुनस्तन्मोक्षविधौ वध्यते इति चेत् ? मोक्षं प्रति प्रधानकारणत्वात् । किकृतं प्राधान्यम् ? कृतःनकर्मेन्धनिर्दिहनकृतम् । यत आत्मा व्युपरतिक्रयाध्यानाविभ् तात्मवलः कृतस्नकर्मन्धनिर्देहनसमर्थो भवति, नतु । क्षायिक-सम्यक्तवकेवलज्ञानोपतोऽपि । यदि स्यात् । क्षायिकसम्यक्तवकेवलज्ञानोत्पत्त्यनन्तरमेव कृतस्न-कर्मक्षयः स्यात्, व्युपरतिक्रयाध्यानोत्पत्त्यनन्तरमेव भवति । तच्चोत्तमं चारित्रम्, स्थात्, व्युपरतिक्रयाध्यानोत्पत्त्यनन्तरमेव भवति । तच्चोत्तमं चारित्रम्, स्थान्ते व्यवनात् व्याप्यतिक्रयाप्यतिक्रम् । प्रमाणं व्याख्यातम् । प्रमाणंकदेशा नयाः स्थात् । एवमपि जीवादयो निर्देष्टव्या उच्यन्ते । प्रमाणं व्याख्यातम् । प्रमाणंकदेशा नयाः स्थात् । एवमपि जीवादयो निर्देष्टव्या उच्यन्ते । प्रमाणं व्याख्यातम् । प्रमाणंकदेशा नयाः स्थातं के ते नया इति ? अत आह—

# नैगमसंग्रहव्यवहारर्जुस्त्रशब्दसमभिरूढैवम्भूता नयाः ॥३३॥

शब्दापेक्षयैकादिसंख्येयिकल्पा नयाः । तत्रातिसंक्षेपादप्रतिपत्तिः, अतिविस्तरे चाल्प-प्रज्ञानामननुग्रह इति "मध्ययया प्रतिपत्त्या सप्त नया अत्रोच्यन्ते । तेषां सामान्यविशेषलक्षणं २० वक्तत्र्यम् । तत्र सामान्यलक्षणमुच्यते—

प्रमाणप्रकाशिताऽर्थविशेषप्ररूपको नयः । १। प्रकर्षेण मानं प्रमाणं सकलादेशि इत्यर्थः, तेन प्रकाशितानां न प्रमाणाभासपरिगृहीतानामित्यर्थः, तेपामर्थानाम् अस्तित्वनास्तित्व'नित्यत्वा-नित्यत्वाद्यनन्तात्मनां जीवादीनां ये विशेषाः पर्यायास्तेषां प्रकर्षेण रूपकः प्ररूपकः निरुद्धदोषा-नपञ्जद्वारेणेत्यर्थः । एवंलक्षणो नयः ।

तस्य द्वौ मूलभेदौ द्रव्यास्तिकः पर्यायास्तिक इति । द्रव्यमस्तीति मतिरस्य द्रव्य-भवनमेव नातोऽन्ये <sup>१०</sup>भावविकाराः, नाप्यभावः तद्वचितरेकेणानुपलब्धेरिति द्रव्यास्तिकः ।

१ तिल्लङ्गका - ग्रा०, ब०, द०, म०। २ र्ताह भवन्मते निष्कियं धर्मादि द्रव्यं जीवादीनां गत्यादेः कथं हेतुरिति चेत्? तेवां धर्मादिनिमत्तहेतुरित्यनुमननाम्न दोषः। तथा चोक्तमार्षे - गितिस्थितमतावेतौ गितिस्थित्योरुपग्रहे। धर्माधर्मौ प्रवर्तेते न स्वयं प्रेरकौ मतो। यथा मत्स्यस्य गमनं विना नैवाम्भसा भवेत्। न चाम्भः प्रेरयत्येनं तथा धर्मोस्त्यनुग्रहः।। ३ ननु ग्रा०, ब०, द०। ४ "संसारकारणविनिवृत्ति प्रत्यानृणंस्य ज्ञानवतः कर्मादानिमित्तिक्रयोपरमः चारित्रम्" -स०, स० १।१। ५ तदुच्यते ग्रा०, ब०, द०, म०। ६ सर्वे शब्दाः संख्येया इति वचनात्। कथम् ? त्रयस्त्रिशत् व्यञ्जनानि सप्तविशतः स्वराः चतुर्योग्याहाः इति चतुःषष्टिः। (तानि पृथक् पृथक् स्थाप) यित्वा द्विकं दत्वा परस्परं संगुण्य तिस्मन् रूपोन कृते रूपोनएकट्ठिमात्रं वस्तु(?) ग्रपुनरुक्ताक्षराणि भवन्ति । १६४४६७४४०७३७०६५४१६१५ तत्स्वरूपं द्वादशाङ्गः श्रुतम्। ७ मध्यतया ग्रा०, ब०, द०, मु०। मध्यमया मू०। ६ -देश इ- ग्रा०, ब, द०, मु०, तर०। ६ -नित्यत्वाद्यान्तात्मनां ग्रा०, ब०, द०, मु०। १० पर्यय।

२०

२५

पर्याय एवास्ति इति मितरस्य 'जन्मादिभाविकारमात्रमेव भवनं न ततोऽन्यद् द्रव्यमस्ति तद्वचितरेकेणानुपलब्धेरिति पर्यायास्तिकः । अथवा, द्रव्यमेवार्थोऽस्य न गुणकर्मणी तदवस्थारूपत्वादिति द्रव्याथिकः । पर्याय एवार्थोऽस्य रूपाद्युत्क्षेपणादिलक्षणो न ततोऽन्यद् द्रव्यमिति पर्यायाथिकः । अथवा अयंते गम्यते निष्पाद्यत इत्यर्थः कार्यम् । द्रवति गच्छतीति द्रव्यं कारणम् । द्रव्यमेवार्थोऽस्य कारणमेव कार्यं नार्थान्तरम्, न च कार्यकारणयोः कश्चिद्रपभेदः तदुभयमेकाकारमेव पर्वाङ्गुलिद्रव्यवदिति द्रव्याथिकः । परि समन्तादायःपर्यायः । पर्याय एवार्थः कार्यमस्य न द्रव्यम् अतीनानागतयोविनष्टानुत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात्, स एवैकः कार्यकारणव्यपदेशभागिति पर्यायाथिकः । अथवा, अर्थनमर्थः प्रयोजनम्, द्रव्यमेवार्थोऽस्य प्रत्ययाभिधानानुप्रवृत्तिलिङ्गदर्शनस्य निह्नोतुमशक्यत्वादिति द्रव्याथिकः । पर्यायोऽर्थः प्रयोजनमस्य 'वाग्-विज्ञानव्यावृत्तिनिवन्धनव्यवहारप्रसिद्धेरिति पर्यायाथिकः । तद्भेदा नैगमादयः ।

एपां विशेषलक्षणमुच्यते-

अर्थसंकल्पमात्रग्राही नैगमः ।२। भिनगच्छन्ति तस्मिन्निति निगमनमात्रं या निगमः, निगमे कुशलो भवो वा नैगमः । तस्य लोके व्यापारः अर्थसंकल्पमात्रग्रहणं प्रस्थेन्द्रगृहगम्यादिषु । तद्यथा—किश्चत् प्रगृह्य परशुं पुरुषं गच्छन्तमभिसमीक्ष्याह 'किमर्थं गच्छिति भवान्' इति ? स तस्मै 'आचण्टे प्रस्थार्थमिति । एवमिन्द्रगृहादाविष् । तथा 'कतरोऽत्र गमी' इत्युक्ते आचण्टे— 'अहं गमी' इति, संप्रत्यगच्छत्यिष गमीति व्यवहारः । एवं प्रकारोऽन्योऽिष नैगमनयस्य विषयः ।

भाविसंज्ञाब्यवहार इति चेत्; नः भूतद्रव्यासन्तिधानात् ।३। स्यादेतत्—नायं नैगमनय-विषयः भाविसंज्ञाब्यवहार इतिः तन्नः कि कारणम् ? भूतद्रव्यासन्निधानात् । भूतं हि कुमार-तण्डुलादिद्रव्यमाश्रित्य राजौदनादिका भाविनी संज्ञा प्रवर्तते, न च तथा नैगमनयविषये किञ्चिद् भूतं द्रव्यमस्ति यदाश्रया भाविनी संज्ञा विज्ञायेत ।

' उपकारानुपलम्भात् संव्यवहारानुपपत्तिरिति चेत्ः नः अप्रतिज्ञानात् । ४। स्यादेतत् – नैगमनयवक्तव्ये उपकारो नोपलभ्यते, भाविसंज्ञाविषये तु राजादावुपलभ्यते, ततो नायं युक्त इतिः; तन्नः कि कारणम् ? अप्रतिज्ञानात् । नैतदस्माभिः प्रतिज्ञातम् – 'उपकारे सति भवित-व्यम्' इति । कि तर्हि ? अस्य नयस्य विषयः प्रदर्श्यते । अपि च, उपकारं प्रत्यभिमुखत्वा-दुपकारवानेव ।

स्वजात्यविरोधेनैकत्वोपनयात् समस्तग्रहणं संग्रहः ।५। बुद्धचिभधानानुप्रवृत्ति लिङ्गं सा-दृश्यं स्वरूपानुगमो वा जातिः, सा चेतनाचेतनाद्यात्मिका शब्दप्रवृत्तिनिमित्तत्वेन प्रतिनियमात् । स्वार्थव्यपदेशभाक् । स्वा जातिः स्वजातिः, अप्रच्यवनमिवरोधः, स्वजातेरिवरोधः स्वजात्य-विरोधस्तेन स्वजात्यिवरोधेन एकत्वोपनयात् । केपाम् ? भेदानाम् । समस्तग्रहणं संग्रहो यथा सद् द्रव्यं घट इत्यादि । 'सत्' इत्युक्ते सत्तासंवन्धार्हाणां द्रव्यपर्यायतद्भेदप्रभेदानां तद्व्यतिरे-कात् तेनैकत्वेन संग्रहः । 'द्रव्यम्' इति चोक्ते जीवाजीवतद्भेदप्रभेदानां द्रव्यत्वाविरोधात्तेनैक-त्वेन संग्रहः । 'घटः' इति चोक्ते नामादिभदात् मृत्सुवर्णादिकारणविशेषाद् वर्णसंस्थानादिवि-

१ स्राविशब्देन स्रस्तिविकारवृद्धिहानिक्षयाः गृह्यन्ते । २ - रूपादिति द्या०, ब०, द०, मु०, अ०, ता०। अ० प्रतौ रूपात् इत्यस्य टिप्पणे 'रूपत्वात्' इति लिखितमस्ति । ३ - त्वे व्य - ता०, अ०, द०, मू०, ज०, भा० १,२। ४ शब्दबुद्धि । ५ निगच्छन्त्यस्मि - स्रा०, ब०, द०, मु०। ६ संकल्पमात्रं वा । ७ व्याचष्टे मु०। ६ 'गमेरिन्' इत्ययं त्यो भवति गमिष्यति यौस्यतीति गमिन्यर्थे एव । ६ किञ्चित्तद्भृतं मु०, स्रा०, ब०। १० उपकारानुपपत्ति - भा० २।

30

काराज्य भिन्नानां घटनद्वयाच्यानां तद्व्यतिरेकादेकत्वेन संग्रहः । एवमितरेष्वपीति । 'तत्राभिधानप्रत्ययो पागान्यं निराकृतिष्ययेपभावात ।

ंशात—सतावयां नारभू प्रसन्ति, तदिभसं बन्धात् सदादिव्यपदेशे वितः, तत्तः उभयशात्मृप-एतः । उद्योगतः संव्यापंत्र-सन्तासंबन्धाव्याम् द्रव्यादित् गल्यिभवानं प्रत्ययव्य स्थादाः, न येति १ पदि स्थातः स्थापंत्र-प्रवेयथ्यं प्रकाशित्य हाशनवैयथ्यंत्रत्र्, सन्ताद्वयप्रसङ्गाय—एका आस्प्रत्यां अपरा वाह्येति । अत्रथ्य समयित्रोधः— अपनितः स्वर्यवयाणादिष्यतिप्रसङ्गः । समयायकतोऽयं विशेष इति वेतः सस्य वितिष्कृत्यतः ।

िंग्स सत्तासः सीर्वति स्वादेशस्य नायान्यस्येतुक्त्याद्वेतुक्त्ययोः अवश्रयश्रितिकाणानि-१० योगप्रसाद्भः । अस्य पदार्थःणियाप्रणितस्य सङ्ग्रस्थानिष्, सदिति व्यवदेशो जिमिलान्तरहेतुकः,

सत्तायां रतत एवेति। चेतः संसर्गताक्षयामः, अध्यामात्रक्ष्यवाप्रसङ्ग्रह्म ।

किर्या, सताई: पदार्यातारस्य इत्यादिन वृत्तिः सोक्त्येति वास्यात्, सोव्यमिति वा क्षेत्र्याद साक्त्येति वृद्धिः भन्नर्यक्षिन पवित्रद्धन्य (सन्तादक्ष्यम्) इति, यथा गोगान् यवमानिति, अतो गन्दर्भन्य (त्यानिक कंग्य) आवार्षस्य प्रतिवृद्धिः व्यवदेशः । अथारोक्ष्यभित्रस्यितः १५ वृत्तिः (सन्ता क्ष्यान् इति प्राप्नोति यथा (यण्टिः पृष्टाः) इति, च (सम्ब्रह्यम्) इति, चव भावार्थस्य निवृत्तित्वितः ।

किञ्च, दृष्टान्ताभाषात् । त हमेकं किञ्चितनेकसंतिच्य दृष्टं यदभिसमीश्य सलैका अनेकसंबन्धिनी गम्येत । नीलीद्रव्ययदिति चेत्: न, न तस्यानेकत्वात् । नीलीत्वर्यदिति चेत्: न: तस्यापितत्वात् ।

अतो विविधूर्वकमयहरणं व्यवहारः ।६। एतरगाद् अतः । कृतः । संग्रहात् संग्रहनयाधि-ण्यानामर्थानां विधिपूर्वत्तमयहरणं व्यवहारः । को विधिः ? संग्रहगृहीतोऽर्थन्तदानुपृष्ट्येंभैव व्यवहारः प्रवर्तते इत्सयं प्रविधिः । तद्यथा-सर्वतंग्रहेण सत् रांगृहीतम्, तच्यानपेक्तिविक्षेणं नालं संव्यवहारायेति व्यवहारनय आधीयते—यत्सत्तद् 'द्रव्यं गृको या' इति । द्रव्येणापि च संग्रहा-शिक्तेन जीवाजीवाविधेषानपेक्षेण न अवयः संव्यवहार इति 'जीवद्रव्यमजीवद्रव्यम्' इति वा व्यवहार आधीयते । जीवाजीवाविध च संग्रहाजिक्तौ नालं संव्यवहारायेति प्रत्येकं देवनार-कार्विधादिस्त व्यवहारेणाश्रीयते । 'कपायो भैपज्यम्' इत्युक्ते च सामान्यस्य विशेषात्मकद्यात् नैयग्रोद्यादिविधेष्यान्धर्यम्' (विशेषस्य सामर्थ्यन् ग्रहण्म्) । नहि शक्यः प्रभुणापि चक्रभृता सर्वः कपायसमाहारः कर्तु म् । नामत्थापनाद्रव्याणि च संग्रहोषानािन नालं व्यवहारायेति भाव एव गहराते । एवमयं नयस्तावद्वर्तते यावत्यननिस्ति विभागः ।

'सूत्रपातबदृज्दवात् ऋजुसूत्रः १७। यथा ऋजुःसूत्रपातस्तया ऋजु प्रगुणं सृत्रयति तन्त्रयति ऋजुसूत्रः । ''पूर्वा रिवकाल्य'पिययानिवास्य वर्तमानकालविषयमादत्ते । अतीतानागतयोर्विय-ष्टानुत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात् । 'स्समयमात्रमंस्य निर्दिधिक्षितम् ।

१ सत्तायाम्, संग्रह इत्यर्थः । २ नैयायिकः -सम्पा० : ३ वस्तुनः । ४ दैवरक्ता हि किंशुकाः केन रज्यन्ते नाम । ५ सत्तासम्बन्ध इति । ६ परार्थाभिधानम् । ७ तलः । तल्प्रत्ययस्येत्यर्थः । ६ सद्द्रव्यमित्याद्युदाहरणे । ६ नीलित्त- ग्रा०, ब०, द०, मु० । १० भेदकल्पना । ११ नियमः । १२ नैयग्रोधादिविशेषस्य सामर्थ्येन ग्रहणमित्यर्थः -सम्पा० । १३ सूत्रपातवदृजुसूत्रः छा०, ब०, द०, मु० । १४ सर्वा -ग्रा०, ह०, द०, मु० । १५ नयान् । १६ समवायमा-ग्रा०, ब०, द०, मु० ।

8 %

24

'कपायो भैषज्यम्' इत्यत्र च संजातरसः कपायो भैषज्यं न प्राथमिककपायोऽत्पोऽन-भिव्यक्तरसत्वातस्य विषयः।

पच्यमानः पक्वः । 'पक्वस्तु स्यात्पच्यमानः स्यादुपरतपाक इति । असदेतत्; विरोधात् । 'पच्यमानः' इति वर्तमानः 'पक्वः' इत्यतीतः तयोरेकस्मिन्नवरोधो विरोधीति; नैष दोषः; पचनस्यादाविभागसमये किश्चदंशो निर्वृत्तो वा, न वा ? यदि नै निर्वृत्तः; तद्द्वितीयादि-ष्वप्यनिर्वृत्तेः पाकाभावः स्यात् । ततोऽभिनिर्वृत्तः तदपेक्षया 'पच्यमानः पक्वः,' इतरथा हि समयस्य त्रैविष्यप्रसङ्गः। स एवौदनः पच्यमानः पक्वः, स्यात्पच्यमान इत्युच्यते पक्तुरिभप्राय्ययानिर्वृत्तेः, पक्तुर्हि सुविशदसुस्विन्नौदने पक्वाभिप्रायः, स्यादुपरतपाक इति चोच्यते 'कस्यचित् पक्तुस्तावतैव कृतार्थत्वात् ।

एवं कियमाणकृत-भुज्यमानभुक्त-बध्यमानबद्ध-सिध्यित्सद्घादयो योज्याः । १० तथा प्रतिष्ठन्तेऽस्मिन्निति प्रस्थः, यदैव मिभीते, अतीतानागतधान्यमानासंभवात् । कुम्भकाराभावः शिविकादिपर्यायकरणे तदिभिधानाभावात् । कुम्भपर्यायसमये च स्वावयवेभ्य एव निर्वृत्तेः ।

स्थितप्रश्ने च 'कुतोऽद्यागच्छिसि' इति ? न 'कुतिश्चित्' इत्ययं भन्यते, तत्कालिकया-परिणामाभावात् ।

यमेवाकाशदेशमवगाढुं समर्थ आत्नपरिणामं वा तत्रैवास्य वसतिः।

न कृष्णः काकः, उभयोरिप स्वात्मकत्वात्-कृष्णः कृष्णात्मको न काकात्मकः। यदि काकात्मकः स्यात्, भ्रमरादीनामिप काकत्वप्रसङ्गः। काकश्च काकात्मको न कृष्णात्मकः। यदि कृष्णात्मकः; शुक्लकाकाभावः स्यात्। पञ्चवर्णत्वाच्च, पित्तास्थिष्धिरादीनां पीतशुक्ल-रक्तादिवर्णत्वात्, तद्व्यतिरेकेण काकाभावाच्च। न सामानाधिकरण्यम्—एकस्य पर्यायभ्यो-उनन्यत्वात्पर्याया एव विविक्तशक्तयो द्रव्यं नाम न किञ्चिदस्तीति। कृष्णगुणप्राधान्यादिति चेत्; नः अस्तरकादिष्वतिप्रसङ्गात्, कपायमधुरे च मधुनि विरोधात्। अप्रत्यक्षे चाख्यायमाने संशयदर्शनात्। कृष्णकाकविशेपज्ञेन केनचिद् द्वीपान्तरिनवासिन्यनुपलव्धकृष्णकाकविशेषे पुरुषे प्रतिपाद्यमाने संशयो जायते 'किमयं काकस्य काष्ण्यं गुणप्राधान्यादाचप्टे, द्रव्यस्यैव वा तथा परिणामात्' इति ?

अतः पलालादिदाहाभावः प्रतिविशिष्टकालपरिग्रहात् । अस्य हि नयस्याविभागो वर्तमान-समयो विषयः । अग्निसंवन्धनदीपनज्वलनं दहनानि 'असंख्येयसमयान्तरालानि 'प्यतोऽस्य दह-नाभावः । किञ्च, यस्मिन् समये दाहः ' न तस्मिन् 'प्ललालम्, भस्मताभिनिर्वृ त्तेः, यस्मिश्च पलालं न तस्मिन् दाह इति । यत्पलालं तद्दहतीति चेत्; नः सावशेषात् '। समुदायाभिधायिनां शब्दानामवयवेषु वृत्तिदर्शनाददोष इति चेत्; नः तदवस्थत्वात्, ' एकदेशदाहाभावस्योक्तत्वात् ।

१ पक्षस्तु आ०, ब०, द०, मु०। २ प्रथमसमये इत्यर्थः। ३ -भिनिवृ त्तेस्त -आ०, ब०, द०, मु०। ४ श्रादावेवं पच्यमान इत्यत्र पक्वताबुद्धेः सुस्विन्नेऽन्ने पक्वताबुद्धचा कि फलमित्याशङकायाम् यस्य कस्यचिदत्यन्तपक्वतायामेव बुद्धिभवेदित्याह कस्यचिदिति। ५ ऋजुसत्रः। ६ काकस्य १ ७ कम्बला-दिषु -ता० दि०। कम्बलादौ -अ० दि०। -न्नास्थिरकतादि आ०, ब०, मु०। -न्नास्ति रक्ता-द०। द कृष्णकाके। ६ श्रङ्गार। १० भस्म। ११ ततः। १२ भस्मीभावः। १३ पतालस्तृणसञ्चयः। पलालोऽस्त्री निष्फलब्रीह्यादिनुणः। १४ श्रवशेषसद्भावात्। १५ श्रवयवेऽपि साबशेषसद्भावात्।

निरवशेषदाहासंभव।दिति चेत्; नः वचनविरोधात्। तदवस्थत्वाच्च । वचनविरोधस्तावत्— यदि निरवशेषस्य पलालस्य दाहस्यासंभव इत्येकदेशदाहात् पलालदाहो नःदाहः; ननु भव-द्वचनस्य निरवशेषपरपक्षदूषकत्वाभावात् परपक्षैकदेशस्य दूषकत्वम्, अतः एकदेशदूषकत्वात् कृत्स्नमपीदं दूषकमेवेत्यस्य साधकत्वसामध्याभाव इति । तदवस्थत्वमपि एकसमये दाहाभावः । प्रदयुक्तत्वात् । अवयव।नेक्ष्वे यद्यवयवदाहात् सर्वत्र दाहोऽवयवान्तराऽदाहात् ननु सर्वदाहा-भावः । अथ दाहः सर्वत्र ; कस्मान्नाऽदाहः ? अतो न दाहः । एवं पानभोजनादिक्यवहाराभावः ।

न शुक्लः कृष्णीभवितः । उभयोभिन्नकालायस्थत्वात्, प्रत्युत्पन्नविषये 'निवृत्तपर्यायान-भिसंबन्धात् । सर्वसंव्यवहारलोप इति चेत्ः नः विषयमात्रप्रदर्शनात्, पूर्वनयववतव्यात् संव्यव-हारसिद्धिभवित ।

**शपत्यर्थमाह् वयति प्रत्याययतीति शब्दः ।८।** उच्चरितः शब्दः कृतसंगीतेः पुरुषस्य स्वाभिधेये प्रत्ययमादधाति इति शब्द इत्युच्यते ।

नानार्थसमितरोहणात् समिक्ष्टः ।१०। यतो नानार्थान् समितीत्यैकमर्थमाभिमुख्येन रूढस्ततः समिभिरूढः । कुतः ? वस्त्वन्तरासंक्रमेण तन्तिष्ठत्वात् । कथम् ? अवितर्कथ्यानवत् । यथा तृतीयं शुक्लं स्थमिक्रयमिवतर्कमवीचारं ध्यानम् ध्यानम् ध्यानयोगसङ्कान्त्यभावात् सूक्ष्मकाययोगनिष्ठत्वात्, तथा गौरित्ययं शब्दो वागादिषु वर्तमानो गव्यधिरूढः । एवं शेषे- प्विष रूढिशब्दोऽस्य विषयः । अथवा, 'अर्थगत्यर्थः शब्दप्रयोगः' इति तत्रैकस्यार्थस्यैकेन गत-त्वात् पर्यायशब्दप्रयोगोऽनर्थकः । शब्दभेदश्चेदस्ति अर्थभेदेनाष्यवय्यं भवितव्यमिति नानार्थ-

१ श्रत्र वचनविरोधस्तु निरवशेषेत्यादिवचनस्येवेति न मन्तव्यम्, किन्तु भवदुक्तनीति भवदुक्त-वचनान्तरे योजयितुं शक्यत्वेन प्रकृतवचनस्य विरोध इति मन्तव्यम्। २ वचनम्। ३ वचनस्य। ४ वर्तमाने। ४ कृतसंगतेः श्रा०, ब०, द०, मु०। ६ ज्ञानम्। ७ उत्तरदेशेगोद इति कश्चिद् ग्रामिवशेषः तस्य द्विवचनिर्मित। ६ रथेन यास्यसीति गमनाभिधानात् प्रहासगितः, श्रनेकस्मिग्निप प्रत्येकमेव परिहास इत्यभिधानवशात् मन्ये इत्येकवचनमेव। ६-रमत्युपग्रह -श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। १० उपसर्ग -ता० टि०। ११ विचार्यते। १२ उपचारः सुहृत्सु भवतीत्यर्थः सम्पा०। १३ वितर्कः श्रुतम्। १४ शब्दमनोवाक्काय। समिभरोहणात् समिभक्षडः-इन्दनादिन्द्रः सकनाच्छकः पूर्दारणात्पूरन्दर इति । एवं सर्वत्र । अथवा, यो 'यत्राधिरुढः स तत्र समेत्याभिमुख्येनारोहणात समिभुरुढः । यथा क्व भवानास्ते ? स्वातमतीति । कृतः ? वस्त्वन्तरे वृत्त्यभावात् । यद्यन्यस्यान्यत्र विनः स्यातुः ज्ञानादीनां रूपादीनां चाकाशे वत्तिः स्यात ।

येनात्मना भूतस्तेनैवाऽध्यवसाययतीत्येवंभूतः ।११। येनात्मना येनाभिधेयेन भूतः शब्द-स्तेनैवाऽध्यवसाययति । यथा इन्द्रशब्दः परमेश्वरत्वाभिधेयः, स परिणामो यत्र यदा वर्तते तत्र तदैव युदतो न नामस्थापनाद्रव्येषु तत्परिणामाभावात् इति । एवमितरेष्विप शब्देषु स्वाभि-धेयकियापरिणतिक्षण एव युक्तिनीन्यदेति । अथवा, येनात्मना येन स्वरूपेण भतोऽर्थस्तेनैवा-ध्यवसाययति, यथा गच्छतीति गौरिति-यदैव गच्छिति तदैव गौरिति न स्थितो न शियत इति, पूर्वोत्तरकालयोस्तदर्थाभावाद्दश्डिवत् । एवमितरेष्वपि । अथवा, येनात्मना येन ज्ञानेन भूतः परिणतस्तेनैवाध्यवसाययित यथा इन्द्राग्निज्ञानपरिणत आत्मैवेन्द्रोऽग्निश्चेति एवंभृतार्थप्रत्या-यनाच्छब्द एवंभतः तत्कार्यात्ताच्छब्द्यसिद्धेः।

दाहकत्वाद्यतिप्रसङ्ग इति चेतुः तदव्यतिरेकादप्रसङ्ग इति ।१२। स्यादेतत्-अग्न्यादिव्यप-देशो यद्यात्मनि कियते दाहकत्वाद्यतिप्रसज्यते इति; उच्यते-तदव्यतिरेकादप्रसङ्गः । तानि नामादीनि येन रूपेण व्यपदिश्यन्ते ततस्तेपामव्यतिरेकः प्रतिनियतार्थवृत्तित्वाद्धर्माणाम् । ततो नो आगमभावाग्नौ वर्तमानं दाहकत्वं कथमागमभावाग्नौ वर्तेत ? उक्ता नैगमादयो नयाः।

उत्तरोत्तरसक्ष्मविषयत्वादेषां कमः पूर्वपूर्वहेतुकत्वाच्च । एवमेते नयाः पूर्वपूर्वविरुद्धमहा-विषया उत्तरोत्तरानुकुलाल्पविषया द्रव्यस्यानन्तशक्तेः प्रतिशक्ति भिद्यमाना बहुविकल्पा जायन्ते । त एते गणप्रधानतया परस्परतन्त्राः सम्यग्दर्शनहेतवः पृरुषार्थिकयासाधनसामर्थ्यात्, तन्त्वादय इव यथोपायं विनिवेश्यमानाः पटादिसंज्ञाः स्वतन्त्राश्चाऽसमर्थाः । तन्त्वादिवदेव विषम २० उपन्यासः, तन्त्वादयो निरपेक्षा अपि काञ्चिदर्थमात्रां जनयन्ति । भवति हि कश्चित् प्रत्येकं तन्तुस्त्वकृत्राणे समर्थ एकश्च वल्कलो वन्धने समर्थः । इमे पुनर्नया निरपेक्षाः सन्तः न काञ्चिदपि सम्यग्दर्शनमात्रां प्रादुर्भावयन्तीति । नैप दोपः अभिहितानवबोधात् । अभिहितमर्थ-मनवबुध्य परेणेदम्पालभ्यते । एतद्वतं 'निरपेक्षेषु तन्त्वादिषु पटादिकार्यः नास्तीति । यत्तु तेनोपर्दाशतं न तत् पटादिकार्यम् । किं तर्हि ?तन्त्वादिकार्यम् । तन्त्वादिकार्यमपि तन्त्वाद्यवयवेषु २४ निरपेक्षेषु नास्त्येवेत्यस्मत्पक्षसिद्धिरेव । अथ तन्त्वादिषु पटादिकार्य शक्त्यपेक्षया अस्तीत्युच्यते नयेष्वपि निरपेक्षेषु बद्धचभिधानरूपेषु कारणविशात् सम्यग्दर्शनहेतुत्वविपरिणतिसद्भावात् . शक्त्यात्मनाऽस्तित्वमिति साम्यमेवोपन्यासस्य ।

ज्ञानदर्शनयोस्तत्त्वं नयानां चैव लक्षणम्। ज्ञानस्य च प्रमाणत्वमध्यायेऽस्मिन्निरूपितम् ॥ इति । इति तत्त्वार्थवार्तिकव्याख्यानालङ्कारे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

जीयाच्चिरमकल ङ्कब्रह्मा लघुहव्व नृपतिवरतनयः । अनवरतनिखिलविद्वज्जनन्तविद्यः प्रशस्तजनहृद्यः ॥

१ यत्राभिरू- मु० । २ -न्ते ए-ग्रा०, ब०, द०, मु० । ३ वल्कजो मु०, श्र०, ता०, मू० । वल्कं वल्कलमस्त्रियाम् अ० टि०। ४ निरपेक्षित् स्रा०, ब०, द०, म्०। ५ तन्त्वादिकार्यं स्रा०, ब०, द०, मु०। ६ - केट्या - म्रा०, ब०, द०, मु०, ता०, भ०। ७ - हब्ब- ता०। द इलोकोऽयं नास्ति म०, भ०।

३०

### द्वितीयोऽध्यायः

अत्राह—मोक्षमागंब्यास्याप्रसङ्गेन सम्यग्दर्शनादीन्युपिद्यन्ते । तेषां च लक्षणोत्पित्ति-विषयिनवन्धादीति व्यास्यातानि । तत्र तन्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं मुपदिष्टम् । तत्त्वार्थाश्च जीवादयः । तत्रादावु पिदिष्टरस्य जीवस्य कि श्रद्धातव्यं यदवधारणप्रतिपन्युपासनादिभ्यस्तिनि-ष्यायत इति ? उच्यते—तन्त्रमातमनः स्वभावः श्रद्धेयः ।

यद्येवमुच्यतां नदीयं कि नन्विगिति ? अत उत्तरं पठित-

## अंपिशामिकक्षायिको भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमीद्यिकपारिणामिकौ च ॥१॥

अथवा, प्रमाणनया अनन्तरं विनिर्दिष्टाः । ते च प्रमेयाधिगमरूपाः । प्रमेयादच जीवादयः पदार्था इदानीं निर्देष्टच्याः । यद्येवमस्यैव तावदादाबुपदिष्टजीवस्य किं तत्त्विमिति ? अत आह-औपशमिकादीति ।

कर्मणोऽनुद्भ् तस्त्रबोर्यवृत्तितोषशमोऽधःप्रापितषङ्कवत् ।१। यथा सकलुपस्याम्भसः कत-कादिद्रव्यसंपर्काद् अधःप्रापितमलद्रव्यस्य तत्कृतकालुष्याभावात् प्रसाद उपलभ्यते, तथा कर्मणः कारणवशादनद्भृतस्ववीर्ययुक्तिता आत्मनो विश्वद्विरुपशमः ।

क्षयो निवृत्तिरात्यन्तिको ।२। यथा तस्यैवाम्भसोऽधः प्रापितपङ्कस्य शुचिभाजनान्तर-संकान्तस्य प्रसाद आत्यन्तिकः, तथा आत्मनोऽपि कर्मणोऽत्यन्तविनिवृत्तौ विशुद्धिरात्यन्तिकी १५ क्षय इत्युच्यते ।

उभयात्मको मिश्रः क्षीणाक्षीणमदशक्तिकोद्रववत् ।३। यथा प्रक्षालनविशेषात् क्षीणाक्षीणमदशक्तिकस्य कोद्रवस्य द्विधा वृत्तिः, तथा यथोक्तक्षयहेतुसन्निधाने सति कर्मण एकदेशस्य क्षयादेकदेशस्य च वीर्योपशमादात्मनो भाव उभयात्मको मिश्र इति व्यपदिश्यते ।

द्रव्यादिनिमित्तवशात् कर्मणः फलप्राप्तिरुदयः ।४। द्रव्यादिनिमित्तं प्रतीत्य कर्मणो । विषच्यमानस्य फलोपनिपात उदय इतीमामाख्यां लभते ।

द्रव्यात्मलाभमात्रहेतुकः परिणामः ।५। यस्य भावस्य द्रव्यात्मलाभमात्रमेव हेतुर्भवति नान्यन्निमित्तमस्ति स परिणाम इति परिभाष्यते ।

तत्प्रयोजनत्वाद्वृत्तिवचनम् ।६। ते उपशमादयः प्रयोजनमस्येति वृत्तिः कियते । स उप-शमः प्रयोजनमस्येत्यौपशमिकः, क्षयःप्रयोजनमस्येति क्षायिकः, उदयः प्रयोजनमस्येत्यौदयिकः, परिणामः प्रयोजनमस्येति पारिणामिकः । ते भावा जीवस्य स्वतत्त्वम् –स्वं तत्त्वं स्वतत्त्वम्, स्वो भावोऽसाधारणो धर्मः ।

व्याप्तेरौदियकपारिणामिकग्रहणमादाविति चेत्; नः भव्यजीवधर्मविशेषख्यापनार्थत्वात् आदावौपशिमकादिभाववचनम् ।७। स्यादेतत्—सर्वजीवसाधारणत्वाद् व्याप्तेः औदियकपारिणा-मिकग्रहणमादौ न्यास्यमितिः, तन्नः किं कारणम् ? भव्यजीवधर्मविशेषच्यापनार्थत्वात् । भव्यस्य मोक्षप्रतिपादनार्थो ह्ययं प्रयासः । अतोऽस्य धर्मविशेष औपशिमकादिभाव आदावुच्यते ।

'अत्र चादावौपशमिकवचनं तदादित्वात् सम्यग्दर्शनस्य ।८। सम्यग्दर्शनस्य हि आदिरौप-

१ - तमुद्दिष्ट - म्रा०, ब०, द०, मु०। २ - वुद्दिष्ट - म्रा०, ब०, द०, मु०। ३ गता-धिकारे। ४ - दीनि म्रा०, ब०, मु०, द०। ५ बसः। ६ - धः शमित - म्रा०, ब०, मु०। ७ - द्रवद्रव्यस्य म्रा०, ब०, द०, मु०, ता०, मू०। ६ तत्र म्रा० ब०, द०, मु०। ६ तत्र म्रा० ब०, द०, मु०, मू०।

¥

20

शमिको भावस्ततः क्षायोपशमिकस्ततः क्षायिक इति, अत औपशमिकरयादौ ग्रहणं क्रियते ।

अल्पत्वाच्च ।९। अल्परचौपशमिको भावः क्षायिकात् क्षायोपशमिकाच्च । कुतोऽल्प-त्वम् ? संवयकालस्याल्पत्वात् । तद्यथा—उपशमसम्यग्दर्शनस्य कालोऽन्तर्मु हूर्तः, सोऽन्तर्मु हूर्तो-ऽसंख्येयाः समयाः । तत्र समये समये नैरन्तयंण संचीयमाना उपशमसम्यग्दृष्टय आ अन्तर्मु हूर्त-समाप्तेः पत्योपमाऽसंख्येयभागप्रमाणा इति सर्वेभ्योऽल्ते ।

ततो विशुद्धिप्रकर्षयुक्तत्वात् क्षायिकः ।१०। औपशमिकाद्धि क्षायिकः प्रकृष्टशुद्धचु-पेतो मिथ्यात्वसम्यङमिथ्यात्वसम्यक्त्वानां साकल्येन संक्षयात्, तत औपशमिकात् परं क्षायिक-वचनम् ।

बहुत्वाच्च ।११। वहवो हि क्षायिकसम्यग्दृष्टय औपशिमकसम्यन्त्वेभ्यः । कुतः ? गुणकारिवशेषात् । को गुणकारः ? आविलकाया असंख्येयभागः, सोऽसंख्येयाः समयाः । कुतः ? असंख्येयस्य राशेरसंख्येया एव भेदा इति । तत आविलकाया असंख्येयभागेन गुणिता उपशमसम्यग्दृष्टयः क्षायिकसम्यग्दृष्टीन् प्राप्नुवन्ति । कुतः ? संचयकालस्य महत्त्वात् । इह क्षायिकसम्यग्दृष्टेस्वयस्वित्रशत्मागरोपमाणि सातिरेकाणि कालः, तस्य प्राथमिकसमयादारभ्य समये समये संचीयमाना आ तत्कालपरिसमाप्तेर्वहवो भवन्ति ।

तदसंख्येयगुणत्वात्तदनन्तरं मिश्रवचनम् ।१२। क्षायिकादसंख्येयगुणः क्षायोपशिमकः, द्रव्यतो न भावतः । क्षायोपशिमकाद्धि क्षायिको भावतोऽनन्तगुणः, विशुद्धिप्रकर्पयोगात्, तस्माद् द्रव्यतोऽसंख्येयगुणः क्षायिकात् क्षायोपशिमकः । कृतः ? गुणकारिवशेषात् । को गुणकारः ? आवित्रकाया असंख्येयभागः । कृतः ? संचयकालस्य महत्त्वात् । इह क्षायोपशिमक-सम्यग्दृष्टेः अद्पष्टिसागरोपमाणि पूर्णानि कालः, तस्य प्रथमसमयादारभ्य समये समये संचीयमानाः क्षायोपशिमकसम्यग्दृष्टय आ तत्कालपरिसमाप्तेर्भ्यांसो भवन्ति ।

तदनन्तगुणत्वादन्ते द्वयवचनम् । १३। तेषां सर्वेषामेवानन्तगुणा औदयिकाः पारिणाभि-कारच, ततोज्नते तेषां वचनं कियते ।

तैरेव चात्मनः समधिगमात्।१४। अतीन्द्रियत्वादात्मनो मनुष्यतैर्यग्योनादिभिरौदयिकैः पारिणामिकैश्च चैतन्यजीवत्वादिभिः समधिगमो भवति ।

सर्वजीवतुस्यत्वाच्च ।१५। सर्वेषां हि जीवानां तुल्या औदयिकाः पारिणामिकाश्च २५ ततस्तेषामन्ते वचनं न्याय्यम् ।

तत्त्विमिति बहुवचनप्रसङ्ग इति चेत्, नः भावस्यैकत्वात् ।१६। स्यादेतत् – औपशमिका- विपञ्चतयभावसामानाधिकरण्यात्तत्त्वस्य बहुवचनं प्राप्नोतीतिः, तन्नः, किं कारणम् ? भाव-स्यैकत्वात्, 'तत्त्वम्' इत्येष एको भावः ।

१ बसः । बहुन्नीहिसमासः । २ तथाहि-पूर्वकोट्यायुर्मनुष्यो गर्भाद्यष्टवर्षादुपरि प्रथमोपशमसम्गग्दृष्टिर्भू त्वा श्रन्तम् हुर्तः स्थित्वा पश्चाद् वेदकतम्याद्ष्यः सन् मनुष्यायुष्यमनुभूय लान्तवकल्ये उपरिममनुष्यायुष्यपूर्व-कोटिहीनत्रयोदशसागराण्यनुभूय पूर्वकोटयायुर्मनुष्यो भूत्वा गर्भाद्यष्टमवर्षादुपरि संयमं स्वीकृत्य पूर्वकोटयन्ते श्रच्युतकल्ये उपरिमपूर्वकोटयायुष्यहोनद्वाविश्वतिसागरोपमाण्यनुभूय पूर्वकोटयायुर्मनुष्यो भूत्वा श्रष्टवर्षादुपरि संयमं गृहीत्वा मनुष्यायुष्यमनुभूय उपरिमग्रवेयके उपरिमपूर्वकोटयायुर्मनुष्यो भूत्वा श्रष्टवर्षादुपरि संयमं गृहीत्वा मनुष्यायुष्यमनुभूय उपरिमग्रवेयके उपरिमपूर्वकोटयायुर्मनुष्यो भूत्वा श्रष्टवर्षादुपरि दर्शनमोहनीयक्षपणे चरमसमये । एतदुक्तं सर्वः षट्षष्टिसागरोप-माणि स्युः । उक्तञ्च—लांतवकष्पे तेरस श्रच्चदकष्पे य होति बाबीसा । उपरिमएक्कतीसं एवं सब्बाणि छावट्ठी ।। इति —श्र० टि० । ३ प्राप्नोति तस श्र० ।

फलभेदान्नानात्विमिति चेत्ः नः स्वात्मभावभेदस्याऽविवक्षितत्वात् 'गावो धनम्' इति यथा । १७। स्यादेतत् – औपशमिकादिपञ्च श्वयतत्त्वफलभेदाद्भावनानात्विमितिः तन्नः कि कार-णम् ? स्वात्मभावभेदस्याऽविविधितत्वात्, यथा गावो धनमिति । धिनोतेर्धनम्, तच्चैकत्वेन विविधितं तथा तन्विमिति ।

**क्षायोपशमिकग्रहणमिति चेत्; नः गौरवात् ।२०।** यद्येवं क्षायोपशमिकग्रहणमेव कर्त-व्यमन्त्रभावनित्रनयर्थम्ः तन्तः कि कारणम् <sup>२</sup> गौरवात्<sup>र</sup>। तथा सति सृत्रस्य गौरवं स्यादिति ।

मध्ये मिश्रवचनं पूर्वोत्तरापेक्षार्थम् ।२१। मध्ये मिश्रवचनं कियते पूर्वोत्तरापेक्षार्थम् । किमपेक्षायां प्रयोजनम् १ भव्यानामौपशमिकक्षायिकौ भावौ सम्यक्त्वचारित्राच्यौ क्षायोपश-१४ मिकाश्च ज्ञानदर्शनचारित्रभावाः । औदयिकपारिणामिका अभव्यानामपि क्षायोपशमिका- श्लेति । तत्र चाभव्यानां भव्यानां च मिथ्यादृष्टीनां चारित्रादृते क्षायोपशमिका ज्ञानदर्शन- विकल्पाः ।

'जीवस्य' इति वचनम् अन्यद्रव्यनिवृत्त्यर्थम् ।२२। जीवस्येदं स्वतत्त्वं नान्यस्येति ।

स्वभावपरित्यागपरित्यागयोः शून्यताऽनिर्मोक्षप्रसङ्ग इति चेत्; न; आदेशवचनात् ।२३। इ० इदिमह संप्रधार्यम्—आत्मा औपशमिकादिभावपरित्यागी वा स्यात्, अपरित्यागी वा ? किञ्च, अतो यदि तावत् परित्यजितः शून्यता प्राप्नोति आत्मनः, स्वभावाभावाद् अग्नेरौष्ण्य-स्वभावपरित्यागेऽभाववत् । अथाऽपरित्यागीः कोधादिस्वभावापरित्यागादात्मनोऽनिर्मोक्षः प्राप्नोतीति । तन्नः कि कारणम् ? आदेशवचनात् । अनादिपारिणामिकचैतन्यद्रव्यार्थादेशात् स्यात् स्वभावाजित्यागी, आदिमदौदियकादिपर्यायार्थदेशात् स्यात् स्वभावपरित्यागी इर्थ इत्यादि सप्तभाङ्गी पूर्ववत् । यस्यैकान्तेन स्वभावपरित्यागः स्यादपरित्यागो वाः तस्य यथोन्यत्रोपः स्यात, नानेकान्तवादिनः ।

अप्रतिज्ञानात् ।२४। नैतत्प्रतिजानीमहे—'स्वभावपरित्यागादपरित्यागाद्वा मोक्षः' इति । कि तर्हि ? अप्टत्यकर्मपरिणामवशीकृतस्यात्मनः द्रव्यादिवाह्चनिमित्तसन्निधाने सत्याभ्यन्तर-सम्यग्दर्शनादिमोक्षमार्गप्रकर्णावाप्तौ कृत्स्नकर्मसंक्षयात् मोक्षो विवक्षितस्ततो न दोषः । न चाग्नेष्ण्णस्वभावपरित्यागेऽप्यभावः । कस्मात् ? द्रव्यार्थावस्थानात् । पुद्गलद्रद्यस्य हि पर्याय उप्णभावः, तस्याभावेऽपि सदचेतनत्वादिभिरवस्थानम् । किञ्च,

कर्मसन्निधाने तदभावे चोभयभावविशेषोपलब्धेर्नेत्रवत् ।२५। यथा नेत्रं रूपोपलब्धि-'स्वभावकं यदा रूपं नोपलभते तदा रूपोपलब्धिस्वभावपरित्यागात्' न नास्ति, यथा वा क्षायोप-

१ -तयत्वफ - ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰। २ ग्रौपशमिकक्षायिकाभ्याम् -सम्पा॰। ३ -त् गौ - ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰। ४ -नं कियते पू-ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰। ५-त्वभावं य -ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰। ६ -गान्नास्त्यभावो यथा ग्रा॰, ब॰, मु॰।

y

शमिकत्वे रूपोपलब्धिस्वभावस्य नेत्रस्य संक्षीणसकलावरणे केवलिनि मितज्ञानाभावान्नेत्रात्म-कस्य रूपोपलब्धिस्वभावस्य परित्यागेऽपि द्रव्यनेत्रावस्थानान्न नेत्राभावः तथा कर्मनिमित्ता-नामौदयिकादीनामभावेऽपि क्षायिकभावसन्निधानादात्मनो नाऽभावो विशेषोपलब्धेरिति ।

अत्राह-तस्यात्मनो ये भावा औपशमिकादयस्ते कि भेदवन्त उताऽभेदा इति ? अत्रो-च्यते-भेदवन्तः । यद्येवं ते उच्यतां कति भेदा इति ? अतु उत्तरं पैठति-

## हिनवाष्टादशैकावेंशाति।त्रिभेदा यथाक्रमम् ॥२॥

कोऽयं निर्देशः ?

द्वयादीनां कृतद्वन्द्वानां भेदशब्देन वृत्तिः ।१। द्वौ च नव चाप्टादश चैकविशतिश्च त्रयश्च द्विनवाप्टादशैकविशतित्रय इति द्वन्द्वे कृते पश्चाद्भेदशब्देन वृत्तिरियं वेदितब्या । नन् चेतरे-तरयोगे द्वन्द्वः । स च तुल्ययोगे भवति । न चात्र तुल्ययोगोऽस्ति । कथम् ? द्वचादयः शब्दाः संख्येयप्रधाना एकविशतिशब्दः संख्यानप्रधान इति । नैप दोपः; संख्याशब्दानाममीपां संख्येय-प्रधानत्वेऽपि निमित्तानुविवानात् संख्यानेऽपि वृत्तिर्भवति । प्रधानं हि किञ्चिन्निमित्तमपेक्ष्य <sup>र</sup>गुणमनुविधत्ते । यथा प्रधानभूतोऽपि राजा मन्त्रिणं गुणमाश्रयते, तत्प्रयुक्तकियाकछार्थित्वात् तस्य प्राधान्यमःयनुजानातीति । अस्त्ययं तकिश्रयः समाधिः लक्षणशास्त्रेण तु विरुध्यते, एवं तत्रोक्तम्-क्ष'एकादयः प्राध्विशतेः संख्येयप्रधानाः, विशत्यादयस्तु कदाचित् संख्यानप्रधानाः कदाचित्संख्येयप्रधानाः'' [ ] इति । यदि च द्वयादयः संख्यानेऽपि वर्तेरन विश्वत्यादिभि-स्तुल्याः स्युः । तत्र को दोषः? संबन्धिनि व्यतिरेकनिमित्तविभिक्तश्रवणं स्यात् "स्वतरुच संख्यान-स्यैकत्वादेकवचनं श्रुयेत 'विशतिर्गवाम्' इति यथा । ननु च 'तत्रैव संख्याने वृत्तिरुवळभ्यते \*''द्वचेकयोः'' [पा० सू० १।४।२२] इति; नासौ संख्याने प्रयोगः, कि तर्हि उपसर्जनावयवे समुदाये प्रयोगः यथा 'बहुशक्तिकिटकम्' इति । संख्याप्रधानत्वेऽपि 'तद्विषयत्वमेव क्र"अन्तरे-णापि भावप्रत्ययं गुणप्रधानो भवति निर्देशः।" [पात० महा० १।४।२१] इति । एवं तर्हि इचादयः शब्दाः संख्येयप्रधाना एव, एकविंशतिशब्दोऽपि संख्येयवृत्तिः परिगृहचत इति तृल्ययोगोपपत्तेर्यं वतो द्वन्द्वः ।

भेदशब्देन कि स्वपदार्था वृत्तिः, आहोस्विदन्यपदार्था ? स्वपदार्थप्रधाना । कथम् ? \*''विशेषणं विशेष्यणं' [पा० सू० २।१।५७] इति । द्विनवाष्टादशैकविश्वतित्रय एव भेदा द्विनवाष्टादशैकविश्वतित्रिभेदा इति । ननु च 'द्वियमुनम्' इत्येवमादिए पूर्वपदार्थप्रधाना वृत्तिरिति द्वचादीनां विशेष्यत्वमुक्तं तेन भेदशब्दस्य विशेषणत्वे सित पूर्वनिपातः प्राप्नोति ? नैप दोपः; सामान्योपक्रमे विशेषाभिधाने तदुक्तम् । के? 'द्वे यमुने' इति । 'यमुने' इति हचुक्ते द्विशब्दप्रयोग एवानर्थक इति । इह तु बहुत्वात् सन्देहः—'भेदाः' इत्युक्ते 'कित्त' इति । द्विनवाष्टादशैकविश्वतित्रयः' इति चोक्ते 'के ते' इति । अत् उभयव्यभिचाराद्विशेषणविशेष्ययोर्थथेष्टत्वात् द्वचादीनां गुणशब्दत्वाच्च विशेषणत्वं विवक्षितम् । 'अथवा, पुनरस्त्वन्यपदार्था वृत्तिः—द्विन-

१ श्रप्रधानम् । २ परिहारः । ३ सम्बन्धितां व्य – श्रा०, ब०, द०, मु० । ४ कृतः ? ४ स्वभावतः । ६ संख्येयप्रधानद्वयादिष्वेव । लक्षणशास्त्रे एव –सम्पा० । ७ समुदये १४०, ता० । म किटि वृन्दम्, बहुशक्तयः किटयो वराहा यस्मिन् वने तत्त्रयोक्तम्, दंष्ट्रीः घोणी स्तब्धरोमा कोडो भूदार इत्यपि । वराहः शूकरो घृष्टिः कोलः पोत्री किरिः किटिः ॥ इत्यमरः । –िक्तः कीट- श्रा०ं, ब०, द० म० । ६ संख्येय । १० श्रय पुन –श्रा०, ब०, द० म० ।

वाष्टादशैकविशतित्रयो भेदा येषां त इमे द्विनवाष्टादशैकविशतित्रिभेदाः इति । अत्र हि संख्याशब्दस्य विशेष्यत्वेऽपि «"सर्वनामसंख्ययोरुपसंख्यानम्" [पा० स० वा० २।२।३५] इति संख्यायाः पूर्वनिपातः । पूर्वस्मिन् अर्थवशाद्विभिवतपरिणाम इत्योपशिमकादीनामित्यभिसंबन्धः, उत्तरत्र पटितकमेणैव ।

भेदशब्दस्य प्रत्येकं परिसमाप्तिभुंजिवत् ।२। यथा देवदनजिनदनगृहदना भोज्यन्ता-मिति प्रत्येकं भृजिः परिसमाप्यते, एवं भेदशब्दस्यापि प्रत्येकं परिसमाप्तिवेदितव्या द्विभेद नवभेद इत्यादि ।

यथानिदिष्टोपशमिकादिभावाभिसंबन्धार्थं हचादिऋमदचनम् ।३। क्रमः आनुपूर्व्यम्, यो यः क्रमो यथाक्रमम् । यथा जीपशमिकादयो भावा निर्दिष्टास्त्ययैव द्वचादिभिरभिसंबन्धः १० कथं स्यादिति 'यथाक्रमम' इत्यच्यते ।

तत्रानिर्धारितसंख्येयानां द्वधादीनां संख्याशब्दानां प्रतिविशिष्टाभिषेपनिर्देशे प्राप्त-काले सति यीगपद्यासंभवात् योऽसावादाव्पदिष्ट औपद्यमिको भावस्तद्भेदप्रदर्शनार्थमाह-

#### सम्यक्त्वचारित्रे ॥३॥

व्यास्थातत्रक्षणे सम्यक्त्वचारित्रे । औपश्रमिकत्वं कथमिति चेत् ? उच्यते-

१५ सप्तप्रकृत्युषशमादोषशमिकं सम्यक्त्वम् ।१। अनन्तान् विन्धनः कषायाः कोष्यमानमाया-लोभाष्चत्वारः चारित्रमोहस्य, मिथ्यात्वसम्यङ्मिथ्यात्वसम्यक्त्वानि त्रीणि दर्शनमोहनीयस्य । आसां सप्तानां प्रकृतीनाम्पशमादौषशमिकं सम्यक्त्वमिति ।

अनादिमिथ्याद्ष्टेर्भव्यस्य कर्मो दयापादिने काल्प्ये सित कृतस्तद्रपश्मः ?

काललब्ध्याद्यपेक्षया तदुपशमः ।२। काललब्ध्यादीन् प्रत्ययानपेक्ष्ये तासां प्रकृतीनामुप२० शमो भवति । तत्र काललब्धिस्तावत्—कर्माविष्ट आत्मा भव्यः कालेउर्धपुद्गलपित्वर्तनास्थेऽविशिष्टे प्रथमसम्यक्त्वग्रहणस्य योग्यो भवति नाधिक इतीयं काललब्धिरेका । अपरा
कर्मस्थितिका काललब्धः—उत्कृष्टस्थितिकेषु कर्ममु जवन्यस्थितिकेषु चप्रथमसम्यक्त्वलाभो न
भवति । क्व वर्षि भवति ? अन्तःकोटिकोटिसागरोपमस्थितिकेषु कर्ममु बन्धमापद्यमानेषु,
विश्वादिपरिणामवशात् सत्कर्ममु च ततः संख्येयसागरोपमसहस्थोनायामन्तःकोटिकोटिसाग२४ रोपमस्थितौ स्थापितेषु प्रथमसम्यक्त्वयोग्यो भवति । तथाऽपरा काललब्धिभ्रवापेक्षा, सा
वक्ष्यते । आदिशब्देन जातिस्मरणादयः परिगृहचन्ते । स पुनर्भव्यः पञ्चेन्द्रियः संजी मिथ्यादृष्टिः पर्याप्तकः सर्वविश्वद्धः 'प्रथमसम्यक्त्वमुत्पादयिति । उत्पादयन्नसौ अन्तर्मुहर्तमप'थर्वर्त्यति, अपवर्त्यं च मिथ्यात्वकर्म तिथा विभजते-सम्यक्त्वं मिथ्यात्वं सम्यङ्गिध्यात्वं चेति ।

१ -मोहस्य ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ कि ज्विन्यून। ३ विशुद्ध - मु०। ४ विद्यमानेषु, प्राग्बद्धकर्मस्थितिरिति यावत् । ५ भावा -ग्रा०, ब०, द०, मु०, मू०। ६ शिक्षािकयाला गेपदेशग्राही । ७ सम्पूर्णाहारेशरीरेन्द्रियोच्छ्वासभाषामनः पर्याप्तः । ५ प्रथमं स -ग्रा०, ब०, द०, मु०, मू०। ६ श्रत्रोपयोग्यार्योक्ता - मिथ्यादृष्टिभंच्यो द्विविधः संज्ञी समाप्तपर्याप्तः । लिब्धचतुष्टययुक्तोऽस्यन्त-विशुद्धश्चतुर्गतिजः ॥ जाग्रदवस्थावस्थः साकारात्मोपयोगसंयुक्तः । योग्यस्थित्यनुभवभाक् सल्लेश्या-वृद्धियुक्तश्च ॥ क्रिकरणशुद्धि कृत्वाप्यन्तरमुत्पाटितित्रवृद्धमोहः । त्रिविधः संज्ञी समनन्तसंसारिवच्छेदी ॥ १० -मेव वर्तयति ग्रा०, ब०, द०, मु०। -मववर्तयिक ग्रयवर्त्य च मू०।

दर्शनमोहनीयं कर्मोपशमयन् क्वोपशमयति ? चतमृषु गतिषु । तत्र नारकाः प्रथमसम्यक्त्व-मुत्पादयन्तः पर्याप्तका उत्पादयन्ति नापर्याप्तकाः। पर्याप्तकाश्चान्तम् हर्तस्योपरि उत्पादयन्ति नाधस्तात् । एवं सप्तस पृथिवीप् । तत्रोपरि तिसप पृथिवीप नारकास्त्रिभिः कारणैः सम्यक्तवमुपजनयन्ति-केचिज्जाति स्मृत्वा केचिद्धर्म श्रुत्वा केचिद्धेदनाभिभृताः। अधस्तात् चतसप् पृथिवीप् द्वाभ्यां कारणाभ्याम्-केचिज्जाति स्मत्वा अपरे वेदनाभिभताः । तिर्यञ्चश्ची-त्पादयन्तः पर्याप्तका उत्पादयन्ति नापर्याप्तकाः । पर्याप्तकाश्च दिवसपृथक्तवस्योपरि नाध-स्तात् । एवं सर्वेष् द्वीपसमुद्रेष् । तिरञ्चां त्रिभिः कारणैः सम्यक्त्वस्योत्पत्तिः-केचिज्जाति स्मृत्वा अपरे धर्मः श्रुत्वा अन्ये जिनविम्बं दृष्ट्वा । मनुष्या उत्पादयन्तः पर्याप्तका उत्पाद-यन्ति नापर्याप्तकाः । पर्याप्तकाश्चाऽष्टवर्षस्थितेरुपर्यं त्पादयन्ति नाधस्तात् । एवमर्धततीयद्वीप-समुद्रेषु । तेषां त्रिभिः कारणैः <sup>¹</sup>सम्यक्त्वस्योत्पत्तिः–केपाञ्चिज्जातिस्मरणाद् अपरेषां धर्म-श्रवणाद् अन्येषां जिनविम्बदर्शनात् । देवाः सम्यक्त्वमृत्पादयन्तः पर्याप्तका उत्पादयन्ति नापर्याप्तकाः । पर्याप्तकाश्चान्तर्म् हर्तस्योपरि नाधस्तात् । एवमा 'उपरिमग्रैवेयकेभ्यः । देवा भवनवास्यादय आसहस्रारकल्पाच्चतुभिः कारणैः प्रथमसम्यक्त्वं लभन्ते–केचिज्जातिस्मरणेन इतरे धर्मश्रवणेन अपरे जिनमहिमावेक्षणेन अन्ये देविधिनिरीक्षणेन । आनतप्राणतारणाच्य-तेषु तैरेव देविधिविरहितैः । नवसु ग्रैवेयकेषु द्वाभ्यां कारणाभ्याम्–जातिस्मरणाद्धर्मश्रवणाच्च<sup>े</sup>। १४ उपरि देवा नियमेन सम्यग्द्ष्टयः ।

अष्टाविशितिमोहविकल्पोपशमादौपशिमकं चारित्रम् ।३। अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्या-ख्यानसंज्वलनविकल्पाः पोडश कपायाः, हास्यरत्यरितशोकभयजुगुष्सास्त्रीपुं नपुं सकवेदभेदा नव नोकपाया इति, एवं चारित्रमोहः पञ्चिविशितिविकल्पः । मिथ्यात्वसम्यङ्गिध्यात्वसम्यक्तव-भेदात् त्रितयो दर्शनमोहः । एपामण्टाविशितिमोहविकल्पानाम्पशमादौपशमिकं चारित्रम ।

सम्यक्त्वस्यादौ वचनं तत्पूर्वकत्वाच्चारित्रस्य ।४। पूर्वे हि सम्यक्त्वपर्यायेणाविभवि आत्मनस्ततः क्रमाच्चारित्रपर्याय आविभवतीति सम्यक्त्वस्यादौ गृहणं क्रियते ।

यः क्षायिको भावो नवविध उद्दिष्टः 'तस्य भेदस्वरूपप्रतिपादनार्थमाह-

### ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ॥॥॥

चशब्देन सम्यक्त्वचारित्रे समुच्चीयेते ।

**ज्ञानदर्शनावरणक्षयात् केवले क्षायिके ।१।** ज्ञानावरणस्य कर्मणः दर्शनावरणस्य च छितस्तस्य**ै क्ष**यात् केवले ज्ञानदर्शने क्षायिके भवतः ।

अनन्तप्राणिगणानुग्रहकरं सकलदानान्तराय संक्षयादभयदानम् ।२। दानान्तरायस्य कर्मणो-ऽत्यन्तसंक्षयादाविर्भू तं त्रिकालगोचरानन्तप्राणिगणानुग्रहकरं क्षायिकमभयदानम् ।

अशेषलाभान्तरायितरासात् परमञ्जभपुद्गलानामादानं लाभः ।३। लाभान्तरायस्याशेष-निरासात् परित्यक्तकवलाहारिकयाणां केविलनां यतः शरीरवलाधानहेतवोऽन्यमनुजासा-धारणाः परमञुभाः सूक्ष्मा अनन्ताः प्रतिसमयं पुद्गलाः संबन्धमुपयान्ति स क्षायिको लाभः ।

१ पृथ्वीषु ता०, श्र० । २ मुख्यवृत्त्या भोगभूमिजापेक्षया । ३ सम्यक्त्वोत्पत्तिः श्र० । ४ उपरिग्रै— श्र०, मू० । ५ —वंदा नव श्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ६ तद्भेदस्य —श्रा०, ब०, मु०, ७ —स्य च क्ष— श्रा०, ब०, मु०, द०, ता० । ६ तथा चोक्तम्— केवलदर्शनबोधौ समस्तवस्तुप्रकाशिनौ युगपत् । दिनकृत्प्रकाशतापवदावरणाभावतो नित्यम् ॥ इति । ६ —यक्षया— श्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । •

२५

तस्मात् अ<mark>"ओदारिकशरोरस्य किञ्चिन्यूनपूर्वकोटिवर्षस्थितः कव</mark>ळाहारसन्तरेणकथं संभवित"

कृत्स्तभोगान्तरायितरोभावात् परमप्रकृष्टो भोगः । ४। कृत्स्तस्य भोगान्तरायस्य तिरो-भावादाविभ् तोऽतिस्यवान्नन्तो भोगः क्षायिकः । यत्कृताः पञ्चवर्णगुरभिक्सुमबृष्टि-विविध-५ दिश्यगन्य-वरणनिक्षेत्रस्थानसप्तवच्चवङ्गित-सगन्विधप-सन्दर्शातमारुतादयो भावाः ।

निरवशेषोपभोगान्तरायप्रलयादनन्तोपभोगः क्षायिकः ।५। निरवशेषस्पोपभोगान्तराय-कर्मणः प्रलयात् प्रादुर्भृ तोऽनन्त उपभोगः आयिकः । यत्कृताः सिहासन-वालव्यजनाद्योकपादप-छत्रवय-प्रभामण्डल-गम्भोरस्निस्यस्वरपरिणाम-देवयुन्दभित्रभृतयो भावाः ।

वीर्यान्तरायात्यन्तसंक्षयादनन्तवीर्यम् ।६। आत्मनः सामर्थ्यस्य प्रतिवन्धिनो वीयान्तराय-कर्मणोऽत्यन्तसंक्षयादृद्भतवृति क्षायिकमनतत्त्रवीर्यम् ।

पूर्वोक्तमोहप्रकृतिनिरवशेषक्षयात् सम्यक्तवचारित्रे ।७। पूर्वोक्तस्य दर्शनमोहित्रिकस्य चारित्रमोहस्य च पञ्चविश्वतिविकालान्य निरवशेषक्षयात् क्षायिके सम्यक्तवचारित्रे भवतः ।

यद्यगन्तयानरुक्ष्यादय उपना अभयदानादिहेतवो दानान्तरायादिसंक्षयाद्भविति सिद्धेष्विप तत्प्रसङ्गः नैप दोषः वर्षारानामतीर्थकरनामक्षमादयाद्यपेक्षत्वानेषां तदभावे तदप्रसङ्गः, विरमानन्दाव्यायाधकृषेणैय तिषां तप वृत्तिः, केवलज्ञानकृषेण अनन्तवीर्यवृत्तिवत् ।

सिङ्ख्यमि आविक्सागको।दिष्टमित तस्योवसंख्यानिमह् कर्तव्यम् ? न कर्तव्यस्ः विशेषेषु निदिष्टेषु तङ्किषय सामान्यमन्क्तसिद्धमेय पर्यादिनिद्देशे अङगुलिसिङ्किवत् । सिङ्क्ष्यं हि सर्वेषां आयिकाणां भावानां नायारणमिति ।

य उक्तः क्षायोपशमिको भावोऽध्यादशविकल्पस्त द्वेदनिरूपणार्थमाह-

## २० ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयशतुस्त्रित्रिपञ्चभेदाः सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमारचार।

चतुरादीनां कृतद्वस्द्वानां भेदशब्देन वृत्तिः ।१। चत्वारस्य त्रयस्य त्रयस्य पञ्च च चतुस्त्रित्रिपञ्च, ते भेदाः यासां तारचतुस्त्रित्रिपञ्चभेदा इति द्वन्द्वगर्भा वृत्तिः । त्रिशब्दस्य द्वन्द्वापवाद एकगेपः कस्मास भवति ? भंख्यया अर्थासंप्रत्ययाद् अन्यपदार्थत्वाच्चानेकगेपः, पृथगभिधाने प्रयोजनसद्भावाच्य ।

यथाक्रमवचनं ज्ञानादिभिरानुपूर्व्यसंबन्धार्थम् ।२। इह यथाक्रममिति वक्तव्यम् । कि प्रयोजनम् त्र चतुर्भेदं ज्ञानमित्येवमाद्यभिसंबन्धार्थं तत्ति वक्तव्यम्; न वक्तव्यम्; यथाक्रम-मित्यनुवर्तते । क्य प्रकृतम् कि "हिनवाष्टादशैकविशतित्रिभेदा यथाक्रमम्" [त० सू० २।२] इति । करम क्षयात् कस्य चोपामात् क्षायोपगिमको भावो भवतीति ? उच्यते——

सर्वघातिस्पर्धकानामुदयक्षयात्तेयामेव सदुपशमाद्देशघाति स्वर्धकानामुदये क्षायोपशमिको ३० भावः ।३। द्विवियं स्पर्धकम्-देशवातिस्पर्धकं सूर्ववातिस्पर्वकं चेति । तत्र यदा सर्ववातिस्प-र्धकस्योदयो भवति तदेपदण्यात्मगुणस्याभिव्यवितर्नास्ति तस्मात्तदुदयस्याभावः क्षय

१ तिह । २ शरीरनामकर्मी - ग्रा०, ब०, म०। ३ परमानन्ताच्या - ग्रा०, ब०, द०, म०, म०। ४ तेषां च तत्र ग्रा०, ब०, द०, म०। ग्रभयदानादीनाम् । ५ संख्याया ग्रथीसंप्रत्ययादस्याप - ता०, श्र०, म०, ज०। ६ संश्वासौ उपशमश्व तस्मात् । ७ धातिकर्माणि सर्वधातीनि देशधातीनीति द्विविधानि भवन्ति, तत्र सर्वधातीनि - केवलणाणावरणं दंसणछक्कं कसायवारसयं । मिच्छं च सव्वधादी सम्मामिच्छं ग्रथंधुदये ॥ णाणावरणचउककं तिदंसणं सम्मागं च संजलणं । णव णोकसायविग्धं छव्वीसा देसधादीग्रो ॥

इच्युच्यते । तस्यैव सर्वधातिस्पर्धकस्यानुदयप्राप्तस्य सदवस्था उपशम इत्युच्यते अनुद्भूत-स्वजीर्यवृत्तित्वात्, आत्मसाद्भावितसर्वधातिस्पर्धकस्योदयक्षये देशधातिस्पर्धकस्य चोदये सित 'सर्वधाताभावाद्यळभ्यमानो भावः क्षायोपशमिक इत्यच्यते ।

किमिदं स्पर्धकं नाम ? उच्यते-

अविभागपरिच्छिन्नकर्मप्रदेशरस'भागप्रचय'पद्धकतेः क्रमबृद्धिः क्रमहानिः स्पर्धकम् ।४। अ
उदयप्राप्तस्य कर्मणः प्रदेशा अभव्यानामनन्तगुणाः सिद्धानामनन्तभागप्रमाणाः। तत्र सर्वजयन्यगुणः प्रदेशः परिगृहीतः, तस्यानुभागः प्रज्ञाछदेन 'ताबद्धा परिच्छिन्नः याबत्पुनिवभागो न
भवि । ते अविभागपरिच्छेदाः भर्वजीवानामनन्तगुणाः, एको राशिः कृतः। एवं तत्प्रमाणाः सर्वे
तथैव परिच्छिन्नः पद्धवतीकृता वर्गाः वर्गणा । अपर एकाविभागपरिच्छेदाधिकः प्रदेशः परिगृहीतः. तथैव तस्याविभागपरिच्छेदाः कृताः । स एको 'राशिर्वर्गः । तथैव समगुणाः पद्धवतीकृताः १०
वर्गा वर्गणा। एवं पद्धवतीकः कृता याबदेकाविभागपरिच्छेदाधिकछाभम् । तदलाभे अन्तरं भवित ।
एवमेतासां पद्धवतीनां विशेषहीनानां कमवृद्धिकमहानियुक्तानां समुदयः स्पर्धकमित्युच्यते ।
तत उपरि द्वित्रचतुःसंख्येयासंख्येयगुणरसा न लभ्यन्ते अनन्तगुणरसा एव । तत्रैकप्रदेशो
जवन्यगुणः परिगृहीतः तस्य चानुभागाविभागपरिच्छेदाधिकाः पूर्ववदकृताः । एवं समगुणा वर्गाः
समुदिता वर्गणां भवितः । एकाविभागपरिच्छेदाधिकाः पूर्ववद्वरतीकृता वर्गा वर्गणाश्च १
भवितः याबदन्तरं भवित ताबदेकं स्पर्धकं भवित । एवमनेन क्रमेण विभागे कियमाणेऽभव्यानामनन्तगुणानि सिद्धान।सनन्तभागप्रमाणानि स्पर्यकानि भवित । तदेतत्समुदितमेकमुदयस्थानं भवित ।

तत्र ज्ञानं चतुर्विधं क्षायोपशिमकमाभिनिबोधिकज्ञानं श्रुतज्ञानमविधज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं चेति ।५। बीर्यान्तरायमितिश्रुतज्ञानावरणानां सर्वधातिस्पर्धकानामुदयक्षयात् सदुपशमाच्च देशघातिस्पर्धकानामुदये स्वात्त्रव्ये मितिज्ञानं श्रुतज्ञानं च भवित । देशचातिस्पर्धकानां रसस्य प्रकर्षा- प्रकर्षयोगाद् गुणघातस्यातिशयानिशयवत्त्वात् तञ्ज्ञानभेदो भवित । एवभविधमनःपर्ययज्ञान- योर्पि स्वावरणक्षयोगशमभेदात् क्षायोपशमिकत्यं वेदितव्यम् ।

अज्ञानं त्रिविधं मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं विभक्षगं चेति ।६। तेषां क्षायोपशमिकत्वं पूर्ववत् । ज्ञानाज्ञानविभागस्तु मिथ्यात्वकर्मोदयान्दयापेक्षः ।

दर्शनं त्रिविधं क्षायोपशमिकं <sup>१३</sup>चक्षुर्दर्शनमचक्षुर्दर्शनमविधदर्शनं चेति ।७। एतित्रतय-मिष पूर्ववत स्वावरणक्षयोपश्मापेक्षं द्रष्टव्यमः।

लब्धयः पञ्च क्षायोपशमिक्यः दोनलब्धिलाभलब्धिभागलब्धिरूपभागलब्धिर्वीर्यल-ब्धिश्चेति ।७। दानान्तरायादिसर्यधातिस्पर्धकक्षयोपशमे देशवातिस्पर्धकोदयसद्भावे ताः

१ सर्वधात्यभा- ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ वीर्य। ३ -पंक्तिकम- ग्रा०, ब०, द०, भु०, म०, ता०। ४ वीर्यम्। ५ तावहारपरि- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ६ ते किंप्रमाणा इत्याह। ७ -र्णाः ग्रप- द०। द राशिः त- ता०, श्र०। ६ वर्गणानाम् - मू० टि०, श्र० टि०। १० श्रकमंकर्मनोकर्म- जातिभेदेषु वर्गणा। ११ भवन्ति ता० श्र०, मू०। १२ -ये सित मिति - मु०। १३ उक्तञ्चाराधनासारे तल्लक्षणम् चक्षुर्जानात्पूर्वं प्रकाशरूपेण विषयसन्दर्शि। यच्चैतन्यं प्रसरित तच्चक्षुर्दर्शनं नाम।। शेषेन्द्रियावबोधात् पूवं तिहृषयद्शि यज्ज्योतिः। निर्गच्छिति तदचक्षुर्दर्शनं तत्स्यात्।। श्रवधि- ज्ञानात्पूर्वं रूपिपदार्थावभासि यज्ज्योतिः। प्रविनिर्याति स्वस्मान्नामाविधदर्शनं तत्स्यात्।। इति। १४ - ज्ञामिकाः दा - ग्रा०, ब०, द०, म०।

पञ्च छन्धयो भवन्ति । सम्यक्त्वग्रहणेन वेदकसम्यक्त्विमह परिगृह्यते । अनन्तानुबन्धिकपाय-चतुष्टयस्य मिथ्यात्वसम्यङ्गीमथ्यात्वयोञ्चोदयक्षयात् सदुपशमाच्च सम्यक्त्वस्य देशघातिस्पर्ध-कस्योदये सति तन्यार्थश्रद्धानं क्षायोपशमिकं सम्यक्त्वम् । अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्या-ख्यानद्वादशकपायोदयक्षयात् सुदुपशमाच्च संज्वलनकपायचतुष्ट्यान्यतमदेशघातिस्पर्धकोदये १ सति नोकपायनवकस्य यथासभवोदये च निवृत्तिपरिणाम आत्मनः क्षायोपशमिकं चारित्रम् । अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानकपायाष्टकोदयक्षयात् सदुपशमाच्च प्रत्याख्यानकपायोदये 'संज्वलन-कपायस्य देशघातिस्पर्धकोदये नोकपायनवकस्य यथासभवोदये च विरताविरतपरिणामः क्षायोपशमिकः संयमासंयमः।

संज्ञित्वसम्यङ्गिश्यात्वयोगोपसंख्यानिमित चेत्, नः ज्ञानसम्यक्त्वलिध्यहणेन गृही-१० तत्वात् ।९। स्यादेतत्-संज्ञित्वसम्यङ्गिश्यात्वयोगोपसंख्यानं कर्तव्यम् तेऽपि हि क्षायोपशमिका इति; तन्नः कि कारणम् ? ज्ञानसम्यक्त्वलिध्यग्रहणेन गृहीतत्वात् । संज्ञित्वं हि मितज्ञानेन गृहीतं सम्यङ्गिश्यात्वं सम्यक्त्वग्रहणेन, नोङ्गिद्वयावरणक्षयोपशमापेक्षत्वात्, उभयात्मकस्य एकात्मपरिग्रहाच्च उदकव्यितः मिश्रकीर्व्यपदेशवत् । योगश्च वीर्यलिध्यग्रहणेन गृहीत इति । अथ्या, च्लाव्देन समुच्चयो वेदित्वयः । अथ्य पञ्चिनद्रयत्वे समाने नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमः । अथ्य पञ्चिनद्रयत्वे समाने नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमः । क्ष्य पञ्चिनद्रयत्वे समाने नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमः । स्था चिक्तत्वः ? उच्यते—संज्ञिजातिनामकर्मविशेषोदयवललाभे सित नोङ्गिद्रयावरणक्षयोपशमो भवति, तदभावे नः भवतीत्ययं विशेषः, एकेन्द्रियजातिनामा- । । ।

य एकविशतिविकल्प औदियको भाव उद्दिष्टः तस्य भेदसंज्ञाकीर्तनार्थमिदमारभ्यते-

# गतिकपायलिङ्गमिथ्यादर्शनाज्ञानासंयतासिद्धलेश्यादचतुरचतु-स्त्रयेकैकैकैकपड्भेदाः ॥६॥

गत्यादीनामितरेतस्योगे द्वन्द्वः, चतुरादीनां च द्वन्द्वगर्भा अन्यपदार्थप्रधाना वृत्तिः। पूर्ववदेकशेपाभावः।

गितनामकर्मोदयादात्मनस्तःद्भावपरिणामाद् गितरौदियको ।१। येन कर्मणा आत्मनो नार-कादिभावावाष्तिर्भवति तद् गतिनाम चतुर्विधम्—नरकगितनाम तिर्थग्गतिनाम मनुष्यगितनाम २५ देवगतिनाम चेति । तत्र नरकगितनामकर्मोदयान्नारको भावो भवतीति औदयिकः। एवं तिर्थग्गतिनामकर्मोदयान्तिर्यग्भाव औदयिकः। मनुष्यगितनामकर्मोदयान् मनुष्यभाव औदयिकः। देवगितनामकर्मोदयाद् देवभाव औदयिकः।

'चारित्रमोहिवशेषोदयात् कलुषभावः कषाय औदियकः ।२। चारित्रमोहस्य कपायवेद-नीयस्योदयादात्मनः कालुप्यं कोधादिरूपमृत्पद्यमानं 'कपत्यात्मानं हिनस्ति' इति कपाय इत्यु-च्यते । स औदियकश्चतुर्विधः—कोधो मानो माया लोभश्चेति । तद्भेदा अनन्तानुबन्ध्यप्रत्या-ख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनविकल्पाः ।

१ समुदायृरूपस्यास्य श्रवयवरूपं स्पर्धेकम् । २ -व्यामि- श्रा०, ब०, द०, मु० । ३ कस्य-चिद्भवे भ- श्रा०, ब०, द०, मु० । ४ श्रादिशब्देन द्वीन्द्रियजातिनामादिकं गृह्यते । ५ स्पर्शनेन्द्रिया-वर्षणादि । ६ चारित्रमोहोदयात् श्रा०, ब०, द०, मु० ।

X

82

वेदोदयापादितोऽभिलाविकोषो लिङ्गगम् ।३। लिङ्गं द्विविधम् –द्रव्यिलङ्गं भाविलङ्गं च । तत्र यद् द्रव्यिलङ्गं नामकर्मोदयापादितं तदिह नाधिकृतम् आत्मपरिणामप्रकरणात् । भाव-लिङ्गमात्मपरिणामः स्त्रीपुं नपुं सकान्योन्याभिलापलक्षणः । स पुनश्चारित्रमोहविकल्पस्य नोकपायस्य स्त्रीवेदपुं वेदनपुं सकवेदस्योदयाद्भवतीत्यौदयिकः ।

दर्शनमोहोदयात्तत्त्वार्थाश्रद्धानपरिणामो मिथ्यादर्शनम् ।४। तत्त्वार्थश्चिस्वभावस्यात्मनः तत्प्रतिबन्धकारणस्य दर्शनमोहस्योदयात् तत्त्वार्थेषु निरूष्यमाणेष्वपि न श्रद्धानमुत्पद्यदेशुतिम- थ्यादर्शनमौदयिकमित्याख्यायते ।

ज्ञानावरणोदयादज्ञानम् ।५। ज्ञस्त्रभावस्यात्मनः तदावरणकर्मोदये सित नावबोधो भवति तदज्ञानमौदयिकम्, घनसमूहस्थगितदिनकरतेजोऽनभिव्यक्तिवत् । तद्यथा-एकेन्द्रियस्य रसनवाणश्रोत्रचक्षुपामिन्द्रियाणां प्रतिनियताभिनिवोधिकज्ञानावरणस्य सर्वघातिस्पर्धकस्योदयात् रसगन्धशब्दरूपाज्ञानं यत्तदौदयिकम् । एवं द्वित्रचतुरिन्द्रियेषु शेषेन्द्रियविषयाज्ञानं वाच्यम् । पञ्चेन्द्रियतिर्यक्षु शुकसारिकादिवर्जितेषु मनुष्येषु च 'केषुचिद् अक्षरश्रुतावरणस्य सर्वघातिस्पर्धकस्योदयाप् अक्षरश्रुतानवृत्तं त्यभावादक्षरश्रुताज्ञानमौदयिकम् । नोइन्द्रियावरणस्य सर्वघातिस्पर्धकस्योदयाप् अक्षरश्रुतनिर्वृत्त्यभावादक्षरश्रुताज्ञानमौदयिकम् । नोइन्द्रियावरणस्य सर्वघातिस्पर्धकस्योदयाद्विताहितपरीक्षां प्रत्यसामर्थ्यम् असंज्ञित्वमौदयिकम् , तद्य्यत्रैवा नत-भवति । एवमविधमनःपर्ययकेवळज्ञानावरणोदयात् प्रत्येकमज्ञानमौदयिकं वाच्यमिति ।

चारित्रमोहोदयादिनवृत्तिपरिणामोऽसंयतः ।६। चारित्रमोहस्य मर्वघातिस्पर्धकस्योदयात् प्राण्युपवातेन्द्रियविषये द्वेषामिळापनिवृत्तिपरिणामरहितोऽसंयत औदियकः ।

कर्मोदयसामान्यापेक्षोऽसिद्धः ।७। अनादि कर्मवन्धसन्तानपरतन्त्रस्यात्मनः कर्मोदय-सामान्ये सित असिद्धत्वपर्यायो भवतीत्यौदयिकः । स पुनर्मिथ्यादृष्टचादिषु सूक्ष्मसाम्परायि-कान्तेषु कर्माष्टकोदयापेक्षः, श्वान्तक्षीणकपाययोः सप्तकर्मोदयापेक्षः, सयोगिकवल्ययोगिकव-लिनोरचातिकर्मोदयापेक्षः ।

कथायोदयर ञ्जिता योगप्रवृत्तिर्लेश्या। ८। द्विविधा लेश्या—द्रव्यलेश्या भावलेश्या चेति। तत्र द्रव्यलेश्या पुद्गलिवपाकिकर्मोदयापादितेति सा नेह परिगृहचत आत्मनो भावप्रकरणात्। भावलेश्या कपायोदयर ञ्जिता योगप्रवृत्तिरिति कृत्वा औदयिकीत्युच्यते। ननु च योगप्रवृत्ति-रात्मप्रदेशपरिस्पन्दिकया, सा वीर्यलिधिरिति क्षायोपशिमकी व्याख्याता, कपायश्चौदियको व्याख्यातः, ततो लेश्याऽनर्थान्तरभूतेति; नैप दोपः कपायोदयतीव्रमन्दावस्थापेक्षाभेदाद् अर्थान्तरत्वम्। सा पड्विधा—कृष्णलेश्या नीललेश्या कपोतलेश्या तेजोलेश्या पद्मलेश्या शुक्ललेश्या चेति। तस्यातमपरिणामस्याऽशुद्धिप्रकर्पाप्रकर्पापेक्षया कृष्णादिशब्दोपचारः कियते।

ननु च 'उपशान्तकपाये क्षीणकपाये सयोगकेविलिन च शुक्ला लेश्यास्ति' इत्यागमः ', तत्र कपायानुरञ्जनाभावादौदयिकीत्वं नोपपद्यतेः नेप दोपः; पूर्वभावप्रज्ञापननयापेक्षया यासौ 'योगप्रवृत्तिः कपायानुरञ्जिता 'सैवेयम्' इत्युपचारादौदयिकीत्युच्यते । 'तदभावादयोगि-केवल्यलेश्य इति च निश्चीयते ।

अत्र 'चोद्यते-यथा अज्ञानमौदयिकम् एवमदर्शनमपि दर्शनावरणोदयाद्भवतीत्यौदयिकम्, निद्रानिद्रादयश्चौदयिकाः, वेदनीयोदयात् सुखदुःखमौदयिकम्, नोकषायाश्च हास्यरत्यादयः

१ मूर्तेषु । २ स्रज्ञाने । ३ -कर्नसंबन्धस- ग्रा०, ब०, मु० । ४ मोहनीयकर्माभावात् । ४ "सुक्कले-स्सिया सिष्णिमिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव सजोगिकेविलित्ति" -षट्खं० सं० सू० १३६ । ६ -दियकत्वं ग्रा०, ब०, द०, मु० । ७ योगवृत्तिः ता०, श्र०, मू०, द० । ५ योगाभावात् । ६ चोद्यं प्रश्ने च विस्मये । •

पडौदयिकाः, आयुरुदयाद्भवधारणं भवत्योदयिकम्, उच्चैर्नीचैर्गीवकमेदियादुच्चनीचगोत्र-परिणामो भवतीत्यौदयिकः, नामकर्मणि च जात्यादय औदयिकाः, एतेपामपरिग्रहान्त्यूनं लक्षण-मिति । अथ मतम्-आत्मपरिणामस्याधिकृतत्वाच्छरीरादीनामौदयिकत्वेऽपि पृद्गलिथपिकित्वात् तेपामगंग्रह इतिः एवमपि ये जीविवपाकिनस्तेषां ग्रहणं कर्तव्यं जात्यादीनाम् ? अत ४ उत्तरं पठित-

मिथ्यादर्शनेऽदर्शनावरोधः । १। मिथ्यादर्शने अदर्शनस्यावरोधो भवति । निद्रानिद्रादीना-मपि दर्शनसामान्यावरणत्वात्तप्रैवान्तर्भावः । ननु च तत्त्वार्थाश्रद्धानं मिथ्यादर्शनमित्युक्तम्; सत्यमुक्तम् : सामान्यनिर्देशे विशेषान्तर्भावात्, सोऽध्येको विशेषः । अयमपरो विशेषः—अदर्शनम-प्रतिपत्तिमिथ्यादर्शनमिति ।

गतिग्रहणमद्यात्युपलक्षणम् ।११। अवातिकर्मोदयापादिता ये भावाः तेषां गतिग्रहणम्-पलक्षणं यथा 'काकेभ्यो रक्षतां सपिः' इति काकग्रहणमुपवातकोपलक्षणम् । तेन जात्यादयो भावा नामकर्मविशेषोदयापादिता वेदनीयायुगीवोदयकृतास्त्र गृह्चन्ते ।

इह यथाकमिति वक्तव्यं गतिरचेतुर्विधेत्येवमाद्यानुपूर्व्यसंप्रत्ययार्थम्; न वक्तव्यम्, 'यथाकमम्' इत्यनुवर्तते ।

यः पारिणामिको भावरित्रभेद उक्तः, तद्विकत्वस्वरूपप्रतिपानादर्थमाह-

#### जीवभव्याऽभव्यत्वानि च ॥७॥

अन्यद्रव्यासाधारणास्त्रयः पारिणामिकाः । १। जीवत्वं भव्यत्वमभव्यत्विमित्येते पारिणा-२० मिका आत्मनस्त्रयो भावा अन्यद्रव्यासाधारणा वेदितव्याः । कुतः पुनरेषां पारिणामिकत्वम् ?

कर्मोदय क्षयोपशमक्षयोपशमानपेक्षत्वात् ।२। न हचेवंविधं कर्मास्ति यस्योदयात् अयात् उपशमात् क्षयोपशमाद्वा जीवो भव्योऽभव्य इति चोच्येत । तदभावादनादिद्रव्यभवनसंबन्ध-परिणामनिभित्तत्वात् पारिणामिका इति व्यपदिस्यन्ते ।

आयुर्देव्यापेक्षं जीवत्वं न पारिणामिकमिति चेत्: नः पुर्गलद्रव्यसंबन्धे सत्यन्यहृव्य-२४ सामर्थ्याभावात् ।३। स्यादेतत्—आयुर्देव्योदयाज्जीततीति जीवो नानादिपारिणामिकत्वादितिः; "तन्नः कि कारणम् ? पुद्गलद्रव्यसंबन्धे सत्यन्यद्रव्यसामर्थ्याभावात् । आयुर्हि पौद्गलिकं द्रव्यम् । यदि च तत्संबन्धाज्जीवस्य" जीवत्वं स्यात्ः नन्वेवमन्यद्रव्यस्यापि धर्मादेरायुःसंबन्धाज्जीवत्वं स्यात् । किञ्च,

सिद्धस्याजीवत्वप्रसङ्गात् ।४। यद्यायुः संवन्धापेक्षं जीवत्त्रं ननु सिद्धस्यायुरभावाद-३० जीवत्वं प्रसज्येत । ततस्तदनपेक्षत्वाज्जीवत्वं पारिणामिकमेव ।

जीवे त्रिकालविषयविग्रहदर्शनादिति चेत्; नः रूढिशब्दस्य निष्पत्त्यर्थत्वात् ।५। स्यान्म-तम्-'जीवति अजीवीत् जीविष्यति' इति त्रिकालविषयो विग्रहो दृश्यते ततः प्राणधारणार्थ-

१ परिणामः स्वभावः प्रयोजनमस्य । २ -यक्षयक्षयो- श्र०, ता०, मृ०, द० । ३ क्षयात् क्षयो-ग्रा०, ब०, द०, श्र०, ता०, मू० । ४ -व्यो वेति चोच्यते ग्रा०, ब०, मु० । ४ चोच्यते द० । ६ चेन्न म० । ७ -त्धाज्जीवत्वं ग्रा०, ब०, द०, मु० ।

त्वात् कर्मापेक्षत्वे न पारिणामिकत्वमितिः तच्च नः कस्मात् ? रूढिशब्दस्य निष्पत्त्यर्थत्वात् । रूढिशब्देषु हि क्रियोपात्तकाला व्युत्पत्त्यर्थेव न तन्त्रम्, यथा गच्छतीति गौरिति ।

चैतन्यमेव वा जीवशब्दार्थः ।६। अथवा, चैतन्यं जीवशब्देनाभियीयते, तच्चानादिद्रव्य-भवननिमित्तत्वात पारिणामिकम ।

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रपरिणामेन भविष्यतीति भव्यः।७। भव्यादीनां प्रायेण भविष्यत्काल- ५ विषयत्वात् (सम्यग्दर्शनादिपर्यायेण य आत्मा भविष्यति स भव्यः) इतीमं व्यपदेशमास्कन्दति ।

तद्विपरीतोऽभव्यः ।८। यो न तथा भविष्यत्यसावभव्य इत्युच्यते । किं कृतोऽयं विशेषः ? द्रव्यस्वभावकृतः, अतः पारिणामिकत्वमनयोः ।

योऽनन्तेनापि कालेन न सेत्स्यत्यसावभव्य एवेति चेत्; न; भव्यराध्यन्तर्भावात् ।९। स्यादेतत्—अनन्तकालेनापि यो न सेत्स्यत्यसौ अभव्यतुल्यत्वादभव्य एव । अथ सेत्स्यति सर्वो भव्यः; तत उत्तरकालं भव्यश्चयं जगत् स्यादिति ? तन्नः कि कारणम् ? भव्यराध्यन्तर्भावात् । यथा योऽनन्तकालेनापि कनकपापाणो न कनकीभविष्यति न तस्यान्धपापाणत्वं कनकपापाणशिक्तयोगात्, यथा वा आगामिकालो योऽनन्तेनापि कालेन नागमिष्यति न तस्यागामित्वं हीयते, तथा भव्यस्यापि स्वशक्तियोगात् असत्यामपि व्यक्तौ न भव्यत्वहानिः।

भावस्यैकत्विनर्देशो युक्त इति चेत्; नः ह्रव्यभेदाद्भावभेदिसद्धेः ११०। स्यादेतत्—'जीवश्च भव्यश्चाऽभव्यश्च जीवभव्याभव्याः' इति द्वन्द्वे कृते तेषां भावे विवक्षिते एकत्विनर्देशां युक्तो जीवभव्याभव्यानां भावो जीवभव्याभव्यत्विमिति ?तन्नः कि कारणम्?द्रव्यभेदाद्भावभेदिसद्धेः । निह् 'भाव एकत्वेन वक्तव्यः' इति नियमोऽस्ति, ततो द्रव्यभेदाद्भेदे सति बहुत्विनदेशो युक्तो जीवभव्याभव्यानां भावा जीवभव्याभव्यत्वानीति । पुनः प्रत्येकमभिसंबन्धो भवति—जीवत्वं भव्यत्वमभव्यत्विमिति ।

दितीयगुणग्रहणमार्षोक्तत्वादिति चेत्; नः तस्य नयापेक्षत्वात् ।११। अथ मतम्-द्वितीय-गुणग्रहणिमह कर्तव्यम् । कोऽसौ "द्वितीयो गुणः " सायादनसम्यग्दृष्टिः । सोऽपि जीवस्या-साधारणः पारिणामिकः । एवं हचार्षे "उक्तम्-क"सासादनसम्यग्दृष्टिरिति को भावः "पारिणामिको भावः" [पट्खं०] इति । न कर्तव्यम् ; कृतः ? तस्य नयापेक्षत्वात् । मिथ्यात्वकर्मण उदयं क्षयमुपश्ममं वानापेक्षत इत्यापे पारिणामिकः, इह पुनरसावौदयिक इत्येवं गृहचते अनन्तानुवन्धिकपायोदयात्तस्य निर्वृत्तेः ।

चगब्दः किमर्थः ?

अस्तित्वान्यत्व-कर्तृ त्व-भोक्तृत्व-पर्यायवत्त्वाऽसर्वगतत्वाऽनादिसन्तित्वन्धनबद्धत्व-प्रदेश वत्त्वारूपत्व-नित्यत्वादिसमुच्चयार्थश्चशब्दः ।१२। अस्तित्वादयोऽपि पारिणामिका भावाः सन्ति तेपां समुच्चयार्थश्चशब्दः । यदि तेऽपि पारिणामिकाः सूत्रे तेपां ग्रहणं कस्मान्न कृतम् ?

अन्यद्रव्यसाधारणत्वादसूत्रिताः । १३। अस्तित्वादयो हि धर्मा अन्येपामपि द्रव्याणां साधारणास्ततस्ते न सूत्रिताः । तद्यथा-अस्तित्वं तावत्साधारणं पड्द्रव्यविषयत्वात् । तत् क्मोदयक्षयक्षयोपशमानपेक्षत्वात पारिणामिकम ।

१ प्रधानम् । २ -शःदस्यार्थः श्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ३ भव्यः । ४ योऽनन्तेनापि कालेन क- श्रा०, ब०, मु० । ५ द्वितीयगुणः श्रा०, ब०, द०, मु० । ६ "सासणसूम्मादिट्ठित्ति को भावो पारिणामिश्रो भावो।" -षट्खं० भा० ३ । ७ -प्तं वा ना- श्रा०, व०, द०, मु०, मू० । कमोदियक्षयोप- श्र०, ता०, मृ० ।

अन्यत्वमपि साधारणं सर्वद्रव्याणां परस्परतोऽन्यत्वात् । कर्मोदयाद्यपेक्षाभावात् तदपि पारिणामिकप् ।

कर्तृत्वमिष साधारणं कियानिष्यत्तौ सर्वेषां स्वातन्त्र्यात् । ननु च जीवपुद्गलानां किया-परिणामयवतानां कर्तृत्वं युक्तम्, धर्मादीनां कथम् ? तेषामिष अस्त्यादिकियाध्विषयमस्ति । कर्तृत्वम् । कर्मादयाद्यपेक्षाभावात् तदिष पारिणामिकम् । ननु चात्मप्रदेशपरिस्पन्दस्य योगसं-ज्ञकस्य यत्कर्तृत्वं न तत्साधारणमिति असाधारणेषुष्यस्थ्येयम्; नः तस्य क्षयोपशमनिमित्त-त्वात् । यदस्य पुण्यपापयोः कर्तृत्वं तदन्यद्रव्याणामसाधारणमिष सन्त पारिणामिकम् । करमात् ? उदयक्षयोपशमनिमित्तत्वात् । मिथ्यादर्शनं हि दर्शनमोहोदयनिमित्तम्, अविरित्रमाद-कपायाः चारित्रमोहोदयनिमिताः, योगाय्च क्षायोपशमिका इति । अन्यद्रव्यासाधारणानादि-१० पारिणामिकचैतन्यसन्तिधाते पुण्यपापयोः कर्तृत्विमिति पारिणामिकमिति चेत्; नः सार्व-काल्ठिककर्तृत्वप्रसङ्गात् । मुक्तानामिष चैतन्यमस्तीति पुण्यपापयोः कर्तृत्वं स्यात्, संसारिणां चार्विशिष्टं स्यात् चैतन्यकारणस्याभेदात् ।

भोक्तृत्वमिष साधारणम् । कृतः ? तल्लक्षणोषपत्ते । वीर्यप्रकर्षात् परद्रव्यवीर्यादान-गामर्थ्यं भोक्तृत्वलक्षणम् । यथा आत्मा आहारादेः परद्रव्यस्यापि वीर्यात्मसात्करणाद्भोक्ता, तथा विषस्याचेतनस्य वीर्यप्रकर्णात् कोद्रवद्रव्यादिसारसंग्रहाद्भोक्तृत्वम् । लवणादीनां च वीर्यप्रकर्षात् काष्ठादिद्रव्यलवणकरणाद्भोक्तृत्वम् । कर्मोदयापेक्षाभावात्तदिष पारिणामिकम् । यत्तु आत्मनः शुभाशुभकर्मकलस्योपभोक्तृत्वं न तत्साधारणं न च पारिणामिकम्; तस्य क्षयोपद्ममित्तित्वात्, वीर्यान्तरायक्षयोपश्माङ्गोपाङ्गनामलाभावष्टनभाद् आत्मनः शुभा-शुभकर्मफलोपभोगे सामर्थ्यमाविर्भवति । आहारादिवीर्यात्मसात्करणलक्षणोपभोगद्य २० भोगान्तरायक्षयोपश्मात्, उपात्तस्य च जरणं वीर्यान्तरायक्षयोपश्मात् । कर्म अन्तरेण विषादीनां कथं भोक्तृत्विमिति चेत् ? प्रतिनियतशक्तित्वाद् द्रव्याणां भास्करप्रतापवत् ।

पर्यायवत्त्वमि साधारणं सर्वद्रव्याणां प्रतिनियतपर्यायोपपत्तेः । कर्मोदयाद्यपेक्षाभावा-तदिप पारिणामिकम ।

असर्वगतत्वमि साधारणं परमाण्वादीनामिवभुत्वात्, धर्मादीनां च परिमितासंख्यात-२४ प्रदेशत्वात् । कर्मोदयाद्यपेक्षाभावात्तदिष पारिणामिकम् । यदस्य कर्मोपात्तद्यरीरप्रमाणानुविधा-यित्वं तदसाधारणमिष सन्त पारिणामिकम्; कर्मनिमित्तत्वात् ।

अनादिसन्तितवन्धनवद्धत्वमिष साधारणम् । कस्मात् ? सर्वद्रव्याणां स्वात्मीयसन्तान-बन्धनबद्धत्वं प्रत्यनादित्वात् । सर्वाणि हि द्रव्याणि जीवधर्माधर्माकाश्चलपुद्गलाख्यानि प्रतिनियतानि पारिणामिकचैतन्योपयोग-गति-स्थित्यवकाशदान-वर्तनापरिणाम-वर्णगन्धरस-स्पर्शादिपर्यायसन्तानवन्धनबद्धानि । कर्मोदयाद्यपेक्षाभावात्तदिष पारिणामिकम् । यदस्यानादि-कर्मसन्तितवन्धनबद्धत्वं तदसाधारणमिष सन्न पारिणामिकम्; कर्मोदयनिमित्तत्वात् । वक्ष्यते हि \*"अनादिसंबन्धे च । सर्वस्य' [त०सू० २।४१,४२] इति ।

१ -याविशेषविषयकम- ग्रा०, ब०, मु०। २ जीवभव्याभव्यत्वेषु । ३ परस्परम् । ४ ग्रयं पुण्यवानयं पाप दति, ग्रथवा यत्पुण्यवान् स तद्वानेव यः पापी स तद्वानेवेति । ४ -नां वी- श्र०। ६ यथा भास्करप्रतापः पाषाणवालुकादीन् तपित न तथा तस्य तापकं द्रव्यमस्ति ग्रपि तु स्वयमेव । ७ कर्मोदयापे- द०, मू०, ता०, श्र० । ६ -बद्धानिकर्मोदयत्वं भा०।

प्रदेशवत्त्वमपि साधारणं संख्येयाऽसंख्येयानन्तप्रदेशोपेतत्वात् सर्वद्रव्याणाम् । तदपि कर्मोदयाद्यपेक्षाभावात् पारिणामिकम् ।

अरूपत्वमपि साधारणं जीवयर्माधर्मकाळाकाशानां रूपयोगाभावात् । तदपि कर्मोदया-द्यपेक्षाभावात् पारिणामिकम् ।

नित्यत्वमिप साधारणं द्रव्यार्थादेशात् सर्वद्रव्याणां व्ययोर्दययोगाभावात् । तच्च कर्मो-दयाद्यपेक्षाभावात पारिणामिकम ।

ऊर्ध्वगतित्वमिष साधारणम् अग्न्यादीनामूर्ध्वगतिपारिणामिकत्वात् । तच्च कर्मोदयाद्य-पेक्षाभावात् पारिणामिकम् । एवमन्ये चात्मनः साधारणाः पारिणामिका योज्याः ।

अनन्तरसूत्रनिदिष्टोपसंग्रहार्थश्चशब्द इति चेत्; नः अनिष्टत्वात् ।१४। स्यान्मतम्— अनन्तरसूत्रे निदिष्टानां गत्यादीनामुपसंग्रहार्थश्चशब्दो न अस्तित्वादिसमुच्चयार्थ इतिः तन्नः कि कारणम ? अनिष्टत्वात । निह गत्यादीनां पारिणामिकत्विमिष्यते तुरुष्ठक्षणाभावात ।

त्रिभेदपारिणामिकभावप्रतिज्ञानाच्च ।१५। यतश्चौपशमिकादिभावसंख्याविवायिनि सूत्रे त्रिभेदः पारिणामिक इति प्रतिज्ञातम्, अतो न गत्यादिसमुच्चयार्थश्चशब्दः ।

गत्यादीनामुभयवत्वं क्षायोपश्चमिकभाववदिति चेत्; नः अन्वर्थसंज्ञाकरणात् ।१६। अथ मतमेतत्—यथा क्षायोपश्मिकभावस्य क्षयोपश्मात्मकत्वा दुभयवत्त्वं तथा गत्यादीनामुभयवत्त्वा-दौदयिकपारिणामिकत्वमिति 'औदयिक एकविश्वतिभेदः, पारिणामिकश्च त्रिभेदः' इति सिद्ध-मितिः; तन्नः कि कारणम् ? अन्वर्थसंज्ञाकरणात् । 'परिणामः स्वभावः प्रयोजनमस्येति पारि-णामिकः' इत्यन्वर्थसंज्ञा । न चासौ स्वभावो गत्यादिष् विद्यते कर्मोदयनिमित्तत्वात् । किञ्च,

तथानभिधानात् । १७। यथा उभयवत्त्वाज्ज्ञानादयः 'क्षायोपशिमकाः' इत्यभिधीयन्ते तथा गत्यादयः 'औदियकपारिणामिकाः' इत्यभिधीयेरन्, न चाभिधीयन्ते । तथानभिधानात् क्षायोपशिमकवद् गत्यादयो नोभयवन्तः । किञ्च,

अनिर्मोक्षप्रसङ्गात् ।१८। गत्यादीनामुभयवत्त्वात् पारिणामिकत्वे सत्यनिर्मोक्षप्रसङ्गः सातत्यावस्थानात् । तस्मात्स्थितमेतत्—'अस्तित्वादिसमुच्चयार्थे एव चशब्दः' इति ।

आदिग्रहणमत्र न्याय्यमिति चेत्ः नः त्रिविधपारिणामिकभावप्रतिज्ञाहानेः ।१९। स्यादे-तत्—'जीवभव्याभव्यत्वानि' इत्यत्र आदिग्रहणं न्याय्यम्, अस्तित्वादीनामपीष्टत्वादितिः तन्नः कि कारणम् ? त्रिविधपारिणामिकभावप्रतिज्ञाहानेः । आदिग्रहणे हि त्रियमाणे जीवभव्याभव्य-त्वास्तित्वादीनां पारिणामिकभावत्वात् 'त्रिविधः' इति यत्पुरस्तात् प्रतिज्ञातं तस्य हानिः स्यात् ।

समुच्चयार्थेऽपि चशब्दे तुल्यमिति चेत्ः नः प्रधानापेक्षत्वात् ।२०। स्यान्मतम् –समुच्च-यार्थेऽपि चशब्दे अस्तित्वादीनां पारिणामिकत्वेन समुच्चयात्त्रिभेदप्रतिज्ञाहानिस्तुल्येतिः तन्नः किं कारणम् ? प्रधानापेक्षत्वात् । कण्ठोक्तानि त्रीणि प्रधानानि, तदपेक्षा त्रिभेदप्रतिज्ञेति नास्ति विरोधः । अस्तित्वादीनि तु साधारणत्वात् चशब्देन द्योतितानीति तेपां गुणभावः । आदिशब्दे हि कियमाणे अस्तित्वादीनां प्राधान्यं स्यात्, जीवत्वादीनाम् उपलक्षणार्थत्वाद् अप्राधान्यम् । तद्गुणसंविज्ञाने चोभयेषां प्राधान्यं प्रसज्येत ।

१ -त्वात्तदुभ- ता०, श्र० । २ जीवभव्यत्वाभव्यत्वास्तित्वादीनामुपलक्षणार्थस्ततस्तेषां प्राधान्यं स्यादित्यर्थः । ३ बहुव्रीहेरन्यपदार्थत्वादिस्तित्वादीनां प्राधान्यं स्यादित्यर्थः । तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीह्यङ्गी- कारे जीवत्वादीनामप्राधान्यं न स्यादिति वदन्तं प्रत्याह । सर्वादीनि सर्वनामानीत्यादिकं तद्गुणसंविज्ञान- स्योदाहरणम्, पर्वतादीनि क्षेत्रादीनीत्यादिकमतेद्गुणसंविज्ञानस्योदाहरणम् ।

साम्निपातिकभावोपसंख्यानीमित चेत्; नः अभावात् ।२१। स्यादेतत्—'आपॅ सान्निपा-तिकभाव उक्तः, स इहोपसंख्यातव्य इति; तन्नः कि कारणम् ? अभावात् । नहि पष्ठो भावोऽस्ति ।

मिश्रशब्देनाक्षिप्तत्वाच्च १२२। यद्यायसौ विद्यते मिश्रशब्देनामावाक्षिप्तः । ननु च मिश्रशब्दः क्षायोपशमिकसंग्रष्टार्थो न सान्निपात्तिकग्रहणार्थः इति ? उच्यते—चशब्दवचनात् । 'औपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रो जीवस्य स्वतन्वमौदियकपारिणामिकौ च' इति सिद्धे यन्मिश्रश्वसमीपे चशब्दकरणं तेन ज्ञायते मिश्रशब्देनोभयम्च्यते इति । मिश्रश्च कः ? क्षायोपश-मिको भावः सान्निपात्तिकश्चिति । इदमयुक्तं वर्तते । किमत्रायुक्तम् ? यद्यस्ति सान्निपातिको भावः 'अभावात्' इति विरुध्यते । अथ नास्ति; कथमापं सान्निपातिको भाव उवतः ? कस्य वा मिश्रशब्देनाक्षेपः ? नैप दोगः सान्निपातिक एको भावो नास्तीति 'अभावात्' इत्युच्यते, संयोगभङ्गापेक्षया अस्तीत्यापं वचनम् । तत्राभावपक्षे आदिस्त्रे पूर्वोक्तानुकर्पणार्थश्चशब्द उवतः, भावपक्षे सान्निपातिकप्रतिपादनार्थश्चशब्दः । पूर्वोक्तानुकर्परतु अपेक्षया वेदितव्यः ।

अथापो ततः सान्तिपातिकभावः कतिविषः इति ? अत्रोच्यते –पङ्विशतिविषः पङ्विश-द्विष एकवत्यारिशद्विष इत्येवमादिरागमे उत्तः । तत्र –

\*'दुग तिग चदु पंचेत्र य संयोगा हो ति सन्निवादेसु । दस दस पंच य एक्क य भावा छव्वीस पिंडेण' ॥'' [

द्विभावसंयोगंन दश-औद्यक्तं परिगृहचौपशिमकादिनतृष्ट्यस्य चैकैकत्यागेन प्रथमे द्विभेदभावसंयोगं चत्वारो भङ्गाः। तत्रैक औद्यिकौपशिमकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्य उपशान्तकोवः। द्विनीय आद्यक्तशायिकशायिकपान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्यः क्षीण-कपायः। तृतीय औद्यक्तायोगशिमकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्यः पञ्चेन्द्रियः। चतुर्थं औद्यिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम लोगी जीवः। द्वितीयद्विभावसंयोगे औद्यक्तिं परित्यज्यौषशिमकपरिग्रहान् क्षायिकादिभावत्रयस्यैकैकत्यागेन त्रयो भङ्गाः। तत्रैक औपशिमकक्षायिकसायिकजीवभावो नाम उपशान्तिकोभावो नाम उपशान्तिमावक्रियाया क्षायिकसायिकसायिकजीवभावो नाम उपशान्तमान आभिनियोधिकजानी। तृतीय औपशिमकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम उपशान्तिमायो भव्यः। तृतीयद्वभावसंयोगं औपशिमकपारिणामिकसायोपशिमकसान्निपातिकजीवभावो नाम उपशान्तिमायो भव्यः। तृतीयद्वभावसंयोगं औपशिमकपारिणामिकसायोपशिमकसान्निपातिकजीवभावो नाम क्षायिकसम्यग्दृष्टिः श्रुतज्ञानी। द्वितीयः क्षायिकक्षायोपशिमकसान्निपातिकजीवभावो नाम क्षायिकसम्यग्दृष्टिः श्रुतज्ञानी। द्वितीयः क्षायिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम क्षायिकसम्यग्दृष्टिः श्रुतज्ञानी। द्वितीयः क्षायिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम क्षायिकपायो भव्यः। चतुर्थद्विभावसंयोगे क्षायिकपरित्यागादेकः क्षायोपशिमकपारिणामिकसान्तिपातिकजीवभावो नाम अविधज्ञानी जीवः। त एते द्विभावसंयोगभङ्गा समु-दिताः दश ।

प्रथमत्रिभावसंयोगे औदयिकौपशमिकौ परिगृह्च क्षायिकादिभावत्रयस्यैकैकभावपरि-ग्रहात् त्रयो भङ्गाः । तत्रैक औदयिकौपशमिकक्षायिकसान्तिपातिकजीवभावो नाम मनुष्य उप-

१ "स्रध्वा सिष्णवादियं पडुच्च छत्तीसभंगा। सिष्णवादिएत्ति का सिष्णा? एक्किम्हि गुणट्ठाणे जीवसमासे वा बहवो भावा जिम्ह सिष्णवदिति तेसि भावाणं सिष्णवादएत्ति सिष्णा।" – घ० टीः भावा० प्० १६३। २ चशब्देन। ३ – पंणापेक्ष – स्र०, व०, द०, मु०। ४ द्वित्रचतुःपञ्चैव च संयोगा भवित्ति सिन्निपातेषु। दश क्श पञ्च च एकश्च भावाः षट्त्रिशत् पिण्डेन।। ५ द्विभेदसं – स्रा०, ब०, द०, मु०। ६ – म मनुष्यो जीवः स्रा०, ब०, द०, मु०।

¥

१५

२५

शान्तमोहः क्षायिकसम्यग्दृष्टिः । द्वितीय औदियकौपशिमिकक्षायोपशिमिकसान्तिपातिकजीवभावो नाम मनुष्य उपशान्तकोधो वाग्योगी । तृतीय औदियकौपशिमिकपारिणामिकसान्तिपातिकजीवभावो नाम मनुष्य उपशान्तमानो जीवः । द्वितीयत्रिभावसंयोगे औपशिमिकं पित्यिज्यौदियकक्षायिकौ पिरगृह्य क्षायोपशिमकपारिणामिकयोरेकैकृस्य परिग्रहाद् द्वौ भङ्गौ । तत्रैकः औदियकक्षायिकक्षायिकक्षायिकमान्तिपातिकजीवभावो नाम मनुष्यः क्षीणक्षायः श्रुत्ज्ञानी । द्वितीय औदियकक्षायिकपारिणामिकमान्तिपातिकजीवभावो नाम मनुष्यः क्षीणदर्शनमोहो जीवः । तृतीयत्रिभावसंयोगे औदियकपरिग्रहादौपशिमिकक्षायिकत्यागादेकः औदियकक्षायोपशिमकपारिणामिकमान्तिपातिकजीवभावो नाम मनुष्यः मनोयोगी जीवः । चतुर्थनिभावसंयोगे औदियकं परित्यज्योपशिमकादिभावचतुष्टयस्यैकेकं त्यागाच्चत्वारो भङ्गाः । तत्रैक औपशिमकक्षायिकक्षायोपशिमकमान्तिपातिकजीवभावो नाम उपशान्तमानः क्षीणदर्शनमोहः काययोगी । द्वितीय औपशिमकक्षायिकपारिणामिकमान्तिपातिकजीवभावो नाम उपशान्तमानः क्षीणदर्शनमोहः काययोगी । द्वितीय औपशिमकक्षायिकपारिणामिकमान्तिपातिकजीवभावो नाम उपशान्तमानो मतिज्ञानी जीवः । चतुर्थः क्षायिकक्षायोपशिमकमान्तिपातिकजीवभावो नाम अपशान्तमानो मतिज्ञानी जीवः । चतुर्थः क्षायिकक्षायोपशिमकपारिणामिकमान्तिपातिकजीवभावो नाम क्षीणमोहः पञ्चेन्द्रयः भव्यः । त एते त्रिभावसंयोगभङ्गाः समुदिता दश ।

चतुर्भावसंयोगेन पञ्च भङ्गा औदियकादीनामेकैकत्यागात् । तत्रैक औपशिमक्षायिक-क्षायोपशिमकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम उपशान्तलोभः क्षीणदर्शनमोहः पञ्चेन्द्रियो जीवः । द्वितीय औदियकक्षायिकक्षायोपशिमकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्यः क्षीणकपायो मितज्ञानी भव्यः । तृतीय औदियकौपशिमकक्षायोपशिमकपारिणा-मिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्य उपशान्तवेदः श्रुतज्ञानी जीवः । चतुर्थ औदियकौ-पशिमकक्षायिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्य उपशान्तरागः क्षीणदर्शनमोहो जिभवः । पञ्चम औदियकौपशिमकक्षायिकक्षायोपशिमकमान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्य उपशान्तिमोहः क्षायिकसम्यग्दिष्टरविधज्ञानी ।

पञ्चभावसंयोगेनैकः औद्यिकौपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकपारिणामिकसान्निपातिक-जीवभावो नाम मनुष्य उपशान्तमोहः क्षायिकसम्यग्दृष्टिः पञ्चेन्द्रियो जीवः ।

एवं पड्विंगतिविधः सान्निपातिकभावः ।

पड्तिशद्विध उच्यते—द्वयोरौदयिकयोः सन्निपातादौदयिकस्यौ'पश्मिकादिभिः चतुभिरेकशः सन्निपातात् पञ्च भङ्गाः । तत्र प्रथम औदयिकौदयिकसान्निपातिकजीवभावो नाम
मन्ष्यः कोधी । द्वितीय औदयिकौपशमिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्यः उपशान्तकोधः ।
तृतीय औदयिकक्षायिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्यः क्षीणकपायः । चतुर्थ औदयिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजीवभावो नाम कोधी मितज्ञानी । पञ्चम औदयिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम मनुष्यो भव्यः । द्वयोरौपशमिकयोः सन्निपातादौपशमिकस्यौदयिकादिभिश्चतुभिरेकशः सन्निपातात् पञ्च भङ्गाः । तत्रैक औपशमिकौपशमिकसान्निपातिकजीवभावो नाम उपशमसम्ययद्ष्टिरुपशान्तकपायः । द्वितीय औपशमिकौदयिकसान्निपाति-

१ क्षायिकसम्यगृष्टिरिति यावत् । २ -त्यागे च- ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ३ -पशमा-दिभि- ता०, १४०, मू० ।

कजीवभावो नाम उपयालकपायो मनष्यः । ततीय औपशामिकक्षायिकसान्निपातिकजीवभावो नाम उपञान्तकोधः क्षायिकसम्यस्दृष्टिः । चतुर्थ औपशमिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजीव-भावो नाम उपशानकपायः अवधिज्ञानो । पञ्चम औपशमिकपारिणामिकसान्निपातिकजीव-भावो नाम उपशान्तदर्शनमोहो जीवः । इयोः क्षायिकयोः मन्निपातात क्षायिकस्य चौदयिका-४ दिभि: चतुर्भिरंकशः सन्तिपातात पञ्च भाङ्गाः । तत्रैकः क्षायिकक्षायिकसान्तिपातिकजीवभावो नाम क्षामिकसम्यग्दिः क्षीणकपायः। द्वितीयः क्षायिकौदयिकसान्तिपातिकजीवभावो नाम क्षीणकवायो मन्ष्यः। ततीयः क्षायिकौपशमिकसान्तिपातिकजीवभावो नाम क्षायिक-सम्यग्दिष्टिगपशान्तवेदः । चतुर्थः क्षायिकक्षायोपशमिकसान्तिपातिकजीवभावो नाम क्षीण-कपायो मितजानी । पञ्चमः क्षायिकपारिणामिकसान्तिपातिकजीवभावो नाम क्षीणमोहो १० भव्यः । द्वयोः क्षायोपशमिकयोः सन्निपातात् क्षायोपशमिकस्य चौदयिकादिभिश्चतुर्भि-रेकशः सन्निपातात पञ्च भङ्गाः । तत्रैकः क्षायोपशमिकक्षायोपशमिकसान्निपातिकजीवभावो नाम संयतः अविकानी । द्वितीयः क्षायोपशमिकौदयिकसान्निपातिकजीवभावो संयतो मनष्यः । ततीयः क्षायोपशमिकौपशमिकसान्निपातिकजीवभावो नाम संयत उपशान्त-कपायः । जनूर्यः क्षायोपशमिकक्षायिकसान्निपानिकजीवभावो नाम संयतासंयतः क्षायिक-१५ सम्यग्दिष्टः । पञ्चमः क्षायोपशमिकपारिणामिकसान्निपातिकजीवभावो नाम नसंयतो जीवः । द्वयोः पारिणामिकयोः सन्निपातात पारिणामिकस्य चौदयिकादिभिः चतुर्भिरेकशः सन्निपातात पञ्च भङ्गाः। तुत्रैकः पारिणामिकपारिणामिकसान्निपातिक जीवभावो नाम जीवो भव्यः । द्वितीयः पारिणामिकौदयिकसान्तिपातिकजीवभावो नाम जीवः कोधी। ततीयः पारिणामिकौपशमिकसान्तिपातिकजीवभावो नाम भव्य उपशान्तकपायः। चतुर्थः पारिणामिकक्षायिकसान्निपातिकजीवभावो नाम भव्यः क्षीणकपायः। पारिणामिकक्षायोपयमिकसान्निपातिकजीवभावो नाम संयतो भव्यः (भव्यः संयतः) । 'एते द्विभावसंयोगाः पञ्चविंशतिस्त्रिभावसंयोगभङ्गा दश पूर्वोक्ताः पञ्चभावसंयोगेन चैकः । एते सपिण्डिताः पट्त्रिशत् ।

ैपूर्वो क्तचतुर्भावसंयोगोत्पन्नभ्यञ्चभङ्गक्षेपाद् एत एव पङ्त्रिशदेकचत्वारिशद्भङ्गा २५ भवन्ति । एवमादयोज्ये च विकल्पा नेतृब्या आगमाविरोधेन ।

औपश्चिमकाद्यात्मतत्त्वानुपपितः, अतद्भावादिति चेत्ः नः तत्पिरिणामात् ।२३। स्यान्म-तम् —य एत औपश्चिमकादयो भावा एतेपामात्मतत्त्वव्यपदेशो नोपपद्यते । कृतः ? अतद्भावात् । सर्वे हि ते पौद्गिलिकाः कर्मवन्धोदयिनिर्जरापेक्षत्वादितिः तन्नः कि कारणम् ? तत्परिणामात् । पुद्गलद्रव्यशक्तिविशोपवशीकृत आत्मा तद्रञ्जनः संस्तन्निमिन्तं यं यंपरिणाममास्कन्दिति यदा ३० तदा तन्मयत्वात्तल्लक्षण एव भवित । उक्तं च—

क्ष''परिणमदि जेण दव्वं तक्कालं तम्म्यंति पण्णतं । तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो 'मुणेयव्वो ॥'' [प्रवचनसा० १।८] इति । स परिणामोऽन्यद्रव्यासाधारणत्वाद् आत्मतत्त्वमित्यास्यायते ।

१ ततस्त एते आ०, ब०, द०, मु०। २ पूर्वोत्पन्न च- आ०, ब०, द०, मु०, मू०। ३ -गात्पञ्चपञ्चभङ्गसंक्षेपा- आ०, ब०, द०, मु०। ४ परिणमित येन द्रव्यं तत्कालं तन्मयमिति प्रज्ञप्तम् । तस्त्रात धर्मपरिणत आत्मा धर्मो मन्तव्यः ॥

'अमूर्तित्वादिभभवानुपपत्तिरित चेत्ः नः तद्विद्विशेषसामर्थ्योपलब्धेश्चैतन्यवत् ।२४। अथ मतमेतत्-अमूर्तिरात्मा कर्मपुद्गलैर्नाभिभूयते ततस्तत्परिणामाभाव इति ? तन्नः कि कार-णम् ? तद्वद्विशेषसामर्थ्योपलब्धेः । सोऽस्य अनादिकर्मवन्धसन्तानोऽस्तीति तद्वान्, तद्वतो विशेष-सामर्थ्यं तद्वद्विशेषसामर्थ्यम् । कथम् ? चैतन्यवत् । यथा अनादिपारिणामिकचैतन्यवशीकृत आत्मा तद्वान्, तस्य तद्वतश्चैतन्यवतः नारकादिमत्यादिपर्यायविशेषवृत्तिरिप चेतना, तथा अनादिकार्मणशरीराक्तत्वात् कर्मवत् आत्मनो मूर्तिमत्त्वात् गत्यादि मत्यादिपर्यायविशेषसामर्थ्यां-पलब्धिरिप मूर्तिमतीति । एवं सित नामूर्तिरात्मा । किञ्च,

अनेकान्तात् ।२५। अनादिकर्मवन्धसन्तानपरतन्त्रस्यात्मनः 'अमूर्तत्वं प्रत्यनेकान्तः-वन्ध-पर्यायं प्रत्येकत्वात् स्यान्मूर्त्तः, तथापि ज्ञानादिस्वलक्षणापरित्यागात् स्यादमूर्त्तः, इत्यादि पूर्ववत् । यस्यैकान्तेनाऽमूर्त्तिरेवात्मा भवेतुः तस्यायं दोषो नार्हतस्य । किञ्च,

सुराभिभवदर्शनात्।२६। मदमोहविभ्रमकरीं सुरां पीत्वा नष्टस्मृतिर्जनः काष्ठवदपरिस्पन्द उपलभ्यते, तथा 'कर्मोदयाभिभवादात्मा अनाविभू तस्वलक्षणो मूर्त इति निश्चीयते।

करणमोहकरं मद्यमिति चेत्; नः तद्द्विधिकल्पनायां दोषोपपत्तेः ।२७। स्यादाकूतम्— चक्षुरादीनां करणानां व्यामोहकारणं मद्यं पृथिव्यादिभूतप्रसादात्मकत्वात् इन्द्रियाणां नात्म-गुणस्य 'अमितित्वादितिः, तन्नः, कि कारणम् ? तद् द्विविधकल्पनायां दोपोपपत्तेः । इदिमह संप्रधार्यम्—तानि करणानि चेतनानि वा स्युः, अचेतनानि वा ? यद्यचेतनानिः अचेतनत्वा-त्तेषां न मदकरं मद्यम् । यदि स्यात्ः प्रागेव स्वभाजनानां मदकरं स्यात् । अथ चेतनानिः; पृथगनुपलव्धचैतन्यस्वभावानां पृथिव्यादीनां चेतनाद्रव्यसंवन्धत्वादेव चैतन्यव्यपदेश इत्यात्म-गुणस्यैव मोहकरत्वं सिद्धम् ।

अथ मतमेतत्—पृथिव्यादीनामेव संयोगिवशेषे सित पिष्टिकिण्वोदकादि समाहारे मद- इ शक्तव्यक्तिवत् सुखदु खाद्यभिव्यक्तिरितिः, नैतद्युक्तम्ः रूपादिवैधर्म्यात् । रूपादयो हि पृथि-व्यादिगुणाः सन्तो विभक्तेष्वविभक्तेषु च कमेणैव हानिमास्कन्दिन्तः । न च तथा शरीरावय-वेषु विभक्तेष्वविभक्तेषु च सुखादीनां क्रमेणैव हानिः, युगपच्चोपळभ्यते, तस्मान्न पृथिव्यादिगुणाः ।

किञ्च, यदि पृथिव्यादिगुणाः सुखादयो 'ननु शवशरीरावस्थायामप्युपलभ्यरेन् रूपादि-वत् । सूक्ष्मभूतापगमान्नोपलब्धिरिति चेत्, भूयसां<sup>१०</sup> स्थूलानां संभवात् तदुपलब्धिः स्यात् ।

किञ्च, तदपाये तदनुपलब्धेस्तेपामेव<sup>११</sup> ते<sup>१२</sup> गुणा इति<sup>१३</sup>; समुदायधर्मत्वाभावात् मद्य-दृष्टान्तायुक्तिः ।

किञ्च, भूतसूक्ष्मास्तित्व (सूक्ष्मभूतास्तित्व) सिद्धिवद् आत्मसिद्धिरिप स्थात् । अथवा, तान्यन्तःकरणानि वा स्युः, बिहःकरणानि वा ? यदि बिहःकरणानि; तेपा- ३० मचेतनत्वात् व्यामोहाभावः । अथान्तःकरणानि; तेपामिप चेतनत्वम्, अचेतनत्वं वा स्यात्?

१ श्रमूर्तत्वा — श्रा०, ब०, द०, मु०, श्र०, ता०। २ -रात्मकत्वात् श्र०। -रात्मत्वात् ता०।
-राश्चनत्वात् मु०, ब०। -श्रशक्तत्वात् श्रा०। ३ -दिप — श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ श्रमूर्ति प्रति मु०।
श्रमूर्तित्वं प्रति श्रा०, ब०, द०, मू०। ५ कपेंन्द्रियाभि — श्रा०, ब०, द०, मु०। ६ कुतः।
७ सुराबीजगुडादि। द लतादार्वादषु। ६ नवशव — श्रा०, ब०, द०, मु०,। १० शरीरावयवानाम्।
११ सुक्षमभृतानाम्। १२ सुखादयः। १३ चेत्;।

¥

80

अचेतनत्वे पूर्ववन्मोहाभाषः । चेतनत्वे विज्ञानस्पत्वाद् व्यामोहो युवतः, न युक्तम्-'अमृर्वत्वाद-भिभवाभाषः' इति ।

यद्येवं कर्मोदयमद्यावेशवशीकृतस्य तस्यास्तित्वं दुरुपलक्ष्यम् ? नैष दोषः;'तदावेशेऽपि 'स्वलक्षणत्वेनोपलब्धिमेवति । उत्तत्वच ––

#### क्षिवंधं पडि एैयत्तं लक्खणदो होदि तस्स णाणत्तं । तम्हा अमृत्तिभावो णेयंतो होदि जीवस्स<sup>ः</sup>।।'' [

यद्येवं तदेव तावदुच्यतां लक्षणं यत्मित्रधानाद् वन्धपरिणामं प्रत्यविवेकेऽपि सित विभागोऽवगृहचते जीवस्येति ? अत आह—

#### उपयोगो लक्षणम ॥=॥

उपयोग इत्युच्यते । क उपयोगो नाम ?

बाहचाभ्यन्तरहेतुद्वयसन्निधाने यथासंभवनुपलब्धृङ्चेतन्यान्विधायी परिणाम योगः ।१। द्विविधो हेत्विहिच आभ्यन्तरश्च । द्वाववयवी यस्य स द्वयः । नन् च स्वरूपनि-देंशादेव दित्वप्रतीतेद्वयवचनमन्थंकम्ः नागर्थकम्, प्रत्येकं द्वैविध्यसंप्रत्ययार्थम्-बाह्यो हेतुर्द्वय आभ्यन्तरहचेति । तत्र वाहचो हेर्नुद्विविधः-आत्मभूतोज्नात्मभूतहचेति । तत्रात्मना संबन्ध-मापन्नविद्याप्टनामकर्मोपान्चरिच्छिन्नस्थानपरिमाणनिर्माणञ्चक्षुरादिकरणग्राम आत्मभ्तः । प्रदीपादिरनात्मभृतः । आभ्यन्तरञ्च द्विवियः–अनात्मभृत आत्मभृतञ्चेति । तत्र मनोवाक्काय-वर्गणालक्षणो द्रव्ययोगः चिन्ताद्यालम्बनभतः अन्तर्भिनिबिष्टत्वादाभ्यन्तर इति व्यपदि-श्यमान आत्मनोऽन्यत्वादनात्मभत इत्यभिधीयते । तन्निमित्तो भावयोगो वीर्यान्तरायज्ञान"-दर्शनावरणक्षयक्षयोपरामनिमित्त आत्मनः प्रसादश्चात्मभृत इत्याख्यामर्हति । तस्यैतस्य हेत्-२१ विकल्पस्य यथासंभवमुपळब्धुः सन्निधानं भवति । तद्यया–प्रदीपादेस्तावत् केपाञ्चित् सन्ति-धानं तेन विना चक्षुरादिविज्ञानाप्रवृत्तेः, केपाञ्चित्तु द्वीपिमार्जारादीनां तमन्तरेणाप्युपलब्धे-प्रत्यनियमः । अन्तः करणमिषे असंज्ञिनां मनोवजितम्, संज्ञिनां त्रितयम्, एकेन्द्रियाणां विग्रह-गतिमुपगतानां समुद्वातगतानां च सयोगकेवित्नामेक एव काययोगः, भावयोगस्च तत्कृतः, तत्र तत्र नियतः क्षयोपशमश्च आक्षीणकपायात् । अत ऊर्ध्वं क्षय इति । एवं यथासंभवं सन्निधाने सित । चैतन्यमात्मनः स्वभावोऽनादिः तमन्विदधादीत्येवंशील्ङ्चैतन्यानुविधायी रप्सुत्रर्णस्व गावानुविधायी (यि) कटकाङ्गादकुण्डलादिविकारवत् । स एवं प्रकार आत्मनः परिणाम उपयोग इत्युपदिश्यते ।

अत्र <sup>र</sup>कश्चिदाह—चैतन्यं सुखदुःखमोहरूपं तदनुविधायिना परिणामेन सुखदुःखकोधादिना भिवतव्यम्, उत्तरत्र च उपयोगप्रकारा ज्ञानदर्शनश्विकारा वक्ष्यन्ते, तदिदं पूर्वापरविरुद्धमाळ-

१ कर्मीदयावेशेऽपि । २ स्वलक्षणे चोप- श्र०, ता०, मू०, द० । स्वलक्षणेतोप- ग्रा०, ब० । ३ बन्धं प्रत्येकत्वं लक्षणतो भवित तस्य नानात्वम् । तस्मादमूर्तिभावो नैकान्तो भवित जीवस्य ।। उद्धृतेयं स० सि० २।७ । ४ द्वित्रिभ्यां लुग्वेति युटो लुक् । ५ सह । ६ ग्रकर्मकर्मनोकर्मजातिभेदेषु वर्गणा । ७ श्रुतज्ञान । ५ संन्निधानं प्रत्य- ग्रा०, ब०, द०, मु० । ६ ग्रिपिशब्देन बाह्यकरणं चक्षुरादिकं यथायोग्यं योज्यम् । १० जीवानाम् । ११ सुवर्णाभावानु-ग्रा० ब०, द०, मु० । १२ सांस्यः -सम्पा० ।

¥

80

30

क्ष्यत इति; नैप दोपः; चैतन्यं नामात्मधर्मः सामान्यभूतः, यस्याऽगन्निधानादितरेषु द्रव्येषु जीवव्यपदेशो नास्ति, यद्भेदाश्चैते ज्ञानदर्शनादयः, तेपां समुदाये वर्तमानश्चैतन्यशब्दः क्वचिदवयवेऽपि सुखादौ वर्तते—\*"समुदायेषु हि प्रवृत्ताः शब्दां अवयवेष्वपि वर्तन्ते" [पात० महा० पस्पशा०] इति । इह पुनः समुदाय एव वर्तमानः परिगृहीतः, उत्तरत्र च तद्भेदा ज्ञानदर्शनिवकारा वक्ष्यन्ते इति नास्ति विरोधः । अथ कि लक्षणम् ?

परस्परयितकरे सित येनान्यत्वं लक्ष्यते तल्लक्षणम् ।२। बन्धपरिणामानुविधानात् परस्परप्रदेशानुप्रवेशाद् व्यतिकीर्णस्वभावत्वेऽपि सत्यन्यत्वप्रतिपत्तिकारणं लक्षणमिति समार्ल्यायते । यथा सुवर्णरजतयोः सत्यपि बन्धं प्रत्येकन्वे वर्णप्रमाणादिरसाधारणो धर्मः अजहदुपलभ्यते उत्तरकालं सित विवेके तद्दर्शनात्, तथा पुद्गलद्रव्येण बन्धं प्रत्यविभागेऽपि विभागहेतुः ज्ञानादिरुपयोगो लक्षणं भवति ।

तल्लक्षणं द्विविधम्-आत्मभूताऽनात्मभूतभेदात् उष्णदण्डवत् । ३। तदेतत्लक्षणं द्विविधम्-आत्मभूतमनात्मभूतञ्चेति । तत्र आत्मभूतमग्नेरौष्ण्यम्, अनात्मभूतं देवदत्तस्य दण्डः । इह आत्मभृतं लक्षणम्पयोगः ।

गुणगुणिनोरन्यत्विमिति चेत्; नः उक्तत्वात् ।४। स्यादेतत् –औष्ण्यं गुणोऽग्निर्गुणी तथा च आत्मा गुणी ज्ञानादिर्गुण इति । तथोश्च लक्षणभेदादन्यत्विमितिः; तन्नः, कि कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तेमतत् —'अतत्स्वाभाव्येऽनवधारणप्रसङ्कोऽग्निवत्' इत्यादि ।

लक्ष्यलक्षणभेदादिति चेत्; नः, अनवस्थानात् ।५। अथ मतमेतत्—लक्ष्यो गुणी गुणो लक्षणम्, लक्ष्याच्च लक्षणेनार्थान्तरभूतेन भिवतव्यमित्यतोऽनयोरन्यत्वमितिः, तन्नः कि कारणम् ? अनवस्थानात् । येन लक्षणेन लक्ष्यं लक्ष्यते 'तत् सलक्षणम्, अलक्षणं वा ? यदि तदलक्षणम्; मण्डूकशिष्यण्डवदभावमापद्येत । असति च तस्मिन् लक्ष्यानवधारणम् । अथ सल- क्षणम्; तदिष ततोऽन्यत्, तदिष ततोऽन्यदित्यनवस्था स्यात् । किञ्च,

आदेशवचनात् ।६। 'किश्यलक्षणयोरत्यतिरेकात् स्यादेकत्वम्, संज्ञादिभेदत्वाच्च स्या-न्नानात्वम् इत्यादेशवचनात् एकान्तदोपान् पङ्गाभावः । कश्चिदाह——

न उपयोगलक्षणो जीवस्तदात्मकत्वात् ।७। इह लोके यद्यदात्मकं न तत्तेनोपयुज्यते यथा क्षीरां क्षीरात्मकं न तत्तेनैवात्मनोपयुज्यते । एवमात्मनोऽपि जानाद्यात्मकत्वान्न तेनैवोपयोग इति जीवस्योपयोगाभावः । कुतश्च (इतश्च),

विषयंयप्रसङ्गात्।८। सित चानन्यत्ये उपयोगिमच्छ तोऽनिच्छत्तर्यं कस्यचिद्विपर्ययः प्राप्नोति । कथम् ? अविषयंयवत् । तद्यथा—'जीव एव ज्ञानादनन्यत्ये सित ज्ञानात्मनोपयुज्यते' इति मन्यसे न क्षीरादयः क्षीराद्यात्मिभः; एवं क्षीरादय एव क्षीराद्यात्मिभः परिणमेयुः, 'न तु जीवो ज्ञानात्मनोपयुज्यते । अनिष्टं चैतत् ।

नः, अतस्तित्सिद्धेः ।९। नैतद्युक्तम् । कृतः ? अतस्तित्सिद्धेः । यत एवानन्यत्वमत एवोपयोगः सिद्धः । नहचत्यन्तमन्यत्वे उपयोगः सिद्धचित आकाशस्य रूपाद्यपयोगाभाववत् <sup>१९</sup> । ननु चोक्तम् –

१ ग्रङ्गं प्रति कीऽवयव इत्यादयः । २ परस्परप्रवेशा- ग्रा०, ब०, द०, मु० । ३ -धर्मः ग्रलक्ष-णमुपयोगो गुण- ग्रा०, ब०, द०, मु० । ४ पृ० ४ । ४ तत्सल्लक्ष- मु० । ६ लक्ष्यप्तेलक्षणानु-पपत्तिलक्ष्याभावात् भा० १ । ७ परिणमनम् । म आत्मनः । ६ क्षीरस्य । १० विपर्ययाभाववत् । • ११ ननु जीवो ज्ञानात्मना नोप- ग्रा०, ब०, द०, मु० । १२ -भावात् ननु ग्रा०, ब०, द०, मु० ।

'यथा क्षीरं क्षीरात्मकं न तत्तेनात्मनोपयुज्यते' इति; नः अतस्तित्मद्वेरित्येव' । यथा तृण-जलादिकारणवशात् क्षीरभावावात्ति प्रत्यभिमुखं क्षीरं क्षीर्व्यपदेशभाक् तच्छक्त्यव्यति-रेकात् 'क्षीरात्मना परिणमित' इत्युच्यते, तथा आत्मापि ज्ञानादिस्वभावशिक्तप्रत्ययवशात् घटपटाद्याकारावप्रदर्श्येण परिणमतीत्युपयोगः सिद्धः । इतस्था हचतद्भावे तद्भावाऽभावादुप-योगाभावः स्यात् । किञ्च,

उभयथापि त्वद्वचनासिद्धेः ।१०। अनेकान्तवादप्रवणमार्ह्न्त्यन्यायमविज्ञाय यदुपादिक्षत् भवान् – 'यद्यदात्मकं न तस्य तेनैव परिणामः' इतिः नन्वेवमुभयथापि त्वदीयस्य वचसोऽसिद्धिः । तद्यथा—तदात्मकानुपयोगवादिनः रवयचमः स्वपरपक्षसाधनदूपणात्मकस्य स्वपक्षपरपक्षयोः साधकत्वदूपकत्वापरिणामात् यत्रोपदिष्टः तत्रासाधकरते 'ऽयं हेतुः । यथा क्षीरस्य दिधत्वेन परिणाम दृष्यने न क्षीरत्वेनैय, तथैव त्वद्वचमः स्वपक्षमाधनात्मकस्य तेनैवापरिणामाद् दूपकत्वेन परिणाम एपितव्यो न साधकत्वेन । अस्यैध च परपक्षदूपकात्मकस्य तेनैवापरिणामात् साधकत्वेन परिणाम एपितव्यो न दूपकत्वेन । अतः 'तदात्मकत्वेऽन्पयोगात्' इति त्वद्वचना-सिद्धः । अथ त्वद्वचनं रवपरपक्षसाधकदूपकात्मकमिष सत् स्वपरपक्षयोः साधकदूपकपर्यायाभ्यां परिणमितः नन्वेवभिष यद्योचद्भयान्—'तदात्मकत्वेऽनुपयोगान्न तस्य तेनैव परिणामः' इतिः तदसन् । किञ्च,

स्वसमयिवरोधात् ।११। यदि 'यद्यदात्मकं न तत्तेनैव परिणमित' इतीष्टं वः; ननु पृथिव्यप्तेजोवायुमहाभृतानां रूपाद्यात्मकत्वात् रूपाद्यात्मना अविपरिणामः स्यात् । इप्यते च शुक्लादिक्षपादिविशेषपरिणामः । अतः स्वसमयविरोधः । किञ्च,

केनिचिद्विज्ञानात्मकत्वात् । १२। यस्यैकान्तेन ज्ञानात्मक आत्मा स्यात्, तस्य ज्ञानात्मना परिणामाभावः परिणतत्वात् । आर्हतस्य तु केनिचिद्वज्ञानात्मकः तत्पर्यायादेशात्, केनिचदन्या-त्मक इतरपर्यायादेशादिति कथिञ्चतदात्मकत्वात् केनिचदतदात्मकत्वात् परिणामसिद्धिः । यदि चैकान्तेन ज्ञानात्मक एव स्यादितरात्मक एव वाः, तद्भावाविरामः स्यात् । विरामे चात्म-नोऽपि विरामः प्रसक्तः । किञ्च,

तदात्मकस्य तेनैव परिणामदर्शनात् क्षीरवत् ।१३। यथा क्षीरं द्रवमधुरादिक्षीरस्वभा-२५ वमजहद् गुडादिद्रव्यसंबन्धाद् गुडक्षीरादिपरिणामान्तरमास्कन्दति, गवादेः स्तनान्तरिनर्गत-मात्रं चोष्णं पुनः शीतं भवति, पुनश्चाग्निद्रव्यसंबन्धादुष्णं घनं च भवति, तदभावे च शीत-मिति क्षीरजातिमजहदुष्णक्षीरादिव्यपदेशभागिति क्षीरं क्षीरात्मनैव परिणतम् । यदि क्षीरं क्षीरात्मना न परिणमेत्; तत्र तत्र क्षीरव्यपदेशाभावः स्यात् । तथोपयोगात्मक आत्मा उपयोग-स्वभावमजहज्ज्ञानाद्यात्मना परिणामियतीति नास्ति विरोधः । अतश्चैतदेवं यदि हि न स्यात् ;

निःपरिणामत्वप्रसङ्गोऽर्थस्वभावसंकरो वृ ।१४। यदि यद्यदात्मकं तस्य तेनापरिणामः स्यात्; भावानां निष्परिणामत्वप्रसङ्गः। ततस्च सर्वथा नित्यत्वे कियाकारकव्यवहारलोपः स्यात्। 'परिणामवत्त्वे च 'परात्मना परिणामात् सर्वपदार्थस्वभावसंकरप्रसङ्गः स्यात् । 'अथैतदुभयं नेष्यते; सिद्धः स्वेनात्मना परिणामः । कश्चिदाह—

१ उत्तरम् । २ द्रव्यम् । ३ द्रव्यक्षीरिमत्यर्थः । ४ तव । ४ ग्रपर्यवसानः । ६ ज्ञानात्मना ग्रा॰,
 म,० मु॰। ग्रादिशब्देन सुलादि । ७ जीवादिद्रव्यं ज्ञानादिपरिणामरूपम् । ८ ५रिणामत्वे ता० ।
 ६ घटादिपटादिस्वरूपेण । १० ग्रपरिणामः पररूपपरिणामञ्चेति द्वयम ।

80

'उपयोगस्य लक्षणत्वानुपपत्तिर्लक्ष्याभावात् ।१५। इह लोके सतो लक्ष्यस्य लक्षणं भवति यथा सतो देवदत्तस्य दण्डादिः । न चासतः शशविषाणादेः किञ्चिल्लक्षणमस्ति । तथा स एवात्मा लक्ष्यो दुरुपपादः । तदभावात् कृत उपयोगस्य लक्षणत्विमिति ? तत्कथमिति चेत् ? उच्यते—

तदभावश्चाकारणत्वादिभिः ।१६। तस्य लक्ष्यस्यात्मनोऽभावः । कुतः ? अकारणत्वादेः मण्डूकशिखण्डवत् ।

सत्यिप लक्षणत्वानुपपित्तरनवस्थानात् । १९०। सत्यप्यात्मिन लक्ष्ये उपयोगस्य लक्षणत्वं नोपपद्यते । कुतः? अनवस्थानात् । उपयोगो हि ज्ञानदर्शनस्वभावः, स चानवस्थितः क्षणिकत्वात् । न चानवस्थितं लक्षणं भवति । तदपाये तदनुपलब्धेः, यथा 'कतरद्देवदत्तस्य गृहम् ? अधो यत्रासौ काकः' इत्युत्पतिते काके 'नष्टं तद्गृहं भवति तथा ज्ञानादिलक्षणस्यात्मनस्तदभावे अभावः प्राप्नोति इति ।

अत्रोच्यते--

आत्मनिह्नवो न युक्तः साधनदोषदर्शनात् । १८। इहात्मनो निह्नवो न युक्तः । कृतः ? साधनदोपदर्शनात् ।

यत्तावदुक्तम्—'नास्त्यात्मा अकारणत्वात् मण्डूकिशक्ण्डवत्' इति; हेतुरयमिसिद्धो विरुद्धोऽनैकान्तिकद्म । कारणवानेवात्मा इति निक्ष्मयो नः , नरकादिभवव्यतिरिक्तद्रव्यार्था-भावात्, तस्य च मिथ्यादर्शनादिकारणत्वादिसिद्धता । अत एव द्रव्यार्थाभावात् पर्यायस्य च पर्यायान्तरानाश्रयत्वाद् आश्रयाभावादप्यसिद्धता । अकारणमेव ह्यस्ति सर्वे घटादि, तेनायं द्रव्यार्थिकस्य विरुद्ध एव । सतोऽकारणत्वात् , यदस्ति तन्नियमेनैवाकारणम्, न हि किञ्चिदस्ति च कारणवच्च । यदि तदस्त्येव किमस्य कारणेन नित्यनिर्वृ त्तत्वात् ? कारणवत्त्वं चासत एव कार्यार्थत्वात् कारणस्येति विरुद्धार्थता । मण्डूकिशखण्डकादीनाम् 'असत्प्रत्ययहेतुत्वेन परिच्छिन्नसत्त्वानामभ्युपगमात्तेषां च कारणाभावात् 'अभयपक्षवृत्तेर-नैकान्तिकत्वम् ।

दृष्टान्तोऽपि साध्यसाधनोभयधर्मविकलः । 'कर्मावेशवशात् नानाजातिसंवन्धमापन्नवतो जीवतो जीवस्य मण्डूकभवावाप्तौ तद्व्यपदेशभाजः पुनर्यु वतिजन्मन्यवाप्ते 'यः शिखण्डकः' स एवायम्' इत्येकजीवसंबन्धित्वात्' मण्डूकशिखण्ड इत्यस्ति । पुद्गलद्रव्यस्याप्यनाद्यनन्तपरि-णामस्य युवतिभुक्ताहारादिकेशभावपरिणामाच्छिखण्डनिष्पत्तेः कारणत्विमिति नास्तित्वाकारण-त्वधमीभावात् । एवं वन्ध्यापुत्र-शशिवषाणादिष्विप योज्यम् ।

आकाशकुसुमे कथम् ? तत्रापि यथा वनस्पतिनामकर्मोदयापादितविशेपस्य वृक्षस्य जीवपुद्गलसमुदायस्य 'पुष्पमिति व्यपदिश्यते, अन्यदिप पुद्गलद्रव्यं पुष्पभावेन परिणतं तेन व्याप्तत्वात्, एवमाकाशेनापि व्याप्तत्वं समानमिति तत्तस्यापीति व्यपदेशो युक्तः । अथ तत्कृतोपकारापेक्षया तस्येत्युच्यते; आकाशकृतावगाहनोपकारापेक्षया कथं तस्य न स्यात् ? वृक्षात् प्रच्युतमप्याकाशान्न प्रच्यवते इति नित्यं तत्संविन्ध । ''अथ अर्थान्तरभावात्तस्य न

१ उपयोगलक्षणानुप- ग्रा०, ब०, व०, मु०। २ ग्रशक्यसमर्थनः । ३ न वृष्टम् । ४ स्याद्वादिनाम् । ५ ग्रात्माभावादित्यर्थः । ६ ग्राश्रयासिद्धतेति यावत् । ७ हेतुः । ८ निष्पन्नावस्थायां कुलालाद्यभावात् । ६ ग्रानुत्पन्नस्येव कारणवत्त्वम् । १० नास्तीति ज्ञानस्य ।११ ग्रस्तित्वनास्तित्वेति । १२ कर्मद्रिक । १३ बर्सः । १४ -सम्बन्धत्वात् ग्रा०, ब०, व०, मु० । १५ रवस्वामिसम्बन्धे । १६ ग्रया- ग्रा०, ब०, व०, मु० ।

२०

२५

स्यादिति मतम्, बृक्षस्यापि न स्यात्। सर्वत्रैवात्र नामाद्यपेक्षया संबन्धो योजयितव्यः। बहिराङ्गार्थाकारपरिणविज्ञानविषयत्वापेक्षया वा दोषोद्भावनमृहितव्यम्।

यद्यय्च्यते—नास्त्यात्मा अप्रत्यक्षत्वाच्छ्यशृङ्गविदितिः अयमिष न हेतुः असिद्धविरुद्धानैकान्तिक त्याञ्च्यतेः । सकलविषयकेवलज्ञानप्रत्यक्षत्वाच्छुद्धात्मा प्रत्यक्षः, कर्मनोकर्मबन्धपरर तन्त्रिण्डात्मा च अवधिमनःपर्ययज्ञानयोरिष प्रत्यक्ष इति 'अप्रत्यक्षत्वान्' इत्यसिद्धो हेतुः ।
इत्यिपप्रत्यक्षत्वाभावादप्रत्यक्ष इति चेत्ः नः तस्य परोक्षत्वाभ्युपगमात् । अप्रत्यक्षा घटादयोऽग्राठैकानिमत्तप्राह्यत्वाद् धूमाद्यनुमिताग्निवत् । अग्राहकमिन्द्रियं तद्विगमेऽषि गृहीतस्मरणात्
गवाक्षयत् । किञ्च, प्रत्यक्षादन्योऽप्रत्यक्ष इति पर्यु दासो वा स्यात्, प्रत्यक्षो न भवतीत्यप्रत्यक्ष
इति प्रसञ्यप्रतिपेथो वा ? यदि पर्यु दासः; अन्यत्वस्य द्विष्ठत्वाद्वस्तुत्वसिद्धेः नास्तित्विवरोध्यस्तित्वगाधनाद्विरुद्धः । अथ प्रसञ्यप्रतिपेधः; सित प्रतिपेध्ये प्रतिपेधसिद्धेः विधिविषयमिद्धिरिति कथिञ्चत् प्रत्यक्षत्वोपपत्तेः पृतरप्यसिद्धता । असित च द्याञ्चङ्कादौ सित च विज्ञानादौ अप्रत्यक्षत्वस्य वृत्तरभैकान्तिकता । अथ विज्ञानादेः स्वसंवेद्यत्वात् योगिप्रत्यक्षत्वाच्च हेतोरभाव इति चेत् आत्मिन कोऽपरित्येषः वासिद्धः ।
विधिवा अप्रत्यक्षत्वस्य नास्तित्वस्य वासिद्धः ।

किञ्च, सर्वस्य वागर्थर्य विधिप्रतिपेधात्मकत्वात्, न हि किञ्चिद्वस्तु सर्वनिपेधगम्य-मस्ति । अस्ति त्वेतत् उभयात्मकम्, यथा कुरवका रक्तस्वेतच्युदासेऽपि नाऽवर्णा भवन्ति नापि रक्ता एव क्वेता एव वा प्रतिपिद्धत्वात् । एवं वस्त्वपि परात्मना नास्तीति प्रतिपेधेऽपि स्वात्मना अस्तीति सिद्धम् । तथा चोक्तम्—

> "अस्तित्वमुपलब्धिश्च कथिञ्चदसतः "स्मृतेः । नास्तितानुपलब्धिश्च कथिञ्चत्सत एव ते ॥१॥ सर्वर्थेव सतो नेमौ धर्मौ सर्वात्मदोषतः।

सर्वथैवाऽसतो नेमौ वाचां गोचरताऽत्ययात् ॥२॥" [ ] इति । नास्तित्वाप्रत्यक्षत्वाभ्यामिष् रहितं तदवस्त्यिति धर्म्यसिद्धिश्च । एवमन्येऽपि हेतव एकान्तवादिभिरुपनीता दोपवत्तयोत्प्रेक्ष्याः । तदस्तित्वं च गाध्यते—

ग्रहणिवज्ञानासंभिविष्ठल्यश्चेतात् गृहीतृसिद्धिः ।१९। यान्यमूनि ग्रहणानि पूर्वकृतकर्मनि-वितितानि हिरुक्कृतस्वभावसामध्येजनितभेदानि स्वरसगन्धस्पर्शशब्दग्राहकाणि चक्षुरसन-घूगण्त्वक्ष्योत्राणि । यानि च ज्ञानानि तत्सिन्निकर्पजानि तानि १९, तेष्वसंभिविष्ठस्पुपळभ्यते । कि पुनस्तत् ? आत्मस्वभावस्थानज्ञानिवपयसम्प्रतिपत्तिः । तदेतद् ग्रहणानां १९ तावन्न संभवतिः अचेतनत्वात्, क्षणिकत्वाच्च । विज्ञानानां च न संभवति, एकार्थग्राहित्वादुत्पत्त्यनन्तरिनरो-धाच्च । दृश्यते चेदम् । अकस्माच्च न भवतीति तत्प्रतिपत्तिना १९ ततो व्यतिरिक्तेन केन-चिद्धवित्वयमिति गृहीतुसिद्धः । किञ्च,

१ -कताप्र- ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। २ ग्रानियतकारण। ३ वस्तुनि। ४ वस्तु। ५ ग्रानुभवात्। ६ धर्माभ्याम्। ७ ग्रथ परपक्षं दूषित्वा स्वपक्षं साधयित तदित्यादिना। ६ पृथक्कृत। हिरुक् नाना च वर्जने इत्यभिधानात्। हिरुक् कृतपृथक् कृतस्वभाव- ब०, ता०, मू०, द०। नानास्वभाव- ता०, टि०। हिरुक् सह कृतपृथक् कृतस्व- ग्रा०। ६ एतानि च ग्रा०, ब०, द०, मु०। १० - पंजनितानि ग्रा०, व०, द०, मु०। ११ इन्द्रियाणाम्। १२ - तिपटुना ग्रा०, ब०, द०, मु०। पटुना इति वा पाठः - १४०।

20

अस्मदात्मास्तित्वप्रत्ययस्य सर्वविकल्पेष्विष्टसिद्धेः ।२०। योऽयमस्माकम् 'आत्माऽस्ति' इति प्रत्ययः स संशयानध्यवसायविपर्ययसम्यक्ष्रत्ययेषु यः किश्चत् स्यात्, सर्वेषु च विकल्पे- व्विष्टं सिध्यति । न तावत्संशयः; निर्णयात्मकत्वात् । सत्यपि संशये तदालम्बनात्मसिद्धिः'। न हि अवस्तुविषयः संशयो भवति । नाष्यनध्यवसायो जात्यन्धृबधिररूपशब्दवत्; अनादि- संप्रतिपत्तेः । स्याद्विपर्ययः; एवमप्यात्मास्तित्वसिद्धिः पुरुषे स्थाणप्रतिपनौ स्थाणुसिद्धिवत् । प्रस्यात्सम्यक्ष्रत्ययः; अविवादमेतत्—आत्मास्तित्विमिति सिद्धो न पक्षः ।

सन्तानादिति चेत्; नः तस्य संवृतिसत्त्वात्, द्रव्यसत्त्वे वा संज्ञाभेदमात्रम् ।२१। स्यान्मतम् – सन्तानो नाम किश्चदर्थोऽस्ति एकोऽनेकक्षणवृत्तिः, तदाश्रयं ग्रहणिवज्ञानात्मस्वभावस्थानादि-संप्रतिपादनिमितिः; तन्नः किं कारणम् ? तस्य संवृतिसत्त्वात् । स हि सन्तानः 'संवृतिसन्, तस्मिन्नसित किल्पतात्मिनिः कथं 'स्यात्तद्विशेषप्रत्ययः ? अथ द्रव्यसत्त्वमस्यावसीयते; संज्ञा- १० भेदमात्रम् –आत्मा सन्तान इति नार्थविप्रतिपत्तिः ।

'यदप्युक्तम्—'सत्यपि लक्षणत्वानुपपत्तिरनवस्थानात्' इति, कथि चित्रवयस्थानादुपयोगस्य लक्षणत्वोपपत्तिः । न हि सर्वथा विनाशोऽवस्थानं वोपयोगस्याभ्युपगम्यते । कि तर्हि ? कथि चिचिद्विनाशः कथि चिव्यवस्थानं च । पर्यायार्थादेशात् सतोऽर्थस्यानुपलब्धेविनाशो द्रव्यार्थादेशा-दवस्थानमिति असकृत्परीक्षितमेतत्"। तस्मादुपयोगस्य लक्षणत्वमुपपद्यते ।

तदुपरमाभावाच्च ।२२। कस्यचिदुपयोगस्योत्पादः कस्यचिद्विनाश इत्युपयोगपरम्परा नोपरमतीति तस्य लक्षणत्वमवसेयम् ।

सर्वथा विनाशे पुनरनुस्मरणाभावः ।२३। यदि सर्वथोपयोगस्य विनाशः स्यात्; अनुस्मरणं न स्यात् । अनुस्मरणं हीदं स्वयमनुभूतस्यार्थस्य दृष्टं नाननुभूतस्य नान्येनानुभूतस्य । तदभा-वात्तन्मूलः सर्वलोकसंव्यवहारो विनाशमुपगच्छेत् ।

उपयोगसंबन्धो लक्षणिमित चेत्; नः अन्यत्वे संबन्धाभावात् ।२३। स्यान्मतम् – उपयोगो लक्षणमात्मनो नोपपद्यते । कुतः ?अन्यत्वात् । कि तर्हि ?तत्संबन्धो लक्षणम् । यथा देवदत्तस्य न दण्डो लक्षणम्, कि तर्हि?संबन्धः । यदि हि दण्डो लक्षणम् 'असंसक्तोऽपि लक्षणं स्यात्, एवं च कृत्वोक्तम् – \* "कियावद्गुणवत्समवायिकारणं द्रव्यलक्षणम्" [वैशे० १।१।१५] इति ; तन्नः, कि कारणम् ? अन्यत्वे संबन्धाभावात् । द्रव्याद् गुणोऽर्थान्तरभूतो यदि स्यात्ः तस्य संबन्धाभाव इत्युक्तं पुरस्तात् । तस्मादात्मभूत उपयोगो लक्षणिमिति न किश्चद्दोपः ।

य उक्त उपयोगस्तद्भेददर्शनार्थमाह-

# स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः ॥ ।।।।

कथं द्विविध: ?

साकारानाकारभेदाद् द्विविधः ।१। साकार उपयोगोऽनाकार उपयोगश्चेति द्विविधः । ३० साकारं ज्ञानम्, अनाकारं दर्शनम् ।

१ -सिद्धेः ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ ज्ञानविषयसम्प्रतिपत्तिः। ३ सं उपचारः वृतिसन् ग्रा०। मिथ्यारूपेण सन् विद्यमानः। ४ स्वरूपे। ५ स्याद्विशे- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ६ यदुक्तं ग्रा० ब०, द०, मु०, ता०। ७ -तं त- ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। द ग्रसक्तोऽपि ग्रा०, व०, द०, मु०।

अभ्यहितत्वाज्ज्ञानग्रहणमादौ ।२। ज्ञानं हचभ्यहितम् अर्थानां 'विभावकत्वात्, दर्शन-मालोचनमात्रम्, अतस्तस्मात् पूर्वकालभाविनोऽपि दर्शनाज्ज्ञानं प्राग्गृहचते ।

कथं पुनर्ज्ञायते ज्ञानग्रहणमादौ कियत इति ?

संख्याविशेषनिर्देशात्तृिश्वरचयः ।३। यतः संख्याविशेषनिर्देशः क्रियते—'अष्टभेदश्चतुर्भेदः' । इति, ततस्तस्य निश्चयो वेदितव्यः । ननु च चतुःशब्दस्य पूर्वनिपातेन भवितव्यम् \* "संख्याया अल्पीयस्याः" [पा० वा० २।२।३४] इति वचनात्, यथा चतुर्दशेतिः, नैप दोपः उक्तमेतत्— 'अभ्यहितत्वात् पूर्वनिपातः' इति ।

तत्र ज्ञानोपयोगोऽष्टिविधः—मितज्ञानं श्रुतज्ञानमविधज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं केवलज्ञानं मत्यज्ञानं श्रुताऽज्ञानं विभाङ्गज्ञानं चेति । दर्शनोपयोगश्चतुर्विधः—चक्षुर्दर्शनम् अचक्षुर्दर्शनमविध-१० दर्शनं केवलदर्शनं चेति । एषां च लक्षणादीनि व्याख्यातानि । अवग्रहान्नान्यत् दर्शनमिति चेत्; व्याख्यातमन्यत्वम् । छद्मस्येष् तयोः क्रमेण वृत्तिः, निरावरणेषु युगपत् ।

यथोक्तेनानेनाहितपरिणामेन' सर्वात्मसाधारणेनोपयोगेन' ये उपलक्षिता उपयोगिनः ते द्विविधाः–

## संसारिणो मुक्ताश्च ॥१०॥

१५ आत्मोपचितकर्मवशादात्मनो भवान्तरावाप्तिः संसारः ।१। 'आत्मनोपचितं कर्माष्टविधं प्रकृतिस्थित्यन्भागप्रदेशवन्धभेदभिन्नम्, तद्वशादात्मनो भवान्तरावाप्तिः संसार इति ।

उच्यते – द्विरात्मग्रहणं किमर्थम् ? 'आत्मैव कर्मणः कर्ता, तत्फलस्य च आत्मैव भोक्ता' इत्येतस्य प्रदर्शनार्थम् ।

'अन्ये तु 'त्रैगुण्यं' कर्तृ , परम् आत्मा भोक्ता' इति मन्यन्ते; तदयुक्तम्; अचेतनस्य पुण्य-पापविषयकर्तृ तानुपपत्तेर्घटादिवत् । परकृतफलभोगे ''चानिर्मोक्षप्रसङ्गः स्यात् ''कृतप्रणाश-श्चेति । तस्माद्यः कर्ता स एव भोक्तेति युक्तम् ।

संसारः पञ्चविधः द्रव्यतः क्षेत्रतः कालतो भावतो भवतश्चेति, स येपामस्ति ते संसारिणः ।

निरस्तद्रव्यभावबन्धा मुक्ताः ।२। बन्धो द्विविधो द्रव्यबन्धो भावबन्धश्चेति । तत्र द्रव्यबन्धः कर्मनोकर्मपरिणतः पुद्गलद्रव्यविषयः । <sup>१९</sup>तत्कृतः क्रोधादिपरिणामवशीकृतो भाव-बन्धः । स उभयोऽपि निरस्तो यैः ते मुक्ताः ।

द्वन्द्विनिर्देशो लघुत्वादिति चेत्; नः अर्थान्तरप्रतीतेः ।३। स्यान्मतम् –द्वन्द्विनिर्देशोऽत्र युक्तः । कृतः ? लघुत्वात्, द्वन्द्वे हि सित उक्तार्थत्वाच्चशब्दाप्रयोगे लाघवं भवित इतिः तन्नः किं कारणम् ? अर्थान्तरप्रतीतेः । संसारिणश्च मुक्ताश्चेति द्वन्द्वे सित अल्पाच्तरत्वादभ्यहितत्वाच्च मुक्तशब्दस्य पूर्विनिपाते सित मुक्तसंसारिण इति प्राप्नोति, तथा च सत्यर्थान्तरं प्रतीयेत मुक्तः संसारो येन भावेन स मुक्तसंसारस्तद्वन्तः मुक्तसंसारिण इति । तथा सित मुक्तान्तामेवोपयोगित्वमुक्तं स्यान्न संसारिणाम्, अतो वाक्यमेव कियते ।

१ निश्चायकत्वात् । २ -यसः श्र०, मू० । ३ -निर्माति श्र०, मू० । ४ भेदेन । ४ -नैनोपलक्षिता उप- श्रा०, ब०, व०, मु० । ६ ग्रात्मोपचि- ग्रा०, ब०, व०, मु०, ता० । ७ वार्तिके । प्रसांख्याः -स म्पा० । ६ प्रधानम् । १० वानिर्मो- ग्रा०, ब०, व०, मु० । ११ प्रकृतेः । १२ तत्कृतको- मू० । १३ ग्रत्पाक्षर- मु० । १४ -योगत्वमुक्तं- ग्रा०, ब०, व०, मु० ।

समुच्चयाभिव्यक्त्यर्थं चश्चदोऽनर्थक इति चेत्; नः उपयोगस्य गुणभावप्रदर्शनार्थत्वात् ॥४। स्यान्मतम्—चशब्दोऽनर्थकः । कुतः अर्थभेदात् समुच्चयसिद्धेः । भिन्ना हि संसारिणो
मुक्ताश्च ततो विशेषणविशेष्यत्वानुपपत्तेः समुच्चयः सिद्धः यथा \* "पृथिव्यापस्तेजोवायुः"
[ ] इति; तन्नः किं कारणम् ? उपयोगस्य गुणभावप्रदर्शनार्थत्वात् । नायं चशब्दः समुच्चये,
क्व तिहि शक्वाचये । तत्र हचेकः प्रधानभूतः 'इतरो गुणभूतः यथा 'भैद्धं चर देवदत्तं चानय'
इति प्रधानशिष्टं भैक्षचरणं देवदत्तानयनमप्रधानशिष्टम् । तथा संसारिणः प्राधान्येनोपयोगिनो
मुक्ता गुणभावेनत्येतस्य प्रदर्शनार्थः । कथं संसारिण मुक्य उपयोगः कथं वा मुक्तेष गौणः ?

परिणामान्तरसंक्रमाभावाद् ध्यानवत् ।५। यथा एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानिमति छद्मस्थे ध्यानशब्दार्थो मुख्यश्चिन्ताविक्षेपवतः तन्तिरोधोपपत्तेः, तदभावात् केविलन्युपचरितः फलदर्शनात्, तथा उपयोगशब्दार्थोऽपि संसारिषु मुख्यः परिणामान्तरसंक्रमात्, मुक्तेषु तदभावाद् गौणः कल्प्यते 'उपलब्धिसामान्यात् ।

संसारिग्रहणमादौ बहुविकल्पत्वात् तत्पूर्वकत्वात् स्वसंवेद्यत्वाच्च ।६। संसारिग्रहणमादौ कियते वहुविकल्पत्वात्, वहवो हि संसारिणां विकल्पा गत्यादयः । किञ्च, तत्पूर्वकत्वात् । संसारिपूर्वका हि मुक्ताः, न मुक्तपूर्वाः संसारिण इति । स्वसंवेद्यत्वाच्च । स्वसंवेद्या हि संसारिणो गत्यादिपरिणामानामनुभूतत्वात्, मुक्ताः पुनरत्यन्तपरोक्षाः, तदनुभवस्याप्राप्तत्वात् ।

तत्र य एते शुभाशुभकर्मफळानुभवनसंबन्धवशीकृतस्वभावा अप्रच्युतसंसरणाः पूर्वकृत-नामकर्मनिमित्तजनित°करणविद्येषाः प्राणिनः ते खळ्–

#### समनस्काऽमनस्काः ॥ ११ ॥

मनःसन्निधानासिन्नधानापेक्षया द्विविधाः संसारिणः ।१। मनो द्विविधम्-द्रव्यमनो भाव-मनश्चेति । तत्र पुद्गलविपाकिकर्मोदयापेक्षं द्रव्यमनः । वीर्यान्तरायनोइन्द्रियावरणक्षयोपशमा- २० पेक्षा आत्मनो विशुद्धिर्भावमनः । तेन मनसा सह वर्तन्त इति समनस्काः । न विद्यते मनो . येषां ते अमनस्का इति द्विविधाः संसारिणो भवन्ति । अत्राह-

द्विविधजीवप्रकरणाद्यथासंख्यप्रसङ्गः ।२। द्विविधा हि जीवाः प्रकृताः संसारिणो मुक्ताश्च । तत्र संसारिणः समनस्काः मुक्ताश्चाऽमनस्काः इति यथासंस्यं प्राप्नोति ।

इष्टमिति चेत्; नः सर्वसंसारिणां समनस्कत्वप्रसङ्गात् ।३। स्यादेतत् –इष्टमेवेदं संसा- २५ रिणः समनस्का मुक्ताश्चामनस्का इतिः तन्नः कि कारणम् ? सर्वसंसारिणां समनस्कत्व- प्रसङ्गात् । एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाणां पञ्चेन्द्रियेषु च केपाञ्चित् मनोविषयिवशेषव्यवहारा- भावात् अमनस्कतेष्टा तद्व्याघातोऽतः स्यात् । अत्रोच्यते –

पृथग्योगप्रक्लृप्तेः संसारिसंप्रत्ययः ।४। यदिदं पृथग्योगकरणं तेन ज्ञायते संसारिणोऽत्र संबन्ध्यन्त इति । इतरथा हि एक एव योगः कियते—'संसारिणो मुक्ताक्च समनस्कामनस्काः' ३ इति ।

१ पृथिव्यप्तेजो- ग्रा०, ब०, द०, मु०। "पृथिव्यापस्तेजोवायुरिति तत्त्वानि तत्समुबाये शरीरेन्द्रियविषयसञ्ज्ञाः।" -तत्त्वोप० पृ० १।२ कि तिह ग्रा०, ब०, द०, द०, मु०। ३ प्रधानाप्रधान-विवक्षायामन्वाचयः। ४ इतरे गुणभूताः ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ४ -नार्थम् ४०। ६ केवल- ज्ञान। ७ -त्वाच्च स्व- ग्रा०, ब०, द०, मु०। द -जनितवि- ग्रा०, ब०, द०, मु०।

X

औपरिष्टसंसारिवचनप्रत्यासत्तेश्च ।५। औपरिष्टमस्ति संसारिवचनम्, तस्य प्रत्यास-त्तेरभिसंबन्याच्च संसारिसंप्रत्ययो भवति । अत्राह—

तदिभसंबन्धे यथासंख्यप्रसङ्गः ।६। यदि तदिभसंबन्धः क्रियते 'तत्तत्र त्रसस्थावरग्रहण-मन्ति तेन यथासंख्यं प्राप्नोति 'समनस्कास्त्रमा अमनस्काः स्थावराः' इति ।

इण्टमेवेति चेत्, नः, सर्वत्रसानां समनस्कत्वप्रसङ्गात् ।७। स्यादेतत्-इण्टमेवेदं त्रसाः समनस्काः स्थावरा अमनस्का इति ; तन्न ; कि कारणम् ? सर्वत्रसानां समनस्कत्वप्रसङ्गात्, द्वित्रिचतुर्जिन्द्रयाणामसंज्ञिपञ्चेन्द्रियाणामपि समनस्कत्वं प्रसज्येत । अनिष्टं चैतत् । अत्रोच्यते-

नानभिसंबन्धात् ।८। संसारिग्रहणमात्रमत्राभिसंबध्यते न त्रसस्थावरग्रहणम् । इच्छावशेन हि संबन्धो भवति ।

एकयोगाकरणात् ।९। यदि त्रसस्थावरग्रहणेनापि संवन्ध इष्टः स्यात् एक एव योगः कियेत—'समनरकामनरकाः संसारिणस्त्रसरथावराः' इति । नत्वेवं कृतः । तेन ज्ञायते त्रसस्थावर-ग्रहणं न संवध्यत इति । अथवा, एकयोगाकरणात् मन्यामहे—अतीतस्य संसारिमुक्तग्रहणस्य वक्ष्यमाणस्य च त्रसरथावरग्रहणस्य समनस्कामनस्कग्रहणेनाभिसंबन्धो न भवतीति ।

इतरथा अन्यतरत्र संसारिग्रहणे सतीष्टार्थत्वादुपरि संसारिग्रहणमनर्थकम् ।१०। इतरेण १४ प्रकारेणेतरथा । कथम् १ यदि रांसारिमुक्तग्रहणेन त्रसस्थावरग्रहणेन चास्याभिसंबन्धःस्यात् एक एव योगः क्रियेत'—'संसारिमुक्ताः समनस्कामनस्कारत्रसस्थावराञ्च' इति । तथा सत्यन्यतरत्र संसारिग्रहणं कर्तव्यं स्यात् । क्वान्यतरत्र १ समनस्कामनस्कस्त्रस्यादावन्ते वा । एवं सतीष्टा-र्थस्य सिद्धत्वात् 'संसारिणः त्रगस्थावराः' इत्यत्र संसारिग्रहणमनर्थकं स्यात् ।

आदौ समनस्कग्रहणमभ्यहितत्वात् ।११। आदौ समनस्कग्रहणं कियते । कृतः ? अभ्यहि-२० तत्वात । कथमभ्यहितत्वम् ? तत्र हि समग्राणि करणानीति ।

य एते स्वक्रतकर्मकलापेक्षपरिपूर्णापरिपूर्णकरणग्रामाहितद्वैविध्यविधिष्टाः कार्मणशरी-ुरप्रणालिकापादितनियतावस्थाविशेषाः, ते खलु–

#### संसारिणस्त्रसस्थावराः ॥१२॥

अत्राह-के त्रसाः, के स्थावरा इति ? उच्यन्ते-

२५ त्रसनामकर्मोदयापादितवृत्तयस्त्रसाः ।१। त्रसनामकर्मणो जीवविपाकिन उदयापादित-वृत्तिविशेषाः त्रसा इति व्यपदिश्यन्ते ।

त्रसेरुद्वेजनिकयस्य त्रसा इति चेत्; नः गर्भादिषु तदभावाद् अत्रसत्वप्रसङ्गात् ।२। स्यान्मतम्—त्रसेरुद्वेजनिकयस्य त्रस्यन्तीति त्रसा इति ? तन्नः किं कारणम् ? गर्भादिषु तदभावाद् अत्रसत्वप्रसङ्गात् । गर्भाण्डजमू च्छितसुषु त्तादीनां त्रसानां वाहचभयनिमित्तोपनिपाते सित चळनाभावादत्रसत्वं स्यात् । कथं तहर्चस्य निष्पत्तिः 'त्रस्यन्तीति त्रसाः' इति ? व्युत्पत्ति-मात्रमेव नार्थः प्राधान्येनाश्रियते गोशब्द प्रवृत्तिवत् ।

स्थावरनामकर्मोदयोपजनितविशेषाः स्थावराः ।३। स्थावरनामकर्मणो जीवविपाकिन उदयेनोपजनितविशेषाः स्थावरा इत्याख्यायन्ते ।

१ -तत्र थं०, मू०, ता०। २ कियते श्र०, मू०। ३ बाह्योभय- मु०, शु०। ४ -शब्दवृत्ति-श्र०, मू०।

स्थानशीलाः स्थावरा इति चेत्; नः वाय्वादीनामस्थावरत्वप्रसङ्गात् ।४। स्यादेतत्— तिष्ठन्तीत्येवं शीलाः स्थावरा इति ? तन्नः कि कारणम् ? वाय्वादीनामस्थावरत्वप्रसङ्गात् । वायुतेजोऽम्भसां हि देशान्तरप्राष्तिदर्शनादस्थावरत्वं स्यात् । कथं तहर्घस्य निष्पत्तिः—'स्थान-शीलाः स्थावराः' इति ? एवं रूढिविशेषवललाभात् क्विनिदेव वर्तते ।

इष्टमेवेति चेत्; नः समयार्थानवबोधात् ।५। अथ मतमेतत्—इण्टमेव वाय्वादीनामस्थाव- ५ रत्विमिति; तन्नः किं कारणम् ? समयार्थानवबोधात् । एवं हि 'समयोऽवस्थितः सत्प्ररूपणायां कायानुवादे \*''त्रसा नाम द्वीन्द्रियादारभ्य आ अयोगिकविलनः '' [पट्षं०] इति । तस्मान्न चलनाचलनापेक्षं त्रसस्थावरत्वं कर्मोदयापेक्षमेवेति स्थितम् ।

त्रसग्रहणमादौ अल्पाच्तरत्वादभ्यहितत्वाच्च ।६। त्रसग्रहणमादौ कियते । कुतः ? अल्पा-च्तरत्वाद् अभ्यहितत्वाच्च । सर्वोपयोगसंभवादभ्यहितत्वम् ।

सामान्यविशेषसंज्ञाहितभेदमात्रविज्ञाने सति विशेषेणाऽनिर्ज्ञातानां त्रसंस्थावराणां निज्ञाने कर्तव्ये एकेन्द्रियाणामतिवहुवक्तव्याभावाद् विभज्यानपुर्वी स्थावरभेदप्रतिपत्त्यर्थमाह—

# पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥१३॥

नामकर्मोदयानिमित्ताः पृथिव्यादयः संज्ञाः ।१। स्थावरनामकर्मभेदाः पृथिवीकायादयः सन्ति, 'तदुभयनिमित्ता जीवेषु पृथिव्यादयः संज्ञा वेदितव्याः । 'प्रथनादिप्रकृतिनिष्पन्ना अपि रूढिवशात् प्रथनाद्यनपेक्षा वर्तन्ते ।

एपां 'पृथिव्यादीनामापं चातुर्विच्यमुक्तं प्रत्येकम् । तत्कथिमिति चेत् ? उच्यते-पृथिवी पृथिवीकायः पृथिवीकायिकः पृथिवीजीव इत्यादि । तत्र अचेतना वैश्वसिकपरिणामितवृ ता काठिन्यादिगुणात्मिका पृथिवी । अचेतनत्वादसत्यिप पृथिवीकायिकनामकर्मोदये प्रथनिकयो पलक्षितैवेयम् । अथवा, पृथिवी सामान्यम् ; उत्तरत्रये संभवात् । कायः शरीरम्, पृथिवीकायिकजीवपरित्यक्तः पृथिवीकायः, मृतमनुष्यादिकायवत् । पृथिवी कायोऽस्यास्तीति पृथिवीकायिकः तत्कायसंवन्धवशीकृत आत्मा । समवाष्त्रपृथिवीकायिकनामकर्मोदयः कामणिकाययोगस्थः, यो न तावत् पृथिवी कायत्वेन गृह्णाति स पृथिवीजीवः । एवमापः, अप्कायः, अप्कायिकः, अप्जीवः । तेजः, तेजस्कायः, तेजस्कायिकः, तेजो जीवः । वायुर्वायुकायो वायुकायिको वायुजीवः । वनस्पतिर्वनस्पतिकायो वनस्पतिकायिको वनस्पतिजीव इति योज्यम् ।

सुखग्रहणहेतुत्वात् स्थूलमूर्तित्वादुपकारभूयस्त्वाच्चादौ पृथिवीग्रहणम् ।२। पृथिव्यां हि सत्यामपां कुम्भादिभिः अग्नेश्च शरावादिभिः वायोश्च चर्मघटादिभिः सुखेन ग्रहणं क्रियते ।

१ -लाभात्तु वव- श्र०, मू० । २ वर्तन्ते ता०, श्र०, मु०, द०, ग्रा०, ब०, मु० । ३ "तसकाइया बीइंदियण्पहुंडि जाव श्रजोगिकेविल त्ति ।" -षट् खं०से०सू० ४४ । ४ त्रसनाम श्र० । त्रसानां ही- ग्रा०, ब०, द०, मु० । ४ बाह्याभ्यन्तर । ६ पृथुत्व धारणादि । ७ "उक्तञ्च-पुढवी पुढवीकायो पुढवीकाइय पुढविजीवो य । साहारणोपमुक्को सरीरगहिदो भवंतरिदो ॥" -स० सि० २।१३ । ८ श्रादिशब्देन श्रबादीनां चातुर्विध्यं योज्यम् । ६ स्वभावजात । १० -नामोदयः श्रा०, ब०, द०, मु०, मू०, ता० । ११ चतुर्णामिष पृथिवीश्वयम् । ६ स्वभावजात । १० -नामोदयः श्रा०, ब०, द०, मु०, मू०, ता० । ११ चतुर्णामिष पृथिवीश्वव्या जीवपरित्यक्तपृथवीकायस्य च नेह ग्रहणम्, तयोरचेतनत्वेन तत्कमृो-, द्यासंभवात् तत्कृतपृथिवीश्यपदेशासिद्धेः । तस्माज्जीवाधिकारात् पृथिवी कायत्वेन गृहीतवतः पृथिवीका- विकस्य विग्रहगत्यापन्नस्य च पृथिवीजीवस्य च ग्रहणम्, तयोरेव पृथिवीस्थावरनामकर्मोदयसंभवात् । ०

स्थूलमृतिइच पृथिवी विमानभवनप्रस्तारादिभावपरिणामात् । 'स्नानपानाद्युपकारादपां पाक-शोपप्रकाशनाद्युपकाराच्चाग्नेः स्वेदस्वेदापनोदाद्युपकाराच्च वायोर्भू यानुपकारः पृथिव्या अशना-च्छादनवसनादिभायो वनस्पतेः । अवादीनां यश्चोक्त उपकारः प्रतिनियत इति स सत्यां पृथिव्यां संभवति, इतस्था हि क्वाविश्यतानां स उपकारः स्यात्, अतः पृथिव्या ग्रहणमादौ ४ कियते ।

तदनन्तरमपं वचनं भूमितेजसोविरोधादाधेयत्वाच्च ।३। तदनन्तरमपां वचनं क्रियते । कृतः ? भूमितेजसोविरोधादाधेयत्वाच्च । भूमेहि तेजो विरोधि विनाशकत्वात्, अतोऽिद्भि-व्यवधानं कियते । भूरपामाधारः आपेया आप इति च ।

ततस्तेजोग्रहणं तत्परियाकहेतुत्वात् ।४। पृथिव्या अपां च परिपाकहेतुस्तेजः, तदनन्तरं १० तस्य ग्रहणं कियते ।

तंजोऽनन्तरं वायुग्रहणं तदुपकारकत्वात् ।५। वायुर्हि <sup>३</sup>तिर्यक्ष्ववनकर्मा तेजसः प्रेरणेन उपकरोतीति तदनन्तरं गृहचते ।

अन्ते वनस्पतिग्रहणं सर्वेषां तत्प्रादुर्भावे निमित्तत्वादनन्तगुणत्वाच्च ।६। वनस्पति-प्रादुर्भावे हि पृथिव्यादयः सर्वे निमित्ततामुपत्रजन्ति । सर्वेषां तेषां वनस्पतिकायिका अनन्त-१४ गुणास्ततोऽन्ते वनस्पतिग्रहणं कियते । एते पञ्चविधाः प्राणिनः स्थावराः ।

कति पुनरेषां प्राणाः ? चत्वारः--स्पर्शनेन्द्रियप्राणः कायबलप्राण उच्<mark>ल्वासनिश्वास-</mark> प्राण आयःप्राणञ्चेति ।

अथ के त्रसा इति ? अत्रोच्यते "-

#### द्वीन्द्रियाद्यस्त्रसाः ॥१४॥

२० आदिशब्दस्यानेकार्थत्वे विवक्षातो व्यवस्था संप्रत्ययः ।१। अयमादिशब्दोऽनेकार्थः – व्यवस्थाप्रकारमामीष्यादिवचनत्वात्, तत्र विवद्गात इह व्यवस्थायां गृहचते । आगमे हि ते व्यवस्थिताद्वीन्द्रियस्त्रीन्द्रियश्चतुरिन्द्रियः पञ्चेन्द्रियश्चेति । कोऽस्य विग्रहः ? द्वे इन्द्रिये यस्य सोऽयं द्वीन्द्रियः स आदिर्गेनां ते द्वीन्द्रियाद्य इति । यद्येवम् –

अन्यपदार्थनिर्देशाद् द्वीन्द्रियःग्रहणम् ।२। अन्यपदार्थोऽत्र प्राधान्येनाश्रितः । द्वीन्द्रियग्रहण-२५ मुपलक्षणम्, अतस्त्रसग्रहणे द्वीन्द्रियस्यां ग्रहणं न प्राप्नोति यथा 'पर्वतादीनि क्षेत्राणि' इति न पर्वतः क्षेत्रग्रहणेन गृहचते ।

न वा तद्गुणसंविज्ञानात् ।३। न वैय दोपः; कि कारणम् ? तद्गुणसंविज्ञानात् । यथा शुक्लवाससमानयेति तद्गुण आनीयते तथेहापि द्वीन्द्रियस्याप्यन्तर्भावो भवति ।

अवयवेन विग्रहे सित समुदायस्य वृत्त्यर्थत्वाद्वा ।४। अथवा \* "अवयवेन विग्रहः समुदायो ३० वृत्त्यर्थः" [पात० महा० २।२।२४] इति द्वीन्द्रियस्योपलक्षणस्यापि त्रसत्वेऽन्तर्भावः, यथा \* "सर्वादः सर्वनाम" [जैनेन्द्र० १।१।३५] इति । कथं तर्हि पर्वतादीनि क्षेत्राणीति पर्वतस्य बहिर्भावः ? पर्वतस्य क्षेत्रत्वसंभवाभावाद् व्युदासः । ते एते चतुर्विधाः प्राणिनस्त्रसाः ।

१ स्तपनाद्यु ता०, आ०, ब०। स्नापनाद्यु मू०। स्थापनाद्यु द०। २ तत्पाक अ०, मू०। ३ तिर्यक्पचन ग्रंग्, द०, मु०। तिर्यक्पतन ब०। तिर्यक्पचलन सा०। ४ इत्युच्यते अ०। ५ - स्थार्थगतिः भा० १। ६ द्वीन्द्रियग्र अ०। ७ अवयवेन विग्रहः समुदायः समासार्थः। - पात० महाभा०।

१५

30

कति पुनरेपां प्राणाः? द्वीन्द्रियस्य तावत् पट्प्राणाः-स्पर्शनरसनेन्द्रियप्राणौ वाक्कायवल-प्राणौ उच्छ्वासनिश्वासप्राणः आयुःप्राणश्चेति । त्रीन्द्रियस्य सप्त-त एव प्राणाः घूाणा-धिकाः । चतुरिन्द्रियस्याप्टौ-त एव चक्षुरिवकाः । पञ्चेन्द्रियस्य तिरश्चोऽसंज्ञिनो नव प्राणाः त एव श्रोत्राधिकाः । संज्ञिपञ्चेन्द्रियतिर्यञ्जमनुष्यदेवनारकाणां दश प्राणा मनोबलाधिकास्त एव । आदिशब्देन निर्दिष्टानामिन्द्रियाणामनिज्ञातसंख्यानामियन्तावधारणार्थमाह-

#### पञ्चेन्द्रियाणि ॥१५॥

अथवा स्वां प्रकियाम् आचित्यासवः केचित् पञ्च पडेकादश' चेन्द्रियाणि इत्यध्यवस्यन्ति तत्रानिष्टिनिवृत्त्यर्थं नियमयन्नाह–पञ्चेन्द्रियाणि नाधिकानीति ।

**इन्द्रस्यात्मनो लिङ्गमिन्द्रियम् ।१।** उपभोक्तुरात्मनोऽनिवृत्तकर्मवन्धस्यापि परमेश्वरत्व-द्यक्तियोगाद् इन्द्र<sup>क्</sup>ष्यपदेशमर्ह्नतः स्वयमर्थान् गृहीतुमसमर्थस्योपयोगोपकरणं लिङ्गमिन्द्रिय-मित्युच्यते ।

इन्द्रेण कर्मणा सृष्टमिति वा ।२। अथवा स्वकृतकर्मविपाकवशादात्मा देवेन्द्रादिपु तिर्यगादिषु चेप्टानिष्टमनुभवतीति कर्मैव तत्रेन्द्रः, तेन सृष्टमिन्द्रियमित्याख्यायते ।

तद्भेदाः स्पर्शनादयः पञ्च वक्ष्यमाणाः ।

मनोऽपीन्द्रियमिति चेत्, नः अनवस्थानात् ।३। स्यान्मतम्—मनोऽपीन्द्रियमित्युपसंख्येयम्, कर्ममलीमसस्यात्मनोऽपहायस्य स्वयमेवार्थचिन्तनं प्रत्यसहिष्णोर्बेळाधानं भवति मनः कर्मकृतं चेति ? तन्नः कि कारणम् ? अनवस्थानात् । यथा चक्षुरादीनि प्रतिनियतदेशावस्थानानि न तथा मन इत्यनिन्द्रियं तत् ।

इन्द्रियपरिणामाच्च प्राक् तद्व्यापारात् ।४। चक्षुरादीनां रूपादिविषयोपयोगपरिणा- २ मात् प्राक् मनसो व्यापारः । कथम् १ शुक्लादिरूपं दिदृक्षुः प्रथमं मनसोपयोगं करोति 'एवंविधं रूपं पश्यामि रसमास्वादयामि' इति, ततस्तद्बलाधानीकृत्य चक्षुरादीनि विषयेषु व्याप्रियन्ते । ततश्चास्याऽनिन्द्रियत्वम् ।

कर्मेन्द्रियोपसंख्यानिमित्त चेत्; नः उपयोगप्रकरणात् ।५। स्यादेतत्—कर्मेन्द्रियाणि 'वागा-दीनि वचनादिकियानिमित्तानि सन्ति तेषामिहोषसंख्यानं कर्तव्यमिति ? तन्नः कि कारणम् ? उपयोगप्रकरणात् । उपयोगोऽत्र प्रकृतः, तदुषकरणानि इह इन्द्रियाणि गृहचन्ते, तेन कर्मेन्द्रिया-णामप्रसङ्गः ।

अनिन्द्रियत्वं वा तेषामनवस्थानात्।६। न वागादीनामिन्द्रियत्वमस्ति, उपयोगसाधनेषु हीन्द्रियव्यपदेशो युक्तो न क्रियासाधनेषु । यदि च क्रियासाधनेष्वपि स्याद् अनवस्था प्रसज्येत, सर्वाणि हच ङ्कोषाङ्कादीनि मुर्धादीनि क्रियासाधनानीति ।

'इंप्टानिष्टविषयोपलब्धार्यानि भोक्तुरात्मनो यान्यम्नीन्द्रियाणि तेपामुक्तसामर्थ्य-विशेषादुप'निपतितभेदानां प्रत्येकं भेदप्रतिपत्त्यर्थमाह—

१ सांख्याः । २ इंदु परमैश्वयें इति धातोर्थः शक्त्या संभवतीत्यर्थः । ३ श्रनियतवृत्तित्वात् । ४ वाक्पाणियादपायपस्थानि कर्मेन्द्रियं पाठवादि इत्यभिधानात् । पायुर्नाम मलद्वारम् गुदं त्वपानं पायुर्नाम, भगमेहनादिकम् उपस्थः । ५ इष्टानिष्टविषयेशु लब्धोऽर्थो यैस्तानि । ६ -पनियतभे- मु०।

ሂ

१५

२४

#### द्विविधानि ॥१६॥

विधशब्दस्य प्रकारवाचिनो ग्रहणम् ।१। अयं विधशब्दः प्रकारवाची गृह्यते, विधयुक्त-गतप्रकाराः समानार्था इति । द्वौ विधौ येषां तानि द्विविधानि द्विप्रकाराणीत्यर्थः । कौ च द्वौ प्रकारौ िद्रव्येन्द्रियं भावेन्द्रियमिति ।

तत्र द्रव्येन्द्रियस्वरूपनिज्ञीनार्थमाह-

## निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् ॥१७॥

निर्बर्स्यत इति निर्वृत्तिः ।१। कर्मणा या निर्वर्त्यत निष्पाद्यते सा तिर्वृ तिरित्युपदिश्यते । सा द्वेषा बाह्याभ्यन्तरभेदात् ।२। सा निर्वृ तिर्द्वेषा । कृतः ? बाह्याभ्यन्तरभेदात् । तत्र — विशुद्धात्मप्रदेशबृत्तिराभ्यन्तरा ।३। उत्सेषाङगुलस्याऽसंख्येयभागप्रमितानां विशुद्धाना-१० मात्मप्रदेशानां प्रतिनियत्तवक्षरादीन्द्रियसंस्थानमानावमानावसिथितानां बृत्तिराभ्यन्तरा

तत्र नामकर्मोदयापादितावस्थाविशेषः पुद्गलप्रचयो बाह्चा ।४। तेष्वातमप्रदेशेष्विन्द्रिय-व्यपदेशभाक् यः प्रतिनियतसंस्थानो नामकर्मोदयापादितावस्थाविशेषः पुद्गलप्रचयः स वाहचा निर्वृत्तिः ।

उपिक्रयतेऽनेनेत्युपकरणम् ।५। येन निवृत्तेरुपकारः क्रियते तदुपकरणम् । तद् द्विविधं पूर्ववत् ।६। तदुपकरणं द्विविधं पूर्ववत् बाह्याभ्यन्तरभेदात् । तत्राभ्यन्तरं शुक्लकृष्णमण्डलम्, बाह्यमक्षिपत्रपक्ष्मद्वयादि । एवं शेषेष्वपीन्द्रियेषु ज्ञेयम् । भावेन्द्रियमच्यते—

# लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् ॥१८॥

२० लब्धिरिति कोऽयं शब्दः ? लाभो लब्धिः । यद्येवं <sup>३</sup>पित्वादङ प्राप्नोति ; **अ'अनुबन्धकृत-मित्यम्''** [ ] इति न भवति यथा **अ''वर्णानुपलब्धौ³ चातदर्थगतेः''** [पात० महा० प्रत्याहा० ५] इत्येवमादिषु । अथवा **अ''स्त्रियां क्तिः, 'लभादिभ्यश्च**'' [श० च० २।३।८०, ८१] इति क्तिभैवति, इष्टाचावादय इति । अथ कोऽस्यार्थः ?

इन्द्रियनिर्वृ त्तिहेतुः क्षयोपशमिवशेषो लिब्धः ।१। यत्सन्नित्रानादात्मा द्रव्यन्द्रियनिर्वृ ति प्रति व्याप्रियते स ज्ञानावरणक्षयोपशमिवशेषो लिब्धरिति विज्ञायते ।

तिन्निम्तः परिणामविशेष उपयोगः ।२। 'तदुक्तं निमित्तं प्रतीत्य उत्पद्यमान आत्मनः परिणाम उपयोग इत्युपदिश्यते । तदेतदुभयं 'भावेन्द्रियमिति ।

उपयोगस्य फलत्वादिन्द्रियव्यपदेशानुपपत्तिरिति चेत्ः नः कारणधर्मस्य कार्येऽनुवृत्तेः ।३। स्यान्मतम्-इन्द्रियफलस्पयोगः स कथिमव इन्द्रियव्यपदेशमापद्यत इति ? तन्नः कि कारणम्?

१ -त् तत्र वि- श्रा०, ब०, द०, मु०। २ षिच्चिन्ति पूजि कथिकुम्बि चर्च्यन्तर्थेऽङ (शा० ४।४।८२) इति । डुलभष् लाभे इति षकारान्तत्वात् -सम्पा०। ३ वा तद- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ४ लभादिभ्य- इचेति शाकटायनम् । रवादिभ्यश्च ता०, श्र०, मू०। ४ कोऽर्थः । ६ चेतनात्मकत्वात् । तत्र भावेन्द्रियमेव मुख्यं प्रमाणं स्वार्थप्रमितौ साधकतमत्वात् द्रव्येन्द्रियस्य उपचारत एव प्रामाण्योपणमात् । ७ कार्ये च वृत्तेः मू० : कार्यानुवत्तेः श्रा०, ब०, द०, मु० । ८ कथिमहेन्द्रिय- श्रा०, ब०, द०, मु० ।

X

24

कारणवर्मस्य कार्येऽनुवृत्तेः । कार्ये हि छोके कारणमनुवर्तमानं दृष्टं यथा घटाकारपरिणतं विज्ञानं घट इति, तथेन्द्रियनिमित्त उपयोगोऽपि इन्द्रियमिति व्यपदिश्यत ।

शब्दार्थसंभवाच्च ।४। यः शब्दार्थः 'इन्द्रस्य लिङ्गमिन्द्रेण' सुष्टम्' इति वा स उपयोगे प्राधान्येन विद्यत इतीन्द्रियव्यपदेशो युक्तः ।

उक्तानां पञ्चानामिन्द्रियाणां संज्ञानुपूर्व्यविशेष प्रतिपादनांर्थमाह---

## स्पर्शनरसनघाणचक्षुःश्रोत्राणि ॥१६॥

'स्पर्शनादीनां करणसाधनत्वं पारतन्त्र्यात् कर्तृ साधनत्वं च स्वातन्त्र्याद् बहुलवचनात् । १। इमानि 'स्पर्शनादीनि करणसाधनानि । कुतः ? पारतन्त्र्यात् । इन्द्रियाणां हि लोके पारतन्त्र्येण विवक्षा विद्यते, आत्मनः स्वातन्त्र्यविवक्षायां यथा 'अनेनाऽक्षणा सुष्ठु पश्यामि, अनेन कर्णेन सुष्ठु शृणोमि' इति । ततो वीर्यान्तरायप्रतिनियतेन्द्रियावरणक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गना-मलाभावष्टमभात् स्पर्शत्यनेनात्मेति स्पर्शनम्, रसयत्यनेनात्मेति रसनम्, जिघृत्यनेनात्मेति घृाणम्, चष्टरेरनेकार्थत्वा दर्शनार्थविवक्षायां चष्टेऽर्थान् पश्यत्यनेनात्मेति चक्षुः, शृणोत्यनेनात्मेति श्रोत्रम् । कर्तृ साधनत्वं च भवति स्वातन्त्र्यविवक्षायाम् । इन्द्रियाणां हि लोके स्वातन्त्र्येण विवक्षा, यथा 'इदं मेऽक्षि मुष्ठु पश्यति, अयं मे कर्णः सुष्ठु शृणोति' इति । ततः 'प्रविविवहेनुमन्निथाने सति स्पृशत्यात्मेवेति स्पर्शनम् । कथम् ? कर्तरि युट् बहुलवचनात् । रसयतीति रसनम्, जिघृतीति घृाणम्, चष्टे इति चक्षुः, शृणोतीति श्रोत्रमिति ।

अत्र 'इन्द्रियाणि' इति केषाञ्चित् पाठः । नासौ युक्तः । कुतः ?

अधिकृतत्वात् 'इन्द्रियाणि' इत्यवचनम् ।२। 'पञ्चेन्द्रियाणि' इत्यत इन्द्रियग्रहणमनुवर्तते तेनेह 'इन्द्रियाणि' इति वचनमनर्थकम् ।

स्पर्शनग्रहणमादौ शरीरव्यापित्वात् ।३। यतो वितत्य शरीरमवितिष्ठते स्पर्शनमतोऽस्य २० ग्रहणमादौ कियते ।

वनस्पत्यन्तानामेकिमिति च स्पर्शनस्य तत्र व्यापारात् ।४। वक्ष्यते \* "वनस्पत्यन्ताना-मेकम्" [त० सू० २।२१] इति तत्र, स्पर्शनस्य ग्रहणार्थञ्चादौ वचनम् ।

सर्वसंसारिष्पलब्धेश्च ।५। सर्वेषु संसारिषु स्पर्शनमस्त्यतो नानाजीवापेक्षया व्यापित्वा-च्चादौ ग्रहणं कियते ।

ततो रसनघाणचक्षुषां क्रमवचनम् उत्तरोत्तराल्पत्वात् ।६। ततः पश्चाद्रसनादीनां त्रयाणां क्रमवचनं कियते । कुतः ? उत्तरोत्तराल्पत्वात् । तद्यथा-सर्वतः स्तोकाश्चक्षुःप्रदेशाः, श्रोत्रेन्द्रि-यप्रदेशाः संख्येयगुणाः, घृाणेन्द्रिये विशेषाधिकाः, जिह्वायामसंख्येयगुणाः, स्पर्शनेऽनन्तगुणा इति ।

यद्येत्रं चक्षुषोऽन्ते ग्रहणं कर्तव्यं सर्वेभ्योऽल्पीयस्त्वात् ? सत्यम्, एवमेतत्। तथापि-

श्रोत्रस्यान्ते वचनं बहू पकारित्वात् ।७। यतः श्रोत्रवलाधानादुपदेशं श्रुत्वा हिताहितप्राप्ति- ३० परिहारार्थमाद्रियन्ते । अतः श्रोत्रं बहूपकारोति अन्ते गृहचते ।

रसनमिष वक्तृत्वनेति चेत्ः नः अभ्युपगमात् ।७। स्यादेतत्—रसनमिष बहूपकारि । कथम्? वक्तृत्वेन । यतो रसनमभ्युदयिनःश्रेयसार्थोच्चारणाऽध्ययनादिषु प्रवणमतो रसनमेवान्ते

१ कर्मणा । २ स्पर्शादी – ता०, अ०, मू०। ३ स्पर्शादा – मू०, अ०। ४ – त्वात्तद्द – त्रा०, व०, द०, मू०। ५ तेन पू – त्रा०, व०, मू०। ७ व्याप्य। द्र प्रमाण – त्रा०, व०, द०, मू०।

बाच्यमिति ? तन्नः कि कारणम् ? अभ्युपगमात् । 'अभ्युपगम्य श्रोत्रस्य बहूपकारित्वं रसनस्यापि बहूपकारित्वं वर्णयता भवता तदभ्युपगतमिति अवसितोऽभिमतवादः । अनभ्युपगमे वा प्रसन्नितिवितः 'रसनमपि बहुपकारि' इति । किञ्च,

श्रोत्रप्रणालिकापादितोपदेशात् । ९। श्रोत्रप्रणालिकयोपदेशमुपश्रुत्य रसनं वक्तृत्वं प्रति

४ व्याप्रियते अतः श्रोत्रमेव बहुपकारि ।

सर्वज्ञे तदभाव इति चेत्; न; इन्द्रियाधिकारात् ।१०। स्यान्मतम् न हि सर्वजः श्रोत्रेन्द्रिय-वलाधानात् परत उपश्रुत्य वक्तृत्वमास्कन्दतीति किन्तु सकलज्ञानावरणसंक्षयाविर्मू तातीन्द्रिय-केवलज्ञातः रसनोपष्टस्भमात्रादेव वक्तृत्वेन परिणयः सकलान् श्रुतविषयानर्थानुपदिशति, अतो रसनमेव बहूपकारीति ? तन्नः कि कारणम् ? इन्द्रियाधिकारात् । इन्द्रियाधिकारोज्यम्, अतो 'येष्विन्द्रियक्ततो हिताहितोपदेशः साकल्येनास्ति तान् प्रत्येतदुवतं न सर्वज्ञं प्रतीति नास्ति दोषः ।

एक कवृद्धिक्रमज्ञापनार्थं च स्पर्शनादिवचनम् । ११। \* "कृमिपिपीिळकाभृमरमनुष्यादीनामे-कैकवृद्धानि' [त० ग्० २। २३] इति वश्यते, तत्र वृद्धिकमज्ञापनार्थं च स्पर्शनादीनामानुपूर्व्यं वेदितव्यम् ।

१४ एषां च स्वतस्तद्वतद्दचैकत्वपृथकत्वं प्रत्यनेकान्तः ।१२। एपां च स्पर्शनादीनामिन्द्रियाणां स्वतस्तद्वतद्दचैकत्वपृथक्त्वं प्रत्यनेकान्तो वेदित्वयः—स्पादेकत्वं स्यात् पृथक्त्विमित्यादि । तद्यथा स्वतस्तावत्—ज्ञानावरणक्षयोपशमशक्तेरभेदिविबक्षायां स्पर्शनादीनां स्यादेकत्वम् , समुदायव्यति-रेकाभायात् समुदायिनां समुदायस्यैकत्वादवयवानामप्येकत्विमिति वा स्वादेकत्वम् । प्रति-नियत्वयोपशमलव्धिविशेषापेक्षया स्यान्नानात्वम् , अवयवभेविवश्वायां वा स्यान्नानात्वम् । इत्वय्यवृद्धविभिधानानुवृत्तिव्यावर्तनापंणाभेदाद्वा स्यादेकत्वं स्यात् पृथक्त्वं च । 'तद्वतोऽपि चैतन्यापरित्यागेनोभयपरिणामकारणापेक्षस्य इन्द्रियपर्यायात्मलाभे सित् 'निष्टण्तायःपिण्डवत् तथापरिणामात् तद्वचितरेकेणेन्द्रियस्यानुपिलव्धरिति स्यादिन्द्रियेन्द्रियवनोरेकत्वम् । इत्तरथा एकान्तान्यत्वे अनिन्द्रिय आत्मा स्यात् घटवत् । तथा अन्यतमेन्द्रियनिवृत्तौ तद्वतोऽवस्थानात् स्यान्नात्वम् , पर्यायिपर्यायभेदाच्च स्यान्नानात्वम् । 'संज्ञादिभेदाभेदिववक्षोपपत्तेश्च स्यादेकत्वं स्यान्नानात्वम् , पर्यायानात्वं वाऽवसेयम् । पूर्ववद्तते च भक्ता नेतव्याः ।

तेपामिन्द्रियाणां विषयप्रदर्शनार्थमाह-

## स्पर्शरसगन्धवणेशब्दास्तद्थीः ॥२०॥

स्पर्शादीनां कर्मभावसाधनत्वं द्रव्यपर्यायविवक्षोपपत्तेः । १। स्पर्शादीनां कर्मसाधनत्वं भाव-साधनत्वं च भवति । कुतः ? द्रव्यपर्यायविवक्षोपपत्तेः । यदा द्रव्यं प्राधान्येन विवक्षितं तदे-न्द्रियेण द्रव्यमेव सन्निकृष्यते ततो न व्यतिरिक्ताः स्पर्शादयः केचन सन्तीति, एतस्यां विवक्षायां कर्मसाधनत्वं स्पर्शादीनामवसीयते—स्पृश्यत इति स्पर्शः, रस्यत इति रसः, गन्ध्यत इति गन्धः, वर्ण्यत इति वर्णः, शब्द्यत इति शब्दः । यदा तु पर्यायः प्राधान्येन विवक्षितस्तदा भेदोपपत्तेः औदासीन्यावस्थितभावकथनाद् भावसाधनत्वं स्पर्शादीनां युज्यते । ततः स्पर्शनं

१ रसनेनोच्चरितं शब्दम् । २ ग्रवसितो वादः ग्रा०, श्र०, ता०, मू० । ग्रवसितोऽभिमतो वा- ग्रा०, ब, व०, मु०। ३ श्रुतिवि- ग्रा०, ब०, द०, मु० । ४ जीवेषु । ५ ग्रात्मनः । ६ निसो ना सेवायां तपेः इति श्रवस्नानित्रयायां ष्टुत्वम् । ७- त्वेन इन्द्रि- श्र० । ८ संज्ञाभैदाभेदा- ग्रा०, ब०, द०, मु० । ६ पर्यायाणाम् ।

स्पर्शः, रसनं रसः, गन्धनं गन्धः, वर्णनं वर्णः, शब्दनं शब्द इति । यद्येवं सूक्ष्मेषु परमाण्वा-दिषु स्पर्शादिव्यवहारो न प्राप्नोति ? नैप दोषः; सूक्ष्मेण्विष ते स्पर्शोदयः सन्ति तत्कायेषु स्थूलेषु दर्शनादनुमीयमानाः, न हचत्यन्तमसतां प्रादुर्भावोऽस्तीति, किन्त्विन्द्रियग्रहणयोग्या न भवन्ति, अयोग्यत्वेऽिष तेषु स्पर्शादिव्यवहारो स्विवशाद्भवति ।

तदर्था इति कोऽयं शब्दः े तेपामर्थास्तदर्था इति । तेपां केपाम् ? इन्द्रियाणाम् । यद्येवं तदर्था इति वृत्त्यनुपपत्तिरसमर्थत्वात् । २। तदर्था इति वृत्तिनीपपद्यते । कुतः ? असम-र्थत्वात् । समर्थायवयवानां हि वृत्त्या भवितव्यम् । न चात्र सामर्थ्यमस्ति । कुतः ? \*"सापेक्षम-समर्थं भवति" [पात् ० महाभा ० २।१।१] इति । इन्द्रियाणि हचत्रापेक्ष्यन्ते ।

न वाः गमकत्वाकित्यसापेक्षेषु संबन्धिशब्दवत् ।३। न वैग दोपः कि कारणम् ? गम-कत्वादव वृत्तिर्भवति । गमकत्वं च नित्यसापेक्षेषु । कथम् ? संबन्धिशब्दवत् । यथा संबन्धि-शब्देषु 'देवदत्तस्य गुरुकुलं देवदत्तस्य गुरुपुत्रः' इत्येवमादिषु वृत्तिर्भवति, गुरुशब्दो हि नित्यं शिष्यमपेक्षत इति, एविमहापि तच्छब्दः सामान्यवचिगेऽवश्यं विशेषाकाङक्षी सन् प्रकृता-नीन्द्रियाण्यपेक्षमाणोऽपि वृत्ति लभते ।

स्पर्शादीनामानुपूर्व्येण निर्देश इन्द्रियक्रमाभिसंबन्धार्थः ।४। 'स्पर्शस्च रसस्च गन्धस्च वर्णस्च शब्दस्च स्पर्शरमगन्धवर्णशब्दाः' इत्यानुपूर्व्येण निर्देशः स्पर्शनादिभिरिन्द्रियैः क्रमेणाभि-संबन्धो यथा स्यात् इति । एते पुर्गलद्रव्यस्य गुणा अविशेषेण वेदिनव्याः ।

अत्र केचिद्धि शेषेण एतान् कर्णयन्ति- \* "रूपरसगन्धस्पर्शवती पृथिवी । रूपरसस्पर्शवत्य आपो द्रवाः स्निग्धाश्च । तेजो रूपस्पर्शवत् । वायुः स्पर्शवान् विशे ० सू० २।१।१-४] इति; तदयुक्तम्; रूपादिमान् वायुः स्पर्शवत्त्वाद् घटवत् । तेजोऽपि रसगन्धवत्, रूपवत्त्वाद् गुडवत् । आपोऽपि गन्धवत्यः रसवत्त्वात् आम्फल्यवत् ।

किञ्च, अवादिषु गन्धादीनां साक्षादुपळिष्येश्च । पाथिवपरमाणुसंयोगात्तदुपळिष्यिरिति चेत्; नः विशेषहेत्वभावात् । नात्र विशेषहेतुरस्ति—पाथिवपरमाणूनामेते गुणाः संसर्गात्त्व- न्यत्रो पळभ्यन्ते नत्ववादीनामिति । वयं तु शूषहे—तद्\*गुणत्वात् तथोपळिष्यिरिति । यदि हि संयोगाद्वळिथः 'कल्प्यते रसाद्युपळिथ्यरिव संयोगादेव कल्प्यताम् ।

नच पृथिव्यादीनां जातिभेदोऽस्ति, पुद्गलजातिमजहतः परमाणुस्कन्धविशेषा निमित्त-वशाद्धिश्वरूपतामापद्यन्त इति दर्शनात् । दृश्यते हि पृथिव्याः कारणवशाद् द्रवता, द्रवाणां चापो करकाश्मभावेन घनभावो दृष्टः, 'पुनश्च द्रवभावः । तेजसोऽपि मपीभावः ।

"वायोरिप अदृष्टा रूपादयः कथं गम्यन्त इति चेत् ? परमाणुपु तेषां रूपादीनां कथं गतिः ? तत्कार्येषु दर्शनादनुमानिमति चेत्। इहापि तत एव वेदितव्यम् ।

तेषां च स्वतस्तद्वतश्चैकत्वं पृथक्तवं प्रत्यनेकान्तः ।५। तेगां च स्पर्शादीनां स्वतस्तद्वत- ३० श्चैकत्वपृथक्तवं प्रत्यनेकान्तो वेदितव्यः—स्यादेकत्वं स्यात् पृथक्तविमत्यादि ।

१ — तो विशेषा — ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ — द्विशिष्य तान् ग्रा०, ब०, द०, मु०। वेशे काः

— स०। ३ जलादिषु। ४ वयं बूमहे तद्गुणः तत्रोपलब्धेरिति ग्रा०, ब०, द०, मु०। तद्गुणत्वं
तत्रोपलब्धेरिति मू०, ता०। तद्गुणस्तत्रोपलब्धेरिति वा पाठः — १४० टि०। १४ कथ्यते ग्रा०, ब०, द०,
मु०। ६ घनश्चद्र — ग्रा०, मु०, द०। घनस्यचद्र — ब०। ७ वायावदृष्टः मू०, ता०। वायोरिप —
वृष्टाः ग्रा०, ब०, द०, मु०। ६ द्रव्यतः। ६ चक्षुरिन्द्रियमेकमिप यतः शुक्लकृष्णाद्यनेकरूपाणि जानात्यतो नानात्वोपलविधः।

अत्रान्ये 'एकत्वं पृथक्त्वं' चैकान्तेनाध्यवस्यन्तिः, तदयुवतमः, कथम् ? यद्येकान्तेनैकत्वं स्यात्ः, स्पर्शनेन स्पर्शांपल्य्यां रसादीनामप्युपल्य्याः स्यात् । तद्वतोऽपि तपामपृथक्त्वे तदेवे वा स्यात्, त एव वेति ? 'तदेव चेत्ः, लक्षणाभावाल्ल्य्याभावः । अथ 'त एवः निराधारत्वानेपामप्यभावः । अथैकान्तेन पृथक्त्वम्ः घटाज्यम्' इति न ज्ञायेत स्पर्शाद्यनात्मकत्वात् । तस्य तद्वतोज्यत्यन्तपृथक्त्वे उभयेपामभावः स्यात् । 'ग्रहणभेदात् रपर्शाद्यनाम्यत्विमितं चेतः नः ग्रहणभेदेषि नानात्वोपल्य्येः । शुक्लकृष्णादिषु संख्यापरिमाणपृथक्त्वसयोगिवभाग-परत्वापरत्वकर्मसत्तांगुणत्वानां 'कृषिसमवायाच्चाक्षुपाणां नानात्वोपल्य्येश्च । संज्ञा 'स्वतत्त्व-मिति लक्षणभेदान्नानत्वीमित चेतः नः तदभेदेऽपि 'द्रव्यगुणकर्मणां नानात्वोपल्य्येः । स्पर्शा१० दीनां व्यतिरेकेणानुपल्य्येरनानात्वमिति चेतः नः प्रतिज्ञातिवरोधात् । यदि ह्येवं स्यात्, महदादिपरिणतानां सन्वरजस्तमसां व्यतिरेकेणानुपल्यस्यमानानामिप प्रतिज्ञातमन्यत्वं हीयते । यदि हि तत्राप्यनत्यत्वभेव स्यातः 'व्यवक्तिकेणानेपल्यस्यमानान्त्रिका स्यात् । तस्मात् स्यादेकत्वं स्यात्युथक्त्वं चाभ्यपगनन्तव्यम्-द्रव्यार्पणादेक्त्वं पर्यायार्पणान्नानात्वमिति ।

अत्राह-यन्मनोऽनवस्थानादिन्द्रियं न भवतीति प्रत्याख्यातं तत्किमुपयोगस्योपकारकम्, १५ उत नेति ? तद्यपुपकार्येव; तेन विनेन्द्रियाणां विषयेषु स्वप्नयोजनवृत्त्यभावात् । किमस्यैषां सहकारित्वमात्रमेव प्रयोजनम्, उतान्यदपीति ? अत आह—

## श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥२१॥

श्रुतज्ञानिवययोऽर्थः श्रुतम्, स विषयोऽनिन्द्रियस्य । परिप्राप्तश्रुतज्ञानावरणक्षयोप-शमस्यात्मनः श्रुतार्थेऽनिन्द्रियात्रम्यनज्ञानप्रवृत्तोः । अथवा श्रुतज्ञानं श्रुतं तदनिन्द्रियस्यार्थः प्रयो-जनमिति यावत्, तत्पुर्वकत्वात्तस्य इति । अयमनिन्द्रियस्येन्द्रियव्यापारनिर्म् क्तोऽर्थः ।

श्रुतं श्रोत्रेन्द्रियस्य विषय इति चेत्; नः श्रोत्रेन्द्रियग्रहणे श्रुतस्य मितज्ञानव्यपदेशात् ।१। स्यान्मतम्-न श्रुतमनिन्द्रियस्य विषयः । कस्य तिह ? श्रोत्रेन्द्रियस्येतिः तन्नः किं कारणम् ? श्रोत्रेन्द्रियग्रहणे<sup>११</sup> श्रुतस्य मितज्ञानिमिति व्यपदेशात् । यदा हि श्रोत्रेण गृहचते तदा तन्मितज्ञान-मवग्रहादि व्याख्यातम्, तत उत्तरकालं यत्तत्पूर्वकं जीवादिपदार्थस्वरूपविषयं तत् श्रुत२४ मिनिन्द्रियस्येत्यवसेयम् ।

उक्तानामिन्द्रियाणां प्रतिनियतिषयाणां स्वामित्वनिर्देशे कर्तव्ये यत्प्रथमं गृहीतं स्पर्शनं तस्य तावत्स्वामित्वावधारणार्थमाह—

## वनस्पत्यन्तानामेकम् ॥२२॥

अन्तशब्दस्याऽनेकार्थत्वे विवक्षातोऽवसानगितः ।१। अयमन्तशब्दोऽनेकार्थः । क्विचद-३० वयवे, यथा वस्त्रान्तः वसनान्तः । क्विचित्सामीऽये, यथोदकान्तं गतः—उदकसमीपे गत इति ।

१ श्रथ सांख्यमतमाशङ्कय ग्राचार्यः प्राह । २ वैशिषिकाः -सम्पा० । ३ द्रव्यमेव । ४ रूपादयः । ५ घटानुरूपानुप- श्रा०, ब०, द०, मु० । ६ इन्द्रियभेदात् । ७ रूपसम- श्रा०, ब०, द०, मु० । द स्वरूपम् । ६ प्रत्येकम् । पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसीति नव द्रव्याणि तत्रेदमपि द्रव्यम् इदम्पि द्रव्यमिति लक्षणाभेदेऽपि पृथिव्यादि द्रव्यं प्रति नानात्वोपलिब्धः, एवं गृणादिष्वपि योज्यम् । १० महदादि व्यक्तं कार्यमित्यर्थः, प्रधानञ्च श्रव्यक्तं कार्णमिति-सम्पा० । ११ -णात् श्रुतस्य मितज्ञान- मिति व्य- ग्रा०, ब०, द०, म०, ता० ।

वविचयवसाने वर्तते, यथा संसारान्तं गतः—संसारावसानं गत इति । तत्रेह विवक्षातोऽवसान-गतिर्वेदितच्या । वनस्पत्यन्तानां वनस्पत्यवसानानामिति ।

सामीप्यवचने हि वायुत्रससंप्रत्ययप्रसङ्गः ।२। वनस्पत्यन्तानां वनस्पतिसमीपानामित्यर्थे गृहचमाणे वायुकायिकानां त्रसानां च संप्रत्ययः प्रसज्येत ।

अन्तराब्दस्य संबन्धिराब्दत्वादादिसंप्रत्ययः ।३। अयमन्तराब्दः संवन्धिराब्दत्वात् कांश्चित् ५ पूर्वानपेक्ष्य वर्तते, ततोऽर्थादादिसंप्रत्ययो भवति । तस्मादयमर्थो गम्यते—पृथिब्यादीनां वनस्पत्यन्तानामेकमिन्द्रियमिति । अत्राह—

अविशिष्टैकेन्द्रियप्रसङ्गोऽविशेषात् ।४। पृथिव्यादीनां वनस्पत्यन्तानां स्पर्शनादिपु अविशिष्टेमकमिन्द्रियं प्राप्नोति । कृतः ? अविशेषात् । न हि कश्चिद्विशेषोऽस्ति 'अनेनैवैकेन भवितव्यम् इति । संख्यावाची हचयमेकशब्दः ।

न वा; प्राथम्यवचने स्पर्शनसंप्रत्ययात् ।५। न वैप दोषः । कि कारणम् ? प्राथम्य-वचने स्पर्शनसंप्रत्ययात् । अयमेकशब्दः प्राथम्यवचनः, सूत्रपाठे च प्राथम्यमाश्रितम्, ततः स्पर्शनस्य संप्रत्ययो भवति । अस्ति च लोके प्राथम्यवचनः, एको गोत्रे-प्रथमो गोत्र इति ।

तस्योत्पत्तिकारणम्च्यते—त्रीर्यान्तरायस्पर्शनेन्द्रियावरणक्षयोपशमे शेषेन्द्रियसर्वधाति-स्पर्धकोदये च शरीराङ्गोपाङ्गलाभोपप्टम्भे एकेन्द्रियजातिनामोदयवशर्वाततायां च सत्यां १४ स्पर्शनमेकिमिन्द्रियमाविर्भवति ।

इतरेपामिन्द्रियाणां स्वामित्वप्रदर्शनार्थमाह-

## कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुप्यादीनामेकैकवृद्धानि ॥२३॥

एकैकमिति बीप्सानिर्देशः ।१। एकैकमितिशब्दो बीप्सायां द्रष्टब्यः ।

बहुत्वनिर्देशः सर्वेन्द्रियापेक्षः ।२। सर्वाणीन्द्रियाण्यपेक्ष्यः बहुत्वनिर्देशः कृतः । एकैषः २० वृद्धमेषां 'तानीमान्येकैकवृद्धानीति । 'तत्र किं पूर्वमुत्तरम्' इति सन्देहः ?

असन्दिग्धं 'स्पर्शनमेकैकेन वृद्धमित्यादिविशेषणात् ।३। 'स्पर्शनम्' इत्यनुवर्तते, तदारभ्यै-कैकेन' वृद्धिमित्यादि विशेषणात् नास्ति सन्देहः । तत्कथम् ?

वाक्यान्तरोपप्लवात् ।४। अस्मान्निबन्धनस्थानाद्वाक्यात् वाक्यान्तराण्युपप्लवन्ते । यथा—'अक्षः' इत्येतस्मात् 'अक्षो भक्ष्यताम्, अक्षो भज्यताम्, 'अक्षो दीव्यताम्' इति २४ वाक्यान्तरोपप्लवः क्रियते, एविमहापि 'स्पर्शनं रसनवृद्धं क्रम्यादीनाम्, स्पर्शनरसने घ्राणवृद्धे पिपीलिकादीनाम्, स्पर्शनरसनघृाणानि चक्षुर्वृद्धानि भृमरादीनाम्, तानि श्रोत्रवृद्धानि मनुष्या-दीनाम्' इति वाक्यान्तराण्युपप्लवन्ते ।

आदिशब्दः प्रकारे व्यवस्थायां वा ।५। अयमादिशव्दः प्रकारे व्यवस्थायां वा वेदितव्यः । यदागमो नापेक्षितस्तदा प्रकारे कृमिप्रकाराः कृम्यादय इति । यदा त्वागमोऽपेक्ष्यते तदा ३० व्यवस्थायाम्, आगमे हि ते 'व्यवस्थिता इति ।

तेषां निष्पत्तिः स्पर्शनोत्पत्त्या व्याख्याता उत्तरोत्तरसर्वधातिस्पर्धकोदयेन ।

१ -शब्दः का- श्र०, मू०, भा०। २ -धु चावि- आ०, ब०, द०, मु०, ता०। ३ तान्येकृँश्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ४ स्पर्शनमेकेन श्र०, मू०। ४ - रभ्येकेन श्र०, म्०, ता०। ६ विभीतकः। ७ श्रत्र द्येते। द्रवा वेदितदयः श्रा०, ब०, द०, मू०। ६ कृमिपिपीलिकादीनां क्रमेण वृद्धानि इत्यर्थः।

X

२४

एवमेतेषु संमारिषु द्विभेदेषु इन्द्रियभेदात् पञ्चिविधेषु ये पञ्चेन्द्रियास्ताद्भेदस्यानुक्तस्य प्रतिपत्त्यर्थमाट-

#### संज्ञिनः समनस्काः ॥ २४ ॥

मनो व्याख्यातम्, संह तेन ये वर्यन्ते ते संज्ञिन । अत्र चोद्यते-

समनस्कविशेषणमनर्थकं संज्ञिशब्देन गतत्वात् ।१। भंजिन उत्यनेनैव विशेषणेन गतत्वात् 'समनस्काः' इति विशेषणमनर्थकम् । कथमिति चेत् ? उच्यते——

हिताहितप्राप्तिपरिहारयोर्षुणदोषिवचारणात्मिका संज्ञा ।२। 'इदं हितमिदमहितम्, अस्य प्राप्तौ परिहारे चायं गुणोऽयं दोपः' इति च विचारणात्मिका संजेत्युच्यते ।

**बीह्यादिपाठादिनि सि**द्धेः' ।३। तस्मात् संजाशब्दाद् बीह्यादिपाठादिनि सति 'संजिनः' १० डिन सिध्यति ।

न वा शब्दार्थव्यभिचारात्।४। न यैप दोपः । कि कारणम् ? झब्दार्थव्यभिचारात् । संज्ञा'शब्दोर्थ्य हि व्यभिचरति । तत्र' को दोपः ?

संज्ञा नाम इति चेत्ः निवरर्शभावः ।५। यदि संज्ञा<sup>क</sup> कृष्टिनीमेत्युच्यते । सा सर्वेषां प्राणिनां प्रतिनियता अस्तीत्यसंज्ञिनामभावात् निवर्शाभावः स्यात् ।

१५ संज्ञानं संज्ञा ज्ञानिमिति चेत्; तुल्यः ।६। कः ? निवत्याभावः ? सर्वेषां प्राणिनां ज्ञाना-त्मकत्वात् ।

आहारादिसंज्ञेति चत्ः नः अनिष्टत्वात् । ७। स्पादेतत्—आहार-भय-मैथुन-परिग्रहविषया संज्ञेति ? तन्नः कि कारणम् ? अनिष्टत्वात् । सर्वे हि संसारिण आहार-भय-मैथुन-परिग्रह-संज्ञासित्रधानात् संज्ञितः स्युः । अनिष्टं चैतत् । तस्मात् समनस्का इति विशेषणमर्थवत् । पृवं च कृत्वा गर्भाण्ड-मूच्छित-सुपुष्ताद्यवस्थासु हिताहितपरीक्षाभावेऽपि मनःसिन्नधानात् संज्ञित्व-मूपपन्नं भवति ।

यद्यस्य संसारिणो हिताहितप्राप्तिनिवृत्तिहेतुः परिस्पन्दो "मनस्करणसन्तिधाने सित भवति, अथाभिनवसरीरं प्रत्यागुर्णस्य विशीर्णपूर्वमूर्तोरात्मनो निर्मनस्कस्य यत्कर्मे तत्कुतः इति ? अत्रोच्यते—

## वित्रहतौ कर्मयोगः॥ २५॥

विग्रहो देहस्तदर्था गर्तिविग्रहगितः ।१। औदारिकादिशरीरनामोदयात् तन्निर्वृत्तिसम-३० र्थान् विविधान्<sup>।२</sup> पुद्गलान् गृह्णाति, विगृहचते वासौ संसारिणेति विग्रहो देहः, विग्रहाय

१ -सिद्धिः म्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। २ -रात् संज्ञा- म्रा०, ब०, द०, मु०। ३ -ज्ञब्दार्थो हि मु०, मू०। ४ तथा सित। ५ -रूढित्विम- म्रा०, ब०, द०, मु०। ६ प्रयोजनान्तरमप्याह एविमित्यादिना। ७ मनःकारण मु०। ६ व्यापारः। ६ विचार्य। १० ज्ञरीररिहतस्य। ११ उत्पत्ति- क्षंत्रम्। १२ -न् गू- म्रा०, ब०, द०, मु०।

24

गर्तिविग्रहगतिः । ननु विकृतिप्रकृत्यभिसंबन्धे सति 'तादर्थ्ये वृत्तिः, इह विकृतिप्रकृत्यभि-संबन्धाभावाद् वृत्तिर्न प्राप्नोतिः नैषदोषः, अश्वधासादिवद् वृत्तिर्वेदितन्था, तादर्थ्यं र तु चतुर्थ्या वाक्ये प्रदर्श्यते ।

विरुद्धो प्रहो विप्रहो व्याघात इति वा ।२। अथवा विरुद्धो प्रहो विप्रहो व्याघातः । नोकर्मपूद्गलादाननिरोध इत्यर्थः । विप्रहेण गतिविग्रहगितः । आदानिनरोधेन गतिरित्यर्थः ।

कर्मेति सर्वशरीरप्ररोहणसमर्थं कार्मणम् ।३। सर्वाणि शरीराणि यतः 'प्ररोहन्ति तत् बीजभतं कार्मणं शरीरं कर्मेत्यच्यते ।

**योग आत्मप्रदेशपरिस्पन्दः ।४।** कायादिवर्गणा भिनिमित्तः आत्मप्रदेशपरिस्पन्दो योगः इत्या-ख्यायते ।

कर्मनिमित्तो योगः कर्मयोगः । तस्यां विग्रहगतौ कार्मणशरीरकृतो योगो भवति 'यत्कृतं १० कर्मादानम्, 'यदुपपादिता चाऽमनस्कस्यापि विग्रहार्था गतिः ।

अथोकाशप्रदेशेनु परमाणुप्रतिष्ठासंबन्धेतोपचरितेष्वाधेया जीवपुद्गला देशान्तरप्राप्ति प्रत्यिभमुखा कि निराक्ततप्रदेशकवां 'ब्रज्यामभिनिर्वर्तयन्ति, उताकान्तप्रदेशकमामिति विचारे सित तन्निर्धारणार्थमाह—

## अनुश्रेणि गतिः ॥२६॥

आकाशप्रदेशपङ्कतः श्रेणिः ।१। लोकमध्यादारभ्योर्ध्वमधस्तिर्यककमाकाशप्रेदशानां कमसन्निविष्टानां पङ्कितः श्रेणिरित्यच्यते ।

अनोरानुपूर्व्यं वृत्तिः ।२। अनुशब्दस्यानुपूर्व्यं वृत्तिर्भविति, श्रेणेरानुपूर्व्यंण अनुश्रेणि इति । जीवाधिकारात् पुद्गलासंप्रत्यय इति चेत्; नः गतिग्रहणात् ।३। स्यादेतत् –जीवाधिकारात् पुद्गलानामनुश्रेणिगितसंप्रत्ययो न भवतीतिः तन्नः किं कारणम् ? गतिग्रहणात् । यदि हि जीवस्यैव गतिरिहेण्टा स्याद् गत्यिवकारे पुनर्गतिग्रहणमनर्थकं स्यात्, ततो ज्ञायते सर्वेषां गतिमतां गतिर्गृह्यते १ इति ।

क्रियान्तरितवृत्त्यर्थं गतिग्रहणिमिति चेत्, नः, अवस्थानाद्यसंभवात् ।४। स्यान्मतम्-गति-ग्रहणं क्रियान्तरितवृत्त्यर्थं गतिरेव नात्या क्रियेति ? तन्नः, कि कारणम् ? अवस्थानाद्य-संभवात् । न विग्रहगतिमापन्तस्य जन्तोरवस्थानशयनासनादयः क्रियाः संभवन्ति ।

उत्तरसूत्रे जीवग्रहणाच्य ।५। 'अविग्रहा जीवस्य' इत्युत्तरत्र जीवग्रहणाच्य मन्यामहे इहोभयगतिराश्रितेति ।

विश्रेणिगतिदर्शनान्नियमायुक्तिरिति चेत्; नः, कालदेशनियमात् ।६। स्थादेतत् –विश्रेणि-गतिरिप दृश्यते चक्रादीनां ज्योतियां च मेरुप्रदक्षिणगतीनां माण्डलिकवायूनां विद्याधराणां च मेर्वादिप्रदक्षिणकाले, ततोऽनुश्रेणि गतिरिति नियमो नोपपद्यते; तन्नः किं कारणम् ? कालदेश-

१ कुण्डलाय हिरण्यमित्यादिवत् प्रकृतिः परिणामि द्रव्यम् । चतुर्थो प्रकृतिः स्वार्थादिभिरिति समासः— ता० टि० । २ श्रश्चार्थो घासः इति । —ध्यं च— ग्रा०, व०, द०, मु०, ता० । ३ —तः पु— ग्रा०, व०, द०, सु०, मू० । ४ प्रारोह— श्र० । ५ श्रकमंकमंनोकमंजातिभदेषु वर्गणा । ६ पूर्वपातिनका-पेक्षया श्रयमभित्रायः । ७ उत्तरपातिनकापेक्षया । ६ गमनम् । ६ विग्रहगतावित्यश्र । १० —ते कि— ग्रा०, व०, द०, मु० । ११ —स्थानशयनादयः श्रा०, व०, द०, मु०, ता० ।

पूर्वभावप्रज्ञापकलयावभागितं व्यवहारमन्तर्नीय सहिवद्याद्वा विनिर्माकतकर्मबन्धनस्यापि जीवत्वमवधत्येदम्पादिक्षतः--

¥

#### अविग्रहा जीवस्य ॥२७॥

विग्रहो व्याधातः कोटिव्यमित्यनर्थान्तरमः स यस्यां न विद्यते असःविवग्रहा गतिः । कस्य ? जीवस्य । कीदशस्य ? भवतस्य । । कपं गण्यते मक्तस्येति ?

१० उत्तरत्र संसरिग्रहणादिह मुक्नगितः ।१। उत्तरस्त्रे संवारिग्रहणादिह स्कानिविज्ञा-यते । किमर्थमिद्यव्या १ नन विष्णात्र पांक्रमा विष्ठाः तस्यायात्रः अनुश्रेणिः इत्यनेनैव सिद्धः "नार्थोऽनेन" इदं प्रयोजनम् । पूर्वस्त्रे जीवपृद्यकानां तत्रविविश्रेणिरिष गतिर्भवतीत्ये-तस्य ज्ञापनार्थस् । नन् तर्वयोगः विष्णादेशविद्याद्यवृत्रीणर्भवित संसर्वत्रेतिः, नः 'अतरतिसद्धेः ।

यसमञ्जयतमनो अनिवर्णन गनिरालोकान्तरवन्तराला प्रतिज्ञायते 'सदेहस्य पुनर्गतिः १५ कि प्रतिबन्धिन्यत मुक्तातमवत्' इति परिप्रस्ते सतीदम्बयते—

# विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुभर्यः ॥ २८ ॥

कालपरिच्छेदार्थं प्राक् चतुर्स्य इति वचतम् ।१। समयो वदपते । चतुर्भ्यः समयेभ्यः प्राक् प्विग्रहवनी गितर्भाःनीति कालपरिच्छेदार्थं प्राक् चतुर्भ्यं प्रत्युच्यते । अर्ध्वं करमान्नेति चेत् ? विग्रहिनिमित्ताभावात् । सर्वोत्कृष्टिवग्रहिनिमित्तिन्कृष्टक्षेत्रे उत्पित्तुः प्राणी निष्कुष्टक्षेत्रानुपूर्व्यर्ज् श्रेण्यभावात् इत्पृष्ट्यभावे निष्कुष्टक्षेत्रप्रापणिनिमित्तां अत्रिविग्रहां गितमारभते नोर्ध्वं तथाविश्रोपपादक्षेत्राभावात्, तेनैव स कालेनोपपादक्षेत्रप्राप्तः पिष्टकाद्यात्मलाभवत् । यथा पिष्टकाद्यीनां ब्रीहीणां परिच्छिन्तकालावधिः परिपक्षो न न्युनेन नाभ्यधिकेन, इह तथाज्तर- भिवेऽपि कालिनयभो वेदित्वयः ।

चशब्दः समुच्चयार्थः ।२। विग्रह्यती च अविग्रहा चेति सम्च्चयार्थः चशब्दः । उपपाद-२४ क्षेत्रं प्रति ऋज्यी गनिरविग्रहा, कुटिला विग्रहयती ।

आङ्ग्रहणं लघ्यर्थमिति चेत्; नः अभिविधिप्रसङ्गात् । ३। स्यादेतत्—आङ्ग्रहणं कर्तव्यं लघ्यर्थमितिः; तस्रः कि कारणम् ? अभिविधिप्रसङ्गात् । तेन चतुर्थसमयमभिव्याप्य विग्रहः प्रत्रवर्ततः, स चानिष्टः ।

१ - पि चोर्ध्व - स्रा०, ब०, द०, मु०। २ - काच्चोथोगिति इः वंबातु - स्रा०, ब०, द०, मु०। ३ ऋ जुगितिरिति यावत् ।४ - ते उ - स्रा०, ब०, द०, मु०। ४ - तरसंग्रहो वि - स्रा०, ब०, द०, मु०। ६ - णिगितिरित्य - स्रा०, ब०, द०, मु०। ७ प्रयोजनम्। इस्त्रेण। ६ इति चेत्, स्रस्मात् सूत्रात्। १० कुटिला। ११ लोकान्तकोणप्रदेशे इत्यर्थः। १२ गोमूत्रिकामित्यर्थः। १३ - भवेका - स्रा०, ब०, द०, मु०। - त्तरभावेऽपिका - सू०, ता०। देहाद् देहान्तरस्वीकारमध्यसमये। १४ - र्थः च - स्रा०, ब०, द०, मु०। १४ प्रवर्तते स्रा०, ब०, द०, मु०, ता०।

30

उभयसंभवे व्याख्यानात् मर्यादासंप्रत्यय इति चेत्ः नः प्रतिपत्तेगौरवात् ।४। स्यान्मतम् मर्यादाभिविध्योराङ, तत्र व्यान्यानतो विशेवप्रतिनित्ति मर्यादासंप्रत्यय इत्याङ्यपि सित न दोप इतिः तन्नः कि कारणम् ? प्रतिपत्तेगौ रवात् । एवं सित प्रतिपत्तेगौ रवं स्यात्, तस्मा- विस्पट्टार्थं प्राग्गहणं कियते ।

आसां चत्रगणां गतीनामापॅक्तिः संज्ञः—इपुगितः, पाणिमपता, लाङ्गिलिका, गोमूत्रिका चिति । तत्राविग्रहा प्राथमिकी, शेषा विग्रहवत्यः । इपुगितिस्थेपुगितः । क उपमार्थः ? यथेपोर्गतिरालक्ष्यदेगाद् ऋज्ञ्ञी तथा संसारिणां सिद्धवतां च जीवानां ऋज्ञ्ञी गतिरैकसमयिकी । पाणिमुक्तेत्र पाणिमुक्ता । क उपमार्थः ? यथा पाणिना तिर्यक् प्रक्षिप्तस्य द्रव्यस्य गतिरेकिविग्रहा तथा संसारिणामेकविग्रहा गितः पाणिमुक्ता । द्वैसमितिकी । लाङ्गलिमव लाङ्गलिका । क उपमार्थः ? यथा लाङ्गलिका । द्विविग्रहा गितर्लाङ्गलिका । क उपमार्थः ? यथा लाङ्गले द्विविग्रहा विविग्रहा गतिर्लाङ्गलिका । गोमूत्रिकेव गोमूत्रिका । क उपमार्थः ? यथा गोमूत्रिका बहुवका तथा विविग्रहा गितर्गोमूत्रिका चातुःसमियकी ।

यद्यमुष्या विग्रह्वत्याः क्रियायाश्चातुःसमयिक्यवस्था <sup>†</sup>निश्चीयते परित्यक्तव्यावाधा पुनर्गतिः कियत्काला भवतीति ? अत आह—

#### एकसमयाऽविग्रहा ॥२६॥

अधिकृतगितसामानाधिकरण्यात् स्त्रोलिङ्गनिर्देशः ।१। गनिरियम्ता, तत्सामानाधिकर-ण्यादत्र स्त्रीलिङ्गनिर्देशो द्रष्टव्यः । एकः समयोऽस्या एकसमया, न विद्यते विग्रहोऽस्या अवि-ग्रहोति । गतिमतां हि जीवपुर्गलानामव्याघातेनैकसमयिकी गतिरालोकान्तादपीति ।

आत्मनोऽिकयावस्वसिद्धेरयुक्तिमिति चेत्, नः िक्रियापरिणासहेतुसद्भावाल्लोब्टवत् ।२। स्यादेतत्—सर्वगतत्वािकिष्यस्यात्मनः कियावस्त्रं नास्ति, ततो गतिकस्पनस्युवतिमिति १ तन्नः, २० िक कारणम् १ कियापरिणामहेतुसद्भावात् । अथम् १ लोग्डवत् । यथा लोग्डः स्वयं िक्रया-परिणामित्वाद् वाह्चाभ्यन्तरकारणापेको देशान्तरप्राण्तिससर्था िक्रयामारभमाणो दृष्टः, तथा आत्मा कर्मवशाच्छरीरपरिणामानुविधायी तिह्वियां िक्रयामास्कन्दिति, तदभावे च प्रदीप-शिखावत स्वाभाविकीिमिति नास्ति दोषः ।

सर्वगतत्वे तु संसाराभावः ।३। यदि च गर्वगत आत्मा स्यात् कियाभावात् संसाराभावः २५ स्यात् ।

बन्धसन्तिति प्रत्यनादौ कर्मोपचयवृत्तिसंबन्धेन चादिमिति पञ्चिवधेऽपि द्रव्यक्षेत्रकाल-भवभावे संसारे मिथ्यादर्शनादिप्रत्ययसिद्धाने च सत्युपयोगात्मकोऽयमात्मा सातत्येन कर्मा-ण्यादधानो विग्रहगतावप्याहारकः प्रसक्तस्ततो नियमार्थमिदमुच्यते—

# एकं हो त्रीन्वाऽनाहारक: ॥३०॥

समयसंप्रत्ययः प्रत्यासत्तेः ।१। 'एकसमयाऽविग्रहा' इत्यत्र समयगब्द उक्तस्तेनेह प्रत्यासत्ते-रिभसंबन्धो वेदितव्यः-एकं समयं द्वौ समयौ त्रीन् समयान् इति । ननु च तत्र समयशब्द उप-सर्जनीभृतः कथिमहाभिसंबन्ध्यते ? अन्यस्यासंभवात् सामर्थ्यात् संबन्धो द्रष्टव्यः ।

१ वकरिहता। २ -लिकी त्रै- ता०, थ०, मू०, द०। ३ निध्यित थ०, मू०। ४ -भावे मिश्रा०, ब०, द०, मु०। ५ श्रन्यपदार्थत्वात्।

वा शब्दो विकल्पार्थ । २। वाशव्दोऽत्र विकल्पार्थो ज्ञेयः । विकल्पय्च यथेच्छातिसर्गः, एकं वा द्वौ वा त्रीन्वेति ।

सप्तमीप्रसङ्ग इति चेत्; नः अत्यन्तसंयोगस्य विवक्षितत्वात् ।३। स्यादेतत् –आहरण-क्रियाया अधिकरणं काल इति सप्तमी प्राप्नोतीतिः तन्नः कि कारणम् १ अत्यन्तसंयोगस्य ४ विवक्षितत्वात । अत्यन्तसंयौगं हि तदपवादात् द्वितीया विधीयते ।

त्रयाणां शरोराणां षण्णां पर्याप्तीनां योग्ययुद्गलग्रहणमाहारः ।४। तैजनकार्मणशरीरे हि आसंसारान्तान्तित्यमुपचीयमानस्वयोग्यपुर्गले अतः जेपाणां जवाणां शरीराणामौदारिक-वैकियिकाहारकाणामाहाराद्यमिलापकारणानां पण्णां वियोग्तिनां योग्यपुद्गलग्रहणमाहार इत्युच्यते ।

**१० विग्रहगतावसंभवादाहारकशरोरिनवृत्तिः ।५।** ऋदिप्राप्तानामृगीगामाहारकशरीरमावि-भवित इति विग्रहगतो तस्यासंभवाद्यिवत्तिः ।

शेषाहाराभावो व्याघातात् ।६। विग्रहगतौ शिपस्याहारस्यागायः। गुतः ? व्याघातात् । अप्टिविधकमेपुद्गलभूश्मपरिणतोपिचनमृति कार्मणशरीरवशात् प्रावृद्कालपरिणतजलधरनिर्गतगिललग्रहणसमर्थि। क्षिप्ततप्तायससायकवत् पूर्वदेशिनगृत्तिगमपृद्घात दृःसोप्णत्वाद् व्रजन्नप्याहारकः, वक्रगतिवशादेशं द्वौ श्रीन्या समयाननाहारको भवति । तत्रैकसमियक्यामिपुगतौ 
उक्तमाहारमनुभवन्नेय गच्छिति । पाणिमुक्ताकामेकविग्रहाशां दिसमयायां प्रथमे नमयेश्नाहारकः । लाङ्गिलकायां द्विविग्रहायां विस्मयायां प्रथमिविश्वायोः समययोरनाहारकस्तृतीये
आहारकः । गोमूविकायां विविग्रहायां चतुःसमयायां चतुर्थसमवे आहारकः इतरेष्यनाहारकः ।

तस्य खलु संसारिणः शुभाशुभफलप्रदक्तार्भणशरीरानुगृहीतित्रवाविद्येषस्य अनुश्रेण्या-२० स्कन्दतः पूर्वोपात्तानुभवनं प्रति कर्मभिरापूर्यमाणस्य अविग्रहविग्रहयद्गमनद्वयाक्षिपते-देशान्तरस्य अभिनवभूर्यन्तरिनर्वृत्तिप्रकारप्रतिपादनार्थमिदमाह----

# सम्मूर्च्छनगर्भोषपादा जन्म ॥३१॥

समन्ततो मूर्च्छनं सम्मूर्च्छनम् । १। त्रिषु लोकेषूर्ध्यमधस्तिर्यक् च देहरय समन्ततो मूर्च्छनं सम्मूर्च्छनम्-अवयवप्रकल्पनम् ।

२५ **ग्रुकशोणितगरणाद् गर्भः ।२।** यत्र शुक्रशोणितयोः <sup>१</sup> स्त्रिया उदरमुपगतयोर्गरणं मिश्रणं भवति स गर्भः ।

<sup>१</sup> भात्रोपयुक्ताहारात्मसात्करणाद्वा ।३। अथवा, <sup>१</sup> भात्रोपयुक्तस्याहारस्यात्मसात्कर-णाद् गरणाद् गर्भः ।

उपत्य पद्मतेऽस्मिन्नित्युपपादः ।४। क्ष"हलः" [जैनेन्द्र ० २।३।१०२] इत्यविकरणसाधनो ३० घडः । <sup>१९</sup>देवनारकोत्पत्तिस्थानविशेषस्य संज्ञेति । एते त्रयः संसारिणां जीवानां जन्मप्रकाराः ।

१ -थों ज्ञेयः वि- ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ -दा द्वि- ग्रा०, ब०, मु०, मू०। कालादनोव्याप्ताविति सूत्रेण ग्रधिकरणं बाधित्वा द्वितीया। कर्मादानस्य नैरन्तर्यसद्भावात्, मासमधीते क्रोशं स्विपिति
इत्यादिवत्। ३ बसः । द्वितीयाद्विवचनान्तम् - सम्पा०। ४ ग्रतः कारणात् ते वर्जयित्वा। ५ ग्राहारशरीरेविद्वयोच्छ्वासभाषामनसाम्। ६ कवलाद्याहारस्य। ७ -ितः का- श्र०। ६ दुःखोष्मत्वा- मु०।
६ स्वीकृत । १० -त्योगर- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ११ मात्रोपभुक्ता- ग्र०, ब०, मु०। १२ सर्वेषां
जीवानामुपपादप्रसङ्गे रूढिशब्बोऽयं न तु व्युत्पत्तिक्रियापेक्षैः इत्याह देवेत्यादिः।

X

20

२४

30

सम्मूच्छंनग्रहणमादौ अतिस्थूलत्वात् ।५। सम्मूच्छंनजं हि धारीरमितस्थूलम्, अतोऽस्य ग्रहणमादौ किपते । ननु गर्भजशरीरमिप वैकियिकशरीरादितस्थूलं तयोः कस्यादौ वचनं न्याय्यमिति ? उच्यते—

अल्पकालजीवित्वात् <sup>३</sup>सम्मूच्छंनम् ।६। <sup>३</sup>गर्भ जौ स्वादिकजीवेभ्यः समूच्छंनजाः प्राणिनोऽ-ल्पकालजीविनस्ततः सम्मर्च्छंनस्यादौ न्याय्यमः । किञ्च,

**ैतत्कार्यकारणप्रत्यक्षत्वात् ।७। गर्भो**पपादजन्मनोः कार्यकारणे अप्रत्यक्षो, यत्पुनः सम्मूच्छीन-जन्मनः कारणं मांसादि तत्कार्यः च शरीरं तद्भयं छोके प्रत्यक्षम्, ततद्चास्थादौ ग्रहणं क्रियते ।

तदनन्तरं गर्भग्रहणं कालप्रकर्षनिष्पत्तेः ।८। गर्भजन्म हि 'सम्मूच्र्छनजन्मनः कालप्रकर्षेण निष्पद्यते, ततस्तदनन्तरं तस्य ग्रहणं न्याय्यम ।

उपपादग्रहणमन्ते दीर्घजोवित्वात् । ९। सम्मूच्छितजेभ्यो गर्भजेभ्यश्चीपपादिका दीर्घ- १० जीविन इत्यन्ते ग्रहणं किपते । आह- किं कृतोऽयं जन्मविकल्प इति ? उच्यते—

अध्यवसायविशेषात् कर्मभेदे तत्कृतो जन्मविकल्पः ।१०। अध्यवसायः परिणामः सो-ऽसंख्येयळोकविकल्पः, तञ्चेदात्तत्कार्यकर्मवन्धविकल्पस्ततस्तत्फळं जन्मविकारो वेदितव्यः। कारणान्ह्यं हि लोके दृश्यते कार्यम्। शुभाश्भालक्षणं च कर्म तद्रुपमेव जन्म प्रादुर्भावयति।

प्रकारभेदाङजन्मभेद इति चेत्; नः तद्विषयसामान्योपादानात् ।११। स्यादेतत्—प्रकारा वहवः तत्मामानाधिकरण्याज्जन्मनोऽपि बहुत्वं प्राप्नोति, यथा 'जीवादयः पदार्थाः' इति; तन्नः कि कारणम् ? तद्विषयमामान्योपादानात् । तत्प्रकारविषयमिह सामान्यं "जन्म- शब्देनोपादीयते, तत एकत्वनिर्देशः, यथा जीवादयस्तत्त्वमिति ।

अथाधिकृतस्य संसारिविषयोप भोगोप छब्ध्यधिष्ठानप्रवणस्य जन्मनो योनिविकल्पो वक्तव्य इति ? अत आह----

# सचित्तरातिसंवृताः सेतरा मिश्रारचैकशस्तद्योनयः ॥३२॥

आत्मनः परिणामविशेषश्चित्तम् ।१। आत्मनश्चैतन्य परिणामविशेपश्चित्तं तेन सह वर्तन्त इति सचित्ताः।

श्रीत इति स्पर्शविशेषः।२। श्रीत इत्यनेन स्पर्शविशेषो गृहचते । शुक्लादिवदुभय'व्यचन-त्वात्तद्यक्तं द्रव्यमप्याह ।

**संवृतो दृरुपलक्षः ।३।** सम्यग्वृतः संवृतः इति दुरुपलक्षः प्रदेश उच्यते ।

सेतराः सप्रतिपक्षाः।४। सह इतरैः सेतराः सप्रतिपक्षा इत्यर्थः । के पुनरितरे ? अचि-त्तोष्णविवृताः ।

मिश्रग्रहणमुभयात्मकसंग्रहार्थम् ।५। मिश्रग्रहणं कियते उभयात्मकसंग्रहार्थं सचित्ता-चित्तशीतोष्णसंवृतविवृता इति ।

चशब्दः प्रत्येकसमुच्चयार्थः''।६। मिश्राश्चेति च शब्दः क्रियते प्रत्येकसमुच्चयार्थः।
''इतरथा हि पूर्वोक्तानामेव विशेषणं स्यात्। तेन सचित्त-शीत-संवृताः सेतरा यदा मिश्रास्तदा

१ महामत्स्यादेः । २ सम्मू च्छंनिमिति नास्ति भा० १।३ गर्भोपपादि – श्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ४ तत्कारणकार्यप्र – श्र० । ५ सकाशात् । ६ भेदः । ७ सम्मू च्छंनजन्मेत्यादि । ८ –भोगल – श्रा०, ब०, द०, ता०, मु० । ६ चैतन्यस्यपरि – श्रा०, ब०, द०, मु० । १० गुणगुणि । ११ श्रत्राचार्याभिप्रायानिभन्नः किच्चतटस्य श्राह । १२ चशब्दाभावे ।

योनयो भयन्तीत्ययमथाँ 'ठभ्यते । चशब्दे पुनः सचित्तादयः प्रत्येकं च योनयो भवन्ति । सिश्राहकेत्ययमथीं छब्धः ।

न वा अन्तरेणापि तत्प्रतीतेः ।७। वैतत् प्रयोजनमस्ति । कुतः ? अन्तरेणापि तत्प्रतीतेः । अन्तरेणापि हि चशब्दं समुच्चयार्थः प्रतीयते यथा क्ष्मपृथिव्यापस्तेजो वायुः । १ [तन्वोप० प० १] इति । १ न चोक्तम् – इतरथा हि पूर्वोक्तानामेव विशेषणं स्यादितिः नैप दोषः विशेषणगस्य समुच्चयस्य च संभवे समुच्चयः इति व्यास्यायते ।

**इतरयोनिभेदसमुज्यपार्यस्तु ।८।** सूत्रेज्नुन्तानां योनिभेदानां सम्ज्ययार्थस्तिह् चशब्दः। के पुनस्ते १ उत्तरत्र बक्ष्यन्ते ।

एकको ग्रहणं कमिश्रप्रतिपत्त्यर्थम् ।९। एकैकः एकश इति वीष्यायां शस्, तस्य ग्रहणं १० कमिश्रप्रतिपत्त्यर्थम् । यथैवं विज्ञायेत सचित्तव्यार्शनत्त्वच शीतश्चोष्णय्च संवृतव्च विवृत-व्येति । मैवं विज्ञायि सचित्तशीतव्येत्यादि ।

तद्ग्रहणं प्रकृतापेक्षम् । १०। तर्ग्रहणं कियते प्रकृतापेक्षार्थम् । तेषां योनयस्तद्योनयः । केषाम् ? सम्मच्छेनादीनामिति । ययत इति योनिः ।

'सिवत्तादिहन्हे पुंबद्भावाभावो भिन्नार्थत्वात् ।११। योनिशब्दोऽयं स्त्रीलिङ्गस्तदपेक्षाः १५ सिवत्तादयः भवदः स्वीलिङ्गाः, तेरां इन्द्रे पुंबद्भावो न प्राप्नोति-सिवत्ताव्य शीताद्य संवृताद्य सिवत्तवीतसंबता इति । कृतः ? भिन्नार्थत्वात् । एकाश्यये हि पुंबद्भाव उक्तः ।

न वाः योनिशब्दस्योभयलिङ्गात्वात् ।१२। न वैष दोषः । कि कारणम् ? उभयलिङ्ग-त्वाद्योनिशब्दभ्य । इह पुल्लिङ्गो वेदिनव्यः ।

योनिजन्मनोरिवशेष इति चेत्; तः आधाराधेयभेदाद्विशेषोपपत्तेः।१३। स्यान्मतम्-योनि-२० जन्मनोरिवशेषः यत आत्मैत देवादिजन्मपर्यायादौपपादिक इत्युख्यते, सैव च योनिरितिः; तन्न; कि कारणम् ? आधाराधेयिवशेषोपपत्तेः । आधारो हि योनिराधेयं जन्म. यतः सचित्ता-दियोन्यिथिटान आत्मा सम्मूच्छनादिजन्मना शरीराहारेन्द्रियादियोग्यान् पुद्गत्यानादत्ते ।

सचित्तग्रहणमादौ चेतनात्मकत्वात् ।१४। सचित्तग्रहणमादौ कियते । कृतः ? चेतनात्म-कत्वात् । चेतनात्मको लोके हचर्थः प्रधानम् ।

२५ तदनन्तरं शीताभिधानं तदाप्यायनहेतुत्वात् ।१५। तदनन्तरं शीताभिधानं कियते। कृतः ? तदाप्यायनहेतुत्वात् । सचेतनस्य हचर्थस्य शीतमाप्यायनकारणं भवित ।

अन्ते संवृतग्रहणं गुप्तरूपत्वात् ।१६। अन्ते संवृतग्रहणं कियते । कुतः ? गुप्तरूपत्वात् । गुप्तरूपं हि लोके कर्माग्राहचं भवति ।

एक एव योनिरिति चेत्; नः प्रत्यात्मं सुखदुःखानुभवनहेतुसद्भावात् ।१७। स्यान्मतम् एक एव योनिरस्तु सर्वेषां जीवानामिति ? तन्नः, कि कारणम् ? प्रत्यात्मं सुखदुःखानु-भवनहेतुसद्भावात् । शुभाशुभपरिणामा हि प्रत्यात्मं भिन्नास्तज्जिनितश्च कर्मवन्धो विचित्रः, अतस्तेन सुखदुःखानुभवनकारणं बहुविधमारभ्यते ।

१ लभ्येत म्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । २ न चान्तरेणा— म्रा०, ब०, द०, मु० । ३ नैतत्त्र— म्रा०, ब०, द०, मु० । ४ विशेषणसमुच्चययोः समुच्चय एव बलीयानिति न्यायेन । ४ तिह् भवैतामभिन्नायः कोऽयमिति पृष्टः सन्नाह । ६ म्रत्नाह तटस्थः । ७ मानिस्त्र्येकार्थयोः स्त्र्यन्यतोऽनूः (शाकटा० २।२।४१) इति ।

१५

२४

तत्राऽचित्तयोनिका देवनारकाः ।१८। देवाश्च नारकाश्चाऽचित्तयोनिकाः । तेपां हि योनिरुपपादप्रदेशपुद्गलप्रचयोऽचित्तः ।

गर्भजा मिश्रयोनयः ।१९। गर्भजा ये जीवास्ते मिश्रयोनयो वेदितव्याः । तेषां हि मातु-रुदरे शक्रशोणितमचित्तं तदात्मना चित्तवता मिश्रं<sup>र</sup>योनिः ।

शेषास्त्रिविकल्पाः ।२०। येषाः सम्मूर्च्छनजास्त्रिविकल्पा भवन्ति-केचित् सिनत्तयो-नयः, अन्ये अचित्तयोनयः, अपरे मिश्रयोनयः इति । तत्र सिचत्तयोनयः साधारणशरीराः । कृतः ? परस्पराश्रयत्वात् । इतरे अचित्तयोनयो मिश्रयोनयस्च ।

शीतोष्णयोनयो देवनारकाः ।२१। देवा नारकाश्च शीतयोनयो भवन्ति उष्णयोनयश्च । तेषां हि उपपादस्थानानि कानिचिच्छीतानि कानिचिद्रष्णानि इति ।

उष्णयोनिस्तेजस्कायिकः ।२२। अग्निकायिको जीव उष्णयोनिर्द्रष्टव्यः।

**इतरे त्रिप्रकाराः ।२३।** इतरे जीवास्त्रिप्रकारयोनयो भवन्ति–केचिच्छीतयोनयः, अन्ये उष्णयोनयः, अपरे मिश्रयोनय इति ।

देवनारकैकेन्द्रियाः संवृतयोनयः ।२४। देवनारका एकेन्द्रियाञ्च संवृतयोनयो भवन्ति । विकलेन्द्रियाः विवृतयोनयः ।२५। विकलेन्द्रिया जीवा विवृतयोनयो वेदितव्याः ।

मिश्रयोनयो गर्भजाः ।२६। गर्भजा जीवा मिश्रयोनयोऽवगन्तव्याः ।

तद्भेवाश्चर्यसमुच्चिताः प्रत्यक्षज्ञानिदृष्टा इतरेषामागमगम्याश्चतुरशोतिशतसहस्र-संख्याः १२७१ तेषां नवानां योनीनां भेदाः कर्मभेदजनितविविक्तवृत्त्यः प्रत्यक्षज्ञानिभिर्दिव्येन चक्षुपा दृष्टाः, इतरेषां छद्मस्थानामागमेन श्रुतास्थेन गम्याश्चतुरशोतिशतसहस्रसंख्या आख्यायन्ते । तद्यथा—नित्यनिगोतानां सप्त शतसहस्राणि, अनित्यनिगोतानां च सप्त शत-सहस्राणि । के पुनर्नित्यनिगोताः, के चाऽनित्यनिगोताः ? विष्वपि कालेषु त्रसभावयोग्या ये न भवन्ति ते नित्यनिगोताः । त्रसभावमवाप्ता अवाष्म्यन्ति च ये ते अनित्यनिगोताः । पृथि-व्यप्तेजोवायूनां सप्त सप्त शतसहस्राणि, वनस्यतिकायिकानां दश शतसहस्राणि, विकलेद्वियाणां पट् शतसहस्राणि, देवनारकपञ्चेन्द्रियतिरञ्चां प्रत्येकं चत्वारि शतसहस्राणि, मनुष्याणां चतुर्दश शतसहस्राणि। तान्येतानि समुदितानि चतुरशीतिशतसहस्राणि आख्यायन्ते । उवतं च—

\*"णिच्चिदरधादुसत्त य तरुदस वियलिंदिएसु छच्चेव।

सुरणिरयतिरियचउरौँ चोद्दस मणुएसु सदसहस्सा ॥' [वारसअणु० ३५] इति । एवमेतस्मिन्नवयोनिभेदसंकटे 'त्रिविधे जन्मनि सर्वप्राणिभृतामनियमेन प्रसक्ते अवधारणार्थमाह—

जरायुजाण्डजपोतानां गर्भः ॥३३॥

जालवत्प्राणिपरिवरणं जरायुः ।१। यज्जालवत् प्राणिपरिवरणं विततमांसकोणितं ३० तज्जरायुरित्युच्यते ।

शुक्रशोणितपरिवरणमुपात्तकाठिन्यं नलात्वक्सदृशं परिमण्डलमण्डम् ।२। यत्र खलु नखत्वक्सदृशमुपात्तकाठिन्यं शुक्रशोणितपरिवरणं परिमण्डलं तदण्डमित्याख्यायते ।

१ मिश्रं। शे- श्रा०, ब०, द०, मु०। २ -िन कानिचिदुष्णानि कानि- श्रा०, ब०, द०, मु०। ३ -या जीवा विवृतयोनयो वेदि- श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ नित्येतरधातु सप्त च , तहदश विकले- न्द्रियेषु षट् चैव। सुरनारकित्यं इच्च चत्वारः चतुर्दश मनुष्येषु शतसहस्त्राणि।। ५ सम्मूच्छंनादिभेदेन। ६ -णं म- श्रा०, ब०, म०।

संपूर्णावयवः परिस्पन्दादिसामर्थ्योपलक्षितः पोतः ।३। किञ्चित् परिवरणमन्तरेण परि-पूर्णावयवो योनिनिर्गतमात्र एव परिस्पन्दादिसामथ्योपितः पोत इत्युच्यते । जरायौ जाताः जरायजाः, अण्डे जाता अण्डजाः, जरायजाङ्चाज्ण्डजाय्च पोताङ्च जरायजाण्डजपोताः ।

पोतजा इत्ययुक्तम्; अर्थभेदाभावात् ।४। 'केचित् पोतजा इति पठितः; तदयुक्तम्; ४ कृतः ? अर्थभेदाभावात् । न हि पोते कश्चिदन्यो जातोऽस्ति ।

आत्मा पोतज इति चेत्: नः तत्परिणामात् ।५। स्यान्मतम् —आत्मा पोते जातः पोतज इत्यर्थभेदोऽस्तीति ? तन्तः कि कारणम् ? तत्परिणामात् । आत्मैव पोतपरिणामेन परिणतः पोत इत्युच्यते, न पृथगात्मनः पोतो नाम कश्चिदस्ति जरायुवत् । पोतोऽजनिष्ट पोतज इति चेतः अर्थविशेषो नास्ति ।

**१० जरायुजग्रहणमादावभ्यहितत्वात् ।६।** जरायुजग्रहणमादौ कियते । कृतः ?अभ्यहितत्वात् । कथमभ्यहितत्वाम ?

**क्रियारम्भशक्तियोगात् ।७।** अण्डजनोतासाधारण्यो हि भाषाध्ययनादयः क्रिया जरायु-जेप दश्यन्ते ।

के<mark>बाञ्चित्महाप्रभावत्वात् ।८।</mark> तत्र हि जाताः केवन चक्रधरवासुदेवादयो महाप्रभावा १५ भवन्ति । किञ्च

मार्गफलाभिसंबन्धात् ।९। सम्यर्ग्दशनादिमार्गफलेन मोक्षमुखेन चाभिसंबन्धो नान्येपा-मित्यभ्यहितत्वम ।

तदनन्तरमण्डजग्रहणं पोतेभ्योऽभ्यहितत्वात् ।१०। तदनन्तरमण्डजग्रहणं कियते । कुतः? पोतेभ्योऽभ्यहितत्वात् । अण्डजेषु हि केषुचित् शुकसारिकादयोऽक्षरोच्चारणादिषु कियासु २० कुशळा भवन्तीत्यभ्यहिताः पोतेभ्यः ।

'उद्देशवित्तर्देश इति चेत्; न; गौरवप्रसङ्गात् ।११। स्यान्मतम् —उद्देशवित्तर्देशेन भवित-व्यमिति संमूर्च्छनजानां प्राग्यहणं कर्तव्यमिति; तन्न; कि कारणम् ? गौरवप्रसङ्गात् । यदि हि संमूर्च्छनजनिर्देश आदौ कियने 'शास्त्रस्य गौरवं स्यात्—"एकढिविचतुरिन्द्रियाणां पञ्चे-न्द्रियाणां निरद्भां मन्ष्याणां च केपाञ्चित्तरांमूर्च्छनिमिति, अतो गर्भजौपपादिकानुक्त्वा २४ 'शेषाणां संमूर्च्छनम्' इति छघुनो ॥येन निर्देश्यामीत्युद्देशकमो जित्रकान्तः' ।

'सिद्धे बिधिरवधारणार्थः ।१२। जरायुजाव्हीनां सामान्येन सिद्धे गर्भजन्मसंवन्धे पुन-विधिरारभ्यमाणो नियमार्थः, जरायुजाण्डजपोतानामेव गर्भ इति । अथ नियमार्थे <sup>१०</sup> आरम्भे सित जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ एवेति नियमः कस्मान्न भवति ? उत्तरत्र दोषाणामिति वचनात् ।

यद्यमीपां जरायुजाण्डजपोतानां गर्भोऽविध्रियते, अथोपपादः खलु केपां भवतीति ?

३० <sup>११</sup>अत आह—

१ "जराय्वण्डपोतजानां गर्भः (सू०) "पोतजानां शल्लकहस्तिश्वाविल्लापकशशशारिकानकुलसूविकानां पिक्षणां च चर्मपक्षाणां जलूकावलगुलीभारण्डपिक्षविरालादीनां गर्भो गर्भाज्जन्मेति' —त० भा०
२।३४। २ पोतेऽजिति— भा० १। ३ श्रभ्युदयेन । ४ —नाभिस— श्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ५ सम्मूचर्छनगर्भोपपादा जन्मेति सूत्रोक्तोद्देशवत् । नाममात्रकथनमुद्देशः । ६ शास्त्रगौ— श्रा०, ब० द०, मु० ।
७ तदेव विवृणोति सूत्रेणानेन भवितव्यमिति । ६ सूत्रकृता । ६ "सिद्धे विधिरारभ्यमाणोऽन्तरेणाएतेवकारं नियमार्थः ।" —पात० महा० २।२।२०, ६।३।६१। १० सम्मूच्छंनगर्भोपपादा जन्मेत्यत्र शुक्रशो—
णितगरणाद् गर्भ इति व्युत्पत्तिमुखेनैव गर्भजन्मसम्बन्धलक्षणं सिद्धं किमनेन सूत्रेणेत्याशङ्कायां नियमसूत्र—
मिदमित्याह । ११ इत्यस्मिन् सूत्रे ।

२४

## देवनारकाणामुपपादः ॥३४॥

देवादिगत्युदय एवास्य जन्मेति चेत्; नः शरीरनिर्वर्तकपुद्गलाभावात् ।१। 'स्यादेतत्— मनुष्यस्तैर्यग्योनो वा छिन्नायुः कार्मणकाययोगस्थो देवादिगत्युदयाद् देवादिव्यपदेशभागिति कृत्वा तदेवास्य जन्मेति मतिमितिः तन्नः कि कारणम् ? शरीरनिर्वर्तकपुद्गलाभावात् । देवादिशरीरनिर्वृत्तौ हि देवादिजन्मेष्टम्, तस्थां चावस्थायामनाहारकत्वान्न देवादिशरीरनि-र्वृत्तिरस्ति तत उपपादो जन्म युक्तम्, तच्च देवनारकाणामिति ।

निर्दिष्टजन्मभेदेभ्यो जरायुजादिभ्योऽन्येषां कि जन्म इति ? अत आह---

## शेषाणां सम्मूच्छेनम् ॥३४॥

उभयत्र नियमः पूर्ववत् ।१। उभयोरिप योगयोः पूर्ववित्रयमो वेदितव्यः, देवनारकाणा-मेवोपपादः, शेपाणामेव संमूर्च्छनं नोक्तानामिति ।

क्यं पुनर्जायते पूर्वत्र जन्मनियमो न जन्मवन्नियम इति ?

शेषग्रहणात् पूर्वत्र जन्मित्यमः ।२। इह शेपग्रहणाज्जायते पूर्वत्र जन्मित्यम इति । जरायुजाण्डजपोतानामेव गर्भो देवनारकाणामेवोपपाद इत्यवधारणे गर्भोपपादजन्मनी नियते, 'जरायुजादयो न नियतास्तेपां सम्मूर्च्छनमिप प्राप्तमतः शेषग्रहणं कियते 'श्लेपाणामेव संमूर्च्छनं नोक्तानाम्' इत्यवधारणार्थः । यदि हि जन्मवतां नियमः स्यात् जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ एव देवनारकाणामुपपाद एवेति गर्भोपपादयोरनवधारणात् यत्र सम्मूर्च्छनं चान्यच्चास्ति तत्र सम्मूर्च्छनमेवेति नियमाच्छेपग्रहणमन्थंकं स्यात् ।

आह-इदं सूत्रमनर्थकम् । कथम् ? पूर्वयोयोगयोरुभयतो नियमे सित जरायुजादीनां गर्भो-पपादयोश्चाऽसित व्यभिचारे, शेपाणामेव सम्मूच्र्छनमुत्सर्गोऽवितिष्ठते इति । उच्यते-स एवो-भयतो नियमो 'दुर्छभः, यत्तस्यैकत्वात्, अतोऽन्यत्ररिनयम एवाश्रयितव्यः,तस्मिश्च सित सूत्र-

मिदमारब्धव्यम् ।

तेवां पुनः संसारिणां त्रिविधजन्मनामाहितवहुविकल्प'नवयोनिभेदानां शुभाशुभनाम-कर्मनिर्वितितानि बन्धफलानुभवनाधिष्ठानानि शरीराणि कानीति ? अत आह—

# औदारिकवैक्रियकाहारकतैजसकार्मणानि रारीराणि ॥३६॥

शीर्यन्त इति शरीराणि ।१।

घटाद्यतिप्रसङ्ग इति चेत्; नः नामकर्मनिमित्तत्वाभावात् ।२। यदि शीर्यन्त इति शरीराणि घटादीनामिष विशरणमस्तीति शरीरत्वमितप्रसज्येतः तन्नः कि कारणम् ? नामकर्मनिमित्त-त्वाभावात् । शरीरनामकर्मोदयाच्छरीरम्, न च घटादिषु सोऽस्तीति नास्त्यतिप्रसङ्गः ।

विग्रहाभाव इति चेत्; नः रूढिशब्देष्वंपि व्युत्पत्तौ कियाश्रयात्।३। स्यान्मतम् –यदि शरीरनामकर्मोदयाच्छरीरव्यपदेशः 'शीर्यन्त इति शरीराणि' इति विग्रहो नोपपद्यत इति; तन्नः किं कारणम् ? रूढिशब्देष्वपि व्युत्पत्तौ कियाश्रयात्। यथा 'गच्छतीति गौः' इति विगृहचते, एवं 'शीर्यन्त इति शरीराणि' इति विग्रहो भवति।

१ स्यान्मतम् स्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। २ उपेत्य पद्यते उत्पद्यतेऽस्मिन् उपपाद इति । ३ जीवाः । ४ स्रतुकतानाम् । ५ दुर्लक्ष्यः । ६ चतुरशीतिशतसहस्र ।

शरीरत्वादिति चेत्; नः तदभावात् । ४। स्यान्मतम् – शरीरत्वं नामः 'सामान्यविशेषोऽस्ति, तद्योगाच्छरीरं नः नामकर्मोदयादितिः; तन्नः कि कारणम् १ तदभावात् । 'अतत्स्वभावेऽन-नवधारणप्रसङ्कोऽग्नियत् इत्येवमादिनाः अर्थान्तरभूतज्ञातिसंबन्धकल्पना प्रतिविहितेति नास्ति शरीरत्वम् ।

उदारात् स्थूलवाचिनी भवे प्रयोजने वा ठङा् ।५। उदारं स्थूलमिति यावत्, ततो भवे प्रयो-जने वा ठङा औदारिकमिति भवति ।

विकियाप्रयोजनं वैकियिकस् ।६। अष्टगुणैश्वर्ययोगादेकानेकाणुभहच्छरीरविविधकरणं विकिया, सा प्रयोजनमस्येति वैकियिकस् ।

आहियते तदित्याहारकम् ।७। स्वमपदार्यनिर्जानार्यससंयमपरिजिहीपया च प्रमत्तसंय-१० तेनाह्मियते निर्वत्यंने तदित्याहारकम् ।

तेजोनिमित्तत्वात्तेजसम् । । यतेजोनिमितं तत्तैजसिनदम्, तेजिस भवं वा तैजस-मित्याख्यायते ।

कर्मणामिदं कर्मणां समूहं इति वा कार्मणम् । ९। कर्मणामिदं कार्यं कर्मणां समूह इति वा कथन्त्रिवद्देदिववधोपपतेः कार्मणमिति व्यपिद्ययते ।

१४ सर्वेषां कार्मणत्वप्रसङ्ग इति चेत्ः नः प्रतिनियतौदारिकादिनिमित्तत्वात् ।१०। स्यान्मतम्-यदि कर्मणामिदं कर्मणां समृह इति वा कार्मणमित्युच्यते सर्वेषामपि तत्तुत्यमित्यौदारिका-दीनामपि कार्मणत्वप्रसङ्ग इतिः तन्नः कि कारणम् ? प्रतिनियतौदारिकादिनिमित्तत्वात् । औदारिकशरीरनामादीनि हि प्रतिनियतानि कर्माणि सन्ति तहुद्यभेदाद्भेदो भवति ।

तत्कृतत्वेऽप्यन्यत्वदर्शनात् घटादिवत् ।११। यथा मृतिण्डकारणाविशेषेऽपि घटशरावादीनां २० संज्ञास्वालक्षण्यादिभेदाद्भेदः तथा कर्मकृतत्वाविशेषेऽपि औदारिकादीनां संज्ञादिभेदाद्भेदोऽवसेयः।

तत्प्रणालिकया चाभिनिष्पत्तेः ।१२। कार्मणशरीरप्रणालिकया चौदारिकादीनामभिनि-प्पत्तिः, अतः कार्यकारणभेदान्न सर्वेपां कार्मणत्वम् । किञ्च,

'विस्नसोपचयेन व्यवस्थानात् क्लिझगुडरेणुक्लेषवत् ।१३। यथा वैस्सिकपरिणामात् 'क्लिझे गुडे रेणूनामुपश्लिष्टानामवस्थानं तथा 'कार्मणेऽप्यौदारिकादीनां वैस्सिकोपचयेना-२४ वस्थानमिति नानात्वं सिद्धम् '।

कामणमसत् निमित्ताभावादिति चेत्, नः, निमित्तिनिमित्तिभावात्तस्यैव प्रदीपवत् ।१४। स्यादेतत्—न कार्मणं नाम दारीरमस्ति । क्रुतः ? निमित्ताभावात् । यस्य च निमित्तं नास्ति तदसत् यथा खरिविचाणमिति ; तन्नः कि कारणम् ? तस्यैव निमित्तिनिमित्तिभावात् प्रदीपवत् । यथा प्रदीपात्मैवात्मव्रकाशनात् प्रकाश्यः प्रकाशकश्च तथा कार्मणमेवात्मनो निमित्तं निमित्ति चेति सिद्धम् ।

मिथ्यादर्शनादिनिमित्तत्वाच्च ।१५। न कः र्मणस्य निमित्तं नास्ति । कि तर्हि निमित्तम् ? मिथ्यादर्शनादि । ततोऽसिद्धमेतत्—'निमित्ताभावात्' इति ।

१ सामान्यं सिंद्वजेषः परसामान्यमित्यर्थः । २ पृ०४। ३ जीवादो णंतगुणा पिंडपिरमाणुन्हि विस्ससो-वच्चया । जीवेण य समवेदा एक्केक्कं पिंड समाणा हु ।। विस्प्रसा स्वभावेनैव स्रात्मपरिणामनिरपेक्षतयैव उपचीयन्ते तत्कर्मनोक्तर्मपरमाणुस्तिग्धरूक्षत्वगुणेन स्कन्ध्तां प्रतिपद्यन्ते । ४ क्लिन्नगु स्रा०, ब०, मु० । ५ कर्मण्यप्यो स्रा०, ब०, द०, मु० । ६ स्रत एव कर्मणां समूहः कार्मणम्, सर्वेषां तत्तुल्यमिति चोद्यं युक्तम् ।

y

**इतरथा हचनिर्मोक्षप्रसङ्गःृ।१६।** यदि कार्मणमनिमित्तमिति गृहचेत;अनिर्मोक्षः स्यात्, अहेतुकस्य विनाशहेतुत्वाभावात्<sup>र</sup> ।

अशरीरं विशरणाभावादिति चेत्; नः उपचयापचयधर्मत्वात्।१७। स्यादेतत् –यथौदारि-कादि शीर्यत इति शरीरं न तथा कार्मणं शीर्यत इत्यशरीरत्वमस्येति; तन्नः किं कारणम् ? उपचयापचयधर्मत्वात् । निमित्तवशाद्धि कर्मायव्ययो सततं स्त इति विशरणमस्त्येव ।

तद्ग्रहणमादाविति चेत्; नः तदनुमेयत्वात् ।१८। स्यादेतत्—कार्मणग्रहणमादौ कर्तव्यम् । कुतः ? तदिधष्ठानत्वादितरेपामिति ? तन्नः कि कारणम् ; तदनुमेयत्वात् । यथा वटादिका-र्योपलब्धेः परमाण्यनुमानं तथौदारिकादिकार्योपलब्धेः कार्मणानुमानम् \*"कार्यलिङ्गं हि कारणम्" [आष्तमी ० क्लो ० ६८] इति ।

तत एव कर्मणो मूर्तिमत्त्वं सिद्धम् । १९। यस्मात् मूर्तिमुदस्य कार्यं तत एव कर्मणः कार-णस्य मूर्तिमत्त्वं सिद्धम् । न हचमूर्तेनात्मगुणेन निष्क्रियेणाऽदृष्टेन मूर्तिमतः क्रियावतो द्रव्य-स्यारम्भो युक्त इति ।

औदारिकग्रहणमादावितस्थूलत्वात् ।२०। अतिस्थूलमिदमौदारिकमिन्द्रियग्राहचत्वात्, तताऽस्य ग्रहणमादौ कियते ।

उत्तरेषां कमः सूक्ष्मकमप्रतिपत्त्यर्थः ।२१। उत्तरेषां वैकिथिकादीनां पाठकमः सूक्ष्मकम-प्रतिपत्त्यर्थो वेदिनव्यः । वक्ष्यते हि 'परं परं सुक्ष्मम्' इति ।

यथौदारिकस्पेन्द्रियै एपलब्धिस्तथेतरेपां कस्मान्न भवतीति ? अत आह-

#### परं परं सूक्ष्मम् ॥३७॥

परशब्दस्यानेकार्थत्वे विवक्षातो व्यवस्थार्थगतिः ।१। परशब्दोऽयमनेकार्थवचनः । ववचिद्वचवस्थायां वर्तते—यथा पूर्वः पर इति । ववचिदन्यार्थे वर्तते—यथा परपुत्रः परभार्येति अन्यपुत्रोऽन्यभार्येति गम्यते । ववचित्प्राधान्ये वर्तते—यथा परमियं कन्या अस्मिन् कृदुम्वे प्रधानमिति
गम्यते । ववचिदिण्टार्थे वर्तते—यथा परं धाम गत इण्टं धाम गत इत्यर्थः । तत्रेह विवक्षातो
व्यवस्थार्थो गृह्रचते ।

पृथग्भूतानां **शरीराणां सूक्ष्मगुणेन वीष्सा'निर्देशः ।२।** संज्ञा-स्रक्षण-प्रयोजनादिभिः पृथग्भूतानां शरीराणां सूक्ष्मगुणेन वीष्सानिर्देश क्रियते 'परं परम्' इति ।

यदि परं परं सुक्ष्मं प्रदेशतोऽपि नूनं परं परं हीनमिति विपरीतप्रतिपत्तिनिवृत्त्यर्थमाह्-

## प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक् तजसात् ॥३८॥

प्रदेशाः परमाणवः ।१। प्रदिश्यन्ते इति प्रदेशाः परमाणवः, ते हि घटादिष्ववयवत्वेन प्रदिश्यन्ते । 'प्रदिश्यन्ते एभिरिति वा प्रदेशाः, तैर्हि आकाशादीनां क्षेत्रादिविभागः प्रदिश्यते । प्रदेशेभ्यः प्रदेशतः \*"अपादानेऽहीयरुहोः" [जैनेन्द्र० ४।२।५०] इति तसिः । प्रदेशैर्वा प्रदेशतः तसि प्रकरणे \*"आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्" [जैनेद्र० वा० ४।२।४९] इति तसिः ।

संख्यानातीतोऽसंख्येयः ।२। संख्यानं गणनमतीतो यः सोऽसंख्येयः, असंख्येयो गुणोऽस्य तदिदमसंख्येयगणम ।

१ स्राकाशदिवत् । २ परमाण्वाद्यनु - स्रा०, ब०, द०, मु० । ३ स्रविधिनियमो व्यवस्था । ४ स्राप्तु-मिच्छा । व्याप्तुमिच्छा वीप्सा इत्यर्थः -सम्पा० । ५ निरूप्यन्ते । ६ प्रदिश्यते अ०, मू० ।

परं परमित्यनुवृत्तेः प्राक् तैजसादिति वचनम् ।३। 'परं परम्'इत्यनुवर्तते, तेन आकार्मणाद-संख्येयगणत्वे प्राप्ते मर्यादानिर्णयार्थः प्राक्ष तैजसादित्यच्यते ।

प्रदेशत इति विशेषणमवगाह्र'क्षेत्रितिवृत्त्यर्थम् ।४। प्रदेशतः परं परमसंख्येयगुणं नावगा-हक्षेत्रत इत्येतस्य प्रतिपत्त्यर्थं 'प्रदेशतः' इति विशेषणमृपादीयते । तेनैतदुक्तं भवति—औदा-प्र रिकाद्वैकिषिकमसंख्येयगुणप्रदेशं वैकिषिकादाहारकमसंख्येयगुणप्रदेशमिति । को गुणकारः ? पत्योपमस्यासंख्येयभागः ।

उत्तरोत्तरस्य महत्त्वप्रसङ्ग इति चेत्। तः प्रचयिवशेषादयःपिण्डतूलिनचयवत् ।५। स्यान्मतम् –यद्युत्तरोत्तरमसंस्येयगुणप्रदेशं परिमाणमहत्त्वेतापि भवितव्यमिति ? तन्तः किं कारणम् ? प्रचयिवशेषादयःपिण्डतूलिनचयवत् । यथा अयःपिण्डस्य बहुप्रदेशत्वेऽपि अल्पपरि-१० माणत्वं तूलिनचयस्य चाल्पप्रदेशत्वेऽपि महापरिमाणत्वं प्रचयविशेषात्, तथा उत्तरस्य शरीर-स्यासंख्येयगुणप्रदेशत्वेऽपि अल्पपरिमाणत्वं वन्धविशेषाद्वेदितव्यम् ।

उक्ते प्राक् तैजसात् परं परमसंस्येयगुणिमति, अथोत्तरयोः कि समप्रदेशत्वमुतास्ति कश्चिद्वियेषः ? अस्तीत्याह– \*

## अनन्तगुणे परे ॥३६॥

१५ प्रदेशत इत्यनुवर्तते । तेनैवमभिसम्बन्धः कियते आहारकाचैजसं प्रदेशतोऽनन्तगुणं तैज-सात् कार्मणं प्रदेशतोऽनन्तगुणमिति । को गुणकारः ?अभव्यानामनन्तगुणः सिद्धानामनन्तभागः ।

अनन्तगुणत्वादुभयोस्तुल्यत्विमिति चेत्; नः अनन्तस्यानन्तविकल्पत्वात् ।१। स्यादेतत्-अनन्तगुणत्वादुभयोस्तैजसकार्मणयोस्तुल्यत्विमितिः तन्तः कि कारणम् ? अनन्तस्यानन्त-वैकल्पत्वात् । अनन्तो ह्यगन्तविकल्पः संख्येयस्य संख्येयविकल्पवत् ।

आहारकादुभयोरनन्तगुणत्विमिति चेत्; न; परं परिमत्यिभसंबन्धात् ।२। स्यान्मतम् –आहा-रकादुभयोरनन्तगुणत्वमेव गम्यते न तैजसात् कार्मणस्यानन्तगुणत्वम्, अतस्तयोस्तुल्यप्रदेशत्वं प्राप्नोतीति; तन्न; किं कारणम् ? परं परिमत्यभिसंबन्धात् परं परमनन्तगुणमिति गम्यते ।

परिसमन् सत्यारातीयस्यापरत्वात् परापर इति निर्देशः ।३। परं कार्मणं तस्मिन् सित नैजसमपरं भवत्यतः परापरे इति निर्देशो न्याय्यः ।

२५ न वा; बुद्धिविषयव्यापारात् ।४। न वैप दोपः । किं कारणम् ? बुद्धिविषयव्यापारात् । न शब्दोच्चारणक्रमेण तैजसकार्मणयोः परव्यपदेशः । किं तिह ? बुद्धचा नैजसकार्मणे तिर्यग्व्यवस्थाप्य आहारकात् 'परे इति व्यपदेशः ।

बहुद्रव्योपचितत्वात्तदुपलब्धिप्रसङ्ग इति चेत्ैः नः उक्तत्वात् ।६। स्यादेतत् –वहुद्रव्यो-पचितत्वात् तैजसकार्मणयोरुपलब्धिः प्राप्नोतीति ? तन्नः कि कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत् –प्रचयविशेषात् सूक्ष्मपरिणाम इति ।

१ तस्समयबद्धवगगणश्रोगाहो सूइग्रंगुलासंख । भागिहदिवदग्रंगुलमुवरुविर तेण भजिदकमा । २ ग्रंबगाहक्षेत्रस्य । ३ -विकल्पात् श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ संबन्धत्वात् श्रा०, ब०, द०, मु०। ५ समानपद्धकत्या । ६ समुच्चयेन । ७ दर्शनिमत्यर्थः । द कारणमुक्तमेतत् श्रा०, ब, द०, मु०।।

y

१४

तत्रैतत् स्यात्-शल्यकवन्मूर्तिमद्द्रव्योपचितत्वात् संसारिणो जीवस्याभिप्रेतगित-निरोधप्रसङ्ग इतिः, तन्नः; किं कारणम् ? यस्मादभे अप्येते-

#### अप्रतीघाते ॥४०॥

'प्रतीद्यातो मूर्त्यन्तरेण व्याद्यातः ।१। मूर्तिमतो मूर्त्यन्तरेण व्याद्यातः प्रतीद्यात इत्युच्यते ।

तदभावः सूक्ष्मपरिणामादयःपिण्डे तेजोऽनुप्रवेशवत् ।२। यथा अयःपिण्डस्यान्तःसूक्ष्मप-रिणामात्तेजोऽनुप्रवेशो दृष्टस्तथा तैजसकार्मणयोरिप नास्ति वजूपटलादिषु व्याघात इत्य-प्रतीघाते इत्यच्यते ।

वैकियिकाहारकयोरप्यप्रतोघात इति चेत्; नः सर्वत्र विविधातत्वात् ।३। स्यान्मत्म् वैकियिकाहारकयोरपि प्रतीघातो नास्ति सूक्ष्मपरिणामादेव, तत्र किमुच्यते तैजसकार्मणे १० एवाप्रतीघाते इति ? तन्नः कि कारणम् ? सर्वत्र विविधातत्वात् । आलोकान्तात् सर्वत्र तैजसकार्मणयोनिस्ति प्रतीघात इत्ययं विशेषो विविधातः, वैकियिकाहारकयोस्तु न तथा, अस्ति प्रतीघातः ।

आह किमेतावानेव विशेष आहोस्वित् कश्चिदन्योऽप्यस्ति इति ? अत आह-

#### अनादिसम्बन्धे च ॥४१॥

अथवा, अनादित्वादात्मनः शरीरस्थादिमत्वाद्विकरणस्य आदिशरीरसम्बन्धः कि कृतः इति ? अत आह–अनादिसम्बन्धे चेति । चशब्दः किमर्थः ?

चशब्दो विकल्पार्थः ।१। चशब्दो विकल्पार्थो वेदितब्यः, अनादिसंबन्धे सादिसंबन्धे चेति । कथमिति चेत् ? उच्यते-

बन्धसन्तत्यपेक्षया अनादिः सम्बन्धः सादिश्च विशेषतो बीजवृक्षवत् ।२। यथा वृक्षो २० वीजादुत्पन्नः, तच्च बीजमपरस्माद् वृक्षात्, स चापरस्माद्वीजादिति कार्यकारणसंबन्धसामान्या-पेक्षया अनादिसंबन्धः, अस्माद बीजादयं वृक्षोऽस्माच्च वृक्षादिदं बीजमिति विशेषापेक्षया सादिः। एवं तैजसकार्मणयोरिप पौनर्भविकनिमित्तनैमित्तिकसन्तत्यपेक्षया अनादिसंबन्धः, विशेषापेक्षया सादिरिति।

एकान्तेनादिमत्त्वे अभिनवशरीरसंबन्धाभावो निर्निमत्तत्वात् ।३। यस्यैकान्तेनादिमान् २ शरीरसंबन्यः तस्य प्रागात्यन्तिकीं शुद्धिमादधतो जीवस्याभिनवशरीरसंबन्धो न स्यात् । कुतः ? निर्निमित्तत्वात् ।

मुक्तात्माभावप्रसङ्गदच ।४। यद्येकान्तेत सादिसंबन्धः; <sup>४</sup>यथा आदिशरीरमकस्मात् संबध्यते एवं मुक्तात्मनोऽध्याकस्मिकशरीरसंबन्धः स्यादिति मुक्तात्माभावप्रसङ्गः स्यात् ।

**एकान्तेनानादित्वे चानिर्मोक्षत्रसङ्गः ।५।** अथैकान्तेनानादित्वं करूप्यते ; एवमपि यस्या-नादित्वं तस्यान्तोऽपि नास्तीत्याकाशवन् कार्यकारणसंबन्धाभावान् , ततदचानिर्मोक्षः प्रसजित ।

१ प्रतिघा- म्रा०, ब०, द०। २ श्र० प्रतौ नास्त्येतत् वार्तिकचिह्नाङ्कितम् -सम्पा०। ३ ततः सर्वत्राप्रतोघाते इति व्याख्येयम्, सोपस्काराणि सूत्राणीत्यभिधानात्। ४ तथानास्ति म्रा०, ब०, द०, श्र०। ५ त्रसनाल एवावस्थानात्। ६ म्रतीन्द्रियस्यात्मनः। ७ -स्माद् -श्र०। ६ यथा सादिश- म्रा०, ब, द०, मु०। यथा शरीर- म्रा०, मू०, ता०।

ሂ

24

मनु चानादेरिप बीजवृक्षसन्तानस्याग्निसम्बन्धे सत्यन्तो दृष्टः; नः तस्यैकान्तेनाऽनादित्वा-भावात् । बीजवृक्षी हि विशेषापेक्षया आदिमन्ताविति । तस्मात् साधूवतं केनचित्प्रकारेण अनादिः सबन्धः, केनचित्प्रकारेणादिमानिति ।

त एते तैजसकार्मणे कि कस्यचिदेव भवतः उताऽविशेषेणेति ? अत आह—

#### सर्वस्य ॥४२॥

सर्वशब्दो निरवशेषवाची ।१। निरवशेषस्य संसारिणो जीवस्य ते द्वे अपि शरीरे भवत इत्यर्थः।

संसरणधर्मसामान्यादेकवचनितर्देशः ।२। गंसरणधर्मसामान्ययोगादेकवचनिर्देशः क्रियते । यदि हि कस्यचित संसारिणस्ते न स्यातां संसारित्वमेवास्य न स्यात ।

 श्रविशेषाभिवानानैरौदारिकादिभिः सर्वस्य संसारिणो यौगपद्येन संवन्धप्रसङ्गे संभिव-दारीरप्रदर्शनार्थभिदमच्यते—.

# तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः ॥४३॥

तद्ग्रहणं प्रकृतशरीरद्वयप्रतिनिर्देशार्थम् ।१। प्रकृते द्वे शरीरे तैजसकार्मणे, तत्प्रतिनि-देशार्थं तदित्यच्यते ।

आदिशब्देन 'व्यवस्थावाचिना शरीरविशेषणम् ।२। पूर्वसूत्रे व्यवस्थितानां शरीराणा-मानुपूर्व्यप्रतिपादनेन आदिशब्देन विशेषणं क्रियते, ते आदिर्येषां तानीमानि तदादीनीति ।

ेपृथक्त्वादेव तेषां भाज्यग्रहणमनथंकिमित चेत्; नः एकस्य द्वित्रचतुःशरीरसंबन्ध-विभागोपपत्तः ।३। स्यान्मतम्—भाज्यानि पृथक् कर्तव्यातीत्यर्थः, तान्यौदारिकादीनि परस्परत आत्मनश्च पृथग्भृतान्येव लक्षणभेदादतो भाज्यग्रहणमनर्थकिमिति; तन्नः किं कारणम् ? एकस्य द्वित्रचतुःशरीरसंबन्धविभागोपपत्तेः । कस्यन्तिदात्मनो द्वे तैजसकार्मणे, अपरस्य त्रीणि औदारिकर्तेजसकार्मणानि वैक्रियिकतैजसकार्मणानि वा, अन्यस्य चत्वारि औदारिकाऽऽहारक-तैजसकार्मणानीति विभागः कियते ।

युगपदिति कालैकत्वे ।४। 'युगपत्' इत्ययं निपातः कालैकत्वे द्रष्टब्यः, एकस्मिन् काले। कालभेदे तु पञ्चापि भवन्त्येव¹।

२५ आङ्कभिविध्यर्थः ।५। आङयमभिविध्यर्थो द्रष्टव्यः, तेन चत्वार्यपि कस्यचिद्भवन्ति । मर्यादायां सत्यां चत्वारि न स्युः । अथ पञ्च युगपत् कस्मान्न भवन्तीति ?

वैकियिकाहारकयोर्युगपदसंभवात् पञ्चाभावः ।६। यस्य संयतस्याहारकं न तस्य वैकि-यिकम्, यस्य देवस्य नारकस्य वा वैकियिकं न तस्याहारकमिति युगपत् पञ्चानामसंभवः । पुनरिप तेषां शरीराणां विशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

१ कम । २ स्रोदारिकं वैक्रियिकिमित्यादि, स्रथवा स्रात्मनः सकाशात् । ३ किश्चिद् देवो मनुष्यगितिमवाप्य दीक्षामुपादाय प्रमत्तसंयतः सन् स्राहारकशरीरं निर्वत्तंयित । तस्य देवचरस्य संयतस्य स्रपेक्षया पञ्चापि भवन्ति घृतघटवत् । प्रमत्तसंयतस्य स्राहारकवैक्रियिकशरीरोदयत्वेऽपि तथोरेककाले प्रवृष्ट्यभावात् एकतरत्यागेन युगपवौदारिकतंजसकार्मणाहारकाणि चत्वारि, वैक्रियिकं वा स्रस्तित्वमाश्रित्य पञ्चापि भवन्ति । तदुक्तम्-स्राहारयवेगुव्वियिकिरिया ण समं पमत्तविरदिम्म । जोगीवि एकककाले एककेव य होदि णियमेण ।। इति । लिब्धप्रत्ययवैक्रियिकापेक्षया योज्यम् ।

20

२५

30

## निरुपभोगमन्त्यम् ॥४४॥

सूत्रक्रमापेक्षया अन्ते भवमन्त्यं कार्मणम्, निरुषभोगमिति वचनात् अर्थादापन्नमेतदित-राणि सोषभोगानीति ।

कर्मादाननिर्जरासुखदुःखानुभवनहेतुत्वात् सोपभोगमिति चेतूः नः विवक्षितापरिज्ञा-नात् ।१। स्यान्मतम् – कार्मणकाययोगेन कर्मादत्ते निर्जरयित च, सुखदुःखं चानुभवति, ततः सोप-भोगमेव न निरुपभोगमिति ? तन्नः किं कारणम् ? विवक्षितापरिज्ञानात् । विवक्षितमुप-भोगमपरिज्ञाय परेणेदं 'चोदितम् । कोऽसौ विवक्षित उपभोगः ?

इन्द्रियनिमित्तशब्दाद्युपलब्धिरुपभोगः ।२। इन्द्रियप्रणालिकया शब्दादीनामुपलब्धिरुप-भोग इत्युच्यते । विग्रहगतौ सत्यामपीन्द्रियोपलब्धौ द्रव्येन्द्रियनि र्वृत्त्यर्थाभावात् शब्दादिविप-प्यात्मत्राभावान्निरुपभोगं कार्मणमिति कथ्यते ।

ननु तैजसमिव निरुपभोगं तत्र किमुच्यते निरुपभोगमन्त्यमिति ? अत आह—

तेजसस्य योगनिमित्तत्वाभावादनिधकारः ।३। तैजसं शरीरं योगनिमित्तमित न भवित तत्तोऽस्योगभोगविचारेऽनिधकारः । ततो योगनिमित्तेषु शरीरेष्वन्त्यं निरुपभोगं सोपभोगानीत-राणीत्ययमथेऽत्र विवक्षितः ।

तत्राम्नातलक्षणेषु जन्मस्वमृनि शरीराणि प्रादुर्भावमापद्यमानानि किमविशेषेण <sub>१५</sub> भवन्ति उत कश्चिदस्ति प्रतिथिशेषः ? अस्तीत्याह——

# गर्भसम्मूच्छेनजमाद्यम् ॥४४॥

सूत्रक्रमापेक्षया आदौ भवमाद्यमौदारिकमित्यर्थः । यद् गर्भजं यच्च संसूर्च्छनजं तत्सर्व-मौदारिकं द्वष्टव्यम् ।

तदनन्तरं यन्निदिष्टं तत्किस्मन् जन्मनीति ? अत आह--

## औपपादिकं वैक्रियिकम् ॥४६॥

उपपादे भवमौपपादिकम्, 'अध्यात्मादित्वात् इकः । यदौपपादिकं तत्सर्वः वैकियिकं वेदितव्यम ।

यद्यौषपादिकं वैकियिकमनौषपादिकस्य वैकियिकत्वाभाव इति ? अत आह--

#### लिब्धप्रत्ययं च ॥४७॥

वैक्रियकमित्यभिसंबध्यते ।

प्रत्ययशब्दस्यानेकार्थत्वे विवक्षातः कारणगितः ।१। अयं प्रत्ययशब्दोऽनेकार्थः । ववचि-ज्ज्ञाने वर्तते, यथा अर्थाभिधानप्रत्यया इति । क्वचित्सत्यतायां वर्तते, प्रत्ययं कुरु सत्यं कुवि-त्यर्थः । क्वचित्कारणे वर्तते मिथ्यादर्शनाधिरितप्रमादकपाययोगाः प्रत्यया इति । तत्रेह विवक्षातः कारणपर्यायवाची वेदित्वयः ।

तपोविशेर्षाद्वप्राप्तिर्लिब्धः ।२। तपोविशेपाद् ऋद्विप्राप्तिर्लिब्धिरित्युच्यते । छिन्धः प्रत्ययो यस्य तल्लिब्धिप्रत्ययम् । अथ लब्ध्युपपादयोः को विशेपः ?

१ चोद्यते श्र० मू० । २ निर्वृत्त्यभा- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ३ -यानुभर्वनाभा- श्रा०, बै०, मु० । ४ "श्रध्यात्मादेः ठिञाष्यते" -पा०, सू०, वा०, ४।३।६०।

निश्चयकादाचित्ककृतो<sup>र</sup> विशेषो लब्ध्युपपादयोः ।३। उपपादो हि निश्चयेन भवति जन्मनिम्मित्त्वात्, लब्धिरतु कादाचित्की<sup>र</sup> जातस्य सत उत्तरकालं तपोविशेषाद्यपेक्षत्वादिति, अयमनयोविशेषः ।

सर्वशरीराणां विनाशित्वाद्वैकियिकविशेषानुपपंक्तिरित चेत्; नः विविक्षतापरिज्ञानात्। श्र स्यान्मतम्-विकिया विनाशः, सा च सर्वशरीराणां साधारणी मुहुर्मुहुरुपचयापचयधर्मत्वादु-च्छेदाच्च, ततो न वैकियिक कश्चिद्वश्चेपोऽस्तीति ? तन्नः कि कारणम् ? विवक्षितापरि-ज्ञानात् । नात्र विकियेति विनाशो विवक्षितः । कि तिह् ? विविधकरणं विकिया । सा द्वेधा-एकत्विविक्षया पृथक्त्विकिया चेति । तत्रैकत्विक्तिया स्वशरीराद्यक्ष्यभावेन सिह्व्यापृहंस्कु-ररादिभावेन विकिया । पृथक्त्विविक्षया स्वशरीराद्यक्ति प्रामादमण्डपादिविकिया । सा १० उभयी च विद्यते भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्ककल्पवासिनाम् । वैगानिकानाम् आसर्वार्थसिद्धेः प्रशस्तक्ष्पैकत्विविक्रया आ पष्ट्याः । सप्तम्यां महागोकीटकप्रमाणलोहितकुन्थुरूपैकत्विविक्रया, नानेकप्रहरणविक्रिया आ पष्ट्याः । सप्तम्यां महागोकीटकप्रमाणलोहितकुन्थुरूपैकत्विविक्रया, नानेकप्रहरणविक्रिया न पृथक्त्विविक्रया । सनुष्याणां तपोविद्यादिप्राधान्यात् (प्रतिविशिष्टैकत्व-श्य पथक्त्विविक्रया ।

किमेतदेव लब्ध्यपेक्षमृतान्यदप्यस्ति इति ? अत आह---

#### तेजसमाप ॥४८॥

ननु च वैकियिकानन्तरमाहारकं वक्तव्यम्, अकालप्राप्तं तैजसं किमर्थमिहोच्यते ? लिब्धप्रत्ययापेक्षार्थं तेजसग्रहणम् ।१। लिब्धप्रत्ययमित्यनुवर्तते, तदभिसमीक्ष्येह तैज-२० सग्रहणं कियते ।

वैकियिकानन्तरं यदुपदिष्टं तस्य स्वरूपनिर्घारणार्थं स्वामिनिदर्शनार्थं चाह--

## शुभं विशुद्धमञ्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव ॥४६॥

शुभकारणस्वाच्छुभव्यपदेशोऽस्रत्राणवत् ॥१॥ यथा ध्राणकारणेषु अत्रेषु प्राणव्यपदेशः 'अन्तं वै प्राणाः' इति, तथा <sup>१०</sup>शुभकर्षण आहारककाययोगस्य कारणत्वादाहारकं शरीरं २५ शुभमित्युच्यते ।

विशुद्धकार्यत्वाद्विशुद्धाभिधानं कार्पासतन्तुवत् ।२। यथा कार्पासकार्येषु तन्तुषु कार्पास-व्यपदेशः कार्पासास्तन्तव इति । तथा विशुद्धस्य पुण्यकर्मणोऽशवलस्य निरवद्यस्य कार्यत्वाद्वि-शुद्धमित्यास्यायते ।

उभयतो व्याघाताभावादव्याघाति ।३। न हचाहारकशरीरेणान्यस्य व्याघातो नाप्यन्ये-३० नाहारकस्येत्यभयतो व्याघाताभावादव्याघातीति व्यपदिश्यते ।

चशब्दस्तत्प्रयोजनसमुच्चयार्थः ।४। तस्य प्रयोजनसम्च्चयार्थः चशब्दः कियते । तद्यथा

१ -कादाचित्कोकृतो म्रा०, ब०, मु०। २ -चित्कोतिजा- म्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ३ -पपत्तेरिति श्र०। ४ मरणकाले। ५ कल्पातीतानाम्। ६ -भिण्डिपाला- मू०। ७ यो बृद्धो मयूरः स कुमारत्वेन विकरोतीत्यादि योज्यम्। ५ प्रतिविशेषैक- श्र०। ६ बसः। म्रन्नकारणेषु प्राणेषु भ्रन्नव्यप- ग्रा०, ब०, द०, ज०, ता०, श्र०, मू०। १० शुभव्यापारस्य।

कदाचिल्लब्धिविशेषसद्भावज्ञानार्थं कदाचित्सृक्ष्मपदार्थनिर्धारणार्थं संयमपरिपालनार्थं च भरतैरावतेषु केवलिविरहे जातसंशयस्तिन्निर्णयार्थं महाविदेहेषु केवलिसकाशं जिगमिपुरौदारि-केण मे महानसंयमो भवतीति 'विद्वानाहारकं निर्वर्तयति ।

आहारकमिति प्रागुक्तस्य प्रत्याम्नायः ।५। एवं प्रकारमाहा, किमत्येतस्य प्रतिपादनार्थं पुनस्तस्य प्रत्याम्नायः कियते ।

प्रमत्तसंयतग्रहणं स्वामिविशेषप्रतिपत्त्यर्थम् ।६। यदा आहारकशरीरं निर्वर्तियतुमारभते तदा प्रमत्तो भवतीति प्रमत्तसंयतस्येत्यच्यते ।

इष्टतोऽवधारणार्थमेवकारोपादानम् ।७। यथैतं विज्ञायते (येत) 'प्रमत्तसंयतस्यैवाहारकं नान्यस्य' इति, मैवं विज्ञायि 'प्रमत्तसंयतस्याहारकमेव' इति, माभुदौदारिकादिनिवृत्तिरिति ।

एषां शरीराणां परस्परतः संज्ञा-स्वालक्षण्य-स्वकारण-स्वामित्व-सामर्थ्य-प्रमाण-क्षेत्र-स्पर्शन-काला-ऽन्तर-संख्या-प्रदेश-भावा-ऽल्पबहुत्वादिभिविशेषोऽवसेयः ।८। उक्तानुक्तार्थ-संग्रहार्थमिदं वाक्यम् । तत्र संज्ञातोऽन्यत्वग्नौदारिकादीनां घटपटादिवत् ।

स्वालक्षण्यान्नानात्वम् स्थौत्यलक्षणमीदारिकम् । विविधिद्विगुणयुक्त विकरणलक्षणं वैकियिकम् । दुरिधगमसूक्ष्मपदार्थतत्त्विनिर्णयलक्षणमाहारकम् । शङ्कष्ववलप्रभालक्षणं तैजसम् । तद्द्विविधम् – निःसरणात्मकमितरच्च । औदारिकवैकियिकाहारकदेहाभ्यन्तरस्थं देहस्य दीष्ति-हेतुरिनःसरणात्मकम् । यतेक्ष्रचारित्रस्यातिकुद्धस्य जीवप्रदेशसंयुक्तं वहिनिष्कम्य दाह्यं परि-वृत्याविष्ठमानं निष्पावहरितफलपरिपूर्णा स्थालीमिनिर्य पचित, पक्त्वा च निवर्तते, अथ चिरमविष्ठते अग्निसाद् दाह्योऽर्थो भवित, तदेविद्यःसरणात्मकम् । सर्वकर्मशरीरप्ररो - हणलक्षणं कार्मणम् ।

स्वकारणतोऽन्यत्वम्-औदारिकशरीरनामकारणमौदारिकम्, वैकियिकशरीरनामकारणं वैकियिकम् । आहारकशरीरनामकारणमाहारकम्, तैजसशरीरनामकारणं तैजसम्, कार्मण-शरीरनामकारणं कार्मणम् ।

स्त्रामिभेदादन्यत्वम्-औदारिकं तिर्यङमनुष्याणाम्, वैकियिकं देवनारकाणाम्, तेजो-वायुकायिकपञ्चेन्द्रियतिर्यङमनुष्याणां च केपाञ्चित् ।

आह चोदकः--जीवस्थाने योगभङ्गे सप्तिविधकाययोगस्वामिप्ररूपणायाम् \* "औदा-रिककाययोगः औदारिकिमिश्रकाययोगश्च तिर्यङ्गमनुष्याणाम्, वैक्रियिककाययोगो वैक्रियिक-मिश्रकाययोगश्च देवनारकाणाम्" [ पट् खं ० ] "उक्तः, इह तिर्यङ्गमनुष्याणामपीत्युच्यते ; तिदिदमार्पविरुद्धमिति ; अत्रोच्यते-न, अन्यत्रोपदेशात् । व्याख्याप्रज्ञप्तिदण्डकेपुर्शरीरभङ्गे-

१ जानन् । २ पुरुषैः । —युक्तविकरणं वै— ग्रा०, ब०, द, मु० । ३ —संपूक्तं ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ४ निष्पावहरितपरिपूर्णां ग्रा०, ब०, द० । निष्पावकहरितपरिपूर्णं मु० । निष्पावः ग्रवरे— (कर्नाटकप्रान्ते धान्यविशेषे रूढोऽयम्) । ५ भस्मीकृतदाह्यार्थः । ६ —हल— ग्रा०, ब०, द०, मु० । ७ "ग्रोरालियकायजोगो ग्रोरालियमिस्सकायजोगो तिरिक्खमणुस्साणं । वेउव्वियकायजोगो वेउव्वि-यमिस्सकायजोगो देवणेरद्वयाणं ।" —षट्खं० सं० सू० ५७, ५६ । ६ तुलना— "वेउव्वियसरीरप्पयोगबंधे णं भंते, कितिविहे पन्नते ? गोयमा, दुविहे पन्नते, तं जहा— एगिदियवेउव्वियसरीरप्पयोगबंधे य पंचिदिय—वेउव्वियसरीरप्पयोगबंधे य । (सू० ३४६) तत्र एगिदियवेउव्विए त्यादि वायुकायिकापेक्षमुक्तं पंचिदिए—त्यादि तु पञ्चेन्द्रियतिर्वज्ञमनुष्यानपेक्ष्योक्तमनुष्यानपेक्ष्योक्तमनुष्यानपेक्ष्योक्तमनुष्याः —व्याख्याप्रज्ञ० ग्रभ० पु० ७७३—।

8X

20

30

वायोरो स्ति क्रवैकितिकते जाकार्मणानि चत्वारि वारीराण्युक्तानि धनुष्याणां पञ्च । एवमप्या-पैयोस्त्रपोर्तिरोयः । न विरोयः । आभियायकत्वात् । जीयस्थाने सर्वदेवनारकाणां सर्वकालं वैकि-यिकदर्शनात् तद्योगविधिरित्यभिन्नायः , नैयं तिर्यक्रमनुष्याणां लब्धिप्रत्ययं वैकियिकं सर्वेपां सर्वकालगरित कादाचित्कृत्यात् । व्याल्याप्रज्ञप्तिदण्डकेषु त्वस्तित्वगात्रमभिन्नेत्योक्तम् । आहारकं प्रमत्तसंयतस्य । तैशसकार्मणे सर्वसंसारिणाम ।

मामध्यंतोज्यत्वम्-औदारिकर्य सामध्यं द्वेवा भवगुणप्रत्ययत्वात् । तिर्थेङमनुष्याणां सिहाण्डापदचक्त्रययानुद्वादीनांप्रकृष्टावकृष्ट्वीयं सीनाद्भ्यप्रत्ययम्।प्रकृष्टतपोवलानाम्पीणां यच्छरीरिवकरणयामध्यं तद् गुणप्रत्ययम्। तपःसामध्यं तदिति चेत्; मः औदारिकचरीरादृते तपसः केवलस्य गरीरिवकरणयामध्याभाकात् । वैकियिकरप्र सामध्यं मेणप्रचलनसक्लम१० हीमण्डलाद्रांतादि । आहारकस्य सामध्यं मत्रतिहत्ववीर्यता । वैकियिकस्याप्यप्रतिहतसामध्यं वज्रस्टलादिण्वप्रतिवादांनादिति चेत्; नः इन्द्रसामानिकादीनां प्रकर्पाप्रकर्पदर्शनात्, अनल्वयीर्ययतिना चेन्द्रवीर्यस्य प्रतिधातध्वतेः सप्रतिधातसामध्यं वैकियिकम् । सर्वाणि चाहारक- शरीराणि तुःवर्यायंत्रवाद्वाद्वीत्वाच्च अप्रतिधातवीर्याणि । तैजसस्य सामध्यं कोपप्रसादापेक्षं दाहानुग्रहरूपम् । कार्मणस्य सामध्यं सर्वकर्मावकावानम् ।

प्रमाणतोऽन्यत्वम्-सर्वज्ञधन्येनाञ्जुलासंस्येयभागप्रमाणं सूक्ष्मिनिगोतीदारिकम्, उत्कर्षेण सामिकयोजनपटश्चयपाणं वन्दीद्यस्यापीपच्चौदारिकम् । यैकियिकं भूल्ञारीरतो जधन्येनारितन् प्रमाणं सर्वायिविविदेशस्य, उत्वर्षेण पञ्चयनुः शतप्रमाणं तमस्त्रमः प्रभायां नारकस्य । विकिय-योक्षपंण जम्यूद्वीक्ष्यमाणं वैकियिकं शरीरं विकरोति देयः । आहारकमरित्तप्रमाणम् । तैजस-कार्मणं जयस्येन ययोगानो सरिकारीराधमाणे, उत्कर्षेण केविलिसमुद्धाते सर्वेलोकप्रमाणे ।

क्षेत्रतोज्यस्वम्-जीदास्किवैक्तिविकाहारकाणि छोकस्यासंस्येयभागक्षेत्रे । तैजसकार्मणे छोकस्यासंस्थेयभागे असंस्थेवेषु वा भागेषु सर्वछोके वा प्रतरछोकपूरणयोः ।

स्पर्शनतोऽन्यत्वम्-जीदारिकादानीम् एकजीवं प्रति वक्ष्यामः । औदारिकेण तिर्यग्भिः सर्यलोकः स्पृष्टः । मनुष्यैः लोकस्यासंस्थेयभागः । मूलवैकियिकश्रारीरेण लोकस्यासंस्थेयभागा उत्तरवैकियिकशाण्यौ चतुर्दशभागा देशोनाः । कथ्रम् ? गौधर्मदेवः स्वपरप्राधान्यादारणाच्युत-विहारात् पड्रज्ज्भं छिति । स्वप्राधान्यात् अध आवाल्कपृथिव्या द्वे रज्ज् इति । आहारकण लोकस्यागंस्थेयभागं स्पृशित । तैजसकार्मणाभ्यां सर्यलोकम् ।

कालतो ज्यत्वम्—एकं जीवं प्रति बक्ष्यामः । मिश्रकं वर्षि ग्रित्वौदारिकस्य तिर्यक्षमनुष्याणां जवन्येनान्तर्म् हुनीः, उत्कर्षेण त्रीणि पत्योषमान्यन्तर्म् हुनींनानि । स नान्तर्म् हुनींज्यपितकालः । यैकियिकस्य देवान् प्रति मूलवैकियिकदे हस्य जधन्येन दशवर्षमहमाणि अपर्याप्तकालान्तर्म् हूर्ती-नानि, उत्कर्षेण त्रवस्त्रियात्सागरोषमाणि अपर्याप्तकालान्तर्म् हूर्तोनानि । उत्तरवैकियिकस्य जघन्य उत्कृष्टश्चाजन्तर्म् हूर्तः । तोर्थकरजन्मनृन्दीश्वराहंदायतनादिपूजास् कथमिति चेत् ? पुनः पुनिकरणात् सन्तत्यिवच्छेदः । आहारकस्य कालो जघन्य उत्कृष्टश्चाजन्तर्म् हूर्तः । तंजसकार्मणयोः सन्तत्यादेशाद् अभव्यान् प्रत्यनादिरपर्यवसानः कालः, भव्यांश्च कांश्चित् प्रति ये अनन्तेनापि कालेन न सेत्स्यन्ति । ये सेत्स्यन्ति तान् प्रत्यनादिः सपर्यवसानः । एवसमियकः निपेकं प्रति । तेजसस्य पट्पिटसागरोपमाणि । कार्मणस्य कर्मस्थितिः सप्ततिसागरोपम-कोटिकोटचः ।

<sup>&</sup>quot; १ - णां च एव श्रा०, ब०, द०, मु०। २ जीवैः।

30

'अन्तरतोऽन्यत्वम्-औदारिकादीनामेकजीवं प्रति वक्ष्यामि । मिश्रकं वर्जयित्वौदारिक-स्यान्तर्मु हूर्तोऽन्तरं जघन्यम् । कतरोऽन्तर्मु हूर्तः ? औदारिकमिश्रकालोऽन्तर्मु हूर्तः । कथम् ? इह चातुर्गतिकः तिर्यञ्जमनुष्येपूत्पन्नोऽन्तर्मु हूर्तमपर्याप्तको भूत्वा पर्याप्तकत्वं प्राप्याऽन्तर्मु हूर्तं जीवित्वा मृतः, पुनिस्तर्यञ्जमनुष्ययोरन्यारत्रोतान्नः अपर्याप्तिमान्तर्म् हृतिकीमनुभूय पर्याप्तको जातः, लब्धमौदारिकान्तरम् । उत्कर्षेण त्रयस्त्रिश्चत्यागरोपमाणि स्विरेकाणि । कथम् ? यो मनुष्यस्त्रयस्त्रियात्यागरोपमायुष्केषु देवेपूत्पद्य स्थितिक्षवे प्रच्युतः पुनर्यनुष्येपूत्पद्यते तस्य यो-ऽपर्याप्तिकालस्तेनायिकानि त्रयस्त्रियत्यागरोपमाणि ।

वैकियिकस्य जघन्यमन्तरमन्तर्मृ हूर्तः । कथम् ? मनुष्यस्तिर्यस्या मृतः दशवर्षसहसृा-युष्कदेवेषूत्पद्य च्युतः मनुष्येषु तिर्यक्षु चोत्पद्य अपर्याप्तकालमनुभ्य पुनर्देवायुर्वद्ध्वा उत्पद्यते, लब्धमन्तरम् । वैकियिकस्योत्कर्षेणान्तरमनन्तकालः । कथम् ? देवत्वाच्च्युतोऽनन्तकालं तिर्यक्षमनुष्येष्विदित्वा देवो जातः, अपर्याप्तकालमनुभूय वैकियिकशरीरो दृष्टः, लब्धमन्तरम् ।

आहारकस्यान्तरं जघन्यमन्तर्भृहूर्तः । प्रमत्तमंयत आहारकं निर्वत्यान्तर्भृहूर्तमाहारकेण स्थितः 'कृताहारकशरीरकार्य उपसंहृत्य पुनर्लिक्सस्त्रिधानादन्तर्भृहूर्तमवरथाय निर्वर्तयतीति लब्धमन्तरम् । उत्कर्षणार्धपुद्गलपरिवर्तः अन्तर्महूर्तानः । कथम् ? योऽनादि मिथ्याद्षिटः दर्शनमोहम्पद्यस्योग्द्यमसम्यवत्वा संयमं च युगपत्प्रतिपन्तः उपधाससम्यवत्वाच्च्यतो वेदकसम्यवत्वेनोत्पद्य अन्तर्मृहूर्तं स्थितः सम्प्रमत्तसंयत्याने आहारकं वद्ध्वा ततः प्रमत्तसंयतो निर्वर्त्य 'मृल्वारीरं प्रविद्य मिथ्यात्वं गतः, सोऽर्थपुद्गलपरिवर्तं देशोनमहित्वा मनुष्येपुत्पद्य पूर्वविधिना गम्प्यक्त्वमुत्पाद्याऽसंयत्तसम्यग्दृष्टिसंयतासंयत्योगन्यत्तर्व दर्शनमोहं क्षपियत्वा संयमं प्रतिपद्याप्रमत्त आहारकस्य वन्धकः प्रमत्तो निर्वर्त्यतीति लब्धमन्तरम् । अत्र ये प्राथमिकादन्तत्वारोज्नर्मृहूर्ताम्ते कतरे ? प्रथमो दर्शनमोहोपद्यमसम्यक्त्वरमानकालसंयमान्त मृहूर्तः । दितीयो वेदकसम्यक्त्वान्तर्मृहूर्तः । तृतीय आहारकवन्धान्तर्मृहूर्तः । चतुर्थं आहारकिन्तर्मृहूर्तः । एते चत्वार आद्या अन्तर्मृहूर्ताः, उत्तरकालमाहारकशरीरनिर्वृत्यन्तर्मृहूर्तः पञ्चमः मृल्लगरीरं प्रविद्य प्रमत्ताप्रमत्ताभ्यां वहून् वाराननुभवतो वह्योजनर्मृहूर्ता अतोऽधः-प्रवृत्तकरणविश्वद्या विद्युद्धो विश्वान्तः । अपूर्वकरणानिवृत्तिस्थमसाम्परायक्षीणकपायसयोग्ययोगिनामेकैकोज्नमुहूर्तः । इयता कालेन हीनोऽर्थपुद्गलपरिवर्तः ।

तैजसकार्मणयोनिस्त्यन्तरं सर्वसंसारिषु सर्वकालं सन्निधानात् ।

संख्यातोऽन्यत्वम्–औदारिकाण्यसंस्येया लोकाः । वैकियिकाण्यसंस्याताः श्रेणयो 'लोक-प्रतरस्यासंख्येयभागः । आहारकाणि संख्येयानि चतुःपञ्चाशन् । तैजसकार्मणान्यनन्तानि' अनन्तानन्तलोकाः ।

प्रदेशतोऽन्यत्वम्–औदारिकस्यानन्ताः प्रदेशाः<sup>१०</sup> अभव्यानामनन्तगुणाः सिद्धानामनन्त-भागाः । एतं दोपाणां चतुर्णामपि शरीराणाम्, अनन्तस्यानन्तविकल्पत्वात्<sup>११</sup>उदुत्तरोत्तराण्य-

१ स्रन्तरेऽन्य – स्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । २ बसः । ३ प्रकृता – स्रा०, ब०, द०, मु० । ४ मिथ्यादर्शन – स्रा०, व०, द०, मु० । ५ स्राहारकशरीरम् । ६ स्रन्तरकाले । ७ –हूर्ताः क – थ०, मू० । द श्रणिरिप कतरेत्यत स्राह । ६ कोऽर्थः । १० परमाणवः । ११ प्रवेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक तेजसात् स्रानन्तगुणे परे इत्युक्तम् । कथमेषां समानत्वमित्याशङ्कायामाह ।

24

30

धिकानि,<sup>र</sup> आधिवयपरिमाणं प्रागुक्तम् ।

भावनोऽन्यत्वम-औदारिकोदिस्वयरीरनामोदयात सर्वाण्यौदयिकभावानि ।

अत्यबहुत्वतोऽन्यत्वम् –सर्वतः स्तोकान्याहारकाणि, वैकियिकाण्यसंस्येयगुणानि । को गुणाकारः ? असंस्थाताः श्रेणयः, लोकप्रतरस्यासंस्येयभागाः । तत औदारिकाणि असंस्येय-गुणानि । को गुणकारः ?'असंस्थेया लोकाः । तैजसकार्मणान्यनन्तगुणानि । को गुणकारः ? सिद्धानामनन्तगुणाः ।

अत्माधिश्वितकार्मणिनिमित्तविजृम्भितानि दारीराणि विश्वतां संसारिणां चातुर्विध्यव-तामिन्द्रियसंबन्धं प्रति विकल्पभाजां प्रति प्राणिनः कि बिलिङ्गमिन्निधानम् उत लिङ्गिनियमः किर्विदस्तीति ? अत उत्तरं पटिते—

#### नारकसम्मृर्व्छिनो नपुंसकानि ॥५०॥

धर्मार्थकाममोक्षकार्यनरणात्रराः ।१। धर्मार्थकाममोक्षळक्षणानि कार्याणि नृणन्ति । नयन्तीति गराः।

नरान् कायन्तीति नरकाणि ।२। पीतोष्णासद्वेद्योदयापादितवेदनया नरान् भावितविद्यायन्त इति नरकाणि ।

१४ नृणन्तीति वा ।३। अथवा पापकृतः प्राणिन आत्यन्तिकं दुःखं नृणन्ति नयन्तीति नरकाणि। औणादिकः कर्तर्यकः ।

नरकेषु भवा नारकाः । संमूच्र्यंनं संमूच्र्यः, सः एषामस्तीति संमूच्छिनः । नारकाश्च संमूच्छिनश्च नारकसंमूच्छिनः ।

नेषुंसकवेदाशुभनामोदयात्रपुंसकानि ।४। चारित्रमोहविकल्पनोकषायभेदस्य नेषुंसक-२० वेदस्याशुभनाम्नञ्चोदयात्र स्त्रियो न पुमांस इति नेषुंसकानि भवन्ति । नारकसंमूर्व्छिनो नेषुंसकान्येवेति नियमः । तत्र हि स्त्रीषुंसविषया मनोज्ञशब्दगन्धरूपरसस्पर्शसंवन्धनिमित्ता 'स्वल्पापि सुखमात्रा नास्ति ।

यद्येवमविध्ययते अर्थादापन्नमेतदुक्तेभ्योऽन्ये ये संसारिणः तेषां त्रिलिङ्गत्विमिति, यत्रात्य-न्तनपुं सकिलङ्गस्याभावस्तत्प्रतिपादनार्थमाह-

#### न देवाः ॥५१॥

स्त्रीपुं सिवषयितरितशयसुषानुभवनाद् देवेषु नपुंसकाभावः ।१। स्त्रैणं पौस्तं च यिन्न-रितशयं सुलं शुभगितनामोदयापेक्षं तदेवानुभवन्तीति न तेपु नपुंसकानि सन्ति । तच्चोपिर वक्ष्यते ।

अथेतरे कियल्लिङ्गा इति ? अत आह्-

#### शेषास्त्रिवेदाः ॥४२॥

त्रयो वेदा येषां ते त्रिवेदाः । के पुनस्ते ? स्त्रीत्वं पुस्त्वं नपुं सकत्विमिति । कथं तेषां सिद्धिः ?

<sup>.</sup> १ एवमप्यनिधिकानीति नाशङकनीयम्, गुणकारभागहारायोः प्रकर्षाप्रकर्षभावयोगादेवमुक्तम् । २ –भावाः म्रा०, ब०, द०, मु० । ३ –स्येयलो – ता०, अ० । ४ नृ नये ऋचादिः, तस्य प्वादित्वात् प्वांह्रस्व इति हस्वः । ५ कै गै रै शब्दे ऐधादिकः । शब्दादेः कृङ वा इति क्यङ । ६ –श्रत्पापि म्रा०, ब०, द०, मु० ।

नामकर्मचारित्रमोहनोकषायोदयाद्देदत्रयसिद्धिः ।१। नामकर्मणश्चारित्रमोहिवकल्पस्य नोकपायस्य चोदयाद्देदत्रयस्य सिद्धिर्भवति । वेद्यत् इति वेदो लिङ्गमित्यर्थः । तिल्लङ्गं द्विविधम्—द्रव्यलिङ्गं भाविलङ्गं चेति । नामकर्मोदयाद् योनिमेहनादि द्रव्यलिङ्गं भवित । नोकपायोदयाद्भाविलङ्गम् । तत्र स्त्रीवेदोदयात् 'स्त्यायत्यस्यां गर्भ इति स्त्री । पुंवेदोदयात् सूते जनयत्यपत्यमिति पुमान् । नपुंसकवेदोदयात् तदुभयशिक्तिविकलं नपुंसकम् । रूढिशब्दाश्चैते । रुढिषु च किया व्युत्पत्त्यर्थां व, यथा गच्छतीति गौरिति । इतरथा हि गर्भधारणादिकियाप्राधान्ये वालवृद्धानां निर्यञ्चमनुष्याणां देवानां कार्मणकाययोगस्थानां च तदभायात् स्त्रीत्वादिव्यप्वयो न स्यात् । तत्र हि स्त्रीवेदो दास्त्रह्मित्वत्, पुंवेदस्तृणाग्निवत्, इष्टकाग्निवन्नपुंसकवेदः । ते एते त्रयोऽपि वेदाः शेपाणां गर्भजानां भवित्त ।

य इमे जन्मयोनिशरीरिकञ्जसंबन्धाहितविशेषाः प्राणिनो 'निर्दिश्यन्ते देवादयो विचि- १० त्रश्रमित्रशीकृताश्चतसृषु गतिषु शरीराणि धारयन्तः किं यथाकालसृषभुक्तायुषो मुर्त्यन्तराण्यास्कन्दन्ति उत अयथाकालमपीति ? अत उत्तरं पठति—

# औपपादिकचरमोत्तमदेहाऽसंख्येयवर्षायुषोऽनपवर्त्यायुषः ॥५३॥

औपपादिका उक्ताः ।१। उक्ता व्याख्याता औपपादिका देवनारका इति .

चरमशब्दस्यान्तवाचित्वात्तज्जन्मिन निर्वाणार्हग्रहणम् ।२। चरमशब्दोज्नतपर्यायवाची । १४ चरमो देहो येपा त इमे चरमदेहा इति परीतसंसारास्तज्जन्मिन निर्वाणार्हा गृह्यन्ते ।

उत्तमशब्दस्योत्कृष्टवाचित्वाच्चऋधरादिग्रहणम् ।३। अयमुत्तमशब्द उत्कृष्टवाची, उत्तमो देहो येपा त इमे उत्तमदेहा इति चक्रधरादिग्रहणं वेदितव्यम ।

उपमाप्रमाणगम्यायुषोऽसंख्येयवर्षायुषः ।४। अतीतसंख्यानमुपमाप्रमाणेन पल्यादिना गम्यमायुर्येषां त इमेंऽसंख्येयवर्षायुपस्तिर्यञ्चमनुष्याभ् उत्तरकृवीदिषु प्रसूताः ।

बाह्चप्रत्ययवशादायुषो ह्रासोऽपवर्तः ।५। वाह्यरयोपघातनिमित्तस्य 'विषशस्त्रादेः सित सन्निधाने ह्रासोऽपवर्त इत्युच्यते । अपवर्त्यमायुये पात इमे अपवर्त्यायुपः, नापवर्त्यायुपोऽनप-वर्त्यायुपः । एते औपपादिकादय उक्ता अनपवर्त्यायुपाः, न हि तेपामायुपो बाह्यनिमित्तवशा-दपवर्तोऽस्ति ।

अन्त्यचक्रधरवासुदेवादीनामायुषोऽपवर्तदर्शनादव्याप्तिः ।६। उत्तमदेहाश्चक्रधरादयोऽन- इ पवर्त्यायुपः इत्येतल्ळक्षणमव्यापि । कुतः ? अन्तस्य चक्रधरस्य ब्रह्मदत्तास्य वासुदेवस्य च कृष्णस्य अन्येपा च तादृशाना वाह्यनिमित्तावशादायुरपवर्तदर्शनात् ।

न वा; चरमशब्दस्योत्तमविशेषणत्वात् ।७। न वैप दोषः । किं कारणम् ? चरमशब्द-स्योत्तामविशेषणत्वात् । चरम उत्तामो देहो येषां ते चरमोत्तामदेहा इति ।

१ श्रनुभूयते । २ धनीभवति, स्त्ये संघाते । ३ -दो दारुश्रङ्गारवत् ता० । -दोऽङ्गारवत् श्रा०, ब०, द०, मु०, मू० । श्रङ्गारविति वा पाठः -श्र० टि० । ४ निरिद्यन्त श्रा०, ब०, द०, मु० । ५ -ध्याणामु - ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ६ उक्तञ्च - विषास्त्रघात-भीरक्तक्षयसङ्क्लेशवेदनाः । श्राहारोच्छ्वासरोधाः स्युः श्रायुष्यच्छेदकारिण इति । विसवयणरत्त-क्षयभयसत्यगहणसंकिलेसेहि । श्राहारस्सासाणं णिरोहदो छिद्दे श्राऊ ।।

उत्तमग्रहणमेवेति चेत्ः नः तदिवृत्तेः ।८। स्यादेतत्–उत्तमग्रहणमेवास्तु उत्तामदेहा इति ? तन्नः किः कारणम् ? तदिविवृत्तेः, यो दोष उक्तोऽब्याप्तिरिति स तदवस्थ एव तेषामायनामदेशत्वात ।

चरमग्रहणमंत्रेति चेत्; नः तस्योत्तश्चत्रितपादनार्थत्वात् ।९। स्यान्मतम् चरमग्रहण-मेयारतु चरमदेहा इति, नार्थ उत्तामग्रहणेनेतिः; तन्तः कि कारणम् ? तस्योत्तामत्वप्रतिपाद-नार्थन्यात् । स ि चरमो देहः सबै पामृत्ताम इत्यर्थः प्रतिपाद्यते । चरमदेहा इति वा केपाञ्चित् पाठः । एतेपो नियमेनायरनपवर्त्यमितरेपामनियमः ।

अप्राप्तकालस्य मरणानुपलब्धेरपवर्ताभाव इति चेत्; नः दृष्टत्वादाम्प्रफलादिवत् ।१०। यथा अवधारितमाककालात् प्राक् सोपायोपकमे सत्याम्प्रफलादीनां दृग्टः पाकस्तथा परिच्छि-१० न्तसरणकालात् प्रागदीरणाप्रत्ययः आयपो भवत्यपवर्तः ।

आयुर्वेदसामध्यविव ।११। यथा अष्टाङ्गायुर्वदिविद्भिषक् प्रयोगे अतिनिपृणो यथाकाल-वाताब्युद्यात् प्राक् व्यवतीयरेचनादिना अनुदीर्णमेव इलेप्मादि निराकरोति, अकालमृत्युब्यु-दासार्थे रसायतं चोपटिशति, अन्यथा रसायनोपदेशस्य वेयर्थ्यम् । नैचादोऽस्ति ? अत आयुर्वे -दसामध्यदिस्त्यकाशमृत्यः ।

१५ **दुन्तःप्रतीकःरार्थ इति चेत्**; नः **उभयथा दर्शनात् ।१२।** स्यान्मतम् –दुः वप्रतीकारोऽर्थ आयुर्वेदायेति ? तन्तः कि कारणम् ? उभयथा दर्शनात् । उत्पन्नानुत्पन्नवेदनयोहि चिकि न्सादर्शनात् ।

कृतप्रणाशप्रसङ्ग इति चेत्; नः दत्वैव फलं निवृत्तेः ।१३। स्याग्मतम्—यद्यकालमृत्यु-रस्ति कृतप्रणाशः 'शसञ्येत इति; तन्न; कि कारणम् ? दत्वैव फलं निवृत्तेः,नाकृतस्य कर्मणः फलगुःभुज्यते, न च कृतकर्मकलविनाशः, अनिमंक्षिप्रसङ्गात्, दानादिकियारम्भाभा-वप्रसङ्गाज्न । कित्तु कृतं कर्म कर्षे फलं दत्वेच निवर्तते चितताद्वेपटशोपवत् अयथाकालनिवृत्तः' पाक इत्यां विशेषः ।

इति तत्त्वार्थवातिके व्याख्यानालङकारे द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ।

....

१ "चरमदेहा इति वा पाठः" -स०, सि०,२।५३। तुलना- 'ग्रौपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषासंख्येयवर्षा-युषोऽनपवत्र्यायुषः । (सू०) श्रौपपातिकाः चरमदेहा उत्तमपुरुषाः "" -त० भा०, २।५२। २ श्रनुदय-प्राप्तानां कर्मणामभिधातेनोदय उदीरणम् । ३ न वादो-श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ पुरुषयोः । ५ प्रसज्यते श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ६ -निवृत्तः श्र०, मू०। ७ -यः। श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०।

## तृतीयोऽध्यायः

मोक्षमार्गे विविधेऽधिकृते आदावुषदिष्टस्य सम्यग्दर्शनस्य विषयप्रदर्शनार्थे जीवादिषदार्थो-पदेगे कर्नव्ये जीवा निर्दिष्टाः । इदानीं तद्धिष्ठानव्याख्यातप्रसङ्गेन लोकविभागो वक्तव्यः । स पुनिस्त्रिविधः—अधोलोकस्तिर्यग्लोक ऊर्ध्वलोकः । तत्र कमप्राप्तस्याऽघोलोकस्य वर्णनार्थ-मुच्यते । अथवा संवेगहेतुत्वात् ताः नारकीः शीतोष्णनिमित्ताः मृतीव्रवेदनाः श्रुत्वाऽयं कथं संविग्नः स्यादिति प्रथममधोलोक उच्यते । अथवा, \*"भवप्रत्ययोऽवधिदेवतारकाणाम्" [त० सू० १।२१] इत्येवमादिषु नारकाः श्रुताः, ततः पृच्छिति के ते नारका इति ? तत्प्रतिपाद-नार्थं तदिधकरणनिर्देशः कियते—

# रत्नशर्करावालुकापङ्कधूमतमोमहातमःप्रभाभूमयो घनाम्बुवाता-काशप्रतिष्ठाः सप्ताधोऽधः ॥१॥

रत्नादीनामितरेतरयोगे<sup>र</sup> द्वन्द्वः ।१। रत्नं च शर्करा च वालुका च पङ्करच धूमश्च १० तमश्च महातमश्च रत्नशर्करावालुकापङ्कधूमतमोमहातमांसीति इतरेतरयोगे द्वन्द्वो द्वप्टब्यः।

प्रभाशब्दस्य प्रत्येकं परिसमाप्तिर्भुजिवत् ।२। यथा देवदत्तजिनदत्तगुरुदत्ता भोज्यन्ता-मिति प्रत्येकं भुजिः परिसमाप्यते, एवं प्रभाशब्दस्यापि प्रत्येकं परिसमाप्तिर्वेदितव्या-रत्नप्रभा बर्कराष्ट्रभा वालुकाप्रभा पङ्कप्रभा धूमप्रभा तमःप्रभा महातमःप्रभा चेति ।

साहचर्यात्ताच्छज्ञ्चसिद्धियंिष्टिवत् ।३। यथा यिष्टसहचरितो देवदत्तो यिष्टिरित्युच्यते तथा चित्र-वज्-वैडूर्य-लोहिताक्षमसार-गल्व-गोमेद-प्रवाल-ज्योती-रसाञ्जनमूलकाङ्क-'स्फिटिक-चन्दन-वर्वक-यकुल-'शिलामयाख्यपोडश्चधापरिवलृत्तरत्नप्रभासहचरित्रत्वात् रत्नप्रभा भूमिः । शर्कराप्रभासहचरिता शर्कराप्रभा । वालुकाप्रभागहचरिता वालुकाप्रभा । पङ्कप्रभासहचरिता पङ्कप्रभा । धूमप्रभासहचरिता धूमप्रभा । तमःप्रभामहचरिता तमःप्रभा । महातमःप्रभासहच-रिता महातमःप्रभेति ।

20

तमःश्रभेति विरुद्धिमिति चेत्; नः स्वात्मप्रभोषपत्तेः ।४। स्यान्मतम्—तमोऽन्धकारः प्रभा प्रकाश इति विरुद्धावेतावथौ —यदि तमो न प्रभा, अथ प्रभा न तमः, तमःप्रभेत्यिभिधानमनुषपन्निमितिः; तन्नः किं कारणम् ? स्वात्मप्रभोषपत्तेः । न दीष्तिरूपैय प्रभा । किं तिह् ? द्रव्याणां स्वात्मैव भागा प्रभा भ्यत्सिन्नधानान् मनुष्यादीनामयं संव्यवहारो भवति शिस्तम्ध-कृष्णप्रभमिदं रूक्षकृष्णप्रभमिदमिति, ततस्तमसोऽपि स्वात्मैव कृष्णा प्रभा अस्तीति नास्ति विरोधः । श्वाह्यप्रकाशापेक्षा सेति चेत्; अविशेषप्रसङ्गः स्यान् ।

१ स नार- म्रा०, ब०, द०, मु०, मू०, ता०। २ म्राविभू तावयवभेद इतरेतरः। ३ लोहित-क्षेत्र- भा० १। ३ -स्फाटिक म्रा०, ता०, श्र०, मू०। ४ -शिलोमया- ता०, श्र०, मू०। ५ शुद्धा, ता० टि०। ६ ता० प्रतौ यत्सिन्धानात् इत्यादि भवतीत्यन्तो भागः वार्तिकचिह्नेन चिह्नितो वर्तते। ७ म्रालकादि। द म्राञ्जनादि। ६ -भिमिति ततस्तमः प्रभेति भेदे रुढि- म्रा०, व०, द०, मु०। १० सा कृष्ण-प्रभा बाह्यभूतसूर्यप्रकाशादिसन्निधानाद् वृश्यते। भवतु नाम का नो हानिः। तहि नारकाणां कथम् १ व्योध्रोलकादिवद द्रष्टस्यम। अनादिपारिणामिकसंज्ञानिर्देशाद्वा इन्द्रगोपवत् ।५। यथा इन्द्रगोप इति कस्यचिज्जन्तोः संज्ञा अनादिः स्वाभाविकी । न ह्यसौ इन्द्रं गोपायतीति उन्द्रगोपः । एवं तमःप्रभादिसंज्ञा अपि अनादिपारिणामिकयो वेदितव्याः ।

भेदे रूढिशब्दानामगमकत्वमवयवार्थाभावादिति चेत्; नः सूत्रस्य प्रतिपादनोपाय-प्र त्वात् ।६। स्यादेवत् –पद्येते अनैमिनिका रूढिशब्दा भेदे गमकत्वमेषां नास्ति । कुतः ? अवयवार्थाभावादिति; तन्नः कि कारणम् ? सूत्रस्य प्रतिपादनोषायत्वात् । तेषां संज्ञा-शब्दानां प्रतिपादनोपायमृतमिदम् । अस्मान्तिव्रत्यन स्थानाच्छब्दान्तराण्युपण्ठवन्ते यैर्थाः संज्ञायन्ते ।

भूमिग्रहणमधिकरणविशेषप्रतिपत्त्यर्थम् ।७। यथा स्वर्गपटलानि भूमिमनाश्चित्या अवस्थि-१० तानि न तथा नारकाबासाः । कि तर्हि ै भृमीराश्चित्य व्यवस्थिता इत्यधिकरणविशेषप्रति-पत्त्यर्थः भूमिग्रहणम् ।

धनाम्ब्वादिग्रहणं तदालम्बनिर्ज्ञानार्थम् ।८। तासां भूमीनामालम्बनिर्ज्ञानार्थः घनाम्ब्वा-दिग्रहणं कियते । 'घनमेवाम्यु घनाम्यु । घनाम्यु च वातः चाकाः च 'घनाम्युवाताकाः चानि, तानि प्रतिष्ठा आश्रयो यासां ता घनाम्युवाताकाः चप्रतिष्ठाः । सर्वा एता भूमयः घनोदधिवल-द्र यप्रतिष्ठाः, घनोदधिवल्यं घनवातयलयप्रतिष्ठम्, घनवातवल्यं तनुवातवलयप्रतिष्ठम्, तनु-वातवल्यमाकाः प्रप्रतिष्ठम्, आकाः चमान्म अतिष्ठं तस्यैवाधाराधेयत्वात् । त्रीण्यप्येतानि वल्या-स्यन्वर्थसं ज्ञानि प्रत्येकं विश्वतियोजनसहस्रवा हल्यानि । तत्र घनोदधयो मृद्गसन्तिभाः, घनवाता गोम् त्रवर्णाः, अव्यवतवर्णास्तनुवाताः ।

तत्र रत्नप्रभाया वाहत्यमेकं योजनयतसहस्रमशीतिद्व योजनसहस्राणि । तस्यास्त्रयो भागाः – त्रस्पृथिवीभागः, पङ्कबहुलः, अब्बहुलःचेति । तत्र चित्रादिपोङ्शधाप्रक्लृप्तरत्ना-ज्ञितः सरपृथिवीभागः, पोड्ययोजनसहस्र बहुलः । पङ्कबहुलः चतुरशीतियोजनसहस्र बहुलः । अब्बहुलोऽशीतियोजनसहस्रबहुलः । तत्र सरपृथिवीभागस्योपर्यधः चैकैकं योजनसहस्र परित्यज्य मध्यमभागेषु चतुर्दशमु योजनसहस्रेषु किन्नरिकम्पुरुषमहोरगगन्धर्वयक्ष-भूतिपशाचानां सप्तानां व्यन्तराणां नागविद्युत्सुपर्णाग्निवातस्तिनतोदधिद्वीपदिक्कुमाराणां नवानां भवनवासिनां चावासाः । पङ्कबहुलभागे असुरराक्षसानामावासाः । अव्बहुलभागे नरकाणि । शर्कराप्रभायां वाहत्यं द्वात्रिशद्योजनसहस्राणि । तत्तोऽघोऽधस्तनानि चतुर्भिद्यं चतुर्भियोजनसहस्रोनानि वाहत्यानि वेदित्रव्यानि आपष्ठियाः । प्रभूतनस्याम् अष्टौ योजनसहस्राणि । सर्वासां तासामन्तराणि तिर्यक् चासंख्येया योजनकोटिकोट्यः ।

सप्तग्रहणियत्तावधारणार्थम् ।९। यथा गम्येत सप्तैव नरकाधारा भूमयो नाष्टौ न<sup>११</sup> ३० पट् चेति संख्यान्तरिनवृत्त्यर्थम् । <sup>११</sup>सन्ति हि केचित्तन्त्रान्तरीयाः—\*"अनन्तेषु लोकधातुष्वनन्ताः

१ सूत्रम् । २ नियामकसूत्रात् । ३ उद्गच्छन्ति । ४ सान्द्रम् । ५ सर्वार्थसिद्धावेवं व्याख्यातम्— घनश्च घनो मन्दो महान् ग्रायत इत्यर्थः । ग्रम्बु च जलमुदकमित्त्यर्थः । वातशब्दोऽन्त्यदीपकः तत एवं सम्बन्धनीयः । घनो घनवातः । ग्रम्बु ग्रम्बुवातः । वातस्तनुवातः । महदपेक्षया तनुरिति सामर्थ्यगम्यः । ग्रम्यः पाठः । सिद्धान्तपाठस्तु घनाम्बु च वातौ चेति वातशब्दः सोपिस्त्रयते वातस्तन्वात इति वेति । ६ न्बाहुल्या— ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ७ -बहुलः ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ६ -कयोज— श्र० । ६ -भाया बाहुल्यं ग्रा०, ब०, द०, मु० । १० सप्तम्या ग्रम् ग्रा०, व०, द०, ता०, मु० । ११ न नव चेति भ०, मू० ।

28

२४

पृथिवीप्रस्ताराः" [ ] इत्यघ्यविनताः । कशं तेषां निवृत्तिः ? स्याद्वादनीतिनिरूपि-तकर्षक असंबन्धादिषु 'युक्तिसद्भाषात् आर्हतस्थागभस्य प्रामाण्यं न शेषाणा तदभावादिति ।

अधोऽधोवचनं तिर्यक्ष्रचयितवृत्त्यर्थम् ।१०। यथा गम्येत अघोऽघ एव सप्तापि भूमयो न तिर्यक्ष्रचयेनावस्थिता इति प्रतिपत्त्यर्थमघोऽघोग्रहणम् ।

सामीप्याभावाद् द्वित्वानुपपित्तिरिति चेत्; न; अन्तरस्याविवक्षिंतत्वात् ।११। स्थान्मतम् प्रत्येकं भूनीनामन्तराण्यसंस्थातयोजनकोटीकोटिपरिमाणानि ततः सामीप्याभावाद् द्वित्वाभाव इति; तन्न; किं कारणम् ? अन्तरस्याविवक्षितत्वात् । कथमविवक्षा सतः ? सतोऽप्य-विवक्षा भवति यथा अलोमिका एडकाः अनुदरा कन्येति ।

तुल्यजातीयेनाव्यवयानं सामीष्यमिति वा ।१२। अयवा यदन्तरं तत्पूर्वोत्तरभागान्तः-पातित्वात् सामीष्यमिति तद्द्योतनार्थः द्वित्वम् ।

'पृथुतराः' इति केषाञ्चित् पाठः ।१३। केचिदव 'पृथुतराः' इति पठन्ति ।

अत्र तरितर्देशः कुतः ? प्रकर्षाभावात् ।१४। द्वयोर्द्वयो विश्विभसंवन्धे सित महत्त्व-विश्वेषप्रस्थापनार्थस्तर शब्दः । एवमपि रत्नप्रभायाः पृथुतराव्यपदेशो नास्ति प्रतियोग्य-भावात् । अपि च शर्कराप्रभादीनां प्रकर्णाभावः अथोऽश्रो हीनपरिमाणत्वात् । तस्मा-दथोऽधः पथतरा इति व्यपदेशो नोपपद्यते ।

स्यादेतत्-अधोळोकस्य वेत्रासनमंस्थानस्यावोधः पृथुत्वप्रकर्पात् पृथुतरा इति व्यपदेश इति; तच्च न; भृमिभ्यो विहस्तत्पृथुत्वम् । एवं ह्युक्तम् — अपस्यम्भूरमणसमुद्रान्तादव- लिबता रण्जुः सप्तम्याः भूमेरवसाने पूर्वादिदिग्विभागावगाहिकालमहाकालरौरवमहारौर- वान्ते पतिति" [ ] इति । अथापि कथि चित्र स्थात् प्रकर्षः; तिर्यक् पृथुतरा इति वक्तव्यं स्थान्नायोऽयः इति । अथापि कथि चित्रवेन विशेषणेनार्थः, एवं ग्राह्यः अधोऽयो वेदनाप्रकर्पावकप्योगादायुषोऽतिश्याद्वा तिन्निमत्तस्य तद्वचपदेशदर्शानात्, तत्संवन्धाद्वा भूमयः पृथुतरा इति व्यपदिश्यन्ते । एथमपि रत्नप्रभायां पृथुतराव्यवदेशो नोषपद्यत एव ।

अवाह्-कि ता भूमयो नारकाणां सर्वत्रावासा आहोस्वित् क्विचित् क्विचिति ?

तन्निर्घारणार्थमाह्-

# तासु त्रिंशतपञ्चिवंशतिपञ्चदशदशिपञ्चोनैकनरकशतसहस्राणि पञ्च चैव यथाक्रमम् ॥२॥

तासु रत्नप्रभादिषु भूमिषु नरकाण्यनेन संख्यायन्ते ।

विश्वतिका परस्पराभिसंबन्धे वृत्तिः । १। त्रिशदादीनां पदानां परस्पराभिसंवन्धे सित वृत्तिर्वेदितव्या । पञ्चित्रकृतं पञ्चोनं पञ्चोनं च तदेकं च तत्पञ्चोनैकम् । त्रिशच्च पञ्च-विशितिश्च पञ्चदश च दश च त्रीणि च पञ्चोनैकं च त्रिशत्पञ्चविशितपञ्चदशदशित-

१-दियुक्ति द०, ग्रा०, ब०, मु०। २ मेषाः -सम्पा०। ३ "ः स्प्ताधोऽधः पृथुतराः (सू०) ः सर्वाइचैताः ग्रधोऽधः पृथुतराङ्खत्रातिछन्नसंस्थिताः । —त० भा० ३।१। ४ रत्नप्रभायाः शर्कराप्रभा प्रकर्षेत्यादि । ४ -र्वा सम्ब- श्र०। ६ द्वयोविभज्ये च तरिवति । ७ रत्नप्रभायाः पूर्वं प्रतिनिधेरभावात् । ६ बाहत्यानाम् । ६ ग्राह्ममधो- श्रा०, ब०, द०, मु०, ता० ।

20

२४

पञ्चोनैकानि । जतानां सहस्राणि जनग्रहस्राणि नरकाणां जनसहस्राणि नरकशतसहस्राणि, विज्ञत्यञ्चविद्यानिपञ्चवशद्यद्यि। ज्ञ्चोनैकानि च तानि नरक्ष्यतसहस्राणि च तानि विश्वत्-पञ्चविद्यानिपञ्चद्यद्यविपञ्चोनैकनरक्ष्यतसहस्राणि ।

यथाक्रमवचनं यथासंख्याभिसंबन्धार्थम् ।२। यो यः कमो यथाकमम्, तस्य वचनं भन्नप्रभादिभिः, त्रिंशता (दा)दीनां यथासंख्याभिसंबन्धो यथा स्यादिति । तद्यथा-रत्नप्रभायां विशन्नरकशतसहसूर्णण । यकंराप्रभायां पञ्चिविशतनरकशतसहसूर्णण । वालुकाप्रभायां पञ्चदशनरकशतसहस्राणि । पद्यकप्रभायां दशनरकशतसहस्राणि । धूमप्रभायां त्रीणि नरकशतसहस्राणि । तमःप्रभायां पञ्चोनमेकं नरकशतसहस्रम् । महातमःप्रभायां पञ्च नरकाणि ।

तत्र रत्नप्रभायां अद्यहल्यभागे उपर्यवद्यैकै भं योजनसहर्यं वर्जयित्वा मध्ये नरकाणि भवन्ति । तानि विधा वर्ण्यन्ते. उन्द्रक-श्रोण-पुष्पप्रकीर्णकविभागेन । तत्र त्रयोदशनरक-प्रस्ताराः, त्रयोदशैव इन्द्रकनर्काणि सीमन्तक-निरय-रौरुक्-भ्रान्त-उद्भ्रान्त-सम्भ्रान्त-असं-भ्रान्त-विभ्रान्त-तप्त-तप्त-तप्त-व्युत्कान्त-अयकान्त-विकान्तनामानि । शर्कराप्रभायामेकादश नरक-प्रस्ताराः एकादशैवेन्द्रकनरकाणि-स्तनक-संस्तनक-वनक-मनक-घाट-संघाट-जिह्न-उज्जिह्निकालोल-लोलुकास्थानि । वालुकाप्रभायां नव नरकप्रस्तारा नवैवेन्द्रकनरकाणि-तप्त-वस्त-तपन-आतपन-निदाध-प्रज्यितिन-उज्ज्वित्त-संप्रज्वितित्तं क्रानि । पद्धक-प्रभायां मप्तनरकप्रस्ताराः सप्तैवेन्द्रकनरकाणि-आर-मार-तार-वर्नस्क-वैमनस्कै-त्यड-अख-डाल्यानि । धूमप्रभायां पञ्च नरकप्रस्ताराः—पञ्चैवेन्द्रकनरकाणि-तमो-भ्रम-भप-अन्ध-तिम्बाभिधानानि । तमःप्रभायां त्रयो नरकप्रस्ताराः—श्रीण्येवेन्द्रकनरकाणि हिम-वर्दल-लल्लकनामधेयानि । महातमःप्रभायामेको नरकप्रस्तारः, एकमेवेन्द्रकनरकमप्रतिष्ठानास्थम् ।

तत्र 'सीमन्तकस्य चतसृषु दिश्च चतस्यो नरकश्रेण्यो निर्गतास्तश्रा विदिश्विष । तदन्तरेषु पुष्पप्रकीर्णकनरकाणि । तत्रैकैकस्यां दिङ्नरकश्रेण्यामेकान्नपञ्चाशदेकान्नपञ्चाशन्नरकाणि । तथैकैकस्यां विदिङ्नरकश्रेण्याम् अष्टचत्वारिशदष्टचत्वारिशन्नरकाणि । एवं निर्यादिष्व-ष्येकैकं परिहाष्य नेतव्यानि ।

तत्र प्रथमायां पृथिव्यां श्रेणीन्द्रकनरकाणां संस्या चतुइचत्वारिशच्छतानि त्रयस्त्रिशानि । पुष्पप्रकीर्णकानामेकाल्लित्रिश्च स्विष्णि पञ्चनविद्य सहसूर्णि पञ्चशतानि सप्तपष्टय-धिकानि । एतावुभाविष राशी सिपिण्डतौ त्रिशलरकातसहस्राणि । द्वितीयायां श्रेणीन्द्रकनरकसंख्या पड्विशितिशतानि पञ्चनवत्युत्तराणि । पुष्पप्रकीर्णकानां पंख्या चतुर्विशितिशतसहस्राणि सप्तनवित्तसहस्राणि श्रीणि शतानि पञ्च च । एतावुभाविष राशी सिपिण्डतौ पञ्चिवशितिरकशतसहस्राणि । तृतीयायां श्रेणीन्द्रकनरकसंख्या चतुर्वश्चशतानि पञ्चाशित्यधिकानि । पुष्पप्रकीर्णकसंख्या चतुर्वश्वशतानि पञ्चशतानि पञ्चदशाधिकानि । पृष्पप्रकीर्णकसंख्या चतुर्वश्वशतानि पञ्चशतानि पञ्चदशाधिकानि । एतावुभाविष राशी सिपिण्डतौ पञ्चदशासिकानि । चतुर्थ्यां श्रेणीन्द्रकनरकसंख्या सप्ताधिकानि सप्तशतानि । पुष्पप्रकीर्णकसंख्या नवनरकशतसहस्राणि नवनवित्तरच सहस्राणि द्वे शते त्रिनवत्युत्तरे । एतावुभाविष राशी संपिण्डितौ दशनरकशतनकशतन

१ -कं हि यो- श्रव । २ तत्र रत्नप्रभायां त्रयो -ग्राव, बव, मुव । ३ - खाटाखाटाख्या- ताव, न्राव, बव, दव । -खटाखटाख्या- मुव । ४ सीमन्तनरकस्य ग्राव, बव, दव, मुव, ताव ।

१५

20

सहस्राणि । पञ्चम्यां श्रेणीन्द्रकनरकसंख्या द्वे नरकशते पञ्चपष्टचिधिके । पुष्पप्रकीर्णकसंख्या द्वे शतसहस्रे नवनवित्रच सहस्राणि सप्तशतानि पञ्चित्रशानि च । एतावुभाविष राशी सिपिण्डतौ त्रीणि नरकशतसहस्राणि । पष्टचां श्रेणीन्द्रकगरकसंख्या त्रिपिष्टिनरकाणि । पुष्पप्रकीर्णकसंख्या नवनवित्तरकसहस्राणि नवशतानि द्वाित्रशानि । एतावुभाविष राशी सिपिण्डतौ नवनवित्तरहस्राणि नवशतानि पञ्चनवत्युत्तराणि । सप्तम्यामिन्द्रकनरकमेक-मप्रतिष्ठानं नाम । श्रेणीनरकाणि चत्वारि । प्राच्यां दिशि कालं प्रतीच्यां महाकालम् अपाच्यां रौरवम् उदीच्यां महारौरवम् । विदिक्श्रेणीनरकाणि न सन्ति । तान्येतानि पञ्च।

सर्वश्रेणीन्द्रकतरकसंख्या षण्णवितर्गरकशतानि त्रिपञ्चाशानि । सर्वपुष्पप्रकीर्णकसंख्या त्र्यशीतिर्गरकशतसहस्राणि गवितसहस्राधिकानि त्रीणि च शतानि सप्तचत्वारिशानि । एतावभावित राशी सिषण्डितौ चतुरशीतिः नरकशतसहस्राणि ।

तासु सप्तस्विष पृथिवीषु कानिचिन्नरकाणि संख्येयविस्ताराणि कानिचिदसंख्येय-विस्ताराणि । यानि संख्येयविस्ताराणि तानि संख्येययोजनशतसहस्रविस्ताराणि, यान्यसंख्येयविस्ताराणि तान्यसंख्येययोजनशतसहस्रविस्ताराणि। सर्वत्र च नरकाणां पञ्चमो<sup>र</sup> भागः संख्येयविस्ताराणां चत्वारो भागा असंख्येयविस्ताराणाम् । बाह्रत्यमुच्यते—

> कोशः प्रथमपृथिव्याम्, इतरास्वर्धाधिकाः क्रमेणैव । चत्वारः राष्त्रमयां सर्वेन्द्रकनरकवाहत्यम् ॥ स्वेन्द्रकवाहत्यं रस्वित्रभागपरिवर्धितं तच्छ्रेण्याः । श्रेणीन्द्रकवाहत्यसहितं ज्ञेयं प्रकीर्णकस्य ॥

तान्येतानि नरकाणि उप्टूकाद्यशुभसंस्थानानि शोचनरोदनाक्रन्दनाद्यशुभनामानि वेदि-

अथ तेषु सीमन्तकादिषु नरकेषु पापकर्मवशात् प्रादुर्भवन्तः प्राणिनः किलक्षणा इति ? अत आह–

#### नारका नित्याऽशुभतरलेश्यापारिणामदेहवेदनाविक्रिया: ॥३॥

लेश्यादिशब्दा उक्तार्थाः ।१। लेश्यादयः शब्दा उक्तार्था वेदितब्याः । लेश्या च परि-णामश्च देहश्च वेदना च विकिया च लेश्यापरिणामदेहवेदनाविकियाः । लोके प्रतियोग्यन्तरा-पेक्षया प्रकर्षो दृष्टः, इह अशुभतरा इति किमपेक्ष्य प्रकर्षनिर्देशः ? उच्यते-

तिर्यग्वयपेक्षोऽतिशयनिर्देशः ।२। तिरक्चामप्यशुभा छेश्यादयो नारकाणां च । ततः प्रकर्षेण नारकाणामित्यग्भतराः ।

**ऊध्विपक्षो वाऽधोगतानाम् ।३।** अथवा अर्ध्वनरकाशुभतरलेश्याद्यपेक्षया अधोगतानां प्रकर्पो द्रष्टव्यः ।

नित्यग्रहणाल्लेश्याद्यनिवृत्तिप्रसङ्ग इति चेत्; न; आभोक्ष्ण्यवचनत्वात् नित्यप्रहसित- श् वत् ।४। स्यादेतत्—नित्यशब्दोऽयं कूटस्थेष्वविचलेषु भावेषु दृष्टः, यथा नित्या द्यौः नित्या पृथिवी नित्यमाकाशमिति, तथा लेश्यादीनामिष व्ययोदयाभावान्नित्यत्वे सति नरकादप्रच्यवः

१ पंचमभागपमाणा निरयाणं हुंति संखिवत्थारा । सेसचउपंचभागा श्रसंखिवत्थाराया णिरया ॥ इंदयसेढीबद्धं पदण्णयाणं कमेण वित्थारा । संखेज्जमसंखेज्जं उभयं च य जोइणाण हवे । इति । रूवहिय-पुढिवसंखं तियचउसत्तेहि गुणिय छठभिजदे । कौसाणं बेहुलियं इंदियसेढीपदण्णाणं ॥ २ सित्रभा- मू० ।

स्यादिति ? तन्नः, कि कारणम् ? आभीक्षण्यवचनान्नित्यप्रहमितवत् । यथा नित्यप्रहसितो देवदत्त इत्युच्यते योऽभीदणं प्रहसित, न च तस्य प्रहसत्तानिवृत्तिः, कारणे सित भावात् । तथा अशुभकमंदियितिमनयशात् छेरवादयोऽनारतं प्रादर्भवन्तीति आभीक्ष्णवचनो नित्यशब्दः प्रयुक्तः । नित्यमशुभतरा नित्याशुभतराः सुरसुपेति वृत्तिर्मयुरुव्यंसकादित्वाद्याः। नित्याशुभतराः ४ छेर्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः।

तत्राशुभतरलेश्या इति-प्रथमाद्वितीययोः कापोतलेश्या । तृतीयायामुपरिष्टात् कापोती अधो नीला । चतुथ्यां नीला । पञ्चस्यामुपरि नीला अधः कृष्णा । पष्ठ्यां कृष्णा । सप्तस्यां परमकृष्णा । एतेषां नारकाणां रत्रायुष्प्रमाणावधृता द्वव्यलेश्या उत्ताः, शावलेश्यान्तु पद्यपि प्रत्येकमन्तर्मुक्रतेपरिवित्यः ।

**१०** अणुभतरपरिणामा इति-स्वर्णस्यवर्णशब्दपरिणामाः क्षेत्रविद्येपनिमित्तवसादितदुःख-हेतवोऽस्भतराः ।

असुभनरदेहा इति -तेषां सरीराण्यसुभनामप्रत्ययादसुभाङ्गोपाङ्गस्पर्धरसगन्धवर्ण-स्वराणि हुण्डसंरथासानि विल्हु नाण्यस्यरीत्तक्रतीनि क्रकरणवीभन्मप्रतिभयदर्शनानि । यथेह इलेप्ममृत्रपूरीपमलक्ष्यरवनाभदःपूयसमनपुतिमां पक्षेत्रारिधन्तमिद्यशूभमीदारिकगतं ततोऽप्य-१५ तीवासुभत्वं नारकाणां वैकिथिकसरीरत्वेऽपि । तस रत्नप्रभायां नार्कशरीरोत्मेधः सप्त धन्पि त्रयो हस्ताः पट् चाङ्गलयः । अधोऽश्वे हिगणहिगण उत्मेधः ।

अगुभतस्वेदना इति-अभ्यन्तरासद्वेद्योदये सत्यनादिपारिणामिकद्योतोष्णवाह्यनिमित्तज-निताः सुतीन्नयेदना भवन्ति नारकाणाम् । तद्यथा-निदाघे मध्याह्ने व्यभ्रे नभसि पट्टतपन-किरणसन्तप्तिस्तराले दुरीकृतशीत्रयाते द्वास्निदाहो द्वाहिषण्पसमीरणे रूक्षदेशे सर्वतो २० दीष्तास्निशिखापरीतस्य तृष्णातंस्य पित्तज्वरसंतापितदारीरस्य विष्प्रतीकारस्य यादृगुष्णजं दुःषं ततोज्ञ्यनन्तगुणमुष्णनस्केषु दुःषं भवित । माघमासे हिमानीपनन्व्याप्तशीतिदास्तराले नभसि प्रस्पन्दज्ञाष्ट्रतकदंगमहीतले रात्रौ शीतवातपातप्रस्फ्रितगात्रकृतदस्तवीणस्य शीत-ज्वराभिभूततनोनिरग्न्याश्रयप्रावरणस्य यादृक् शीतसमुद्भवं दुःषं ततोज्ञ्यनन्तगुणं कष्टं शीत-नरकेषु दुःषं भवित । अथवा हिमवन्माद्यस्ताम्रिगिरग्ष्णनरकेषु यदि निक्षिप्येत क्षिप्रमेव हि दित्येवमनुमीयसानं शीतोष्णं तत्र वेदिनव्यम् ।

प्रथमाद्वितीयातृतीयाचतुर्थीपुष्णवेदनान्येव नरकाणि । पञ्चम्यामुपरि उष्णवेदने द्वे नरकशतसहस्रो, अयः सीतवेदनानामेकं अतसहसृष् पष्ठीसप्तम्योः शीतवेदनान्येव । सर्व-समुदायेन द्वयगीतिनरकशतसहस्राणि उष्णवेदनानि, द्वे नरकशतसहस्रे शीतवेदने ।

अशुभतरियिकिया इति--शुभं करिष्याम इत्यशुभतरमेव विक्विति । दुःखाभिभूतमनसङ्च दुःखप्रतीकारिचकीर्षया गरीक्स एव दुःखहेत्न् विक्विति । त एवे भावा अधोऽधोऽशुभतराः वेदितव्याः ।

किसेपां नारकाणां शीतोष्णजनितसेव दःखमनान्यपापि भवतीति ? अत आह-

#### परस्परोदीरितदुःखाः ॥॥॥

कथं परस्परोदीरितद्ःसत्वम् ?

30

34

१ - निलूना- म्रा०, ब०, मु०। २ - द्वाहे प- श्र०, ता०। ३ नरके शत- मू०, श्र०।

¥

80

निर्देयत्वात् परस्परदर्शने सित कोपोत्पत्तेः द्ववत् ।१। यथा द्वानः साद्दितकाकारणाना-दिकालप्रवृत्तजातिकृतवेरापादितनिर्देयत्वात् परसारभक्षणभेदनछेदना'खुदीरितदुःखा भवन्ति, तथा नारका अपि भवप्रत्ययेनावधिज्ञानेन मिथ्यादर्शनोदयाद्विभङ्गव्यपदेशभाजा च दूरादेव दुःखहेतूनवगम्योत्पन्नदुःखाः प्रत्यासनौ परसारालोकनाच्च ग्रज्विलतकोषाग्नयः स्विवकृतासि-वासीयरगुभिण्डिवालादिभिः परस्परदेहतक्षणभेदनछेदनपीडनादिभिरदीरितदुःखा भवन्ति ।

किमोतावानेव दुःखोतात्तिकारणप्रकार उतान्योऽपि कश्विदस्तीति ? अत आह--

## संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः ॥४॥

पूर्वभवसंक्लेशपरिणामोपात्ताशुभकर्मोदयात् सततं क्लिष्टाः संक्लिष्टाः ।१। पूर्वजनमिन भावितेनाति तीन्नेण संक्लेशपरिणामेन यदुपाजितं पापकर्म तस्योदयात् सततमिवरतं क्लिष्टाः संक्लिष्टाः ।

असुरनामकर्मोदयादसुराः ।२। देवगतिनामकर्मविकल्परयोसुरत्वसंवर्तनस्य कर्मण उदया-दस्यन्ति परानित्यसुराः ।

संक्लिष्टविशेषणमन्यासुरितवृत्त्यर्थम् ।३। न सर्वेऽसुरा नारकाणां दुःखमुत्पादयन्ति । कि तर्हि ? अम्बाम्बरीपादय एव केचनेति प्रदर्शनार्थं संक्लिष्टविशेषणम् ।

असुराणां गतिविषयनियमप्रदर्शनार्थं प्राक्चतुर्थ्या इति वचनम् ।४। तेषां संक्लिष्टा- १५ नामसुराणां वेदनोदीरणकारणानां तिसृषु पृथियीषु गतिर्नातः परमिति प्रदर्शनार्थं प्राक्चतुर्थ्या इत्युच्यते ।

आडो ग्रहणं लघ्वर्थमिति चेत्; नः संदेहात् ।५। स्यान्मतम्-आङत्र प्रयोक्तव्यः लघ्व-र्थम् । स एव मर्यादां गमयतीतिः; तन्नः किः; कारणम् ? संदेहात् । अभिविधाविष व्यञ्ज वर्तते मर्यादायामिष, ततः संदेहः स्यात्—'किं सह चतुर्थ्या उत ततः प्राग्' इति अतोऽसंदेहार्थं २० प्राग्वचनमेव युक्तम् ।

चशब्दः पूर्वहेतुसमुच्चयार्थः ।६। संविकष्टासुरोदीरितदुःखारच पूर्वोक्तहेतूदीरितदुःखा-रचेति समुच्चयार्थरचशब्दः, इतरथा हि तिसृषु भूमिषु पूर्वोक्तहेत्वभावः प्रतीयेत् ।

अनन्तरत्वादुदीरितग्रहणानथंक्यमिति चेत्; न; तस्य वृत्तौ परार्थत्वात् ।७। स्वान्मतम्— अनन्तरमुदीरितग्रहणमस्ति तेनैवावाभिसंबन्धः कर्तव्यः, अनर्थकं पुनरुदीरितग्रहणमिति; तन्न; इकि कारणम् ? तस्य वृतौ परार्थत्यात् । स हच्चदीरित्यव्दः वृत्तौ परार्थे 'सन्नवस्थित इह संबद्धमशक्यः ।

वाक्यवचनिमिति चेत्; नः उदीरणहेतुप्रकार प्रदर्शनार्थत्वात् ।८। स्यादेतत् –वाक्यमेव वक्तव्यं परस्परेणोदीरितदुःखाः संक्लिष्टासुरैश्च प्राक् चतुर्थ्या इति ? तन्नः; किं कारणम् ? उदीरणहेतुप्रकार प्रदर्शनार्थस्वात् । पुनरुदीरितग्रहणेनोदीरणकारणप्रकाराः प्रदर्शनते । तद्यथा-तप्तायोरसपायन-निष्टप्तायस्तम्भालिङ्गन-कृटशाल्मल्यारोहणावतरणा-ज्योवनाभिधात-

१ -नाद्याहितदु - ब०, मु०। -नाद्युदितदु - द०, ता०, श्रा०। २ -नातिसं - ग्रा०, व०, द०, मु०। -नातितीत्रसं - ता०। ३ प्रतीयते श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ४ संव्यवं - श्रा०, व०, दं०, मु०। सत् व्यव - ता०। ४ -रद - श्रा०, ब०, द०, मु०। ६ -रदर्श - श्रा०, व०, द०, मु०, ता०।

२०

वासीक्षुरतक्षण'-क्षरण-तप्ततैलावसेचना-ऽयःकुम्भीपाका-ऽम्बरीपभर्जन-यन्त्रपीलनैः शूल्ब्बला-काव्यथन-ककचपाटना-जङ्गार'धाम्निवाहन-मूचीशाच्चलावकपंणैः व्याद्धक्षंद्वीपिश्वशृगालवृक कोकमार्जारनकुलाप्तर्पवायसगृक्षकङ्कोलृकव्येनादिखादनैः तप्तवालुकाविचरणा-ऽसिपत्रवन-'प्रवेशन-वैतरण्यवतारण-परस्पर'योधनादिभिश्च ते संक्लिष्टासुरा दुःखमुदीरयन्ति नार४ काणाम् । किमश्रं त एवं कुर्यन्तीति चेत् ? पापकमाभिरतत्वात्, यथा गोमहिपमेपवराहकुक्कुट-वितिशलाक्षान्' मल्लांश्च यद्धचमानान् परस्परं व्नतश्च दृष्ट्वा रागद्वेपमोहाभिभूतानाम् अकुशलानुवन्धिपृण्यानां नराणां प्रीतिकत्पचत्रे,तथा तेपामसुराणां नारकांस्तथा कारयतामन्योन्यं च व्यतः पर्यतां परा प्रीतिकत्पचते । तेपां सत्यपि देवत्वे मायानिदानमिश्यादर्शनशल्यतीत्र-कपायोपहतस्य अनालोचित्रभावदोपस्य अप्रत्यवमर्थस्य अकुशलानुबन्धस्य पृण्यस्य 'कर्मणस्तप-स्व 'सावचदोपानकपिणस्तत्कलं यत् सत्यपि अनेकेषु प्रीतिहेतुषु अशुभा एव प्रीतिहेतव इति । एवं छेदभेदादिभिः शक्लीकृतसूर्तिनामिषि तेपां न•मरणमकाले विद्यते । कुतः ? भ''औपपादिका अनयवर्द्यापृष्टः'' [ ] इति वचनात् । तेपां हि जधन्यमध्यमोतकृष्टभेद-भिन्तं याववापुरवद्यं तावचर्षाकाल्यमेव विपच्यते नोदीरण'प्रत्ययववादपवर्द्यते ।

यद्येवं तदेव ताबदुच्यतो नारकाणां कियदायुरिति ? अत आह—

#### तेष्वेकत्रिसप्तद्शसप्तद्शहाविंशतित्रयस्त्रिशत्सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थिति: ॥६॥

सागरोपमेति कोऽयं शब्दः ? सागर उपमा यस्याः सेयं सागरोपमा । क उपमार्थः ? सागरस्योपमात्वं द्रव्यभूषस्त्वात् ।१। यथा सागरो जलसमूहेन भूयसा युक्तस्तथा आयुः-कर्मापि भवधारणकारणपुद्गलद्रव्यसमूहेन महता योगात् सागरेणोपमीयते ।

एकादीनां कृतद्वन्द्वानां सागरोपमाविशेषणत्वम् ।२। एकादयः शब्दाः कृतद्वन्द्वाः सागरोपमाशब्दस्य विशेषणत्वेन १० नियुज्यन्ते । एका च तिस्रश्च सप्त च दश च सप्तदश च द्वाविशतिश्च त्रयस्त्रिशच्च एकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविशतित्रयस्त्रिशतस्ता एव सागरोपमाः एकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविशतित्रयस्त्रिश्चात्सागरोपमाः । कथमेकशब्दस्य पुंबद्भावः ? नन् भिन्नाधिकरणत्वान्न प्राप्नोतिः, नायं पुंबद्भावः, १८औत्तरपदिकं ह्रस्वत्वम्, यथा १९ कक्षीरमिति ।
अथवा सागर उपमा यस्य तत्सागरोपममायुः, एकं च त्रीणि च सप्त च सप्तदश च द्वाविशतिश्च त्रयस्त्रिशच्च एकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविशतित्रयस्त्रिशत्मागरोपममायुर्यस्याः सैकविसप्तदशसप्तदशद्वाविशतित्रयस्त्रिशंवत्सागरोपमेति स्थित्यपेक्षः स्त्रीलिङ्गनिर्देशः ।

रत्नप्रभादिभिरानुपूर्व्येण संबन्धो यथाकमानुवृत्तेः ।३। 'यथाकमम्' इत्यनुवर्तते । ततो रत्नप्रभादिभिरेकादीनामानुपूर्व्येण संबन्धो वेदितन्यः । रत्नप्रभायामेकसागरोपमा स्थितिः,

१ - क्षारतप्त- ग्रा०, ब०, द०, मु०, मू० १ २ - रधानी वा- ब०, मु० । - रदानीवा- गू० ।

-रदानीवा- श्र०, द० । -रधानीगारादीनीवा- ग्रा० । -रादीनीवा- भा० । 'श्रङ्गारदहनवाहन''

त० भा० । ३ - प्रवेशवंतरण्यवतरण- श्र० । ४ -रचोदना- ग्रा०, ब०, द०, मु० । -रघोवना
मू० । ४ -लापकान् ग्रा०, ब०, द०, मु० । -लापाकान् मू० । ६ व्यापारस्य । ७ भावदोषा- ग्रा०,

ब०, द०, मु०, मु० । ६ 'ग्रौपपादिकचरमोत्तमदेहासंख्येयवर्षायुषोऽनपवत्यायुषः'' -त०, सू० २।४३ ।

६ -रणाप्रत्य- ग्रा०, ब०, मु० । १० नियुञ्जन्ते श्र० । ११ उत्तरपदि- ग्रा०, ब०, द०, श्र०, मु०,

मू० । 'मृगक्षीरादिषु' इति सूत्रेण । १२ एकस्याः क्षीरम्- ता० टि० ।

शर्कराप्रभायां त्रिसागरोपमा स्थितिः, वालुकाप्रभायां सप्तसागरोपमा स्थितिः, पङ्कप्रभायां दशसागरोपमा स्थितिः, धूमप्रभायां सप्तदशसागरोपमा स्थितिः, तमःप्रभायां द्वाविशतिसागरोपमा स्थितिः, महातमःप्रभायां त्रयस्त्रिशत्सागरोपमा स्थितिरित ।

नरकप्रसङ्गः 'तेषु' इति वचनादिति चेत्; नः रत्नप्रभाद्युपलक्षितत्वात् ।४। स्यान्म-तम्-''तेप्'इतिवचनान्नरकाभिसंबन्धः प्राप्नोति । ततः किम् ? रत्नैप्रभायां त्रयोदशेन्द्रकनरक-संज्ञानि तत्रारादेव सीमन्तकादिष्विन्द्रकनरकेषु स्थितिरियं परिसमाप्येत, नेष्यते च, तस्मात्ते-ष्विति वचनमयुक्तमिति; तन्न; किं कारणम् ? रत्नप्रभाद्युपलक्षितत्वात्'। यानि रत्नप्रभाद्यधिकरणत्वेनोपलक्षितानि त्रिशच्छतसहस्राद्यवधृतपरिमाणानि वेष्वेकसागरोपमादिका स्थितिरिति नास्ति दोषः ।

साहचर्याद्वा ताच्छब्द्यसिद्धिः ।५। अथवा नरकसहचरिता भूमयोऽपि नरकाणीत्युच्यन्ते । अतस्तेषु रत्नप्रभादिषु नरकेषु प्रादुर्भवतां सत्त्वानामेकसागरोपमादिका स्थितिरित्यभिसंबन्धः, एवं च कृत्वा तेष्विति वचनमर्थवत्, इतरथा हि व्यवधानाद् भूमिभिरनभिसंबन्धः स्यात् ।

नरकस्थितिप्रसङ्ग इति चेत्; न; सत्त्वानामिति वचनात् ।६। स्यादेतत्—यदि पृथिब्यु-पलक्षितनरकाभिसंबन्ध इष्टः, ननु नरकाणाभेवैकसागरोपमादिस्थितिसंबन्धः प्राप्नोति न नारकाणामिति; तन्न; किं कारणम् ? सत्त्वानामिति वचनात् तेषु नरकेषु सत्त्वानामियं स्थितिनं नरकाणामिति ।

परोत्कब्टेति पर्यायौ ।७। परा उत्कृष्टेति पर्यायशब्दाविमौ तेन नारकाणामकता स्थि-तिरुत्कृष्टा । रत्नप्रभादिष् प्रतिप्रस्तारं जधन्यापि स्थितिरुच्यते-सीमन्तकेन्द्रके तच्छे णिपु चाप्टास्विप नारकाणां जघन्या स्थितिर्दशवर्षसहसाणि उत्कृष्टा नवितवर्षसहस्राणि अजघन्यो-त्कप्टा मध्ये समयोत्तरा । निरयेन्द्रके तच्छे णिप चाष्टास्विप नारकाणां जधन्या नवतिर्वर्ष-सहस्राणि, 'दशवर्षशतसहस्राणि 'इति क्वापि पाठः'। उत्कृष्टा नवतिर्वर्षशतसहस्राणि, अजप-न्योत्कप्टा मध्ये समयोत्तरा । रोरुकेन्द्रके तच्छे णिप् चाप्टास्विप नारकाणां जघन्या एका पूर्वकोटी, उत्कृष्टेनासंख्याताः पूर्वकोटचः, अजघन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा । भ्रान्तेन्द्रके तच्छे णिपु चाष्टास्विप नारकाणो जघन्या असंख्याताः पूर्वकोटचः, उत्कर्षेण सागरोपमस्यैको दशभागः, अजघन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा । उद्भान्तेन्द्रके तच्छ्रेणिषु चाष्टास्विप नार-काणां जघन्या सागरोपमस्यैको दशभागः, उत्कृष्टा सागरोपमस्य द्वौ दश भागो, अजघन्योत्कष्टा मध्ये समयोत्तरा । संभ्रान्तेन्द्रके तच्छ्रेणिषु चाष्टास्विष नारकाणां जघन्या सागरोपमस्य द्वौ दशभागौ उत्कर्षेण सागरोपमस्य त्रयो दशभागाः, अजघन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा असं-भ्रान्तेन्द्रके तच्छ्रेणिषु चाष्टास्विप नारकाणां जवन्या सागरोपमस्य त्रयो दशभागाः, उत्कृष्टा सागरोपमस्य चत्वारो दशभागाः, अजघन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा । विभ्रान्तेन्द्रके तच्छ्रेणिपु चाष्टास्विप नारकाणां जघन्या सागरोपमस्य चृत्वारो दशभागाः उत्कृष्टा सागरोपमस्य पञ्च दशभागाः, अजघन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा । तप्तेन्द्रके तच्छ्रे णिपु चाप्टास्विप नारकाणां जवन्या सागरोपमस्य पञ्च दशभागाः, उत्कृष्टा सागरोपमस्य षड् दशभागाः, अजघन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा । त्रस्तेन्द्रके तच्छ्रेणिषु चाष्टास्विप नारकाणां जघन्या सागरोपमस्य पड् दशभागाः, उत्कृष्टा सागरोपमस्य सप्त दशभागाः, अजघन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा । ३५

१ बिलानाम् । २ तेष्वेकत्रिसाग- व०, द०, मु०।

ਰ ਤ ਜ ਪ , ਜ

80

१४

30

व्युत्कान्सेन्द्रके तच्छ्रे णिप् चाष्टास्विप नारकाणां जवन्या सागरोपमस्य सप्त दशभागाः उत्कृष्टा सागरोपमस्याप्टी दशभागाः अजवन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा । अवकान्तेन्द्रके तच्छ्रे णिप् चाष्टास्यिप नारकाणां जवन्या सागरोपमस्याप्टौ दलभागाः, उत्कृष्टा सागरोपमस्याप्टौ वलभागाः अजवन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा । विकान्तेन्द्रके तच्छ्रे णिप् चाष्टास्विप नारकाणां जवन्या सागरोपमस्य नव दलभागाः, उत्कृष्टा सागरोपमा, अजवन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा ।

शकराप्रभातिषु प्रतिप्रस्तारमृकृष्टा स्थितिः कण्णकमेण वेदिनव्या । कथमिति चेत् ? उच्यये-

"उपरिस्थितेविशेषः स्वप्रतरिवभाजितेष्टसंगुणितः । उपरिपृथिवीस्थितियुतः स्वेष्ट-प्रतरिधितर्महती ॥१॥" [

उपर्वृत्कृष्टाञ्चो जवन्या सर्वत्र समयाधिका अजधन्योत्कृष्टा मध्ये समयोत्तरा ।

भवैतेषा नारकाणाम्तादिवरहकालः कियानिति ? अत्रोच्यते–सर्वासु पृथिवीषु जघन्य एकसमयः, उत्कृष्णभवतुर्विविसहर्ताः, सप्तराविदियानि, प्रधः, मासः, द्वौ भासौ, चन्वारो मासाः, पण्मासा इति रत्नप्रभादिषु क्रमेण ज्ञेयाः ।

अथोत्पादः वत्र केपामिति ? अत्रोच्यते-प्रथमायामर्गाज्ञन उत्पद्यन्ते । प्रथमाद्वितीययोः सरीसृपाः । तिसृप् पक्षिणः । चत्रपृष्राः । पञ्चमु सिहाः । पट्सु रित्रयः । सप्तमु मत्स्य-मनुष्याः' । न च देवा नारका या नरकेषु उत्पद्यन्ते ।

प्रथमापामुदाद्यमाना नारका मिथ्यात्वेनाधिगताः केचित्मिथ्यात्वेन निर्यान्ति, मिथ्यात्वेनाधिगताः केचित्मम्यक्त्वेन निर्यान्ति । मिथ्यात्वेनाधिगताः केचित्सम्यक्त्वेन निर्यान्ति । केवित्सम्यक्त्वेनाधिगताः सम्यक्त्वेनं य निर्यान्ति । कोवित्सम्यक्त्वेनाधिगताः सम्यक्त्वेनं य निर्यान्ति । काधिकसम्यग्दृष्टचपेशया । द्वितीय।तिषु पञ्चसु नारका मिथ्यात्वेनाधिगताः केचित्मभ्यात्वेन निर्यान्ति । मिथ्यात्वेन निर्यान्ति । सिथ्यात्वेन निर्यान्ति । सिथ्यात्वमासादनसम्यक्त्याभ्यामुद्वित्तां दे तिर्यद्वमान्यगती आयान्ति । तिर्यक्ष्यायाताः पञ्चेन्द्रियगर्भजसंत्रिपवित्तकस्येववर्षायुःपृत्यचन्ते नेतरेष् । मनुष्येष्वायाता गर्भजपर्यान्तकष् संस्थयवर्षायुःपृत्यचन्ते नेतरेषु । नारकाः सम्यक्त्विभयाद्गुष्टप्यन्तेन मुणेन नोद्वर्तत्ते । नारकाः सम्यक्त्विपयाद्गिय्वप्याताः गर्भजपर्यान्तकस्य सम्यक्त्वेनोद्विता एकामेव मनुष्यगतिमायान्ति, मनुष्येष्वायाताः गर्भजपर्यान्तकसंख्येयवर्षायुःपृत्यचन्ते नेतरेषु । सप्तम्यां नारकाः भिथ्याद्ष्टयो नरकभ्य उद्वित्ता एकामेव निर्यगानिमायान्ति, निर्वक्षयायाताः पञ्चेन्द्रियगर्भजपर्यान्तकसंख्येयवर्षायुःपृत्वचन्ते नेतरेषु ।

तत्र नोत्पन्ताः सर्वे मितिश्रुताविधसम्यक्त्यसम्यङ्गिध्यात्वसंयमासयमान् नोत्पादयन्ति । पण्ठचाः उद्घितिता नारकास्तिर्यञ्चमनुष्येषु जाता किन्निन्मतिश्रुताविधसम्यक्त्वसम्यङ्गिध्यात्वं संयमासंयमान् पडुत्पादयन्ति न सर्वे नाष्यतोऽन्यत् । पञ्चम्या उद्घिततास्तिर्यक्षूत्पन्ताः केचित् पड्त्पादयन्ति न सर्वे नाष्यतोऽन्यत्, मनुष्येषूत्पन्नाः केचिन्मतिश्रुताविधमनःपर्ययसम्यक्त्वसम्यङ्गिष्यात्वसंयमासंयमसंयमानृत्पादयन्ति न सर्वे नाष्यतोऽन्यत् । चतुर्थ्या उद्घिततास्तिर्यञ्चत्पन्नाः केचिन्मत्यादीन् पडुत्पादयन्ति न सर्वे नाष्यतोऽन्यत्, मनुष्येपूत्पन्नाः केचिन्मतिश्रुताविधमनःपर्यय-

१ तथा चोक्तम्- ग्रमगसरिसविव्हांगमफिणिसिहत्थीणमच्छमणुद्राणं । पढमादिसु उप्पत्ती ग्रडवा-रादो दु दोण्णिवारो ति।। २ -ताः केचित्तिर्यङमनष्यगतिमाया - ग्रा०, ब०, द०, मु० ता० । ३ न निर्यान्ति ।

ሂ

केवलसम्यक्त्वसम्यद्धिमध्यात्वसंयमासंयमसंयमानुत्पादयन्ति, न च बलदेववासुदेवचकथरतीर्थ-करत्वान्युत्पादयन्ति, केचित् कर्माष्टकान्तकराः सिद्धचन्ति । उपरि तिसृभ्य उद्घर्तितास्तिर्यक्षु जाताः केचित् पडुत्पादयन्ति, मनुष्येषूत्पन्नाः केचित् मितश्रुताविधमनःपर्ययकेवलसम्यक्त्वसम्यद्ध-मिध्यात्वसंयमासंयमसंयमानुत्पादयन्ति न च वलदेववासुदेवचकथरत्वान्युत्पादयन्ति केचित्ती-र्थकरत्वमुत्पादयन्ति, अपरे कर्माष्टकान्तकराः सिध्यन्ति ।

उक्तः सप्तावनिविस्तीर्णोऽघोलोकः ।

इदानीं तिर्यग्लोकोऽवसरप्राप्तो व्याख्येयः । तत्रैतत्स्यात्-किमत्र व्याख्येयम् ? द्वीपसमु-द्राधिष्ठातृधरणीधरवनक्षेत्रान्तरपरिमाणादि । यद्येवं तदवितष्ठताम्, इदमेव तावद्वचािकयतां कृतः पुनिरयं तिर्यग्लोकसंज्ञा प्रवृत्तेति ? उच्यते-यतोऽस्ंख्येयाः स्वयंभूरमणपर्यन्तास्तिर्यक्प्र-चयिवशेषेणावस्थिता द्वीपसमुद्रास्ततः तिर्यग्लोक इति । यद्येवं के पुनिस्तर्यगवस्थिता इति ? अत आह-

## जम्वृहीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः॥॥॥

आह-कृतः पुनरियं जम्बूद्वीपसंज्ञेति ? उच्यते-

प्रतिविशिष्टजम्बूवृक्षासाधारणाधिकरणत्वाज्जम्बूद्वीपः ।१। अयं हि द्वीपः प्रतिविशिष्टस्य जम्बूवृक्षस्य सपरिवारस्यासाधारणाधिकरणत्वं विभित्त नान्ये धातकीखण्डादयो द्वीपास्ततो- उस्य तत्साहचर्यात् जम्बूद्वीप इति संज्ञा अनादिकालप्रवृत्ता । तद्यथा—उत्तरकुरुमध्ये जगती पञ्चयोजनशतायामविष्कम्भा तित्त्रगुणसातिरेकपरिक्षेपा ततः प्रदेशहान्या बहिःपरिहीयमाणा मध्ये द्वादशयोजनवाह्त्या, अन्ते कोशद्वयवाह्त्या सा चैकया पद्मवरवेदिकया 'जाम्बूनदमय्या परिक्षिप्ता । तस्या बहुदेशमध्यभागे नानारत्नमयमेकं पीठमण्डयोजनायामं चतुर्योजनविष्कम्भं तावदुच्छायं द्वादशिक्षः 'पद्मवरवेदिकाभिः परिक्षिप्तम् । तासां च पद्मवरवेदिकानां प्रत्येकं चत्वारि तोरणानि श्वेतानि वरकनकस्तूपिकानि, तस्योपरि मणि मयमुपपीठं योजनायामिव-प्कम्भं कोशद्वयोच्छायम् । तन्मध्ये जम्बूवृक्षः सुदर्शनाख्यो योजनद्वयोच्छ्रतस्कन्धः षड्योजनोत्त्सेधविटपः, मध्ये पड्योजनविष्कम्भपरिमण्डलः अष्टयोजनायामः तदर्धमुच्छ्रितानां जम्बूना-मण्डशतेन परिवृतः 'सुरत्रतविताक्रान्तः, तद्योगाज्जम्बूद्वीपः ।

लवणरसाम्बुयोगाल्लवणोदः ।२। लवणरसेनाम्बुना योगात् समुद्रो लवणोद इति संज्ञा-यते । उदक्शब्दस्य पूर्वपद<sup>\*</sup>भूतस्य उत्तरपदभूतस्य च संज्ञायामुदभावोऽन्वाख्यातः ।

जम्बूद्वीपश्च लवणोदश्च जम्बूद्वीपलवणोदौ तावादी येपां ते जम्बूद्वीपलवणोदादयः । द्वीपाश्च समुद्राश्च द्वीपसमुद्रा यथासंख्यमभिसंबन्धः । जम्बूद्वीपादयो द्वीपा लवणोदादयः समुद्रा इति । किं नामानस्ते ? शुभनामानः । यानि लोके शुभानि नामानि तान्येपां नामानि तद्यथा— जम्बूद्वीपो लवणोदः, धातकीखण्डः कालोदः, पुष्करवरः पुष्करोदः, वाहणीवरः वाहणोदः, क्षीरवरः क्षीरोदः, घृतवरः घृतोदः, इक्षुवरः इक्षूदः, नन्दीश्वरवरः नन्दीश्वरोद इत्येवमादयोऽसंख्येया

१ -बाहुत्या म्रा०, ब०, द०, मु०। २ रुक्मं कार्तस्वरं जाम्बूनदमध्टापदोऽस्त्रियाम् -ता० टि०। ३ मुखे। ४ पद्मवेदि- म्रा०, ब०, द०, मु०। ५ -मयमपरं पीठं ता०, १४०, मू०। ६ सुरवेति-म्रा०, ब०, द०, मु०। ७ उदिधरिति।

y

द्वीपसमुद्राः स्वयमभूरमणद्वीपस्वयमभूरमणोदपर्यन्ताः । कियदसंख्येयाः ? अर्धतृतीयसागरो-पमसमय'संख्याः ।

अमीपां विष्कम्भसन्तिवेशसंस्थानविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह-

# हिर्हिविष्कम्माः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः॥॥॥

द्विद्विरिति वीप्साभ्या'वृत्तिवचनं विष्कम्भद्विगुणत्वव्याप्त्यर्थम् ।१। आद्यस्य द्वीपस्य यो विष्कम्भरतद्द्विगुणो जलिधस्तद्द्विगुणविष्कम्भो द्वितीयो द्वीपः तद्द्विगुणविष्कम्भो द्वितीयो जलिधिरित द्वैगुण्यव्याप्त्यर्थे द्विद्विग्च्यते । द्विद्विविष्कम्भो येपां ते द्विद्विविष्कम्भाः ।

ननु च बृत्या अभ्यावृत्तिरुच्यते द्विर्दश द्विदशा इति, वीष्मा च क्वचिदुच्यते सप्तपर्ण इति, तद्वदिह वीष्माऽभ्यावृत्त्योर्वृत्योततवात् द्वित्वस्य सुचरचाप्रयोगः प्राप्नोति ? नैप दोपः; यत्र १० भैगम्यते न तद्य प्रयुज्यते, इह तु द्विविष्यमभा इत्युक्ते तदर्थागतेद्विद्विरित्युच्यते ।

अनिष्टविनिवेशव्यावृत्त्यर्थं पूर्वपूर्वपरिक्षेपिवचनम् ।२। ग्रामनगरादिवदनिष्टविनिवेशी मा विज्ञायीति 'पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणः' इत्युच्यते । तेनोत्तरोत्तरानन्तर्यसिद्धिर्भवति । पूर्वं पूर्वं परिक्षिपन्तीत्येवंशीलाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणः, अत्राप्यगमकत्वाद् द्वित्वम् ।

चतुरस्रादिनिवृत्त्यर्थं वलयाकृतिवचनम् ।३। आकृतिस्संस्थानम्, वलयस्येवाकृतिर्येषां ते १५ वलयाकृतयः । एतेन चतुरस्रादिसंस्थानान्तरिनवृत्तिः कृता भवति । ततो मिथ्यावादिप्रणीतसं-स्थानान्तरप्रतिकलाना न तत्त्वम् ।

अत्राह जम्बूद्वीपस्य प्रदेशसंस्थानविष्कम्भा वक्तव्याः, तन्मूल्ट्वादितरविष्कम्भादिवि-ज्ञानस्येति ? अत आह—

## तनमध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्मो जम्बूद्वीपः ॥६॥

२० तच्छन्दः पूर्वद्वीपसमुद्रनिर्देशार्थः ।१। पूर्वोक्तानामसंख्येयानां द्वीपसमुद्राणां निर्देशार्थस्त-च्छन्दो द्रष्टत्र्यः । तेषां मध्ये तन्मध्ये नाभिरित्र नाभिः । मेरुर्नाभिर्यस्य स भवति मेरुनाभिः, वृत्त आदित्यमण्डलोपमानः । शतानां सहस्रं शतसहस्रं योजनानां शतसहस्रं योजनशतसहस्रम् [योजनशतसहस्रं] विष्कम्भो यस्य सोऽयं योजनशतसहस्रविष्कम्भः ।

तस्य परिक्षेपः त्रीणि शतसहस्राणि पोडशसहस्राणि द्वे शते सप्तर्विशतिश्च योजनानाम्, त्रीणि गव्यृतानि, शतं धनुपामप्टाविशत्युत्तरम्, त्रयोदशाङगुळयः अर्धाङगुळं सातिरेकम् ।

तस्य समन्तात् परिक्षेष्त्री जगत्येका अर्धयोजनावगाहा अष्टयोजनोत्सेथा मूलमध्यान्तेषु द्वादशाष्टचतुर्योजनिवष्कम्भा वज्रमयमूला वैड्र्यमयान्ता सर्वरत्निर्मितमध्या गवाक्षघण्टामुक्ता-हेममणिकिकिणीकपद्मरत्नकनकरत्नसर्वरत्नजालैनैवभिरुपर्यु परिस्थितैः प्रत्येकमर्धयोजनोच्छ्रायैः पञ्चधनुरशतविष्कम्भजगतीसमायामैरलङकृता । तस्याः पूर्वदक्षिणापरोत्तरामु चतसृषु दिक्षु विजयवैजयन्तजयन्तापराजितसंज्ञानि चत्वारि महाद्वाराणि । यथाक्रमं तानि चतुर्योजनिवष्क-मभाण्यष्टयोजनोत्सेधानि विष्कमभसमप्रवेशानि । तत्र विजयवैजयन्तयोरन्तरमेकान्नाशीति-सहस्राणि द्विपञ्चाशद्योजनान्यर्थयोजनं योजनचतुर्भागः अर्धगव्यूतं गव्यूतचतुर्भागः द्वात्रिशच्च

ሂ

धन् पि तिस्रोऽङ्गगुलयः अङ्गगुलचतुर्भागोऽधिङ्गगुलचतुर्भागश्च सातिरेकः । एविमतरेषामप्यन्त-राणां प्रमाणं वेदितव्यम् ।

तत्र जम्बूद्वीपे पड्भिः क्लपर्वतैर्विभक्तानि सप्त क्षेत्राणि । कानि तानीति ? अत आह-

## भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतवर्षाः क्षेत्राणि ॥१०॥

भरत इति संज्ञा कतः ?

भरतक्षत्रिययोगाद्वर्षो भरतः ।१। विजयार्घस्य दक्षिणतो जलधेक्तरतः गङ्गासिन्ध्वो<sup>र</sup>-र्बहुमध्यदेशभागे विनीता नाम नगरी द्वादशयोजनायामा, नवयोजनिवस्तारा । तस्यामुत्पन्नः सर्वराजलक्षणसंपन्नो भरतो नामाद्यश्चकधरः पट्खण्डाधिपितः । अवसर्पिण्या राज्यविभाग-काले तेनादौ भ्वतत्वात्, तद्योगाद्भरत इत्याख्यायते वर्षः ।

अनादिसंज्ञासंबन्धाद्वा ।२। अथवा, जगतोऽनादित्वादहेतुका अनादिसंबन्धपारिणामिकी १० भरतसंज्ञा । अथ क्व भरत इति ? अत्रोच्यते—

हिमवत्समुद्रत्रयमध्ये भरतः ।३। हिमवतोऽद्रेस्त्रयाणां संमुद्राणां पूर्वदक्षिणाऽपराणां मध्ये भरतो वेदितव्यः । स पूनर्गञ्जासिन्धभ्यां विजयार्धेन च पङ्भागसंविभक्तः ।

कोऽसौ विजयार्घो नाम ?

पञ्चाशद्योजनविस्तारस्तदर्थोत्सेधः सक्रोशषड्योजनावगाहो रजताद्रिविजयार्थोऽन्व- १५ र्थः ।४। चक्रभृद्विजयार्धकरत्वाद्विजयार्धे इति गुणतः कृताभिधानो रजताद्रिः तस्य पञ्चाशद्योज-नानि विस्तारः पञ्चविद्यतियोजनान्यत्सेधः सक्रोशानि पड्योजनान्यवगाहः पूर्वापरकोटिभ्या-मसौ पूर्वापरजलधी<sup>र</sup> स्पृशति । तस्य पूर्वापरपार्श्ववाह चत्वारि योजनशतानि अष्टाशीत्यधिकानि पोडश चैकान्तर्विशतिभागाः योजनस्यार्घभागश्च सातिरेकः। विजयार्घोत्तरपार्श्वज्या दश-योजनसहस्राणि सप्त च शतानि विशतियोजनानां द्वादश चैकान्नविशतिभागा योजनस्य कि-ञ्चिद्विशेयोनाः । अस्याः ज्यायाः धनुषः पृष्ठं दशयोजनानां सहस्राणि 'सप्त च शतानि त्रिचत्वा-रिंशानि पञ्चदश चैकान्नविंशतिभागा योजनस्य सविशेषाः । विजयार्धदक्षिणपार्श्वज्या नवसहस्राणि सप्तशतान्यष्टचत्वारिंशानि योजनानां द्वादशभागाः किञ्चिद्विशेषाधिकाः । अस्याः ज्यायाः धनुषः पृष्ठं नवसहस्राणि सप्तशतानि पट्पष्टचुत्तराणि योजनानामेकश्च भागः सविशेषः । तस्योभयोः पार्श्वयोर्धयोजनविष्कम्भौ भर्वतसमानायामावर्धयोजनोच्छाय-पञ्चधनुःशतविष्कम्भवनसमायामाभ्यां क्वचित्क्वचित्कनकस्तूपिकाभ्यामलङ्कृतबहुतोरणोपे-तपद्मवरवेदिकाभ्यां प्रत्येकं परिक्षिप्तौ सर्वर्तुजफलकुसुमतुरुवरमण्डितौ वनपण्डौ । तस्य द्वे गुहे तमिस्रखण्डप्रपातसंज्ञे पञ्चाशद्योजनोदग्दक्षि णायामे प्राक्प्रत्यक्द्वादशयोजनविष्कम्भे, अष्टयोजनोत्सेथोत्तरदक्षिणद्वारद्वये, सकोशपड्योजनविष्कम्भकोशवाहुल्याष्टयोजनोच्छाय-वजुमयकपाटे । यकाभ्यां चक्रवर्ती उत्तरभरतविजयार्घ याति । यतश्च गङ्गासिन्धू निर्मते । तत्र चाभ्यन्तरे विजयार्धप्रभवे प्रत्येकं द्विनद्यौ गङ्गासिन्ध् अनुप्रविष्टे, उन्मग्नजला निमग्न-जला चान्वर्थसंज्ञे । तुणादेः पतितस्य द्रव्यस्याहत्योपरितलप्रक्षेपणात् उन्मग्नजला । तथा तृणादेः पतितस्याधस्तलप्रक्षेपणात् निमग्नजला ।

१ -न्ध्वोर्मध्य - श्रव । २ -ण्यां रा - श्रव । ३ -र्लाधं स्पू - श्राव, बव, द्वव, मुव । -र्लानधी स्पू - ताव । ४ सप्तश - श्राव, बव, दव, मुव । ५ -विष्कम्भपर्व - श्राव, बव, दव, मुव । ६ -णायते श्रा - श्राव, बव, दव, मुव, ताव । ४ -टे याभ्यां श्राव, बव, दव, मुव । -पाटाभ्यां च - ताव । •

[ ३।१०

तस्यैवाद्रेभं मितलाइदशयोजनान्यत्न्लत्योभयोः पार्श्वयोः दशयोजनविस्तारे पर्वतसमा-यामे हे विद्याधरश्रेण्यौ भवतः । तत्र दक्षिणश्रेण्यां रथनपुरचक्रवालादीनि पञ्चाशिद्धद्याधर-नगराणि । उत्तरश्रेण्यां गगनवल्लभादीनि पष्टिविद्याधरनगराणि । तन्तिवासिनो विद्याधरा भरतवत पटकर्मजीविनः केवलं प्रज्ञप्त्यादिविद्याधरणमात्रादेव विशिष्टाः । ततो दशयोजना- न्यत्रलत्योभयोः पार्श्वयोर्दशयोजनविस्तारे पर्वतसमायामे द्वे व्यन्तरश्रेण्यौ भवतः । तत्र शकलोकपालानां सोमयमवरुणवैश्रवणानाम आभियोग्यव्यन्तरदेवानां निवासा भवन्ति । ततः पञ्चयोजनान्यत्प्लत्य शिखरतलं भवति दशयोजनविष्कम्भं पर्वतसमायामम् । तत्र प्राच्यां दिशि पद्योजनकोशाधिकोच्छायविष्कमभं सिद्धायतुनकटं पद्मवरवेदिकापरिवतम । तस्यो-पर्यदग्दक्षिणायामं प्राकप्रत्यगविस्तारं कोशायाम-कोशार्घविष्कम्भ-देशोनकोशोच्छायं पद्मवर-१० वेदिकापरिवतम् 'अर्हदायतनं पूर्वोत्तरदक्षिणद्वारम् अर्हदायतनवर्णनोपेतम् । तस्य पद्चाद्द-क्षिणार्धभरतकूट-खण्डकप्रपातकूट-माणिकभद्रकुट-विजयार्धकूट-पूर्णभद्रकूट-तिमस्ग्हाकूट-उत्त-रार्धभरतकट-वैश्रवणकटनामान्यप्टौ कटानि सिद्धायतनकटसमोच्छायविष्कम्भायामानि । तेपा-्दक्षिणार्थभरतदेव-वर्त्तमाल्यदेव-माणिभद्रदेव-विजयार्धगिरिकुमारदेव-पूर्णभद्रदेव-कृत-मालदेव-उत्तरार्धभरतदेव-वैश्रवणदेवानां यथाकमं प्रासादाः सिद्धायतनसमायामविष्कम्भो-१५ च्छायाः । सोऽयं विजयार्धपर्वतो नवभिः कटैर्मुकूटैरिवोदगतैर्गिरिराजस्वं प्राप्त इवाभाति । अथ हैमवत इति कथं संज्ञा ?

हिमवतोऽदूरभवः सोऽस्मिन्नस्तोति वा हैमवतः ।५। हिमवान्नाम पर्वतः तस्यादूरभवः सोऽस्मिन्नस्तीति वाऽणि सति हैमवतो वर्षः । वय पूनरसौ ?

**क्षुद्रहिमवन्महाहिमवतोर्मध्ये ।६।** क्षुद्रहिम<sup>९</sup>वन्तमुत्तरेण दक्षिणेन महाहिमवन्तं पूर्वापर-२० समद्रयोर्मध्ये हमवतः।

तन्मध्ये शब्दवान् वृत्तवेदाढ्यः ।७। तस्य हैमवतस्य मध्ये शब्दवान्नाम पटहाकारः वत्तत्वाद् वत्तवेदाढ्य इत्यन्वर्थसंज्ञः योजनसहस्रोच्छायः अर्धततीययोजनशतावगाह उपरि मुळे च योजनसहस्रायामविष्कम्भस्तत्त्रिग्णसातिरेकपरिक्षेपः पर्वतः, अर्धयोजनविष्कम्भाद्रि-परिक्षेपायामयक्तया पूर्वादिदिग्विभागविनिवेशिचतुरतोरणविभवतया पद्मवरवेदिकयाऽल-ङकृतः । तत्तलमध्ये सकोशद्वयद्विपष्टियोजनोत्सेधः सकोशैकत्रिशद्योजनविष्कम्भः स्वातिदेव-विहार: । अथ कथं हरिवर्षसंज्ञा ?

हरिवर्णमनुष्ययोगाद्धरिवर्षः ।८। हरिः सिहस्तस्य शुक्लरूपपरिणामित्वात् तद्वर्णमनुष्या-द्यपितत्वाद्धरिवर्ष इत्याख्यायते । क्व पुनरसौ ?

निषधमहाहिमवतोरन्तराले ।९। निषधस्य दक्षिणतो महाहिमवत उत्तरतः पूर्वापर-समुद्रयोरन्तराले हरिवर्षः।

तन्मध्ये विकृतवान् वृत्तवेदाढ्यः ।१०। तस्य हरिवर्षस्यं मध्ये विकृतवान्नाम वत्त-वेदाढचः शब्दवद्वृत्तवेदाढचेन तुल्यवर्णनः । तस्योपर्यरुणदेवविहारः । अथ कथं विदेहसंज्ञा ?

विदेहयोगाज्जनपदे विदेहव्यपदेशः ।११। विगतदेहाः विदेहाः । के पुनस्ते ? येपां देहो नास्ति, कर्मबन्धसन्तानोच्छेदात् । ये वा सत्यपि देहे विगतशरीरसंस्कारास्ते विदेहाः। तद्यो-

१ वक्ष्यमाणम् । २ हिमवतो द्वितीया चैनेनानं चेरिति द्वितीया ? ३ निवासः । ४ -म वेदा-द०, अ०, म०। ५ - नोच्छित्तये वा आ०, ब०, द०, मु०।

X

गाज्जनपदे विदेहव्यपदेशः । तत्र हि मुनयो देहोच्छेदार्थं यतमाना विदेहत्वमास्कन्दन्ति । ननु च भरतैरावतयोरिष विदेहाः सन्ति ? सत्यम्, सन्ति कदाचिन्न तु सर्वकालम्, तत्र तु सततं धर्मोच्छेदाभावाद्विदेहाः सन्तीति प्रकर्षापेक्षो विदेहव्यपदेशः । क्व पुनरसौ ?

निषधनीलवतोरन्तराले तत्सिन्नवेशः ।१२। निषधस्योत्तरात् <sup>१</sup>नीलवतो दक्षिणात् पूर्वा-परममद्रयोरन्तरे तस्य विदेहस्य सन्निवेशो द्रष्टव्यः ।

स चतुर्विधः पूर्विविदेहादिभेदात् ।१३। स विदेहश्चतुर्विधः । कुतः ? पूर्विविदेहादिभेदात् । पूर्विविदेहः, अपरिविदेहः, उत्तरकुरवः, देवकुरवश्चेति । कुतः पुनः पूर्विविदेहादिव्यपदेशः ? मेरोः प्राक् क्षेत्रं पूर्विविदेहः, उत्तरक्षेत्रमृदक्कुरवः, अपरक्षेत्रमपरिवदेहः दक्षिणक्षेत्रं देवकुरव इति ।

नैप युक्तो व्यपदेश:-पूर्वविदेहे हि सिवता नीलादुदेति, निपधेऽस्तमुपैति । तत्र प्राङ नीलः प्रत्यङ्गे निपधः अपाक् समुद्रः, मेरुरुदक् । अपरविदेहे तु निपधे उदयः नीलेऽस्तमय इति । तत्र प्राङ्ग निषधः, प्रत्येङ नीलः, अपाक् समुद्रः, उदङ्गमेरः । उदक्कुरुषु गन्धमादना-ददयो माल्यवतोऽस्तमयः । तत्र गन्धमादनः प्राक्, माल्यवान् प्रत्यक्, नीलः अपाक्, मेरुः उदक् । देवकुरुषु सौमनसादुदयः विद्युत्प्रभेऽस्तमयः तत्र सौमनसः प्राक्, विद्युत्प्रभः प्रत्यक्, निषधोऽपाक् मेरुहदगिति ? सत्यमेवमेतत्; यदि तत्रत्यो दिग्विभाग आश्रियेत । इह भरत-क्षेत्रदिग्विभागमाश्रित्य मेरोः पूर्वादिव्यपदेशो युवतः । तत्र विदेहमध्यभागे मेरुः । तस्मादप-रोत्तरदिशि गन्धभालिविजयसमीपदेवारण्यात्प्राक गन्धमादनास्यो वक्षारपर्वतः उदक्दिक्ष-णा यतः प्राकप्रत्यकविस्तीर्णः दक्षिणोत्तरकोटिभ्यां मेरुनीलाद्रिस्पर्शी द्वाभ्यामर्थयोजनविष्क-म्भपर्वतसमायामाभ्यां वनपण्डाभ्यामलङ्कृतः मूलमध्याग्रेषु सुवर्णमयः नीलाद्वि पर्यन्ते चतुर्या-जनशतोच्छितः, योजनशतावगाहः प्रदेशवृद्धचा वर्धमानः मेरुपर्यन्ते पञ्चयोजनशतोत्सेधः पञ्चविश्ववियोजनशतावगाहः, पञ्चयोजनशत्विष्कम्भः, ततः प्रदेशहान्या हीयमानः नीला-न्तेऽर्धतृतीययोजनशतविष्कम्भः । त्रिंशतुसहस्राणि द्वे च नवोत्तरे शते योजनानां पट्चैकान्न-विशंतिभागाः सातिरेका आयामः। तस्योपरि मेरुपर्यन्ते 'पञ्चविशतियोजनशतोच्छायमुलवि-प्कम्भसिद्धायतनकृटम् । तस्योत्तरतः क्रमेण व्यवस्थितानि पट् कृटानि-गन्धमादन-उदवकूरु-गन्धमालि-स्फटिक-लोहिताक्ष-आनन्दक्टनामानि । तत्र सिद्धायतनक्टे जिनायतनम् । स्फटिक-कूटस्योपरि प्रासादे भोगंधरी देवी पल्योपमस्थितिका। लोहिताक्षकृटस्योपरि प्रासादे पत्योपमस्थितिका दिक्कृमारी भोगवती वसित । शेपेपु चतुर्प कुटेपु कुटसमनामानो देवा वसन्ति । मेरोरुदक् प्राच्यां दिशि नीलादपाच्यां कच्छविजयात् प्रतीच्यां माल्यवान् वक्षार-पर्वतः । मूलमध्याग्रेषु वैडूर्यमयः विष्कम्भायामोच्छायावगाहसंस्थानैर्गन्धमादनेन समः। तस्योपरि मेरुपर्यन्ते सिद्धायतनकूटं यथोक्तपरिमाणम् । तस्योपर्यर्हदायतनम् । तस्योत्तरतो यथाक्रमं माल्यवत्-उदक्कुरु-कच्छ-विजय-सागर-रजत-पूर्णभद्र-सीता-हरिमहाकूटानि नव भव-न्ति । सागरकूटे सुभागा<sup>र</sup>° दिक्कुमारी, रजतँकूटे भोगमालिनी दिवकुमारी वसति । शेषेपु

१ नीलस्य द- श्र०। २ -रं क्षे- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ३ -न्धमालिनीविषयसमी- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ४ -णायामः ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ४ समीपे। ६ ग्रिधिक। ७ भोगावती- आ०, ब०, मु०। भोगावसित द०। ६ स्वकूटता- मु०। ६ विषयात् ग्रा०, ब०, द०, मु०। १० सुभगा ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०।

सप्तमु कृटेषु कृटसमनामानो देवा वसन्ति । मेरोहदक् गन्धमादनात्प्राक्, नीलादपाक्, माल्यवतः प्रत्यक्, उदक्कुरवः प्राक् प्रत्यगायताः, उदगपाग्विस्तीर्णा यमकाद्रिद्वयपञ्चसरोव-रकाञ्चनगिरिश्यतोषशोभिताः । एकादश सहस्राणि अष्टौ शतानि द्वाचत्वारिशानि योजनानां द्वो चैकान्नविश्वतिभागौ उदक्कुरुविष्कम्भः । नीलसमीपे त्रिपञ्चाशद्योजनसहस्राणि ज्यापिट-प्र सहस्राणि चत्वारि शतानि अष्टादशानि योजनानां द्वादश चैकान्नविश्वतिभागाः साधिका धनः ।

तत्र सीतायाः प्रास्विरभागे जम्बवको वर्णितः । तस्योत्तरस्यां दिशि शाखायामर्हदायतनं कोशायामार्थकोशविष्कमभदेशोनकोशोनकोशोत्सेथम् । प्राच्यां दिशि शाखायां तत्त्ल्य-प्रासादः, तत्र जम्बुद्वीपाधिपतिच्यन्तरेश्वरोऽना'वृतनामा वसति । दक्षिणस्यां दिशि शाखायां प्रतीच्यां च प्रासादयोः शयनीयानि रमणीयानि । ततः पूर्वोत्तरोत्तरापरोत्तरास दिक्ष्वना वृतदेवसामानिकानां चत्वारि जम्बसहस्राणि । दक्षिणपूर्वस्यां दिशि अभ्यन्तरपरि-पहेवानां द्वात्रिशत्यहस्वाणि । दक्षिणस्यां मध्यमपरिषददेवानां चत्वारिशत्सहस्राणि । दक्षिणापरस्यां दिशि बाह्यपरिपददेवानामप्टचत्वारिशत्महस्राणि । प्रतीच्यामनीकमहत्तराणां सप्तानां सप्तजस्वः, चतराणामग्रमहिषीणां सपरिवाराणां जस्व्वः चतस्रः । पूर्वदक्षिणा-परोत्तरासु पोडशसहसात्मरक्षदेवानां च पोडशसहस्राणि । एते सुदर्शनजम्बुवृक्षस्य परिवार-भृताः पूर्वीक्ताष्टशतेन सह सम्दिताः एकं शतसहस्रं चत्वारिशत्सहस्राणि शतं चैकान्नवि-शम् । त एते सर्व एव जम्बृवृक्षाः पद्मवरवेदिकापरिवृताः सर्वरत्नकाञ्चनपरिणामाः मुक्तामणिहेमघण्टाजालमाल्यदामध्यजपताकाछ'वाधिच्छत्रविभृषिताः । सुदर्शनाख्योऽसौ जम्बुवक्षः पद्मवरवेदिकापरिक्षिप्तैस्विभिर्वनपण्डैः परिक्षिप्तः । प्राथमिकवनपण्डे चतमृषु २० दिक्षु कोशायामकोशार्धविष्कम्भदेशोनकोशोत्सेधानि चत्वारि भवनानि । विदिक्षु चतस्रः पुष्करिण्यो 'दशयोजनावगाहाः पञ्चाशद्योजनायामाः तदर्धविष्कम्भाः चतुष्कोणा । चतुरस्राः शचिसुरभिसलिलपूर्णाः । तेषां भवनानां पुष्करिणीनां चाष्टासु दिक्षु द्वेतान्यर्जुन-सुवर्णनिर्वृत्तानि प्रत्येकमष्टी कृटानि । तेपामुपरि प्रत्येकं कोशायामकोशार्धविष्कम्भदेशोन-कोशोच्छायाः चत्वारः प्रासादाः ।

नीलाद् दक्षिणस्यां दिश्येकं योजनसहस्रं निर्यगतीत्य सीतामहानद्या उभयोः पार्श्वयोः पञ्चयोजनशतान्तरौ सप्रणिश्री द्वौ यमकाद्री योजनसहस्रोच्छ्रायौ अर्धततीययोजनशतावगाहौ म्लमध्याग्रेषु योजनैकसहस्राधांष्ट्रं मयोजनशतपञ्चयोजनशतविष्कम्भौ । तयोष्परि योजनिद्यष्टश्चर्ययोजनोच्छ्रायौ सकोशैकिश्चर्योजनिविष्कम्भौ नावत्प्रवेशौ प्रासादौ । तत्र यमकनामानौ देवौ वसतः । प्राच्यां दिशि द्वे अर्हदायतने यमकाभ्यामवाक्पञ्चयोजनशतानि तिर्यगतीत्य सीतामहानद्यां योजनसहस्रोदगपागायतः पञ्चयोजनशतप्राक्प्रत्यिवष्कम्भः दशयोजनावगाहः नीलो नाम महाह्रदो भवति । ह्रदमध्ये जलस्योपर्यर्थयोजनोच्छ्रायाणि दशयोजनावगाहानालानि मध्ये योजनिवष्कम्भाणि कोशायतपत्राणि द्विक्रोशकणिकान्याग्रमूल्यादिकोशविस्तराणि पद्मानि पद्मह्रदजपद्मवर्णनोपेतानि । तत्र नीलसंज्ञो नागेन्द्रकुमारो वसति । तस्य पद्मानि जम्बृवक्षसमसंख्यानि ।

१ - नावृतना - ता०, श्र०। - नावृतो ना - मू०। २ ऐशानोत्तरवायव्येषु मिलित्वा। ३ - नावृतदेव - श्र०। ४ - त्रादि त्रयमू - ग्रा०, ब०, द०, मु०। ५ दशदशयो - ग्रा०, ब०, द०, मु०। ६ ७५०। ७ - नद्याः यो - ग्रा०, ब०, द०, मु०।

नीलह्रदात्प्रागदूरे दश काञ्चनाद्रयः 'सप्रणिधयो योजनशतोत्मेधाः पञ्चिवंशति-योजनावगाहाः मूलमध्याग्रेषु शतपञ्चसप्तितपञ्चाशद्योजनिवष्कम्भाः काञ्चनपरिणामाः । तेषामुपि सक्रोशैकित्रशद्योजनोत्सेधाः 'सिद्वकोशपञ्चदशयोजनिवष्कम्भाः प्रासादाः काञ्चन-संज्ञदेवानामावासाः । तादृशा एव प्रत्यक्-दशकाञ्चनाद्रयः । नीलह्रदादपाक् पञ्चयोजनशतानि तिर्यगतीत्योत्तरकुरुह्नदो भवति उत्तरकुरुसंज्ञनागेन्द्रकुमारावासः । नीलह्रदतुत्यवर्णनः, प्राक्-प्रत्यक् च दशदशकाञ्चनाद्रयः । उदक्कुरुह्नदादपाक् पञ्चयोजनशतान्यतीत्य चन्द्रह्नदः, चन्द्रनागेन्द्रकुमारावासः । पूर्ववत्काञ्चनाद्रयश्च । चन्द्रह्नदादपाक् पञ्चयोजनशतानि तिर्यगतीत्यैरावतह्नदो भवति ऐरावतनागेन्द्रकुमारावासः । पूर्ववत्काञ्चनाद्रयश्च । ऐरावत-ह्नदादपाक् पञ्चयोजनशतानि तिर्यगतीत्य माल्यवान्नाम ह्नदो भवति माल्यवान्नामनागेन्द्र-कुमारावासः । पूर्ववत् काञ्चनाद्रयश्च । काञ्चनाद्रिशते पूर्वदिग्विनवेशि जिनायतनशतम् ।

मेरोरपाक् प्राच्यां दिशि मंगलाविद्वजयात् प्रत्यक् निषधादुदक् सौमनसो नाम वक्षारिगिरिः सर्वस्फिटिकपरिणामः, गन्धमादनेन विष्कम्भायामगेच्छ्रायावगाहसंस्थानैस्तुल्यः । तस्योपिर मेरुपर्यन्ते सिद्धायतनकूटमईदायतनालङकुतं पूर्वोक्तपरिमाणम् । तस्य दक्षिणतो यथाक्षमं सौमनस-देवकुरु-मङ्गलावत्-पूर्वविदेह्-कनक-'काञ्चनकविष्ठ-उज्ज्वलकूटान्यष्टौ गन्धमादनकूटसमानानि तत्र कनककूटस्योपिर प्रासादे सुवत्सा दिक्कुमारी, काञ्चनकूट- १४ स्योपिर प्रासादे वत्सिमत्रा दिक्कुमारी, शेपेपु स्वकूटनामानो देवाः मेरोरपाक् प्रतीच्यां दिशि निपधादुदक् पद्मवद्विजयात् प्राक् विद्युत्प्रभो नाम वक्षारिगिरस्तपनीयपरिणामो गन्ध-मादनसमवर्णनः । तस्योपिर मेरुपर्यन्ते सिद्धायतनकूटमईदायतनालङकुतम् । तस्य दक्षिणतो यथाकमं विद्युत्प्रभ-देवकुरु-पद्मवद्विजय-अपरिवदेह-स्विस्तक-शतज्वाल-सीतोदा-हरिनामान्यष्टौ कूटानि गन्धमादनकूटसमानि । तत्र पद्मवद्विजयकूटस्योपिर प्रासादे वारिपेणा नाम दिक्कुमारी, २० स्विस्तककृटस्योपिर प्रासादे वला नाम दिक्कुमारी, शेपेपु स्वकूटनामानो देवाः ।

मेरोरपाक् सौमनसात्प्रत्यक् निपधादुदक् विद्युत्प्रभात्प्राक् देवकुरवः । तेपां ज्याधनुरिषुगणना उत्तरकुरुगणनया व्याख्याता । मेरोर्दक्षिणापरस्यां दिशि निपधादुदक् सीतोदायाः
प्रत्यक् विद्युत्प्रभात्प्राक् मध्ये सुप्रभा नाम शाल्मिलः सुदर्शनया जम्ब्वा व्याख्यातवर्णना । तस्या
उत्तरशाखायामर्हदायतनम् । पूर्वदक्षिणापरासु शाखासु प्रासादेषु गरुत्मान् वेणुदेवो वसित ।
तस्य परिवारः सर्वोऽनावृत देवपरिवारेण तुल्यः । निपधादुदगेकयोजनसहस्रं विर्यगतीत्य
सीतोदायाः महानद्या उभयोः पाद्ययोदिचत्रकूटविचित्रकूटौ गिरी यमकपर्वताभ्यां तुल्यवर्णनौ ।
निपध-देवकुरु-सूर्य- "सुरेश-विद्युत्प्रभह्नदाख्याः पञ्चह्नदाः उत्तरकुरुषु ह्रदैव्यिख्यातवर्णनाः ।
काञ्चनिगिरिशतं च तद्वदेव ज्ञेयम् ।

सीतया महानद्या पूर्वविदेहो द्विधा विभक्तः उत्तरो दक्षिणश्चेति । तन्नोत्तरो भाग- ३० श्चतुर्भिर्वक्षारपर्वतैस्तिसृभिर्विभङ्गनदीभिश्च विभक्तोऽप्टधा भिन्नः अप्टाभिश्च क्ष्यरैरूप-भोग्यः । तत्र चित्रकूटः पद्मकूटो निलनकूटः एकशिलश्चेति वक्षाराः, तेपामन्तरेषु ग्राहावती-स्वदावती-पञ्जावती चेति विभञ्जनद्यः । तत्र चत्वारोऽपि वक्षारका दक्षिणोत्तरकोटिभ्यां

१ समानपङ्गक्तयः । २ सक्रोश- ग्रा०, ब०, द०, मु० । ३ पूर्ववत् कांचनादिशते पूर्विदिङ्गि-ग्रा०, ब०, द०, मु० । ४ कांचनविशिष्टो- ग्रा०, ब०, द०, मु० । ५ -समानानि ग्रा॰, ब०, द०, मु॰, ता० । ६ -नाद्तदेव- १४०, ता० । ७ -सुलस वि- ग्रा०, ब०, द०, मु० । ६ -भिश्च चक्र-मू०, ग्रा० व० ।

सीतानीलस्पुशो नीलान्ते चतुर्योजनशतोत्सेथाः योजनशतावगाहाः प्रदेशवृद्धचा वर्धमानाः शीतानद्यन्ते पञ्चयोजनश'तोत्सेथाः पञ्चिवशितयोजनशतावगाहाः अश्वस्कन्थाकाराः सर्वत्र पञ्चयोजनशतविष्कम्भाः । पोडशसहस्राणि पञ्चशताति द्वानवत्यधिकानि योजनानां द्वी चैकाश्रविशतिभागौ तेषामायामः । तत्र चित्रकृटस्योपिर चत्वारि कृटानि—सिद्धायतन-पश्च-महाकच्छविजयक्टास्थाना । पद्मकृटस्योपिर चत्वारि कृटानि सिद्धायतन-पश्च-महाकच्छकच्छाविष्ठजयक्टाभिधानानि । निलनकृटस्योपिर चत्वारि कृटानि सिद्धायतन-पश्च-महाकच्छकच्छाविष्ठजयक्टाभिधानानि । निलनकृटस्योपिर चत्वारि कृटानि सिद्धायतन-पृक्शिल-पुष्कल-पुष्कला वत्कृटनामानि । सर्वाण्येवैतानि हिमवदिक्रकृटतुच्यपिरमाणानि, तद्गताह्दायतनश्रासादतुल्यवर्णनिजनायतनप्रासादानि, सर्वत्र 'सीतान्ते सिद्धायतनकृटानि' इतरेषु कटसमनामानो देवाः । तिस्रोऽपि विभाङ्गनद्यः स्वतुल्यनामकुण्डेभ्यो विश्वतियोजनशतियोजनविष्कम्भायामेश्यो वरवज्वत्रकेभ्यः सुवृत्तेभ्यः स्वतुल्यनामदेवीनिवासालङकृतदशयोजनिवाकन्यतिविष्कम्भायामद्वीपोपेतेभ्यः नीलाद्विनितम्बनिवेशिभ्यो निर्गताः । प्रभवे द्विशोशाधिकद्वादशयोजनविष्कम्भा गव्यूतावगाहाः, मुखे पञ्चिवशितयोजनशतिवष्कम्भा दशगव्यूतावगाहाः, प्रत्येकमण्टाविष्वतिनदीसहस्प्रपित्वृताः सीतां प्रविश्वन्ति ।

एतैर्विभक्ता अप्टौ जनपदाः कच्छ-सुकच्छ-महाकच्छ-कच्छकावत्-आवर्तलाङ्गलावर्त-१५ पुष्कल-पुष्कलावर्ताख्याः । तेषां मध्ये राजधान्यः-क्षेमा क्षेमपुरी अरिष्टा अरिष्टपुरी खङ्गा मञ्जूषा औषधिः पौण्डरीकिणी चेति नगर्यः । तत्र सीताया उदक् नीलादपाक् चित्रकुटा-त्प्रत्यक् माल्यवत्समीपदेवारण्यात्प्राक् कच्छविषयः, चित्रकृटसमायामः द्वे सहस्रे द्वे च शते त्रयोदशयोजनानां केनचिद्विशेषेणोने, प्राक्षुत्रत्यग्विस्तीर्णः । तस्य बहुदेशमध्यभागे विजया-र्धनामा रजतगिरिः भरतविजयार्धत्त्योच्छायावगाहविष्कम्भः कच्छविषयविस्तारसमायामः। तत्रोभयोविद्याधरश्रेण्योः, प्रत्येकं पञ्चपञ्चाशन्नगराणि । व्यन्तरश्रेण्योः ऐशानस्य देवराजस्य ळोकपाळानां सोमयमवरुणवैश्रवणानामाभियोग्यदेवनगराणि । प्राच्यसिद्धायतनादिकूटनवके च दक्षिणार्घकच्छोत्तरार्घकच्छक्टे वाच्ये । विजयार्धादुदक् नीलादपाक् 'सिद्धकूटाद् वृषभाद्रेश्च प्राक् चित्रकटात् प्रत्यक् त्रिपष्टियोजनविष्कम्भायामं तत्त्रिगुणसातिरेकपरिक्षेपं दशयोजना-वगाहं वरवज्तलं गङ्गाकुण्डम् । अस्य वहुमध्यदेश'भावी द्वीपोऽष्टयोजनविष्कम्भायामो दशयोजनिक्षगव्यूतोच्छ्रायः पद्मवरवेदिकाचतुस्तोरणालङकृतः सुवृत्तो गङ्गादेवीनिवासः। ततो दक्षिणतोरणाद्विनिःसृता अपाङ्मुखी भरतक्षेत्रगङ्गातुल्यविष्कम्भावगाहा विषयसमायामा विजयार्धस्वण्डप्रपातगहातोरणनिर्गता चतुर्दशनदीसहस्रपरिवारा गङ्गा महानदी सीतां प्रविशति । विजयार्थादुदङ नीलादपाक् वृषभाद्रेः प्रत्यङ माल्यवत्समीपदेवारण्यात्प्राक् सिन्धकृण्डं गङ्गाकृण्डत्रत्यवर्णनं सिन्धदेवीनिवासालङकृतम् । ततो विनिःस्ता गङ्गात्रत्या विजयार्धतमिस्रगृहान्तरान्निर्गता चतुर्दशनदीसहस्रपरिवारा सिन्धूर्महानदी सीतां प्रविशति । तत्र सीताया उदक् विजयार्घादपाक् गङगासिध्वोर्वहुमध्यदेशभाविनी क्षेमा नाम राजधानी । एवमितरे सप्तापि जनपदाः क्रमेण पूर्वदेशनिवेशिनो नेतव्याः ।

१ -शतिबिष्कम्भाः प०- भा०१। २ -लावर्तक- ग्रा०, ब०, मु०। ३ सीतावर्तस- ग्रा०, ब०, व०, मु०। सीतार्त्तस- मू०। ४ - नि तेषु ग्रा•, ब०, द०, द०, मु०। ५ सिन्धूकू- ता०, मु०। ६ -देशभवोद्वी- ग्रा०, ब,० द०, मु०।

लवणसमुद्रवेदिकायाः प्रत्यक् पुष्कलावत्याः प्राक् सीताया उदक् नीलादपाक् देवारण्यं नाम वनम् । तस्य द्वे सहस्रे नव च शतानि द्वाविशित्योजनानां सीतामुखे विष्कम्भः । षोडश-सहस्राणि पञ्चशतानि द्वानवत्यधिकानि योजनानां द्वौ चैकान्नविशितिभागौ आयामः । सीताया अग्रक् निषधाद्दक् वत्सविजयात् प्राक् लवणसमुद्रवेदिकायाः प्रत्यक् पूर्ववद् देवारण्यम् ।

सीताया दक्षिणतः पूर्वविदेहरेचतुभिवक्षारपर्वतैस्तिमृभिश्च विभक्षगनदीभिविभक्तोऽष्टिधा भिन्नः अष्टाभिश्चकथरैष्पभोग्यः । तत्र त्रिक्टो वैश्रवणक्टः अञ्जनः आत्माञ्जनश्चेति वक्षाराः । तेषामन्तरेषु तप्तजला मत्तजला उन्मत्तजला चेति तिस्रो विभक्षगनद्यः । एतै-विभक्ता अष्टो जनपदाः—वत्सा-सुवत्सा-महावत्सा-श्वत्सवत्-रम्य-रम्यक - रमणीय - मङ्गला-वत्याख्याः । तेषां मध्ये राजधान्यः— सुसीमा-कुण्डला-अपराजिता-अभाकरी-अङकावती-पद्मावती-शुभा-रत्नसञ्चयावती नगर्यः । तेषु जनपदेषु द्वे द्वे नद्यौ रक्तारक्तोदासंज्ञे । एकैको विजयार्थः । तेषां सर्वेषां विष्कमभायामादिवर्णना पूर्ववद्वेदितव्या । वक्षारपर्वतेषु प्रत्येकं चत्वारि कूटानि सिद्धायतन-स्वनाम-पूर्वापरदेशनामानि । सीताया उत्तरतटे दक्षिण-तटे च प्रतिजनपदं त्रीणि त्रीणि तीर्थानि मागध-वरदान-पभाससंज्ञानि । तानि समुदितानि अप्टचत्वारिशत्तीर्थानि पूर्वविदेहे ।

सीतोदया महानद्या अपरिवदेहो द्विधा विभवतो दक्षिण उत्तरश्चेति । तत्र दक्षिणो १४ भागश्चतुर्भिर्वक्षारपर्वतैस्तिसृभिश्च विभक्षगनदीभिर्विभवतोऽष्टधा भिन्नः, अष्टाभिश्चक्रधरै-रुपभोग्यः । तत्र 'शब्दावत्-विकृतावत्-आशीविष-सुखावहसंज्ञाश्चत्वारो वक्षाराद्रयः । तेषामन्तरेषु 'क्षीरोदा-सीतोदा-स्रोतोऽन्तर्वाहिनी चेति तिस्रो विभक्षगनद्यः । एतैर्विभक्ता अष्टौ जनपदाः—पद्म-सुपद्म-महापद्म-'पद्मवत्-श्रद्भख-निलन-कुमुद-सिदाख्याः । तेषां मध्ये राजधान्यः—अश्वपुरी सिहपुरी महापुरी विजयपुरी अरजा विरजा अशोका वीतशोका चेति २० नगर्यः । तेषु जनपदेषु द्वे द्वे नद्यौ रक्तारक्तोदासंज्ञे । एकैको विजयार्धश्च । तेषां सर्वेषां विष्कमभायामादिवर्णना पूर्ववद्वेदित्वया । वक्षारपर्वतेषु प्रत्येकं चत्वारि कूटानि सिद्धायतन-स्वनामपूर्वापरदेशनामानि । देवारण्ये द्वे अपि पूर्ववद्वेदित्वये।

उत्तरो विभागश्चतुर्भिर्वक्षारपर्वतैस्तिसृर्भिर्विभङ्गनदीभिश्च विभक्तोऽष्टधा भिन्नः, अष्टाभिश्चकधरैष्ठपभोग्यः । तत्र चन्द्र-सूर्य-नाग-देवसंज्ञाश्चत्वारो वक्षारपर्वताः । तेषा-मन्तरेषु गम्भीरमालिनी फेनमालिनी ऊर्मिमालिनी चेति तिस्रो विभङ्गनद्यः । एतैर्विभवता अष्टौ जनपदाः—वप्र-सुवप्र-महावप्र-वप्रावत्-वल्गु-सुवल्गु-गन्धिल्'-गन्धिमालिसंज्ञाः । तेषां मध्ये राजधान्यः—विजया वैजयन्ती जयन्ती अपराजिता चक्रपुरी खड्गपुरी अयोध्या अवध्या चेति नगर्यः । तेषु जनपदेषु गङ्गासिन्धूसंज्ञे द्वे नद्यौ । एकैको विजयार्धश्च । तेषां सर्वेषां विष्कम्भायामादिवर्णना पूर्ववद्वेदितव्या । वक्षारपर्वतेषु प्रत्येकं चत्वारि कूटानि सिद्धायतन-स्वनामपूर्वापरदेशनामानि । सीतोदाया अपि दीर्थानि सीताया इवाष्टचत्वारिंशत् ।

विदेहस्य मध्ये मेर्ह्नवनवितयोजनसहस्रोत्सेधः । धरणीतले सहस्रावगाहः । दशसहस्राणि नवित्रच योजनानां दश चैकादशभागा अधस्तलेऽस्य विस्तारः । एकित्रशत्सहस्राणि नव-शतान्येकादश च योजनानि किञ्चिन्त्यनानि अधस्तलेऽस्य परिधिः । दशसहस्राणि योज-

१ -वत्सवतीर- म्रा०, मु०। २ प्रभङ्करी ता०। ३ शब्दवत्- म्रा०, ब०, मु०। ४ क्षारोदा म०, ता०। ५ पद्मावत् म्रा०, ब०, मु०। ६ -गन्धिगन्धि- ता०।

नानां भतलेऽस्य विष्कम्भः । एकत्रियत्सहस्राणि पट्यतानि त्रयोविशानि 'योजनानि किञ्चिन्न्यूनानि तत्रास्य परिधिः। स चतुर्वनः त्रिकाण्डः त्रिश्रेणिः। चत्वारि वनानि भद्रसालवनं नन्दनं सौमनसं पाण्डुकवनं चेति । भृमितले भद्रसालवनं पूर्वापरदिशोद्वीविंशति-योजनसहस्राण्यायतम्, दक्षिणोत्तरदिशोरर्धतृतीययोजनशतान्यायतम्, एकया अर्धयोजनोच्छा-यपञ्चशतयनुर्विष्कम्भवनसमायामया वहुतोरणविभक्तया पद्मवरवेदिकया मेरोइचतसृष् दिक्षु भद्रसालवने पद्मौनर-नील-स्वस्तिक-अञ्जन-कुमुद-पलाश-अवतंस-रोचन-संज्ञान्यष्टौ कटानि । एकैकस्यां दिशि द्वे द्वे कटे भवतः । तत्र मेरोः प्रागुदक्कूले सीतायाः पद्मोत्तरकृटम् । मेरोः प्राक् अपाक्कुले सीतायाः नीलकूटम् । मेरोरपाक् सीतोदाया स्वस्तिक कृटम् । मेरोरपाक् सीतोदाया प्रत्यक्कृष्टे अञ्जनकृटम् । प्रत्यक् सीतोदाया दक्षिणकुळे कुमुदकुटम् । मेरोः प्रत्यक् सीतोदाया उत्तरकूळे पळाशकूटम् । मेरोहदक् सीतायाः प्रत्यक्कुळे अत्रतंसकृटम् । मेरोहदक् सीतायाः प्राक्कुळे रोचनकूटम्। तात्येतानि सर्वाणि कुटानि पञ्चविद्यतियोजनावगाहनानि योजनद्यतोच्छ्।याणि योजन-शतमळविस्ताराणि पञ्चसप्ततियोजनमध्यविष्कमभाणि पञ्चाशद्योजनाग्रविस्ताराणि पद्म-वरवेदिकापरिवृतानि । तेपाम्परि मध्यदेशभाजः सकोशैकविशद्योजनोत्सेधाः पञ्चदशयोजन-१५ द्विगव्यृतायामविष्कम्भा अष्टौ प्रासादाः । तेषु स्वक्टनामानः सोमयमवरुणवैश्रवणानां लोकपालानामाभियोग्या अनेकैरावतरूपविकरणसमर्थाः दिग्गजेन्द्रा देवा वसन्ति । तत्र पद्मो-त्तरनीलस्वस्तिकाञ्जनकूटेषु शकलोकषालानां भौमविहाराः। क्म्दपलाशावतंसरोचन-कूटेपु ऐशानळोकपाळानों भौमविहाराः। मेरोः प्राक् सीताया दक्षिणकूळे भद्रसाळवने अर्हदायतनम् । मेरोरपाक् सीतोदायाः प्राक्कुले अर्हदायतनम् । सीतोदाया उदक्कृळे अर्हदायतनम् । मेरोरुदक् सीतायाः प्रत्यक्कूळे अर्हदायतनम् । चत्वा-र्यप्येतानि पञ्चमप्तियोजनोच्छायाणि योजनशतोदक्दक्षिणायामानि, प्राक् पञ्चाशयोजनविष्कम्भाणि, पोर्डशयोजनोच्छायतदर्धविष्कम्भतावत्प्रवेशप्रागुदग्दक्षिणद्वाराणि नानामणिकाञ्चनरजतपरिणामानि सहस्रजिह्वेनापि वर्णयितुमशक्यानि । यानि सहस्राक्षः सहस्रमक्ष्णां विस्तीर्यं विलोकमानोऽपि सततं न तृष्तिमुपयाति । तेपां पुरस्ताद्योजन-२५ शतायामतदर्वविष्कम्भसातिरेकषोडशयोजनोच्छाया मुखमण्डपाः । तेषां शतायामतदर्थविष्कम्भसातिरेकषोडशयोजनोच्छ्रायाः प्रेक्षागृहाः । तेषां पुरस्ताच्चतुःपष्टि-योजनायामविष्कम्भास्तित्त्रिगुणसातिरेकपरिधयः स्तूपाः । तेषां पुरस्ताच्चैत्यवृक्षपीठानि षोडशयोजनायामानि तदर्यविष्कम्भाणि तावद्त्सेघानि प्रत्येकं चतुस्तोरणविभक्तानां पद्मवरवेदिकानां चतुर्विंशत्या परिवृतानि । तेपां मध्ये सिद्धार्थनामकाः चैत्यवृक्षाः सिद्धार्थ-३० तीर्थकरप्रतिकृतिपवित्रीकृताः पोडशयोजनोच्छाय-चतुर्योजनोत्सेध-योजनविष्कम्भस्कन्धा द्वाद-शयोजनोच्छायतावद्वाहल्यविटपाः । तेभ्यः प्राक् नानामणिरत्नमयपीठनिवेशिनः पोडश-योजनोच्छायगव्यूतविष्कम्भायाममहेन्द्रध्वजाः । ततः प्राङ्क नन्दाख्याः पुष्करिण्यः योजन-शतायामतदर्धविष्कम्भदशयोजनावगाहाः । अर्हदायतनमध्यदेशनिवेशिनः पोडशयोजनाया-मतदर्थविष्कम्भोच्छ्राया रत्नमया देवच्छन्दाः । तत्र पञ्चधनुःशतोत्सेधाः कनकमयदेहास्त-पनीयहस्तपादतलतालुजिह्वा लोहिताक्षमणिपरिक्षिप्ताङकस्फटिकमणिनयना अरिष्टमणिमय-

¥

नयनतारका रजतमयदन्तपङ्कतयः विद्रुमच्छायाधरपुटा अञ्जनमूलमणिमयाक्षपक्षमभ्रूलता नीलमणिविरचितासिताञ्चिकशाः प्रगृहीतसितविमलवरचामराग्रहस्तोभयपार्श्वस्थविविध-मणिकनकविधृताभरणालङ्कृतयक्षनागमिथुनाः सुश्लिष्टाष्टसहस्रलक्षणव्यञ्जनाङ्गिकता वैद्ययंदण्डमणिहेममुक्ताजालालङ्कृतरत्नशलाका शतकाञ्चनतुम्बविम्बरजतच्छद्छ'त्राधि-च्छत्रा भव्यजनस्तवनवन्दनपूजनाद्यह् अर्हत्प्रतिमा अनाद्यनिधना अष्टशतसंख्या विशिष्ट-गणविणतगुणा अष्टशतकलशभृङ्गाराद्युपकरणपरिवारा वर्णनातीतविभवा मूर्ता इव जिनधर्मा विराजन्ते ।

ततो भूमितलात् पञ्चयोजनशतान्युत्प्लुत्य पञ्चयोजनशतविष्कम्भं ममण्डलं पद्मवरवेदिकापरिक्षिप्तं वृत्तवलयपरिधि नन्दनवनम् । तत्र बाह्मगिरिविष्कम्भः नवसहस्राणि नव च शतानि चतुःपञ्चाशानि योजनानां पट् चैकादशभागाः । तत्परिधिरे-कत्रिशत्सहसाणि चत्वारि शतानि एकान्नाशीत्यधिकानि सातिरेकाणि योजनानाम्। 'अभ्यन्तरगिरिविष्कम्भोऽष्टौ सहसाणि नवशतानि चतुःपञ्चाशानि योजनानां पट्चैकादश भागाः । तत्परिधिर ष्टाविंशतिसहस्राणि त्रीणि शतानि षोडशानि योजनानामष्टौ चैका-दशभागाः। चतसृषु दिक्षु चतस्रो गुहा:-प्राच्यां दिशि मणिगुहा, अपाच्यां गन्धर्वगुहा, प्रतीच्यां चारणगृहा, उदीच्यां चन्द्रगुहा । ता एतास्त्रिशद्योजनविष्कम्भायामाः साधिक-नवतियोजनपरिधयः पञ्चाशद्योजनावगाहाः। तासु यथासस्यं सोमयमवरुण'कुबेराणां विहाराः । मेरोः पूर्वोत्तरदिशि नन्दनवने बलभद्रकूटं योजनसहस्रोच्छ्रायं मूलमध्याग्रेषु योजनसहसृर्धाष्टम योजनशतपञ्चयोजनशतविस्तारम् । तत्त्रगुणसातिरेका । तस्योपरि मन्दराधिपतेरावासाः । मेरोश्चतसुषु दिक्षु द्वे द्वे कूटे-प्राच्यां दिशि तावन्नन्दन-मन्दिरे । अपाच्यां निषधहैमवते । प्रतीच्यां रजतरुचके । उदीच्यां सागरचित्रवज्रे । अष्टावय्येतानि कूटानि पञ्चयोजनशतोच्छायानि मूलमध्याग्रेषु पञ्चशतपञ्चसप्तत्यधिक-शतत्रयार्धतृतीयशतयोजनविष्कम्भाणि । तेषामुपरि द्विषष्टियोजनद्विगव्य्तोच्छायाः सक्रो-शैकत्रिशद्यांजनविष्कम्भास्तावत्प्रवेशा एवाष्टौ प्रासादाः। तेषु मेघङकरी-मेघवती-सुमेघा-मेवमालिनी-तोयन्धरा-विचित्रा-पृष्करमाला-अनिन्दितासंज्ञा अष्टौ दिक्कुमार्यः यथाक्रमं परिवसन्ति । मेरोर्दक्षिणपूर्वस्यां दिशि उत्पलगुल्मा-निलना-उत्पला-उत्पलोज्वलाख्याश्चतस्रो वाप्यः । दक्षिणापरस्यां भृङगा-भृङगनिभा-कज्जला-कज्जलप्रभाश्चतस्ः अपरोत्तरस्यां दिशि श्रीकान्ता-श्रीचन्द्रा-श्रीनिलया-श्रीमहिताश्चतस्रो वाप्यः । उत्तरपूर्वस्यां दिशि पद्मा-पद्मगुल्मा-कुमुदा-कुमुदप्रभाश्चतस्रो वाप्यः। ताः सर्वाः पञ्चाशद्योजनायामतदर्ध-विष्कम्भदशयोजनावगाहाः चतुष्कोणा आयतचतुरस्राः । तासां मध्ये प्रत्येकमेकैकः प्रासादः द्विषष्टियोजनार्घयोजनोत्सेघः सगव्युतैकत्रिशद्योजनिवृष्कम्भस्तावत्प्रवेशः । तत्र दक्षिणस्यां दिशि विदिशोः प्रासादाः शकस्य भौमविहाराः। उत्तरस्यां दिशि विदिशोरैशानस्य भौम-विहाराः । मेरोश्चतसृषु दिक्षु नन्दनवने चत्वारि जिनायतनानि षट्त्रिंशद्योजनोत्सेधानि पञ्चा-शद्योजनायामतदर्धविष्कम्भाणि तावत्प्रवेशानि अष्टयोजनोच्छ्रायतदर्धविष्कम्भायाम प्रागुद-गपाग्द्वाराणि अर्हदायतनवर्णनोपेतानि ।

१ —िविकच्छक्ता आ०, ब०, मु०। २ उभयपार्विमिलितसहस्त्रयोजनन्यून । ३ —रष्टिय अ०। ४ —णलचराणां आ०,ब०,मु०। —णलेचराणां ब०। ४ —ष्टयो आ०, ब०, द०, मु०।६ —रेकपरि म०, अ०, मू। —मप्राग्द्वार ब०, द०। ७ —मप्राग्द्वाराणि प्रागुवगपाग्द्वाराणीत्यिप पाठः अर मु०।

नन्दनात् समात् भूमिभागाद् द्विपिष्टियोजनसहस्राणि पञ्चशतान्युत्प्लुत्य वृत्तवलयपरिधि-पञ्चयोजनशतविष्कमभं पद्मवरवेदिकापरिक्षिप्तं सौमनसवनम् । तत्र वाह्मगिरिविष्कमभश्च-त्वारि सहसृणि द्वे शते द्वासप्तित्रच योजनानामण्टौ चैकादशभागाः । तत्परिधिस्त्रयोदश-सहसृणि पञ्चशतान्येकादशानि योजनानां पट्चैकादशभागाः । अभ्यन्तरिगरिविष्कमभस्त्रीणि सहसृणि द्वे शते द्वासप्तित्योजनानामण्टौ चैकादशभागाः । तत्परिधिर्दशसहसृणि त्रीणि शतान्येकान्नपञ्चाशानि योजनानां त्रयश्चैकादशभागाः किञ्चिद्वशेषोनाः । बलभद्रक्टदि-वकुमारीक्टाष्टकहीनं सौमनसम् । पोडशात्र वाष्यः—नन्दनवापीसदृशायामविष्कमभावगाहाः । तन्मध्यदेशे भवनानि पञ्चाशद्योजनायामतदर्धवस्तारपट्त्रिशद्योजनोच्छ्रायाणि । चतुर्दिशं चक्ष्वार्यहृद्दायतनानि अष्टयोजनोच्छ्रिततदर्थविस्तारतावत्प्रवेशप्रागुदगपाग्द्वाराणि जिनायतन-१० वर्णनोपेतानि ।

सौमनसात्समाद् 'भूभागात् पर्दात्रशत्सहसाण्याकृद्य योजनानि वृत्तवलयपरिधि पाण्डुकवनं चतुर्नवत्युत्तरचतुःशतविष्कमभंगद्यवरवेदिकापरिवृतं चूलिकां परीत्य स्थितम् । 'शिखरं मेरो-रेकयोजनसहस्रविष्कमभम् । तत्परिधिस्त्रीणि सहसाणि द्विषष्टचिधकं शतं योजनानां साधिकम् ।

पाण्ड कवनबहुमध्यदेशभाविनी चत्वारिशद्योजनोच्छाया मूळमध्याग्रेषु द्वादशाष्टचतुर्यो-१५ जनविष्कम्भा सुवृत्ता चूलिका । 'तस्याः प्राच्यां दिशि पाण्डुकशिला उदक्दक्षिणायामा प्राक्-प्रत्यग्विस्तारा । अपाच्यां पाण्डुकम्बल्शाला प्राक्प्रत्यगायामा उदग्दक्षिणविस्तारा । प्रतीच्यां रक्तकम्बलशिला उदगपागायता प्राक्षप्रत्यक्विस्तीर्णा । उदीच्यां 'अतिरक्तकम्बलशिला प्राक्षत्यगायता उदगपाग्विस्तीर्णा । तत्रार्जुनसुवर्णमयी पाण्डुकशिला । रजतपरिणामा पा-ण्डुकम्बलशिला । विद्रुमवर्णा रक्तकम्बलशिला । जाम्बूनदसुवर्णमयी 'अतिरक्तकम्बलशिला । ता एताइचतस्रोऽपि पञ्चयोजनशतायामतदर्शविष्कम्भाइचतुर्योजनवाहत्या अर्धचन्द्रसंस्थाना अर्घयोजनोत्सेधपञ्चधनुःशतविष्कम्भशिलासमायामैकपद्मवरवेदिकापरिवृताः स्वेतवरकनक-स्तृषिकालङकृतचतुस्तोरणद्वारविराजिताः । तासामुपरि बहुमध्यदेशभावीनि पञ्चधनुःशतो-त्सेंबायामतदर्घविष्कम्भाणि प्राङमुखानि सिंहासनानि । पौरस्त्ये सिंहासने पूर्वविदेहजान् अपाच्ये भरतजान् प्रतीच्ये अपरिवदेहजान् उदीच्ये ऐरावतजांस्तीर्थकरान् चतुर्णिकायदेवा-धियाः सपरिवाराः महत्या विभूत्या क्षीरोदवारिपरिपूर्णाष्टसहस्कनककलशैरभिषिञ्चन्ति । अत्रापि पोडगपुष्करिण्यः पूर्ववद्वेदितव्याः । चुलिकायाश्चतसृषु महादिक्षु सक्रोशत्रयस्त्रिशद्यो-जनायामानि द्विगव्यताधिकषोडशयोजनविष्कम्भाणि पञ्चविशतियोजनोच्छायाणि योजनो-त्सेधतदर्धविष्कम्भतावत्प्रवेश प्रागुदगपाग्द्वाराणि चत्वार्यहेदायतनानि अहंदायतनवर्णनो-पेतानि ।

३० भद्रसालवनभाविनि भूतले लोहिताक्षकल्पः परिक्षेपः । तत ऊर्ध्वमर्धसप्तदशयोजनसह-सृण्यारुह्य द्वितीयः पद्मवर्णः । ततोऽप्यर्धसप्तदशयोजनसहस्राण्यारुह्य तृतीयस्तपनीयवर्णः । ततोऽप्यर्धसप्तदशयोजनसहस्राण्यारुह्य चतुर्थो वैड र्यवर्णः । ततोऽप्यर्धसप्तदशयोजनसहस्राण्यारुह्य

१ -समभू- आ०, ब०, द०, मु०। २ दण्डाकारस्य। ३ अत्रापि समरुन्द्रेणोच्छितः ११०००, पुतः क्रमहानिरुत्सेघः २५०००, मिलित्वा ३६०००। ४ शेखरं मेरोः आ०, ब०, द०, मु०। ५ तस्यां आ०, ब०, द०, मु०। ६ अतिरिक्त- आ०, ब, द०, मु०। ७ -प्रागपागुवगृद्वाराणि आ०, ब०, द०, मु०, स०, ता०।

पञ्चमो¹ वज्रप्रभः । ततोऽप्यर्धसप्तदशयोजनसहस्राण्यारुह्य षष्ठो हरितालवर्णः । ततोऽप्यर्ध-सप्तदशयोजनसहस्राण्यारुह्य जाम्बूनदसुवर्णवर्णो भवति । अधोभूम्यवगाही योजनसहस्रायामः प्रदेशः पृथिव्युपलवालुकाशकराचतुर्विधपरिणामः । उपरि वैडूर्यपरिणामः प्रथमः काण्डः सर्व-रत्नमयः । द्वितीयः काण्डः जाम्बूनदमयः । तृतीयः काण्डश्चूलिका वैडूर्यमयी । मेरुरयं त्रयाणां लोकानां मानदण्डः । अस्याधस्तलादधोलोकः । चूलिकामूलादूध्वैमूर्ध्वलोकः । भध्यप्रमाणः तिर्यग्विस्तीर्णस्तर्यग्लोकः । एवं च कृत्वा अन्वर्थनिर्वचनं कियते 'लोकत्रयं मिनातीति मेरुः'इति ।

तस्य भूमितलादारभ्य आशिखरादैकादशिकी प्रदेशहानिः। एकादशसु प्रेदशेषु एकप्रदेशो हीयते। एकादशसु गव्यूतेषु एकगव्यूतं हीयते। एकादशसु योजनेषु एकयोजनं हीयते। एवं सर्वत्राशिखराद् भूमितलस्याधः ऐकादशिकी प्रदेशवृद्धः—एकादशसु प्रदेशेषु एकः प्रदेशो वर्धते। एकादशसु गव्यूतेषु एकं गव्यूतं वर्धते। एकादशसु योजनेषु एकं योजनं वर्धते। एवं सर्वत्र १० आअधस्तलात्। अथ कथं रम्यकसंज्ञा ?

रमणीयदेशयोगाद्रम्यकाभिधानम् ।१४। यस्माद्रमणीयैर्देशैः सरित्पर्वतकाननादिभियुक्तः, तस्मादसौ रम्यक इत्यभिधीयते । अन्यत्रापि रम्यकदेशयोगः समान इति चेत्; न; रूढिविशेपवळळाभाद् गोशब्दवृत्तिवत् । अत एव संज्ञायां को विहितः । क्व पुनरसौ ?

नीलरुक्मिणोरन्तराले तत्सिन्नवेशः ।१५। नीलादुदक् रुक्मिणोऽपाक् पूर्वापरसमुद्रयो-रन्तराले तस्य रम्यकस्य सिन्नवेशो द्रष्टव्यः ।

तन्मध्ये गन्धवान्वृत्तवेदाढ्यः ।१६। तस्य रम्यकस्य मध्ये गन्धवान्नाम वृत्तवेदाढ्यः शब्दवद्वृत्तवेदाढ्येनं तुल्यवर्णनः । तस्योपरि प्रासादे पद्मदेवो वसति । अथ कथं हैरण्यवतसंज्ञा ?

हिरण्यवतोऽदूरभवत्वाद्धेरण्यवतव्यपदेशः । १७। हिरण्यवान् रुक्मिनामा पर्वतस्तस्याऽदूर-भवत्वाद्धैरण्यवतव्यपदेशः । क्व पुनरसौ ?

रुविमिशिखरिणोरन्तराले तिद्वस्तारः ।१८। रुविमण उदक् शिखरिणोऽपाक् पूर्वापरसमु-द्रयोरन्तराले तस्य हैरण्यवतस्य विस्तारो वेदितव्यः ।

तन्मध्ये माल्यवान् वृत्तवेदाढचः ।१९। तस्य हैरण्यवतस्य मध्ये माल्यवान्नाम वृत्तवेदाढचः शब्दवद्वृत्तवेदाढचेन तुल्यवर्णनः । तस्योपरि प्रासादे प्रभासदेवो वसित । अथ कथमैरावतसंज्ञा ?

**ऐरावतक्षत्रिययोगादैरावताभिधानम् ।२०।** रक्तारक्तोदयोः बहुमध्यदेशभाविनी अयोध्या नाम नगरी । तस्यामुत्पन्न ऐरावतो नाम राजा तत्परिपालितत्वाज्जनपदस्यैरावताभिधानम् । क्व पुनरसौ ?

शिलारिसमुद्रत्रयान्तरे तदुपन्यासः ।२१। शिलारिणो गिरेस्त्रयाणां पूर्वापरोत्त<sup>५</sup>रसमुद्राणां मध्ये तस्यैरावतस्य उपन्यासो वेदितव्यः ।

तन्मध्ये पूर्वविद्वजयार्थः ।२२। तस्यैरानतस्य मध्ये विजयार्थो रजतगिरिः पूर्वविद्वेदि- ३० तव्यः । यैविभक्तानि सप्तक्षेत्राणि व्याख्यातानि ।

के पुनस्ते 'कथं वा व्यवस्थिता इति ? अत आह--

१ -मो नोलवर्णः त- ग्रा॰, ब॰ द॰, मु॰। २ मध्यमप्र- ग्रा॰, ब॰, द० मु॰। ३ एकावशप्रदेशबृद्धिः भा॰ २। ४ -शब्दवत् श्र॰, मू०। ५ -तराणां समु- ग्रा॰, ब॰, द० मु॰। ६ कथं व्य-ग्रा॰, ब॰, द०, मू०।

ሂ

# तिह्रभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमविन्नपधनीलरुक्मिशिखरिणो वर्षधरपर्वताः ॥११॥

तानि विभजन्तीत्येवं शीला तद्विभाजिनः पूर्वापरायताः पूर्वापरायताः पूर्वापर-कोटिभ्यां लवणजलिष्ट्रपायान इत्यर्थः । तद्विभाजित्वादेव तेषां वर्षधर्व्यपदेशोऽसंकरेण भरतादिवर्षाणां धारणात । कथं हिमवानिति संज्ञा ?

हिमाभिसंबन्धाद्धिमवद्व्यपदेशः । १। हिममस्यास्तीति हिमवानिति व्यपदेशः । अन्यत्रापि तत्सम्बन्ध इति चेत् ? रूढिविशेपवळळाभात्तत्रैव वृत्तिः । क्वासौ हिमवानिति ? उच्यते—

भरतहैमवतयोः सोमनि स्थितः ।२। भरतस्य हैमवतस्य च सीमनि व्यवस्थितः क्षुद्र-हिमवान् वेदितव्यः । कथं पुनरस्य 'क्षुद्रहिमवत्त्वम् ? महाहिमवदपेक्षया । सुत्रेऽनुक्तं कथं गम्यते इति चेत् ? महाहिमवत्प्रयोगादेव । सति हि क्षुद्रे महत्त्वमित्यर्थात् क्षुद्रेत्वं गम्यते । स पञ्चित्रियोजनावगाहः योजनशतोच्छायः योजनसहसं द्विपञ्चाशद्योजनानां द्वादशै-कान्नविशतिभागाः तस्य विष्कम्भः । तस्योत्तरपाद्वे ज्या चतुर्विशतिसहस्राणि नवशतानि द्वात्रिशानि योजनानामेकश्चैकान्नविशतिभागो देशोनः । अस्या ज्याया धनः पञ्चिवशति-सहस्राणि द्वे शते त्रिशच्चत्वारश्चैकान्नविशतिभागाः साधिकाः । तस्य पूर्वापरपार्श्वबाह १५ प्रत्येकं पञ्चसहसाणि त्रीणि शतानि पञ्चाशद्योजनानि पञ्चदश चैकान्नविंशतिभागाः <sup>र</sup>साधिकोऽर्घभागरच । तस्योपरि 'प्राच्यां दिशि सिद्धायतनकृटं पञ्चयोजनशतोच्छायम्*ल*-विष्कम्भं पञ्चसप्तत्यधिकशतत्रयमध्यविष्कम्भम् अर्धतृतीयशताग्रविष्कम्भम् । तत्त्रिगुण-सातिरेकपरिधिः । तस्योपरि पट्त्रिशद्योजनोच्छायं पञ्चाशद्योजनोद्गदक्षिणायामं पञ्च-विश्वतियोजनप्राक्प्रत्यग्विस्तारं तावत्प्रवेशमष्टयोजनोत्सेधतदर्धविष्कम्भं तावत्प्रवेशोदग्-दक्षिणपुर्वद्वारमर्हदायतनम् । द्वारत्रये सातिरेकाष्टयोजनोच्छायपञ्चाशद्योजनायामतदर्घ-विष्कम्भास्त्रयो मुखमण्डपाः । सातिरेकाष्टयोजनोच्छायपञ्चाशद्योजनायामविष्कम्भाणि त्रीणि प्रेक्षागृहाणि । पौरस्त्यप्रेक्षागृहात् प्राक् स्तूपादयः पूर्वोक्ताः । चैत्यालयाभ्यन्तरवर्णना पूर्व-वद्वेदितव्या । तेपां सर्वेपामेव परिक्षेप्त्री चतुस्तोरणद्वारविभक्ता पद्मवरवेदिका । ततः प्रतीच्यां दिशि दशकूटानि-हिमवद्भरतेलागङ्गा-श्री-रोहितास्या-सिधु-स्रा-हैमवत-वैश्रवण-क्टाभिधानानि ययाक्रमं वेदितच्यानि सिद्धायतनक्टतुल्यानि । तेपामुपरि प्रासादा दशैव सकोशद्वयद्विपिष्टियोजनोत्सेधाः सकोशैकित्रशद्योजनिष्कम्भास्तावत्प्रवेशाः । तेषु स्वकृट-नामानो देवा देव्यश्च वसन्ति । हिमबद्भरतहैमवतवैश्रवणकृटेषु देवाः, इतरेष देव्यः ।

अथ कथं महाहिमवत्संज्ञा ?

महाहिमवित चोक्तम् ।३। किमुक्तम् ? हिमाभिसंबन्धाद्धिमवदभिधानम्, महांश्चासौ हिमवांश्च महाहिमवानिति, असत्यिप हिमे हिमवदाल्या इन्द्रगोपवत् । क्व पुनरसौ ?

हैमवतहरिवर्षयोविभागकरः ।४। हैमवतादुदक् हरिवर्षादपाक् तयोविभागकरो महाहि-मवान् वेदितव्यः । स द्वियोजनशतोच्छायः पञ्चाशद्योजनावगाहः, चत्वारि योजनसहस्गणि द्वे च शते दशोत्तरे दश चैकान्नविशतिभागाः तस्य विष्कम्भः । पूर्वापरपार्श्वबाह् प्रत्येकं नव-

<sup>&#</sup>x27;१ भुद्रत्वम् ग्रां॰, ब॰, द॰, मु॰। २ द्विशतंत्रि→ अ॰। ३ साधिकार्धना— ग्रा॰, ब॰, द०, मु॰। ४ प्राचीदिशि ग्रा॰, ब॰, द॰, मु॰। ४ –गृहकाणि ग्रा॰, ब॰, द०, मु॰, सू॰, ता॰।

¥

80

२०

योजनसहसाणि द्वे च शते पट्सप्तत्यिधके योजनानां नव चैकान्नविंशतिभागाः अर्धभागश्च साधिकः । तस्योत्तरपार्थ्ये ज्या त्रिपञ्चाशद्योजनसहस्राणि नव च शतानि एकत्रिशानि पट्चैकान्नविंशतिभागाः साधिकाः । तस्याः ज्याया धनुः सप्तपञ्चाशद्योजनसहस्राणि द्वे शते त्रिनवत्युत्तरे दश चैकान्नविंशतिभागाः साधिकाः । तस्योपर्यष्टौ कूटानि सिद्धायतन-महाहिमवत्-हैमवत-रोहित्-हरि-हरिकान्ता-हरिवर्ष-वेडूर्यक्टाभिधानानि क्षुद्रहिमवत्कूटतुल्य-प्रमाणानि । तेपामुपरि जिनायतनप्रासादास्तत्तुल्या एव । प्रासादेषु स्वक्टनामानो देवा देव्यश्च वसन्ति । अथ कथं निषधसंज्ञा ?

निषीधन्ति तस्मिन्निति निषधः ।५। यस्मिन् देवा देव्यश्च क्रीडार्थं निषीधन्ति स निषधः, पृषोदरादिपाठात् सिद्धः । अन्यत्रापि तत्तुत्यकारणत्वात्तत्प्रसङ्गः इति चेत् ? न ; रूढिविशेपवळळाभात् । क्व पुनरसौ ?

हरिविदेहयोर्मर्यादाहेतुः ।६। हरिवर्पादुदक् विदेहादपाक् तयोर्मर्यादाहेतुर्निपथ इत्या-स्थायते । स चतुर्योजनगतोत्सेधः, योजनशतावगाहः, षोडशयोजनसहस्राण्यप्टौ च शतानिर द्वाचत्वारिशानि द्वौ चैकान्नविशतिभागौ तस्य विष्कम्भः । पूर्वापरपार्श्ववाह् प्रत्येकं विशति-योजनसहस्राणि पञ्चपप्टचिधकमेकं च शतं द्वौ चैकान्नविशतिभागौ अर्धभागश्च साधिकः । उत्तरपार्श्वज्या चतुर्नवितसहस्राणि पट्पञ्चाशमेकं च योजनशतं द्वौ चैकान्नविशतिभागौ साधिकौ । तस्या धनुरेकं योजनशतसहस्रं चतुर्विशतिसहस्राणि त्रीणि च शतानि पट्चत्वा-रिशानि नव चैकान्नविशतिभागाः साधिकाः । तस्योपरि नवकूटानि—सिद्धायतन-निषध-हरिवर्ष-पूर्वविदेह-हरिधृत-सीतोदा-अपरिवदेह-रुचकनामानि, क्षुद्रहिमवत्कूटतुल्यप्रमाणानि । तेपामुपरि जिनायतनप्रासादास्तत्तुल्याः । प्रासादेषु स्वकूटनामानो देवा देव्यश्च वसन्ति । अथ कथं नीलसंज्ञा ?

नीलवर्णयोगान्नीलब्यपदेशः ।७। नीलेन वर्णेन योगात् पर्वतो नील इति ब्यपदिश्यते । संज्ञा <sup>१</sup>चाऽस्य वासुदेवस्य कृष्णब्यपदेशवत् । क्व पुनरसौ ?

विदेहरम्यकविनिवेश'विर्मागी ।८। स नीलाल्यः पर्वतः विदेहस्य रम्यकस्य च विनिवेशं विभाजते । स निषधेन व्याल्यातप्रमाणः । तस्योपरि नवकूटानि-सिद्धायतन-नील-पूर्वविदेह-सीता-कीर्ति- नरकान्ता-अपरविदेह-रम्यक-आदर्शककूटसंज्ञानि, क्षुल्लकिहमवत्कूटतुल्यप्रमा- २४ णानि । तेपामुपरि जिनायतनप्रासादाः तत्तुल्याः । प्रासादेषु स्वकूटनामानो देवा देव्यश्च वसन्ति । अथ कथं रुक्मिसंज्ञा ?

रुक्मसन्द्रावाद्रुक्मीत्यिभधानम् । ९। रुक्ममस्यास्तीति रुक्मीत्यिभधानम् । अन्यत्रापि तत्संभवाद् रूढिवशाद्विशेषे वृत्तिः, करिवत् । क्व पुनरसौ ?

रम्यकहैरण्यवतिववेककरः ।१०। रम्यकस्य हैरण्यवतस्य च विवेकं करोत्यसो । स महाहिमवता तुल्यप्रमाणः । तस्योपिर अष्टौ कूटानि-सिद्धायतन-रुक्मि-रम्यक -तारी-बुद्धि-रूप्यकूल-हैरण्यवत-मणि-काञ्चनकूटाख्यानि क्षुद्रहिमवत्कूटतुल्यप्रमाणानि । तेपामुपिर जिनायतनप्रासादास्तत्तुल्याः । प्रासादेषु स्वकूटनामानो देवा देव्यश्च वसन्ति ।

अथ कथं शिखरिसंज्ञा ?

१ - नि च- श्रव। २ - तोषि नी- श्रव। ३ बास्य ग्राव, दव, मुव। ४ - शभा श्रव। १ नारोका- ग्राव, बव, दव, मुव। ६ - रम्यकनरकान्ताबु- ग्राव, बव, दव, मुव, मूव।

शिखरमद्भावाच्छित्वरीति संज्ञा ।११। शिखराणि कूटान्यस्य सन्तीति शिखरीति संज्ञायते । अन्यत्रापि तत्सद्भावे रूढिवशाद्विशेषे वृत्तिः शिखण्डिवत् । वव पुनरसौ ?

हैरण्यवतरावतसेतुबन्धः स गिरिः ।१२। हैरण्यवतस्यैरावतस्य च सेतृबन्ध इव स गिरिरवस्थितः क्षुद्रहिमवन्तृत्यप्रमाणः । तस्योपर्येकादश-कूटानि सिद्धायतन-शिखरि-हैरण्य-प्र वत-रसदेवी-रवतावतीव्लक्षणकूळा-लक्ष्मी-'गन्धदेवी-ऐरावत-मणि-काञ्चनकूटनामानि क्षुद्रहि-मवनुत्यप्रमाणानि । तेपामुपरि जिनायतनप्रासादास्तन्तुत्याः । प्रासादेपु स्वकूटनामानो देवा देव्यस्च वसन्ति ।

तेपां वर्णविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह-

# हेमार्जुनतपनीयवैडूर्यरजतहेममयाः ॥१२॥

१० त एते हिमबदादयः पर्वता हेमादिमया वेदितव्याः । भयट् प्रत्येकं परिसमाप्यते । यथाकमं हिमबदादयः संबध्यन्ते । हेममयो हिमबान् चीनपट्टवर्णः । अर्जु नमयो महाहिमबान् शुक्तः । तपनीयमयो निषयः तक्षणादित्यवर्णः । वैद्यमयो नीलः सयूरग्रीवाभः । रजतमयो क्वमी शुक्तः । हेममयः शिखरी चीनपट्टवर्ण इति । षडपि चैते अद्रयः प्रत्येकं उभयपार्थ्वगतार्थयोजन-विष्कम्भाद्रिसमायामाभ्यां बहुतोरणविभक्तैकपद्मवरवेदिकापरिवृत्ववनषण्डाभ्यासुपेताः ।

पुनरपि तद्विशेषणार्थमेवाह-

#### मणिविचित्रपादवी उपरि मूले च तुल्याविस्ताराः ॥१३॥

नानावर्णप्रभावादिगुणोपेतैर्मणिभिविविधचित्राणि विचित्राणि, मणिविचित्राणि पार्श्वानि येपां त इमे मणिविचित्रपार्श्वाः।

अ<mark>तिष्टसंस्थानितृत्त्यर्थमुपर्यादिवचनम् ।१।</mark> अनिष्टसंस्थान<sup>\*</sup>स्य निवृत्त्यर्थमुपर्यादिवचनं क्रियते ।चशब्दो मध्यसमुच्चयार्थः । <sup>३</sup>य एपौ मूलविस्तारः स उपरि मध्ये च तुल्यः । तेषां मध्ये लब्बास्पदा ह्रदा उच्यन्ते–

#### पद्ममहापद्मातिागिञ्ज्ञकरेनारमहापुण्डरीकपुण्डरीका हदास्तेषामुपरि ॥१४॥

'पद्मादिभिः सहचरणाद्धृदेषु पद्मादिव्यपदेशः ।१। पद्मं महापद्मं तिगिञ्छं केसरि महापुण्डरीकं पुण्डरीकमिति पद्मनामानि तैः सहचरणात् ह्रदेषु पद्मादिसंज्ञावृत्तिर्भवति । तेषां हिमवदादीनामुपरि यथाकमं ते ह्रदा वेदितव्याः ।

तत्राद्यस्य संस्थानविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह-

#### प्रथमो योजनसहस्रायामस्तद्धविष्कम्भो हदः ॥१५॥

प्राक् प्रत्यक् योजनसहसृायामः उदगपाक् पञ्चयोजनशतविस्तारः वज्रमयतलः विविधमणिकनकरजतविचित्रतटः स्वेतवरकनकस्तूपिकालङकृतचतुस्तोरणविभक्तार्थयोजनो-

<sup>.</sup> १-६मीसुवर्णगर भा०२। २ मयः प्र- श्रा०, ब०, द०, मु०। २-तिन- श्रा०, ब०, द०, मु०। ३ -पो येषां श्रा०, ब०, मु०। ४ एतद्वार्तिकं नास्ति श्र०।

X

२०

त्सेघपञ्चधनुःशतविष्कम्भह्रदसमायामैकपद्मवरवेदिकापरिवृतः चतुर्दिगतचतुर्वनपण्डमण्डितः विमलस्कटिकमणिस्वच्छगम्भीराक्षयवारिः विविधजलजकुसुमपरिभ्राजितः शरदि प्रसन्नचन्द्र-ताराराजिविराजितपर्यन्तपरीतविचित्रपयोधरपटलः, विपर्यस्तो नभोभाग इव विभाति पद्मनामा हृदः। तस्यैवावगाहप्रतिपत्त्यर्थमिदम्च्यते—

#### दशयोजनावगाहः ॥१६॥

अवगाहोऽधःप्रवेशो निम्नता । दशयोजनान्यवगाहोऽस्य दशयोजनावगाहः।

#### तन्मध्ये योजनं पुष्करम् ॥१७॥

योजनप्रमाणं 'योजनम् 'कोशायामपत्रत्वात्, कोशद्वयविष्कम्भर्काणकरवाच्च योजनायामविष्कम्भम् । जलतलात् कोशद्वयोच्छ्रायनालं तावद्वहलपत्रप्रचयं वज्मयमूलमरिष्टमणिकन्दं
रजतमिणमृणालं वैद्वर्यमुप्रतिष्ठनालम् । तस्य बाह्यपत्रं तपनीयंपरिष्कृतम्, जाम्बूनदाभ्यन्तरदलं
तपनीयकेमरं नानामणिविचित्रसुवर्णकर्णिकं पुष्करमवगन्तव्यं तद्योत्सेधैरष्टशतसंख्यैः पद्मैः
परिवृतम् । तस्मात् पूर्वोत्तरोत्तरापरोत्तरासु तिसृषु दिक्षु श्रियः सामानिकदेवानां चत्वारि
पद्मसहस्राणि । दक्षिणपूर्वस्यां दिश्यभ्यन्तरपरिषद्देवानां द्वात्रिशत्यद्मसहस्राणि । दक्षिणस्यां
मध्यमगरिषद्देवानां चत्वारिशत्यद्मसहस्राणि । दक्षिणापरस्यां वाह्यपरिषद्देवानामण्टचत्वारिशत्यद्मसहस्राणि । अपरस्यां सप्तानामनीकमहत्तराणां सप्तपद्मानि । चतसृषु महादिक्षु
आत्मरक्षदेवानां पोडशपद्मसहस्राणि । तान्येतानि सर्वाणि परिवारपद्मानि तद्योत्सिधानि एकं
शतसहस्रं चत्वारिशत्यहस्राणि शतं च पञ्चदशम् ।

इतरेषां ह्रदानां पूष्कराणां चायामादिज्ञापनार्थमाह-

#### तद्दिगुणद्विगुणां हदाः पुष्कराणि च ॥१८॥

स च तच्च ते, तयोद्विगुणा द्विगुणास्तद्द्विगुणद्विगुणाः ।

द्वि भुणद्विगुणा इति द्वित्वं व्याप्त्यर्थम् ।१। दिगुणद्विगुणा इति द्वित्वम् उच्यते । किमर्थम् ? व्याप्त्यर्थम् । द्विगुणत्वेनोत्तरेषां व्याप्तिर्यथा स्यादिति । केन द्विगुणाः ? आया-मादिना । पद्मह्रदस्य द्विगुणायामविष्कम्भावगाहो महापद्मह्रदः । महापद्मह्रदस्य द्विगुणायाम-विष्कम्भावगाहस्तिगिञ्छह्रदः । पुष्कराणि च । किम् ? द्विगुणानि द्विगुणानि इत्यभिसम्बध्यते ।

द्वित्वात्तयोर्बहुवचनाभाव इति चेत्; नः विविधितापिरज्ञानात् ।२। स्यादेतत्—तयोर्ह्र-दयोः पुष्करयोश्च द्वित्वाद् बहुवचनं नोपपद्यते इति ; तन्नः कि कारणम् ? विविधितापिर-ज्ञानात् । आद्यन्ताभ्यां पद्मपुण्डरीकह्नदाभ्यां तुल्यप्रमाणाभ्यामन्ये ह्नदा दक्षिणत उत्तरतश्च द्वैगुण्येन निर्दिष्टा इति विविधितोऽत्रायमर्थः । अतो बहुवचनमपपद्यते । कथं पुनस्तच्छब्दे पूर्वनिर्दिष्टापेक्षे सत्यनिर्दिष्टार्थो गृह्यते ?

१ प्रमाणयोजनपरिमाणसम्बन्धात् स्रभेदेन पुष्करमपि योजनशब्देनोच्यते इत्यथं:। २ कथं तत्पद्म-योजनपरिमाणं कथ्यते इत्याशङ्कायामुपपत्तिमाह । ३ -परिष्टप्तं भा० २।४ पञ्चाशत् स्रा०, ब०, मु०-। ४ -गुणाद्विगुणाः श्र०, मू० । ६ -िप्तः कथं स्या- ता०, श्र०, मू० ।

२४

बहुवचननिर्देशात्तद्ग्रहणम् ।३। वहुवचननिर्देशात्तस्य ग्रहणं विज्ञायते । वहुवचननिर्देशात् केसर्यादयः कथन्न गृह्यन्ते ?

व्याख्यानतो वक्ष्यमाणसंबन्धाच्चानिष्टिनिवृत्तिः ।४। अ"व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनं हि सन्देहादलक्षणम्" [पात० महा० प्रत्या० सू० ६] इत्यनिष्टस्य निवृत्तिर्भवति । अथवा वक्ष्यत एतत्—अ"उत्तरा दक्षिणतुल्याः" [त०सू० ३।२६] इति तदिभसंबन्धाच्चेष्टसंप्रत्ययः कर्तव्यः । तद्यया—महाहिमवत उपिर बहुमध्यदेशभावी महापद्मह्यः, द्वियोजनसहस्रायामस्त-दर्धविष्कम्भो विशितयोजनावगाहः । तन्मध्ये जलतलाद् द्विकोशोच्छ्रायं योजनबहलपत्रप्रचयं द्विकोशायामपत्रत्वाद् योजनायामकणिकत्वाच्च द्वियोजनिवष्कम्भं पुष्करम् । तत्पिरवार-पद्मसंख्या पूर्वोक्तेव । निषधस्योपिर बहुमध्यदेशभाक् तिगिष्ट्छह्नदः चतुर्योजनसहस्राया-मस्तदर्थविष्कम्भः, चत्यारिश्यद्योजनावगाहः । तन्मध्ये जलतलाद् द्विकोशोद्गमं द्वियोजनवहलपत्रप्रचयं योजनायामपत्रत्वाद् द्वियोजनायतकणिकत्वाच्चतुर्योजनायामिवष्कम्भं पुष्करम् । तत्परिवारपद्मसंख्या पूर्वोक्तेव । नीलस्योपिर बहुमध्यदेशभावी केमरिह्नदः तिगिष्टछह्नदनुल्यः पद्मानि च तत्त्वयप्रमाणानि । रिक्मण उपिर बहुमध्यदेशभाक् महापुण्डरीको ह्रदः महापद्मह्मत्वयः, पद्मानि च तद्गतपद्मप्रमाणानि । शिखरिण उपिर बहुमध्यदेशभावी पुण्डरीको स्वः महापद्मह्मत्वयः, पद्मानि च तद्गतपद्मप्रमाणानि । शिखरिण उपिर बहुमध्यदेशभावी पुण्डरीको स्वः महापद्मान्यस्वः पद्मान्यस्वः पद्मानि च तद्गतपद्मप्रमाणानि ।

अत्र चोद्यते—तच्छन्दस्य यदि द्विगुणशन्देन वृत्तिः कियते द्वित्वं संघातस्य प्राप्नोति । अथ कृतद्वित्वेन तच्छन्दस्य वृत्तिः कियते समुदायस्याऽसुबन्तत्वाद् वृत्तिनं प्राप्नोति । वीप्सायां द्वित्वे सित वाक्यमेवावितप्ठत इति ? नैप दोषः; तदित्ययं निपातः अपादानार्थे वर्तते । तद द्विगणा द्विगणा ततो द्विग्णा द्विगणा इत्यर्थः ।

त्र तिन्नवासिनीनां देवीनां संज्ञाजीवितपरिवारप्रतिपादनार्थमाह–

# तिन्नवासिन्यो देव्यः श्रीह्रीधृतिकीर्तिबुद्धिलक्ष्म्यः पत्योपमास्थितयः ससामानिकपारिषत्काः ॥१६॥

तेषु पुष्करे कर्णिकामध्यमैकदेशविनिवेशिनः शरिद्धमलपूर्णचन्द्रद्युतिहराः कोशायाम-कोशार्धविष्कमभदेशोनकोशोत्सेधाः प्रासादाः तेषु निवसन्तीत्येवं शीला देव्यस्तिन्नवासिन्यः। ध्यादीनामितरेतरयोगे द्वन्द्वः ।१। श्रीश्च ह्रीश्च धृतिश्च कीर्तिश्च बुद्धिश्च लक्ष्मीश्च श्रीह्रीधृतिकीर्तिबुद्धिलक्ष्म्य इतीतरेतरयोगलक्षणो द्वन्द्वः। तेषु पद्मादिषु ह्रदेषु यथाक्रमं देव्यः श्यादयो वसन्ति।

स्थितिविशेषितज्ञांनाथं पत्योपमवचनम् ।२। देवीसामान्यस्थितौ विशेषितज्ञांनाथं पत्योपमस्थितय इत्यच्यते । पत्योपमा स्थितिरासां ताः पत्योपमस्थितय इति ।

परिवारिनर्ज्ञातार्थं सामानिकपरिषत्कवचनम् ।३। परिवारप्रतिपत्त्यर्थं सामानिकपरि-षद्ग्रहणं कियते । समाने स्थाने भवाः सामानिकाः \* "समानस्य तदादेश्च" [जैनेन्द्रवा० ३।३।३५] इति ठञ् । सामानिकाश्च परिषदश्च सामानिकपरिषदः । अभ्यहितत्वात् सामानिक-पदस्य पूर्वनिपातः । सह सामानिकपरिषद्भिर्वतन्ते इति ससामानिकपरिषद्काः । तेषां पद्मानि

१ चतत्तुत्यप्रमा- ग्रा॰, ब॰ द॰ मु॰ । २ तर्दिगुणाः तद्दिगुणा इति । ३ तयोदिगुणा इति ।

'पुर्वनिर्दिष्टानि तन्मध्यवितिषु प्रासादेषु ते वसन्ति ।

यकाभिः सरिद्धिस्तानि क्षेत्राणि विभनतानि ता उच्यन्ते--

# गङ्गासिन्धूरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिकान्तासीतासीतोदानारीनरकान्तासुवर्ण-कूलारूप्यकूलारक्तारकोदाः सरितस्तन्मध्यगाः ॥२०॥

गङ्गादीनामितरेतरयोगे द्वन्द्वः । उदकस्य उदभाव उक्तः । सरितो न वाष्यः । ताः भिकमनन्तरा उत समीपा इति ? अत आह—तन्मध्यगा इति । तेषां क्षेत्राणां मध्ये पश्येभ् वा गच्छन्तीति तन्मध्यगाः ।

एकत्र सर्वासां प्रसङ्गनिवृत्त्यर्थः दिग्विशेषप्रतिपत्त्यथेः चाह-

# द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः ॥२१॥

ह्योर्ह्योरेकक्षेत्रं विषयः इत्यभिसंबन्धादेकत्र सर्वासां प्रसङगनिवृत्तिः ।१। विकल्प्यो हि वात्ययोषः । वाक्यं वक्तर्यधीनं (वक्त्रधीनम्) हीति इच्छातो वाक्ययोषप्रक्लृतेः, द्वयोर्क्योरेकक्षेत्रं विषय इत्यभिसंबन्धात् सर्वासां सरिताम् एकस्मिन् क्षेत्रे प्रसङ्गो किर्वाततो भवित्

इतरासां दिग्विभागप्रतिपत्त्यर्थमाह---

#### शेषास्त्वपरगाः ॥२२॥

द्वयोद्वयोरविशण्टा यास्ता अपरगा प्रत्येतव्या अपरं समुद्रं गच्छन्तीत्यपरम् तत्र पद्महृदप्रभवा पूर्वतोरणद्वारिनर्गता गङ्गगा ।१। क्षुल्लकिमवत उपरिवाहने विणतः चतुस्तोरणद्वारमण्डितः । तत्र पूर्वतोरणद्वारेण निर्गता पञ्चयोजनशतानि पङ्मुखी गत्वा गङ्गाकूटं स्रोतसा आस्फाल्य पञ्चयोजनशतानि श्र्योविशानि षट्चैकान्नविश्वतिभागान् अपाङ्मुखी गत्वा स्थूलमुक्तावलीव साधिकयोजनशतप्रमाणधाराप्रपाता सन्नोशपड्यो निवस्तारा योजनार्धवाहुल्या षष्टियोजनायामविष्कम्भे दशयोजनावगाहे वज्मयतले श्रीदेव प्रमाणप्रा-सादमण्डितमध्ये सद्वित्रोशदशयोजनोच्छायाष्ट्योजनायामविष्कम्भद्वीपालङ्क्योजनिवाह्य स्थाजनिवाह्य स्थाजनीवाह्य स्थाजनिवाह्य स्थाजनीवाह्य स्थाजनीवस्तारा लवणोदिष्टियाजनिवस्तारा लवणोदिष्टियाजनिवस्तारा ।

अपरतोरणद्वाराद्विनिर्गता सिन्धः ।२। पाश्चात्यतोरणद्वाराद्विनिगेता पञ्चयोजनशतं गत्वा सिन्धू कूटं वीचीबाहू 'पगूहेनास्फाल्य गङ्गावित्सन्धू कुण्डे पतिता तिमसृगृहामुखागतेन विज-

१ -िन निर्दि - आ०, ब०, द०, मु०। २ -वर्णरूप्यकूला आ, ब०, ब०, द०, मु०, मू० ता०। ३ किमन्तरा आ०, आ०, द०, मु०, ता०। ४ -रेकंकक्षेत्रं आ०, ता०। ४ च यद्द्वयोर्द्वयो - आ०, ब०, द०, मु०। ६ चेदितच्याः आ०, ब०, द०, ता०, मु०। ७ आलिङ्गनेन।

यार्घं व्यतीत्य प्रभासतीथंनापरसमुद्रं प्राविक्षत् । तत्र गङ्गाकुण्डद्वीपप्रासादे गङ्गादेवी वसति ।

सिन्धूकुण्डद्वीपप्रासादे सिन्धूदेवी वसति । हिमवत उपरि किञ्चित्प्राक् प्रत्यक् चातीत्य गङ्गासिन्ध्वोर्मध्ये द्वेपद्माकारे कृटे वैड्र्यपरिणामनाले जलस्योपरि कोशमुच्छिते कोशद्वयायामविएकम्भे लोहिताक्षमणिमयार्घगव्यतायतपत्रे तपनीयकेसरे अर्कमणिनिर्वृत्तगव्यतायतकणिके ।
तयोः कणिकयोर्मध्ये रतनमयमेकैकं कृटम् । तत्र चैकैकः प्रासादः । प्राच्यक्टप्रासादे पल्योपमस्थितिका वला नामन्द्रवी वसति । प्रतीच्यप्रासादकृटे पल्योपमस्थितिका लवणा नामन्द्रवी वसति ।

उदीच्यतोरणद्वारिनर्गता रोहितास्या ।३। पद्मह्नदस्यैव उदीच्यत्रेरणद्वारिनर्गता द्वे योज-नशते पट्मप्तत्यत्तरे पट्चैकास्रविशितिभागान् हिमवत उपिर उदङ्मुखी गत्वा गङ्गातुल्यायाम-धाराप्रपाता अर्धत्रयोदशयोजनिवस्तारा योजनवाह्त्या विशितयोजनशतायामविष्कमभे विश-१० तियोजनावगाहे वज्नत्रे श्रीदेवीगृहप्रमाणप्रासादमण्डितमध्ये सिद्वकोशदशयोजनोच्छ्रायंषोडश-योजनायामविष्कमभद्वीपालङकृतान्तरं कुण्डे पितता । ततः कुण्डादुदीच्यतोरणद्वारेण निर्गता उदङ्मुखी शब्दश्वत्ववेदाद्वयं प्रदक्षिणीकृत्यार्थयोजनेनाप्राप्ता प्रत्यङमुखी सिती प्रभवे कोशा-वगाहाऽयंत्रयोदशयोजनविष्कमभा मुखेऽर्धतृतीययोजनावगाहा पञ्चविश्वतियोजनशतविष्कमभा होहितास्या अपरलवणोदिष्ठि प्राविशत् । रोहितास्याकुण्डप्रासादे रोहितास्या देवी वसति ।

१५ महापद्मह्रदप्रभवाऽपाच्यतोरण द्वारिनर्गता रोहित् ।४। महाहिमवत उपरि महापद्मह्र-ृदादपाच्यतोरणद्वारेण निर्गता पोड्ययोजन्यतानि पञ्चोत्तराणि पञ्चैकान्नविद्यतिभागान् अपागागम्य पनितेत्यादि रोहितास्यया नुल्यम् । अयं नु विद्येषः—साधिकद्वियोजनञ्जनायाम-धौरा । रोहित्कुण्डप्रासादनिवासिनी रोहित् देवी । सा रोहिन्महानदी पूर्वार्णवं प्राविद्यत् ।

उदीच्यतोरणद्वारिनर्गता हरिकान्ता ।५। तत एव महापद्मह्रदादुदीच्यतोरणद्वारेण निर्गता हरिकान्ता नाम महानदी रोहिदिवाद्वितले गत्वा उदङ्मुखी साधिकद्वियोजनशतधाराप्रपाता द्वियोजनवाह्ल्या पञ्चिविश्वतियोजनिवस्तारा श्रीदेवीगृहतुल्यप्रासादमण्डितमध्ये सिद्धिकोश'दशयोजनोच्छ्यद्वात्रिंशद्योजनायामविष्कम्भद्वीपालङ्कृतान्तरे चत्वारिशद्योजनावगाहे चत्वारिशद्विशतयोजनायामविष्कम्भे वज्तले कुण्डे पतिता । ततः कुण्डादुदीच्यतोरणद्वारेण निर्गता प्रभवेऽर्घयोजनावगाहा पञ्चिविश्वतियोजनिवष्कम्भा विकृतवद्वृत्तवेदाद्वयमर्घयोजनेनाप्राप्य प्रदक्षिणीकृत्य प्रत्यङ्मुखी सती मुखे पञ्चयोजनावगाहा अर्घतृतीययोजनशतविष्कम्भा पाश्चात्याऽर्णव प्राविक्षत् । हरिकान्ताकुण्डप्रासादे हरिकान्तादेवी वसति ।

ति उछहद्वप्रभवा दक्षिणद्वारिनगंता हरित् ।६। निषधस्योपिर तिगिञ्छहदाद् दक्षिण-तोरणद्वारेण विनिःसृता हरित्महानदी सप्तसहसाणि चत्वारि शतान्येकविशानि योजनानामेकं चैकान्नविश्वतिभागमद्भितले प्राङ्गमुखी गत्वा पिततेत्यादि सर्व हरिकान्तातुल्यम् । अयं तु विशेषः साधिकचतुर्योजनशतायामधारा । हरिकुण्डप्रासादिनवासिनी हरिदेवी । सा प्राच्यमु-दिधं प्राविक्षत् ।

उदीच्यतोरणद्वारिविनर्गता सीतोदा ।७। तत एव तिगिञ्छह्नदादुदीच्यतोरणद्वारेण हरिदिवाद्रितले गत्वोदङमुखी साधिकचतुर्योजनशतधाराप्रपाता चतुर्योजनबाहल्या पञ्चाशद्यो-

१ बला- श्रु०। २ -द्वारेण नि- ग्रा०, ब०, द०, मु०। ३ -मध्यसिंद्व- ता०, श्र०, मू०। ४ -कोशयोज- मु०, मू ता०, श्र०, द०, ज०, ब० ग्रा०। ५ प्रवाहे ग्र०, ब०, द०, मु०। ६ -तलं ग-

y

80

जनविस्तारा श्रीदेवीगृहप्रमाणप्रासादमण्डितमध्ये सिद्धिकोशदशयोजनोच्छ्रायचतुष्षिष्टियोजनाया-मिवष्कमभद्वीयालङकृतान्तरे साशीतिचतुर्योजनशतायामिवष्कमभे अशोतियोजनावगाहे वज्तले कुण्डे पितता । ततः कुण्डादुदीच्यतोरणद्वारेण निर्गता देवकुरुषु चित्रविचित्रकूटमध्येनोद-ङमुखी गत्वा अर्थयोजनेनाऽप्राप्ता मेरुं प्रदक्षिणीकृत्य विद्युत्प्रभं विदार्य अपरविदेहमध्यगामिनी, प्रभवे योजनावगाहा पञ्चाशद्योजनिक्तारा मुखे दशयोजनावगाहा पञ्चयोजनशतविस्तारा सीतोदा नाम महानदी पाश्चात्यसमुद्रं प्राविक्षत् । सीतोदाकुण्डप्रासादिनवासिनी सीतोदा देवी ।

केसरिह्नदप्रभवाऽपाच्यद्वारिनर्गता सीता ।८। नीलस्योपिर केसरिह्नदादपाच्यतोरणद्वारेण निर्गता सीता महानदीत्यादि सर्व सीतोदातुल्यम् । अयं तु विशेषः सीताकुण्डप्रासादे सीतादेवी वसति । सा माल्यवन्तं विदार्य पूर्वविदेहमध्यगामिनी प्राच्यसमुद्रं प्राविक्षदिति ।

उदीच्यतोरणद्वारिनर्गता नरकान्ता ।९। तत एव केसरिह्नदादुदीच्यतोरणद्वारेण निर्गता नरकान्ता महानदीत्यादि सर्व हरिता व्याख्यातम् । अयं तुं विशेषः नरकान्ताकुण्डप्रासादे नरकान्ता देवी वसति । गन्धवद्वृत्तवेदाढचं प्रदक्षिणीकृत्य पाश्चात्यसमुद्वं प्राविक्षदिति ।

महापुण्डरीक ह्रदप्रभवा दक्षिण तो रणद्वारिनर्गता नारी ।१०। रुनिमण उपरि महापुण्डरीक-ह्रदाद् दक्षिणतोरणद्वारेण निर्गता नारी महानदीत्यादि सर्व हिरि(नर)कान्तया व्याख्यातम् । अयं तु विशेषः नारीकुण्डप्रासादे नारीदेवी वसति । गन्धवद्वृत्तवेदाढ्यं प्रदक्षिणीकृत्य पूर्वी-दिधं प्राविश्वदिति ।

उदीच्यद्वारिनर्गता रूप्यकूला ।११। तस्मादेव महापुण्डरीकह्नदादुदीच्यतोरणद्वारेण निर्गता रूप्यकूला महानदीत्यादि सर्वे तु रोहिता व्याख्यातम् । अयं तु विशेषः रूप्यकूलाकुण्ड-प्रासादे रूप्यकूला देवी वसति । माल्यवद्वृत्तवेदाढचं प्रदक्षिणीकृत्य प्रतीच्यसमुद्रं प्राविक्षदिति ।

पुण्डरीकह्न दप्रभवापाच्यतोरणद्वारिनर्गता सुवर्णकूला ।१२। शिखरिण उपरि पुण्डरीक-ह्नदाद् दक्षिणतोरणद्वारेण निर्गता सुवर्णकूला महानदीत्यादि सर्वं रोहितास्यया व्याख्यातम् । अयं तु विशेषः सुवर्णकूलाकुण्डप्रासादे सुवर्णकूला देवी वसति । माल्यवद्वृत्तवेदाढचं प्रदक्षिणी-कृत्य प्राच्यमर्णवं प्राविक्षदिति ।

पूर्वतोरणद्वारिनर्गता रक्ता ।१३। तस्मादेव पुण्डरीकह्नदात् पूर्वतोरणद्वारेण विनिर्गता रक्ता महानदीत्यादि सर्वं गङ्गया व्याख्यातम् । अयं तु विशेषः रक्ताकुण्डप्रासादे रक्तादेवी वसति ।

प्रतीच्यद्वारिनर्गता रक्तोदा ।१४। तस्मादेव पुण्डरीकह्नदात् प्रतीच्यतोरणद्वारेण विनिर्गता रक्तोदा महानदीत्यादि सर्वं सिन्ध्वा विणितम् । अयं तु विशेषः रक्तोदाकुण्डप्रासादे रक्तोदा देवी वसति ।

गङ्गासिन्धूरक्तारक्तोदाः भुजङ्गकुटिलँगतयः अन्यत्र गिरितलधाराप्रपाताभ्याम्, शेंगा ऋजुगतयः अन्यत्र मेरुनाभिगिरिप्रदेशेभ्यः । चतुर्दशाप्येता अर्धयोजनविष्कम्भनदीसमायामाभ्या-मुभयपार्श्वगताभ्यां प्रत्येकमर्धयोजनोत्सेधपञ्चधनुःशतविष्कम्भवनसमायामपद्मवरवेदिका-द्वयपरिवृताभ्यां वनषण्डाभ्यामलङ्कृताः ।

तासां परिवारप्रतिपादनार्थमाह-

34

30

२४

## चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृता गङ्गासिन्ध्वादयो नद्यः ॥२३॥

गङ्गासिन्ध्वाद्यग्रहणं प्रकरणादिति चेत्; नः अनन्तरग्रहणप्रसङ्गात् ।१। स्यान्मतम्— गङ्गासिन्ध्वादिग्रहणमनथंकम् । कृतः ? प्रकरणात् । प्रकृता हि ता इति ; तन्नः कि कारणम् ? अनन्तरग्रहणप्रसङ्गात् । "अनन्तरस्य विधिव भवति प्रतिषेधो वा" [पात् ० महा ० १।२।४७] ४ इति अपरगानामेव ग्रहणं स्यात् ।

गङ्गादिग्रहणमिति चेत्; नः पूर्वगाग्रहणप्रसङ्गात्।२। अथ मतम्-गङ्गादिग्रहणमे-वास्त् अनन्तरनिवृत्त्यर्थमितिः; तच्च नः कस्मात् ? पूर्वगाग्रहणप्रसङ्गात्। गङ्गादयो हि पुर्वगा इति ।

नदीग्रहणात् सिद्धिरित चेत्; नः द्विगुणाभिसंबन्धार्थत्वात् ।३। स्यादेतत्—नद्यः १० प्रकृतास्ततो नदीग्रहणमन्तरेणापि नदीसंप्रत्यये सिद्धे तद्ग्रहणं सर्वनदी संप्रत्ययार्थं भविष्यिति नार्थो गद्यगासिन्ध्वादिग्रहणेनेति ? तन्तः कि कारणम् ? द्विगुणाभिसंबन्धार्थत्वात् । द्विगुणा द्विगुणा द्वत्यस्याभिसंबन्धा इह कथं स्यादिति गद्यगासिन्ध्वादिग्रहणं कियते । कि गतमेतदनेन आहोस्विच्छद्याविक्या दर्थाधिक्यं गतमिति ? आह् । कथम् ? द्विगुणानृवृत्तौ गद्यगानवृद्धं यनदीसहस्रपरिवारा सिन्ध्रिति 'प्रसद्दे तिन्ववृत्त्यर्थं गद्यगासिन्ध्रुग्रहणमिति । 'तत्र गद्यगासिन्ध्वौ प्रत्येकं चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृते । ततो द्विगुणा दिगणाः परिवारनद्यो वेदितव्या आसीतोदायाः, ततः परतोऽर्धहीनाः ।

उत्तो जम्बूद्वीपविष्कमभामभोनिथि ह्नदसरित्पर्वतवर्षनियेशकमः । इदमिदानीं प्रकि-यतां किमगृनि क्षेत्राणि तुल्यविस्ताराण्युत विस्तारविशेषोऽस्तीति ? अत आह—

#### भरतः "पड्विंशपञ्चयोजनशत्विंस्तारः पट्चैकान्नविंशाति-भागा योजनस्य ॥२४॥

पडिवका विश्वतिः पड्विंशतिः पड्विंशतिरिधका येषु तानि पड्विंशानि पञ्चयोजन-श्रतानि विस्तारोऽस्य पड्विंशपञ्चयोजनशतिवस्तारो भरतः । किमेतावानेव ? नेत्याह— पटचैकान्नविश्वतिभागा योजनस्य, विस्तारोऽस्येत्यभिसंवध्यते ।

इतरेपां विष्कम्भविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह-

## तद्दिगुणाद्विगुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहान्ताः ॥२५॥

ततो द्विगुणो द्विगुणो विस्तारो येषां त इमे तद्द्विगुणद्विगुणविस्ताराः ।

वर्षधरशब्दस्य पूर्वनिपात आनुपूर्व्यप्रतिपत्त्यर्थः ।१। वर्षधरशब्दस्य पूर्वनिपातः क्रियते आनुपूर्व्यप्रतिपत्तिर्यथा स्यादिति । इतरथा हि वर्षधराश्च वर्षाश्चेति द्वन्द्वे वर्षशब्दस्य पूर्वनिपातः प्रसज्येत अल्पाच्तरत्वात् । न च • लक्षणमस्ति आनुपूर्व्यप्रतिपत्त्यर्थः पूर्वप्रयोगः कर्त्तव्य इति शस्यं नास्ति कण्ठोक्तम्, ज्ञापकात्तु भवति \* "लक्षणहेत्वोः कियायाः" [जैनेन्द्र ० २।२।१०४] इति ।

१ -प्रत्ययसिद्धेस्त- मु०। २ प्रतिपत्त्ययं ग्रा०, ब०, मु०। ३ ज्ञातम्। ४ सूत्रमनर्थकिमिति। ४ प्रसिक्तः त- ग्रा॰, ब०, ता०, मु०। ६ तथा सित। ७ षड्विशितप- ग्रा०, ब०, ता०, मु०। ६ एविधिम्। ६ इत्यत्र हेतुशब्दस्य पूर्विनिपातो न्याय्यः तं विहाय ग्रानुपूर्व्यप्रतिपत्त्ययं लक्षणशब्दस्य- कृतवान्। ततो ज्ञायते ग्रानुपूर्व्यप्रतिपत्त्ययंः पूर्वप्रयोगः कर्त्तव्य इति लक्षणमस्तीति।

१५

विदेहान्तवचनं मर्यादार्थम् ।२। विदेहः अन्तो येषां त इमे विदेहान्ता इति मर्यादा कियते । इतरथा हि नीलादयोऽपि द्विगुणद्विगुणविस्ताराः प्रसज्येरन् । तथाहि–हिम्वतो विष्कमभो द्विपञ्चाशमेकं योजनसहस्रं द्वादश चैकान्नविशितभागाः । हैमवतस्य द्वियोजनसहस्रे पञ्चोत्तारशतं पञ्च चैकान्नविशितभागाः । महाहिमवतश्चत्वारि योजनसहस्राणि दशाधिके दे शते दश चैकान्नविशितभागाः । हरिवर्षस्याप्टौ योजनसहस्राणि चत्वारि शतानि एकविशानि एकश्चैकान्नविशितभागः । निषयस्य पोडशयोजनसहस्राणि अष्टौ शतानि द्विचत्वारिशानि द्वौ चैकान्नविशितभागौ । विदेहस्य त्रयस्त्रिश्चोजनसहस्राणि पट्श्तानि चतुरशीत्यधिकानि चत्वारश्चैकान्नविशितभागाः ।

यद्येवं भरतादीनां विदेहान्तानां विस्तारक्रम उक्तः, अथोत्तारेपां कथमिति ? अत आह—

#### उत्तरा दक्षिणतुल्या: ॥२६॥

उत्तरा ऐरावतादयः नीलान्ता भरतादिभिर्दक्षिणैस्तुल्याः द्रष्टब्याः, अतीतस्य सर्वस्यायं विशेषो द्रष्टब्यः ।

अत्राह-उक्तेषु भरतादिषु क्षेत्रेषु मनुष्याणां किं तुल्योऽनुभवादिः आहोस्वित्कदिचदस्ति प्रतिविशेष इति ? अत आह-

# भरतरावतयोर्वृद्धिहासौ पट्समयाम्यामुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम् ॥२०॥

इमौ वृद्धिहासौ कस्य ? भरतैरावतयोः । ननु ते क्षेत्रे व्यवस्थितावधिके कथं तयोर्वे द्विहासौ ? अत उत्तरं पठित—

तात्स्थ्यात्ताच्छब्द्यसिद्धिभ्रं रतेरावतयोवृद्धिह्नासयोगः ।१। इह लोके तात्स्थ्यात्ताच्छब्द्यं भवति, यथा भिरस्थेषु वनस्वतिषु दह्यमानेषु गिरिदाह इत्युच्यते, तथा भरतैरावतस्थेषु २० मनुष्येषु वृद्धिह्नासावापद्यमानेषु भरतैरावतयोवृद्धिह्नासावुच्येते ।

अधिकरणितर्देशो वा ।२। अथवा भरतैरावतयोरित्यधिकरणितर्देशोऽयम्, स चाधेय-माकाङक्षतीति भरते ऐरावते च मनुष्याणां वृद्धिह्नासौ वेदितव्यौ । कि कृतौ पुनस्तौ ?

अनुभवायुःप्रमाण दक्तौ वृद्धिहासौ।३। अनुभवः उपभोगपरिभोगसम्पत्, आयु-र्जीवितपरिमाणम्, प्रणा शरीरोत्सेध इत्येवमादिकृतौ मनुष्याणां वृद्धिहासौ प्रत्येतव्यौ। कि हेन् के पुर्वे के कालहेतुकौ। सचकालो द्विविधः—उत्सर्पिणी अवसर्पिणी चेति। तद्भेदा पट् प्रत्येकम्ः। अन्वर्थसंज्ञे चैते।

अनुभवाति **ाःवसर्पणशीला अवसर्पिणो ।४।** अनुभवादिभिः पूर्वोक्तैरवसर्पणशीला हानि-स्वाभाविका अवर्षाः तीसमा ।

तिह्यरीतो सिंपगो ।५। तिह्वपरीतैरेवोत्सर्पणशीला वृद्धिस्वाभाविकोत्सर्पिणीत्युच्यते । ३० तत्रावसिंपणी षड्विधा—सुषमसुषमा सुषमा सुषमदुःषमा दुःपमसुषमा दुःपमा अतिदुःपमा चेति । उत्सर्पिण्यपि अतिदुःषमाद्या सुषमसुषमान्ता षड्विधैव भवति । अवसर्पिण्याः परिमाणं दश सागरोपमकोटीकोटचः, उत्सर्पिण्यपि तावत्येव । सोभयी कल्प इत्याख्यायते ।

१ गिरिस्थितेषु ग्रा०, ब०, द०, द०, मु०, ता०। २ कालकृतावित्यर्थः। ३ —संज्ञोच्यते ग्रा०, ब०, द०, मु०।

तत्र सुपमसुपमा चतस्यः मागरोपमकोटीकोटचः । तदादौ मनुष्या उत्तरकुरुमनुष्यतुल्याः । ततः कणेण हानौ सत्यां सुपमा भवति तिस्रः सागरोपमकोटीकोटचः । तदादौ मनुष्या हिरियपंमनृष्यसमाः । ततः कमेण हानौ सुपमा भवति द्वे सागरोपमकोटीकोटचौ तदादौ मनुष्या हैमवतमनृष्यसमाना भवन्ति । ततः कमेण हानौ सत्यां दुःपमसुपमा भवति एकसागरोपमकोटीकोटी द्विचेत्वारिशद्वपंसहस्योना । तदादौ मनुष्या विदेहजनतुल्या भवन्ति । ततः कमेण हानौ सत्यां दुःपमा भवति एकविश्वतिवर्षसहस्योना । तदादौ मनुष्या विदेहजनतुल्या भवन्ति । ततः कमेण हानौ सत्यां अतिदुःपमा भवति एकविश्वतिवर्षसहस्याणि । एवमुत्सर्पण्यपि विपरीतकमा वेदितव्या ।

अथेतरासु भूमिषु काऽवस्थितिः ? अत आह---

### ताभ्यामपरा भूमयोऽवास्थिताः ॥२८॥

१० - ताभ्यां भरतैरावताभ्यामपरा भूमय अवस्थिता भवन्ति । न हि तत्रोत्सर्पिण्यव-सर्पिण्यो स्तः ।

कि तान मिभव मन्ष्यास्त्र्यायुव आहोस्वित् कविचदस्ति प्रतिविशेष इति ?अस्तीत्याह-

# एकद्वित्रिपत्योपमस्थितयो हैमवतकहारिवर्षकदैवकुरवका: ॥२६॥

हैमवतादिभ्यो भवार्थे वुञ् मनुष्यप्रतिपत्त्यर्थः । १। हैमवते भवा इत्येवमादिना विग्रहेण १५ वृज्ञि कृते हैमवतकादिसिद्धिभवित । स किमर्थः ? मनुष्यप्रतिपत्त्यर्थः । तत्र भवा मनुष्याः प्रतिपचेरिति ।

एकादीनां हैमवतकादिभिर्यथासंख्यं संबन्धः ।२। हैमवतकादयस्त्रय एकादयस्त्रयः तत्र यथासंस्यं संबन्धो भवित । एकपल्योपमस्थितयो हैमवतकाः । द्विपल्योपमस्थितयो हारिवर्षकाः । विपल्योपमस्थितयो दैवकुरवका इति । तत्र पञ्चसु हैमवतेषु सुपमदुःपमा सदा अवस्थिता । तत्र मनुष्या एकपल्योपमायुषो द्विधनुःसहस्रोच्छिताद्वतुर्थभक्ताहारा नीलोत्पलवर्णाः । पञ्चसु हरिवर्षेषु सुपमा सदा अवस्थिता, तत्र मनुष्या द्विपल्योपमस्थितयः चतुरचापसहस्रोत्सेषाः पष्ठभक्ताहाराः शङ्खवर्णाः । पञ्चसु देवकुरुषु सुपमसुपमा सदा अवस्थिता, तत्र मनुष्यास्त्रिपमसुपमा सदा अवस्थिता, तत्र मनुष्यास्त्रिपण्योपमायुषः पड्धनुःसहस्रोत्सेषा अष्टमभक्ताहारा कनकवर्णाः ।

अथोत्तरेषु काज्व'स्थेति ? अत आह-

#### तथोत्तराः ॥३०॥

यथा दक्षिणाः तथोत्तरा वेदितव्याः । हैरण्यवतका हैमवतकैस्तुल्याः । राम्यका हारिवर्षकैस्तुल्याः । दैवकुरवकैरौत्तरकुरवका व्याख्याताः ।

अथ विदेहण्ववस्थितेषु का स्थितिकिया ? 'अत उच्यते-

### विदेहेषु संख्येयकालाः ॥३१॥

सर्वेषु विदेहेषु संख्येयकालाः मनुष्याः । तत्र कालः सुपमदुःपमान्तोपमः सदा अवस्थितः । मनुष्याश्च पञ्चधनुःशतोत्सेधा नित्याहाराः उत्कर्षेण' एक'पूर्वकोटिस्थितिका जघन्येनान्त- म् हर्तायुषः ।

१ – तो सत्यां सु- मु०। २ कृतः। ३ – स्थितिरित्यत म्रा०, ब०, द०, मु०। ४ तदुच्य- श्र०। ५ – ण पूर्व- भ्रा०, ब०, द०, मु०। ६ पुट्यस्स दु परिमाणं सर्दारं खलु कोडिसदसहस्साइं। छुप्पण्णं च सहस्सा बोधव्या वासकोडीणं।। इति – ७०५६००००००००।

#### भरतस्य विष्कम्भो जम्बृद्वीपस्य नवतिशतभागः ॥३२॥

किमर्थमिदमुच्यते नन् पुरस्ताद्भरतस्य विष्कम्भो व्याख्यातः ?

पुनर्भरतिवष्कमभवचनं प्रकारान्तरप्रतिपत्त्यर्थम् ।१। पुनर्भरतिविष्कमभ उच्यते प्रकारा-न्तरेण प्रतिपत्तिः कथं स्यादिति । भरतिविष्कमभप्रमाणैः खण्डैः छिद्यमानो जम्बूद्वीपः नवत्यु-त्तरेण खण्डशतेन परिच्छिद्यत इत्यर्थः ।

उत्तराभिसम्बन्धार्थं वा।२। अथवा, उत्तरत्र वक्ष्यते-क्ष"द्विर्धात को खण्डे। पुष्करार्धे च" [त० स० ३।३३-३४] इति, तदभिसंबन्धार्थं पनर्वचनं कियते ।

तलमूलयोर्दशयोजनसहस्रविस्तारो लवणोदः ।३। समे भूमितले द्वियोजनशतसहस्रवि-प्कम्भ इत्युक्तं पुरस्तात् । तस्य गोतीर्थवदुभयतोऽधः क्रमेण हान्या मूले दशयोजनसहस्र-विस्तारः ताबद्विष्कम्भजलतलः योजनसहस्रावगाहः समाद् भूमितलादुर्श्वं पोडशयोजनसह- १० स्रजलोःसेवः यवराशिरिवोच्छितजलः मृदङ्गमंस्थानो लवणोदो वेदितव्यः ।

तन्मध्ये दिक्षु महापातालानि योजनशतसहस्रावगाहानि ।४। तस्य लवणोदस्य मध्ये चतमृष् दिक्षु रत्नवेदिकायाः पञ्चनवितयोजनैसहस्राणि निर्यगतीत्य क्षितिविवराणि वज्नम्यतलपाश्वानि, श्वलञ्जरसंस्थानानि प्रत्येकमेकयोजनशतपहस्रावगाहानि तावन्मध्यविष्क-म्माणि तल्पम्लयोईशयोजनसहस्रविस्ताराणि महापातालानि वेदितव्यानि चत्वारि—पाताल-वडवामृष्व-यूपकेसर-कल्प्म्बुकसंज्ञानि । तत्र प्राच्यां दिश्चि पातालम्, प्रतीच्यां वडवामुखम्, उदीच्यां यूपकेसरम्, अपाच्यां कलम्बुकम् । तिपामकैकस्त्रिभागस्त्रयस्त्रिशाणि योजनानां त्रीणि श्वतानि वर्षास्त्रशानि योजनित्रभागस्त्र साधिकः । नेपामश्रस्त्रभागे वातस्तिष्ठति । मध्यतिभागे वायुतोये । उपरित्रिभागे तोयम् । रत्नप्रभाखरपृथ्वीभागसित्रवेशिभवनालयवात-कुमारतद्वनिताकीडाजनिताऽनिलसंक्षोभकृतपातालोन्मीलनिमीलनहेनुकौ वायुतोयनिष्कम-प्रवेशौ भवतः । तत्कृता दशयोजनसहस्रविस्तारमुखजलस्योपरि पञ्चाशद्योजनावधृता जल-वृद्धः । तत उभयत आरत्नवेदिकायाः सर्वत्र द्विगव्यूतप्रमाणा जलवृद्धः । पातालोन्मीलन-वेगोपशमेन हानिः । पातालानां चतुर्णामप्यन्तराणि प्रत्येकं द्वे शतसहस्रे सप्तविशतिसहस्राणि सप्ततिशतं च योजनानां त्रीणि च गव्यतानि साधिकानि ।

विदिक्षु क्षुद्रपातानि दशयोजनसहस्रावगाहानि ।५। तन्मध्ये चतसृषु विदिधु चत्वारि ः क्षुद्रपातालानि दशयोजनसहस्रावगाहानि तावन्मध्यविष्कमभाणि मुख्यमूलयोगोजनसहस्रविस्ता-राणि वेदितव्यानि । तेषामेकैकस्त्रिभागस्त्रीणि सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयस्त्रिशानि योजनानां योजनित्रभागश्च साधिकः । अधिस्त्रभागे वातः, मध्यित्रभागे वायुतोये, उपरि

तदन्तरेषु श्रुद्रपातालानां योजनसहस्रावगाहानां सहस्रम् ।६। तेपां दिग्विदिग्विभागानां पातालानाम् अन्तरेष्वष्टास्विप योजनसहस्रावग्राहानां तावन्मध्यविष्कम्भाणां मुखमूलयोस्त-दर्भविस्ताराणां क्षुद्रपातालानां सहस्रं प्रत्येतव्यम् । तेरां त्रिभागाः पूर्ववद्वेदितव्याः । तत्रैकैक-स्मिन्नन्तरे क्षुद्रपातालानां मुक्तावलीवद्वस्थितानां शतं पञ्चिष्शमन्यान्यि पातालानि सन्ति । अन्तरालेग् सप्तसहस्राण्यष्टौ शतान्यशीतिश्च पातालसमुदायः ।

१-कीषण्डे ता०, श्र०, मू०। २ -दः ऋ- द०, श्र०, ता०। वः ऋ- मू०। ३ उपरितलुः। ४ श्रंजनसं-ग्रा०, ब०, द०, मु०। 'मणिकोऽलिञ्जरः' इति हैमः, मणिसंस्थानानि इति यावत्- सम्पा०। ५ तेषामेकस्त्रि- ता०, श्र०, मु०।

87

27

दिक्षु बेलन्धरनागाधिपतिनगराणि चत्वारि १७। रत्नवेदिकायास्तिर्यग्द्वाचत्वारिशद्यो-जनसहस्राणि गत्वा चतसृष् दिक्षु द्वाचत्वारिशद्योजनसहस्रायामविष्कम्भाणि चत्वारि बेलन्ध-रनागाधिपतिनगराणि भवन्ति । तेषु बेलन्धरनागाधिपतयः पत्योपमायुपो दशकार्मु कोत्सेधाः प्रत्येकं चतसृभिरग्रमहिषीभिः परिवृता बेलन्धरनागादच निवसन्ति । तत्र द्वाचत्वारिशन्नाग-सहस्राणि लवणोदाभ्यन्तरवेलां धारयन्ति । द्वासप्तिनिगसहस्राणि 'बाह्यबेलां धारयन्ति । अष्टाविशतिनीगसहस्राणि अग्रोदकं धारयन्ति । तान्येतानि समुदितान्येकं शतसहस्रं द्वाचत्वारि-शच्च सहस्राणि ।

हादशयोजनसहस्रायामविष्कम्भो गौतमद्वीपश्च १८। रत्नवेदिकायास्तिर्यग्द्वादशयोजन-सहस्राणि गत्वा द्वादशयोजनसहस्रायामविष्कम्भो गौतमस्य समुद्राधिपतेर्द्वीपश्च तत्र भवति ।

रस्तवेदिकायास्तिर्यक्षपञ्चनवित्रदेशेषु गतेषु रैएकः प्रदेशावगाहः पञ्चनवित्रस्तेषु गतेष्वेकष्ठस्तावगाहः, पञ्चनवित्रयोजनेषु गतेष्वेकयोजनावगाहः, पञ्चनवित्रयोजनशतेषु गतेष्वेकयोजनावगाहः, पञ्चनवित्रयोजनशतेषु गतेष्वेकयोजनशत्वावगाहः । लवणोदस्यान्ते यथा वेल्लां तथा विहर्णा, विजयादीनि द्वाराणि चात्र । लवणोदस्यैत्र वेला नान्योदधीनां तत्रैव च पातालानि नान्यत्र । सर्वे च लवणोदादयः स्वयम्भूरमणपर्यन्ता एकयोजनसहसूा-वगाहाः । द्वीपोद्धिपर्यन्ते चोभे वेदिके । या द्वीपान्ते ता द्वीपानां याः समुद्रान्ते ताः समुद्राग्याम् । लवणोद उच्छित्रसिल्यः, शेषाः प्रस्तारजलाः । भिन्नरसाश्चत्वारः, त्रय उदकरसाः, शेषा इक्षुरसाः सागराः । लवणोदो लवणरसजलः । वाष्टण्युदो वाष्टणीरसजलः । क्षीरोदः क्षीररसजलः । घुनोदो घृतरसजलः । कालोदपुष्करोदस्वयमभूरमणोदा उदकरसाः । लवणोद-कालोदस्वयमभूरमणोदा सत्स्यकुर्मादिजलचराबासाः नेतरे । लवणोदे नदीमुखे नवयोजनशरीरा मत्स्याः, सागराभ्यन्तरे पर्विश्वद्योजनशरीराः । स्वयमभूरमणोदे नदीमुखे पञ्चशत- धरीरा मत्स्याः, सागराभ्यन्तरे पर्विश्वद्योजनसहस्रशरीरा मत्स्याः । सागराभ्यन्तरे एक्षयोजनसहस्रशरीरा मत्स्याः ।

योऽयं वर्षवर्षवरह्नद्रभुष्करादीनां संख्याविष्कम्भादिविधिरुक्तो जम्बूद्वीये, तद्द्विगुणो धातकीषण्ड इति प्रतिपादियनुमिच्छन्नाह—

#### हिर्घातकीपण्डे ।।३३।।

द्रव्याभ्यां वृत्तौ सुजभाव इति चेत्; नः कियाध्याहाराद् द्विस्तावानिति यथा ११। स्यान्मतम्—भरतादीनि द्रव्याणि अत्राभ्यावर्तन्ते न तु किया 'तस्मान्नास्ति सुजिति ? तन्नः; किं कारणम् ? कियाध्याहारात् । यथा 'द्विस्तावानयं प्रामाद इति 'मीयते' इत्यवमाद्यध्याहिन्यमाणिकयापेक्षया सुजुःपनिः, एविमहापि धातकीपण्डे भरतादयो 'द्विःसंख्यायन्ते' इत्येवं सामर्थ्यप्रापितिकयापेक्षया सुज्वेदितव्यः । तच्च संख्यानं द्विधा—स्वरूपभेदेन विष्कम्भादिभेदेन चै । तत्र स्वरूपसंख्यानं द्वौ भरतौ द्वौ हिमवन्तावित्येवमादि । विष्कम्भादिसंख्यानं जम्बूद्वीपे हिमवदादीनां वर्षथराणां यो विष्कम्भः तद्द्विगुणो धातकीषण्डे हिमवदादीनामिति ।

१ बाह्यां वेलां म्रा०, ब०, द०, मु०, ता०, । २ एकप्रदेशा— म्रा०, ब० मु० । ३ वेला कालिवशेषः स्यात वेला सिन्धुजुलोच्छितः । ४ प्रसारजलाः म्रा०, ब०, द०, मु० । ५ वारणोदः ता०, १४०, मु० । ६ — खण्डे म्रा०, ब०, द०, मु० । ७ पौनः पुन्यम् — ता०, टि० । ५ ततो न सु — ता०, म्रा०, ब०, द०, म० । ६ द्वौ वारौ तावान ।

¥

80

अथ धातकीपण्डे भरतस्य को विष्कम्भः ? उच्यते-

षट्षिहरातानि चतुर्दशानि योजनानां धातकोषण्डभरताभ्यन्तरविष्कम्भः एकान्नत्रि-शच्च भागशतम् ।२। पट्सहस्राणि षट्शतानि चतुर्दशोत्तराणि योजनानां योजनस्य द्वादश-दिशतभागाः एकान्नत्रिशच्च भागशतं धातकीषण्डभरताभ्यन्तर्विष्कम्भः ।

सैकाशोतिष् ञ्चशताधिकद्वादशसहस्राणि मध्यविष्कम्भः षट्त्रिंशच्च भागाः ।३। द्वादश-सहस्राणि योजनानां पञ्चशतान्येकाशीत्युत्तराणि षट्त्रिशच्च भागा धातकीषण्डभरतमध्य-विष्कम्भः ।

सप्तचत्वारिशत्पञ्चशताष्टादशसहसूाणि बाह्यविष्कम्भः पञ्चपञ्चाशञ्च भागश-तम् ।४। अप्टादशसहस्राणि योजनानां पञ्चशतानि सप्तचत्वारिशानि पञ्चपञ्चाशञ्च भागशतं बाह्यभरतविष्कम्भः ।

वर्षाद्वर्षश्चतुर्गुणविस्तार आ विदेहात् ।५। वर्षाद्वर्षश्चतुर्गुणविस्तार आ विदेहाद् द्रष्टव्यः । भरताच्चतुर्गुणविष्कम्भो हैमवतः । हेमवताच्चतुर्गुणविष्कम्भो हरिवर्षः । हरिवर्षाच्चतु-गुणविष्कम्भो विदेह इति । तथा च भरततृल्यविस्तार ऐरावतः । ऐरावताच्चतुर्गुणविस्तारो हैरण्यवतः । हैरण्यवताच्चतुर्गुणविस्तारो रम्यकः । धातकीपण्डवलयविष्कम्भश्चत्वारि योजनश्चतसहम्गणि । तत्परिधिरेकचत्वारिशद्योजनश्चतसहम्गणि दशसहम्गणि नव योजनश्चतानि विशेषोनैकपष्टच्युत्तराणि एकं शतसहम् अष्टसप्तितसहम्गणि अष्टौ शतानि च द्वाचत्वारिशानि योजनानि धातकीपण्डे वर्षथरुद्धक्षेत्रम् । तत्परिधिमपनीयावशिष्टं द्वादशद्विशतभागहतं लब्बम्, भरतविष्कम्भ उक्तः ।

वर्षाणां वर्षधराणां सरितां वृत्तवेदाँढ्यानां ह्रदानामन्येषां च 'तान्येव नामानि । वर्षधरा हिमवदादयः उक्तोत्सेधावगाहा द्विगुणविस्ताराः । चत्वारोऽपि वृत्तवेदाढ्या उक्तोच्छ्रा-यावगाहसमा द्वियोजनसहस् विस्ताराः । यमकाद्री च व्याख्यातोत्सेधावगाहौ द्वियोजनसहस्-मूळिवस्तारौ पञ्चदशयोजनशतमध्यविष्कम्भौ उपर्येकयोजनसहस् विस्तारौ । काञ्चनाद्रयश्च व्याख्यातोच्छ्रायावगाहा द्विगुणविस्ताराः । ह्वदाश्च पद्मादयः पडिप द्विगुणायामविष्कम्भावगाहाः । द्वीपाः पद्मानि च द्विगुणायामविष्कम्भावगाहानि ।

भरतैरावतिभाजिनाविष्वाकारिगरी ।६। उदगपाक् भरतैरावतयोविभागहेतू कालो-दलवणोदस्पर्शिनौ योजनशतावगाहौ चतुर्योजनशतोत्सेधौ अध उपरि चैकयोजनसहस्रविस्तारौ काञ्चनपरिणामौ इष्वाकारगिरी भवतः ।

तत्र धातकीषण्डे द्वौ मेरू पूर्वापरौ योजनसहसृावगाहौ पञ्चनवितयोजनशतमूळ-विष्कम्भौ धरणीतळे चतुर्नवितयोजनशतविस्तारौ चतुरशीतियोजनसहस्रोत्सेघौ योजनसहस्-विस्तारतळौ पूर्वोक्तप्रमाण्येचूिळकौ । समाद् भूमितळात् पञ्चयोजनशतान्युत्प्ळुत्य नन्दनवनं भवति पञ्चयोजनशतविस्तारम् । पञ्चपञ्चैचाशद्योजनशताधिकपञ्चाशद्योजनसहस्राणि

१ ग्रष्टपञ्चाशदधिकचतुःशतोषेतानि षड्विंशतियोजनसहस्राणि द्वावशाधिकशतद्वयोयं द्वानवितभागा योजनस्य हैमवतोऽभ्यन्तरिवष्कम्भः । चतुविंशत्यिधकशतत्रयोपेतानि पञ्चाशद्योजनसहस्राणि द्वादशा-धिकशतद्वयोयं चतुश्चत्वारिशदधिकं भागशतं च योजनस्य मध्यविष्कम्भः । नवस्यधिकशतोपेतानि चतुःसप्तितयोजनसहस्राणि द्वादशाधिकशतद्वयीयं चण्णवत्यधिकं भागशतं च हैमवतो बाह्यविष्कम्भः । २ -वावगाहादीनि ग्रा०, ब०, द०, मु० । ३ -भूतिलकौ ग्रा०, ब०, द०, मु० ।

१५

20

२५

ततः उत्रत्युत्य सामतसं नःष वतं पञ्चशतयोजनविष्कम्भं भवति । ततोऽष्टाविशतियोजन-सहस्राण्यत्ष्युत्य<sup>रं</sup> पाण्डकथनं भवति । तयोर्दशस् प्रदेशेष्वेकप्रदेशवृद्धिः ।

जस्युद्धीपं यत्र अस्युव्धः तत्र धातकीपण्डे धातकीवृक्षः। परिवारास्च पूर्वोक्तवर्णनाः। तिन्नवासी द्वीपाधिपितस्त्र एव द्वीपस्य धातकीपण्ड इति नाम येदितव्यम्। तत्र चकारान्तर-संस्थाना वर्षा वर्षयरास्वं चकाराकारा उभयजळिथस्पितनः। तत्परिक्षेपिकाळोदसमुद्रः टच्चिच्यत्रविधेः अध्ययोजनशतस्त्रम्वळयिवध्यस्य एकनवित्रवस्तरम्।णि सप्तितिस्च सहस्राणि साधिकगञ्चोत्तराणि पद्यावानि योजनानां तत्परिधिः।

काळांदवरिक्षेतिवुष्करक्षीतः पोडशयांजनशतसहसूबळयविष्कम्भः । तत्र द्वीपाम्भोनिधि-द्विगुणपरिक्ळांविवत् धातकायण्डश्योदिद्विगणविधि प्रसङ्गे विशेषावधारणार्थमाह—

# पुष्कराधें च ॥३॥।

चगावः विभर्षः ?

संख्याभ्यावृत्त्यनुवर्तनार्थश्वशव्दः ।१। द्विरित्येतस्याः संख्याभ्यावृत्तेरनुवर्त्तनार्थश्चशब्दः कियते, पुष्पराणं च दिगरनादयः संख्यायन्त इति । कि जम्बूद्वीपभरतादिसंख्या द्विरावर्त्येत इत्यभिसंबध्यते आहोस्तित् तातकीपण्डभरतादिश्मंख्येति ? 'जम्बूद्वीपभरतादिसंख्येव संबध्यते । अनन्तरा करमाधाभिसंवध्यतः 'इति ? इच्छातो विशेषसम्बन्ध इति । अतश्चेतदेवं भ्यातकीपण्डे हिमबदादीनाम् विष्कम्भः, पुष्करार्थे च हिमबदादीनां द्विगुण इष्यतः इति । नामानि च तान्येय वेदिनव्यानि । अथ भरतस्य को विष्कम्भः ?

एकान्नाद्मीत्युत्तरपञ्चशताथिकैकचत्वारिर्शद्योजनसहस्राणि भरताभ्यन्तरविष्कम्भः सिन्न-सप्तिनागशतं च ।२। एकवत्वारिशत्यहस्राणि पञ्चशतान्येकान्नाशीत्युत्तराणि योजनानां विस्पतत्युत्तरभागशतं च भरताभ्यन्तरविष्कम्भो वेदितव्यः ।

द्वादशपञ्चशतोत्तरत्रिपञ्चाशद्योजनसहस्राणि मध्यविष्कम्भो नवनवत्यधिकं च भाग-शतम् ।३। जिल्लाबाशस्यहसाणि योजनानां पञ्चशतानि द्वादशानि नवनवत्यधिकं च भागशतं मध्यभरतिविष्कम्भः।

द्वाचत्वारिंशच्चतुःशतोत्तरपञ्चषष्टिसहस्राणि बाह्यविष्कम्भस्त्रयोदश च भागाः ।४। पञ्चपष्टिसहसाणि योजनानां चत्वारि शतानि द्वाचत्वारिशानि त्रयोदशभागाः वाह्य-भरतविष्कम्भः।

वर्षाद्वर्षश्चतुर्गुं णिवस्तार आ विदेहात् ।५। वर्षात् वर्षः चतुर्गुणिवस्तार आविदेहात् द्रष्ट-व्यः । भरताच्चतुर्गणिविष्कमभो हैमवतः, हैमवताच्चतुर्गुणिविष्कमभो हरिवर्षः, हरिवर्षाच्चतुर्गुण-विष्कमभो विदेह इति । तथा भरततृत्यविस्तार ऐरावतः, ऐरावताच्चतुर्गुणिवस्तारो हैरण्यवतः, हैरण्यवताच्चतुर्गुणिवस्तारो रम्यक इति । एककौटिद्वाचत्वारिशच्छतसहस्राणि विश्वत्सहस्राणि द्वे च शते योजनानां सविशेषा चैकावस्त्रज्ञवाशन् पुष्करार्थान्तःपरिधः । त्रीणि शतसहस्राणि

१ -त्यत्य अ०, मू०। २ -विधिप्रमाणवि- म्रा०, ब०, द०, मु०। ३ -दिकसं- म्रा०, ब०, द०, मु०। ४ चेत्। १ यथा धातकोषण्डे जम्बूद्वीपभरतादयो द्विगुणसंख्या व्याख्याताः तथा पुष्कराधें च जम्बूद्वीपस्यंव भरतादयो द्विगुणसंख्या व्याख्यायन्ते न धातुकीषण्डस्येत्यर्थः। ६ द्वे शते म्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ७ - घं चै- म्रा०, ब०, द०, मु०।

y

पञ्चपञ्चाशत्सहस्राणि षट्शतानि चतुरशीतिश्च योजनानि पुष्करार्धे पर्वतरुद्धक्षे'त्रम्, परिधेरपनीयाऽविशिष्टं द्वादशिद्वशतभागहृतलब्धं भरतिविष्कभ्भ उक्तः । वर्षधरिवजयार्धवृत्त-वेदाढचादयः जम्बूद्वीपवर्णनायां विहितोत्सेधावगाहाः' धातकीषण्डविहितद्विगुणविस्ताराः पुष्करार्धे च वेदितव्याः । इष्वाकारौ मन्दरौ च तावत्परिमाणावेव । यत्र जम्बूवृक्षस्तत्र पुष्करं सपरिवारं वेदितव्यम् । तिन्नवासी द्वीपाधिपतिः, तत 'एव तस्य दीपस्य नाम रूढं पुष्करद्वीप इति । अथ कथं पुष्करार्धसंज्ञा ?

मानुषोत्तरशैलेन विभक्तार्थत्वात् पुष्करार्थसंज्ञा ।६। पुष्करद्वीपस्य बहुमध्यदेशभावी वलय-वृत्तो मानुषोत्तर नामशैलः, तेन विभक्तार्घत्वात् पुष्करार्घसंज्ञा वेदितव्या । सप्तदशयोजनशंता-न्येकविंशान्यस्योच्छायः । चत्वारि योजनशतानि त्रिशानि सक्रोशान्यवगाहः द्वाविंशं योजनसहस्रं मूलविस्तारः। सप्तयोजनशतानि त्रयोविशानि मध्यविस्तारः। चतुर्विशानि चत्वारि योजनशता-न्युपरि विस्तारः । सोऽयमभ्यन्तरमुखनिषण्णसिंहाकृतिरर्धयवराक्युपमानः मानुषोत्तराद्रिः । चतसृषु दिक्षु पञ्चाशद्योजनायामतदर्धविस्तार्सार्धयोजनसप्तत्रिशद्योजनोत्से-धानि अष्टयोजनोत्से यतदर्धविष्कम्भतावत्प्रवेशद्वाराणि अर्हदायतनवर्णनोपेतानि चत्वार्यहेदा-यतनानि प्रागादिषु दिक्षु प्रदक्षिणा वृतानि । वैडूर्य-अश्मगर्भ-सौगन्धिक-रुचक-लोहिताक्ष-अञ्ज-नक'-अञ्जनमूल-कनक-रजत-स्फटिक-अङ्क-प्रवाल-वज्-तपनीयकृटसंज्ञानि पञ्चयोजनशतोच्छायाणि पञ्चयोजनशतमूलविष्कम्भाणि पञ्चसप्तत्युत्तरत्रियोजनशतमध्यवि-प्कम्भाणि अर्धतृतीययोजनशतोपरिविष्कम्भाणि । तत्र चतसृषु दिक्षु त्रीणि त्रीणि कूटानि पूर्वोत्तरस्यां दिश्येकं कूटं पूर्वदक्षिणस्यां दिश्येकम् । तेषु यशस्त्रदादयः पत्योपमस्थितयः सुपर्णकु-माराणां राजानो निवसन्ति । प्राच्यां दिशि वृैंडर्ये यशस्वान्, अश्मगर्भे यशष्कान्तः, सौगन्धिके यशोधरः । अपाच्यां रुचके नन्दनः, लोहिताक्षे नन्दोत्तरः, अञ्जनकेऽशनिघोषः । प्रतीच्यामञ्ज-नमुळे सिद्धार्थः, कनके क्रमणः, रजते मानुषः । उदीच्यां स्फटिके सुदर्शनः, अङ्केऽमोघः, प्रवाले सुप्रबुद्धः । पूर्वोत्तरस्यां वज्रे हन्मान् । पूर्वदक्षिणस्यां तपनीये स्वातिः । चतसृषु विदिक्षु पुनरिमानि चत्वारि कटानि रत्न-सर्वरत्न-त्रैलम्ब-प्रभञ्जननामानि पूर्वकृटपरिमाणानि । निषधाद्रिस्पृष्टभागे पूर्वदक्षिणस्यां रत्ने पन्नगेन्द्रो वेणुदेवः । नीलाद्रिस्पृष्टभागे पूर्वोत्तरस्यां सर्वरत्ने सुपर्णेन्द्रो वेण्तालिः । निषधाद्रिस्पृष्टभागेऽपरदक्षिणस्यां वैलम्बकूटे वातेन्द्रो वैलम्बः । नीलाद्रिस्पृष्टभागेऽपरोत्तरस्यां प्रभञ्जनकूटे वातेन्द्रः प्रभञ्जनो निवसति ।

अत्राह-किमर्थं जम्बूद्वीपधराधरादिसंख्या द्विरावृत्ता पुष्करार्धे कथ्यते, न पुनः कृत्स्न एव पुष्करद्वीपे इति ? अत्रोच्यते---

## प्राङ्मानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥३५॥

यस्मात् प्राङ्गमानुषोत्तरान्मनुष्या न बहिः, ततो न बहिः पूर्वोक्तक्षेत्रविभागोऽस्ति । ३० अथवा, उक्तमिन्द्रियविकल्पाधिकारे **क्ष्मिपिपीलिकाभृमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि''** [त० सू० २। २३ ] इति ; तत्र न ज्ञायते क्व मनुष्या इति ? अतस्तदिधकरणविशेष-

१-द्धक्षेत्रमपनी- श्रा०, ब०, द०, मु०। २ -हाः विहि- श्रा०, ब०, द०, मु०। ३ एवास्य द्वी-श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ -रको नाम- मू०, श्र०। ४ -णावृतानि मू०, श्र०। ६ -नकाञ्चनमूल-ता०, श्र०, मू०।

प्रतिपत्त्यश्रंमुच्यते—अम्बृद्वीपादारभ्य प्राङ्क मानुषोत्तरात् मनुष्या न बहिरिति । व्याख्यातो मानुषोत्तराद्रिः । नास्मादुत्तरं कदाचिदपि विद्याधराः ऋद्विप्राप्ता अपि मानुषा गच्छन्ति अन्यत्रोपपादसमुद्धाताभ्याम्, ततोऽस्याऽन्वर्थसंज्ञा ।

एवं द्विगणद्विगणवलयविष्कमभेषु द्वीपसमद्रेष गतेष्वष्टमो नन्दीश्वरो द्वीपः। तस्य वलय-विष्कम्भः कोटिशतं त्रिपष्टिकोटयः चतुरशीतिरच योजनशतसहसाणि । तत्परिधिः द्वे कोटि-सहस्रे द्विमप्ततिकोटयः त्रयस्त्रिशच्छतमहसाणि चतुःपञ्चाशत्महसाण्येकशतं नवतियोजनानि गव्यतं च साधिकम् । तद्बह्मध्यदेशभाविनश्चतमृषु दिक्षु चत्वारोऽञ्जनगिरयः योजन-सहस्रावगाहारचत्रशीतियोजनसहस्रोत्सेघाः मृत्यमध्याग्रेषूत्सेघसमायामविष्कम्भाः तेयाँ चतसुप दिक्ष् तिर्यगेकं योजनशतसहस्मतीत्य प्रत्येकं वाप्यो भवन्ति । तत्र पौरस्त्याञ्जनगिरेः नन्दा-नन्दवती-नन्दोत्तरा-नन्दिघोषासंज्ञा योजन-सहसावगाहा' योजनशतसहसायामविष्कम्भाश्चतुष्कोणा मत्स्यकच्छपादिजलचरविरहिताः पद्मोत्पलादिजलकहकुसुमसङ्छादितस्फटिकमणिस्वच्छगम्भीरनीराः । प्राच्यां दिशि नन्दा शकस्य, असाच्यां नन्दावती एँशानस्य, प्रतीच्यां नन्दोत्तरा चमरस्य, उदीच्यां नन्दिघोषा वैरोचनस्य । दाक्षिणात्याञ्जनगिरविजया वैजयन्ती जयन्ती अपराजिता चेति चतस्रो बाष्यः पूर्वोक्तप्रभाणवर्णनाः शकलोकपालानाम् । प्राच्यां दिशि विजया वरुणस्य, अपाच्यां वैजयन्ती यसस्य, प्रतीच्यां जयन्ती सोमस्य, उदीच्यामपराजिता वैश्रवणस्य । पाश्चात्याञ्जन-गिरेरलोका सुप्रवृद्धा कुमुदा पुण्डरीकिणी चेति चतस्रो वाप्यः पूर्वोक्तप्रमाणवर्णनाः । पूर्वस्यां दिशि अशोका वेण्देवस्य, दक्षिणस्यां 'सुप्रवृद्धा वेणुता'लेः, अपरस्यां वरुणस्य, उत्तरस्यां पुण्डरीकिणी भृतानन्दस्य । उदीच्याञ्जनगिरेः प्रभङ्करा सुमना आनन्दा सुदर्शना चेति चतस्रो वाष्यः पूर्वोक्तप्रमावर्णना ऐशानलोकपालानाम् । प्राच्यां दिशि प्रभङ्करा वरुणस्य, अपाच्यां सुमना यमस्य, प्रतीच्याम्\* आनन्दा सोमस्य, उदीच्यां मुदर्शना वैश्रवणस्य । पोडशानामप्यासामभ्यन्तरान्तराणि पञ्चपष्टिसहसाणि योजनानां पञ्चशतानि पञ्चचत्वारिंशानि । मध्यान्तराणि एकं शतसहस्रं योजनानां चत्वारिंशत्सहस्राणि भट्च शतानि द्वियोजनोत्तराणि । बाह्यान्तराणि द्वे शतसहस्रे योजनानां त्रयोविंशतिसहसाणि २५ पट् च शतान्येकपष्टचुत्तराणि । पोडशानामपि तासां मध्येषु सहसावगाहा मूलमध्याग्रेषु दशयोजनसहस्रायामविष्कम्भाः तावदुत्सेधाः पटहाकाराः जाम्बनदमयाः, अर्जुनसुवर्णशिखर-त्वाद् दिधमुखा इति 'कृत्वा अन्वर्थयंज्ञाः पोडश नगवराः । परितस्ता वापी: चत्वारि वनानि प्रत्येकमशोक-सप्तपर्ण-चम्पक-चृतनामानि वापीसमायामानि तदर्घविष्कम्भाणि ।

पूर्वेणाऽशोकवनं दक्षिणतः सप्तपर्णवनमाहुः।

अपरेण चम्पकवनमुत्तरतश्चूतवृक्षवनम् ॥१॥

एतद्वापीकोणसमीपस्थाः प्रत्येकं चत्वारो नगा रितकराख्या अर्धतृतीययोजनशता-वर्गीहा एकयोजनसहस्रोत्सेधा मूलमध्याग्रेषु तावदायामविष्कम्भाः पटहाकाराः काञ्चन-मणिपरिणामाः । सर्वे ते समुदिताश्चतुःपष्टिः । तत्र ये अभ्यन्तरकोणस्था द्वात्रिंशन्नगा देवानामाकीडनस्थानेरलङकृताः । ये वाह्यकोणस्थाः द्वात्रिंशद्रतिकरा अञ्जनाद्वयो दिधमुखाश्च

१ -हाः चतुरशीतियोजनसहस्रावगाहाः भा० २ । २-सुप्रसिद्धा ग्रा०, दि० । ३ -तालस्य ग्रा०, ब०, द०, मु० । ४ -च्यां नन्दा श्र० । ५ षट्शतानि ग्रा०, व०, द०, मु० । ६ कृत्वान्वर्थ-ग्रा०, व०, द०, मु०, ता० ।

तेषां द्विपञ्चाशदुपरि बहुमध्यदेशभावीनि प्राङ्ममुखानि योजनशतायामतदर्धविष्कम्भाणि पञ्चसप्तितयोजनोत्सेधानि अष्टयोजनोत्सेधतदर्धविस्तारतावत्प्रवेशपूर्वोत्तरदक्षिणद्वाराणि द्विपञ्चाशदर्हदायतनानि अर्हदायतनवर्णनोपेतानि चातुर्मासिकमहामहिमार्हाणि । पूर्वोक्तचतुः- पिष्टिवनपण्डबहुमध्यदेशभाविनो द्विपष्टियोजनोत्सेधा एकत्रिशद्योजनायामविष्कम्भा अप्ट- योजनोत्सेधतदर्धविस्तारद्वाराश्चतुः पष्टिरेव प्रासादाः । एतेष्वयोक्तवनावतंसकादयः पल्यो- ५ पमायुषः दशकार्मुकोत्सेधाः 'स्वभवननामानो देवा 'निवसन्ति ।

एवं द्विगुणवलयविष्कम्भेषु द्वीपसमुद्रेषु गतेष्वेकादशमः कुण्डलवरद्वीपः । तद् बहुमध्य-देशभाविवलयाकारः संपूर्णयवरारयुपमानः कुण्डलनगः योजनसहस्रावगाहः द्विच्तवारिशद्यो-जनसहस्र्रोत्तनसहस्र्रोजनसहस्र्रोजनसहस्र्राजनसहस्र्राजनसहस्र्राजनसहस्र्राजनसहस्र्राजनसहस्र्राजनसहस्र्राजनसहस्र्राजनसहस्र्राजनसहस्र्राप्रविस्तारः । तस्योपिर पूर्वादिदिग्वभावीनि वज्-वज्र्रश्र-कनक-कनकप्रभ - रजत-रजतप्रभ-सुप्रभ-सहाप्रभ-अङ्क-अङ्कप्रभ-मणि - मणिप्रभ-स्फटिक-स्फटिकप्रभ-हिमवत्-महेन्द्रकूटसंज्ञानि पोडश कूटानि मानुषोत्तरकूटतुल्र्यप्रमाणानि एकैकस्यां दिशि चत्वारि चत्वार्यवसेयानि । पूर्वस्यां दिशि वज्र विशिराः, वज्रप्रभे पञ्चित्ररः, सुप्रभे महाशिराः, कनकप्रभे महाभुजः । अपाच्यां रजते पद्मः, रजतप्रभे पद्मोत्तरः, सुप्रभे महापद्मः, महाप्रभे वासुकिः । अपरस्यामङ्के स्थिरहृदयः, अङ्कप्रभे महाहृदयः, मणिकूटे श्रीवृक्षः, मणिप्रभे स्वस्तिकः । उदीच्यां स्फटिके सुन्दरः, स्फटिकप्रभे विशालाक्षः, हिमवति पाण्डुरः, महेन्द्रे पाण्डुकः । एते विशिरःप्रभृतयः पाण्डुकान्ताः पोडशापि नागेन्द्राः पल्योप-मायुपः । पूर्वापरयोदिशोः कुण्डलनगे एकयोजनसहस्रोत्सेथे तावन्मूलविष्कम्भे अर्थाष्टमशत-मध्यविष्कम्भे पञ्चशताग्रविष्कम्भे कुण्डकृवरद्वीपाधिपतेरावासौ द्वे कूटे । तस्यैवोपरि 'पूर्वादिषु दिक्षु चत्वार्यर्हद्वायतनानि अञ्जनाद्विजनायतनतुल्यप्रमाणानि ।

कुण्डलवरद्वीपद्विगुणवलयविष्कम्भः कुण्डलवरोदः, तद्द्विगुणवलयविष्कम्भः शङ्खवर-द्वीपः, तद्द्विगुणवलयविष्कम्भः शङ्खवरोदः तद्द्विगुणवलयविष्कम्भः हचकवरद्वीपः। तद्वहुमध्यदेशभावी वलयाकार हचकवरनगः एकयोजनसहस्रावगाहरचतुरशीतियोजनसहस्रो-त्सेधः, मूलमध्याग्रेषु द्विचत्वारिशद्योजनसहस्रविस्तारः। तस्योपिर पूर्वादिषु दिक्षु चत्वारि कूटानि नन्द्यावर्तं स्वस्तिक-श्रीवृक्ष-वर्धमानसंज्ञानि पञ्चयोजनशतोत्सेधानि मूलमध्याग्रेषु योजनसहस्रायामविष्कम्भाणि। प्राच्यां दिशि नन्द्यावर्ते पद्मोत्तरः, अपाच्यां स्वस्तिकं सुहस्ती, प्रतीच्यां श्रीवृक्षे नीलः, उदीच्यां वर्धमानेऽञ्जनगिरिः। त एते पद्मोत्तरादयः चत्वारो दिग्गजेन्द्राः पत्योपमायुषः। तस्यैवोपिर पूर्वस्यां दिशि वैद्यं-काञ्चन-कनक-अरिष्ट-दिक्स्वस्तिक-नन्दन-अञ्जन-अञ्जनमूलकनामान्यष्टौ कूटानि पूर्वोक्तकूटनुल्यप्रमाणानि। वैद्ये विजया, काञ्चने वैजयन्ती, कनके जयन्ती, अरिष्टेऽपराजिता, दिक्रवस्तिकं नन्दा, नन्दने नन्दोत्तरा, अञ्जने आनन्दा, अञ्जनमूलके नान्दी वर्धना। एता दिक्कुमार्यः तीर्थकरजन्मकाले इहाऽऽगत्याऽर्हन्मातृसमीपे भृङ्गारान् गृहीत्वाऽविष्ठन्ते। दिक्षणस्याममोध-सुप्रबृद्ध-मन्दिर-विमल-रुचक-रुचके-रुचके-रुचन्द्र-सुप्रतिष्ठसंज्ञान्यष्टौ कूटानि पूर्वोक्तकूटतुल्य-सुप्रबृद्ध-मन्दिर-विमल-रुचक-रुचके-रुचके-रुपप्रतिष्ठसंज्ञान्यष्टौ कूटानि पूर्वोक्तकूटतुल्य-सुप्रबृद्ध-मन्दिर-विमल-रुचक-रुचके-रुचके-रुप्रतिष्ठसंज्ञान्यष्टौ कूटानि पूर्वोक्तकूटतुल्य-

१ सप्तपणंवनावतंसकेत्यादि योज्यम् । २ स्वस्ववना- ग्ना०, ब०, द०, मु० । ३ वसन्ति श्र०। ४ द्वात्रिशत् भा० २ । ५ पूर्वादिदिक्षु म्ना०, ब०, द०, मु० । ६ -र्तक स्व- म्रा०, द०, मु०, श्र०, मू० । ७ -वर्धमाना श्र०, ता० । ६ -तमच- श्र०, म० ।

प्रमाणानि । अमोघे सुस्थिता, सुप्रबुद्धे सुप्रणिधिः, मन्दिरे सुप्रबुद्धा, विमले यशोधरा, रुचके लक्ष्मीमती, रुचकोत्तरे कीर्तिमती. चन्द्रे वसुन्धरा, सुप्रतिष्ठे चित्रा । एता दिक्कुमार्यः इहाऽज्ञात्याऽहंन्मातसमीपे आदर्शधारिण्योऽवितुष्ठन्ते । अपरस्यां लोहिताक्ष-जगत्कसम-पद्म-निलन-कुमुद-मीमनस-यशोभद्राख्यान्यप्टौ कुटानि पूर्वोक्तकृटत्ल्यप्रमाणानि । लोहिताक्षे ४ इलादेवी, जगत्कुमुमे मुरादेवी, पद्मे पृथिवी, निलिने पद्मावती, कम्दे कानना, सौमनसे 'नविमका, यशसि यशस्विनी, भद्रक्टे भद्रा। एता दिक्कुमार्य इहाऽशित्यार्श्हन्मातृसमीपे छत्राणि धारयन्त्यो गायन्त्य आसते । उदीच्यां स्फटिक-अङ्क-अञ्जन-काञ्चन-रजत-कुण्डल-रुचिर-सुदर्शनसंज्ञान्यष्टौ कृटानि पूर्वोक्तकृटतृल्यप्रमाणानि । स्फटिकेञ्लंभृषा, अङ्के मिश्रकेशी,³ अञ्जने पृण्डरीकिणी, काञ्चने वारुणी, रजत आशा, कुण्डले ह्री, <sup>बे</sup>रुचिरे श्री:, सुदर्शने १० श्रुतिरिति । एता दिक्कुमार्यः प्रगृहीतचामरा अर्हुन्मातृः सेवन्ते । पूर्वादिषु दिक्षु पुनरपराणि चन्वारि कटानि-विमल-नित्यालोक-स्वयंप्रभ-नित्योद्योतमंज्ञानि । पूर्वस्यां दिशि विमले चित्रा, दक्षिणस्यां नित्यालोके कनकचित्रा, अवरस्यां स्वयंत्रभे त्रिशिराः, उत्तरस्यां नित्योद्योते सृत्रमणिः । एता 'विद्यत्कुमार्थः इहाऽऽगत्य जिनमातृसमीपे भास्करवदुद्योतं कुर्वन्त्य आसते । विदिक्ष चत्वारि कटानि वैड्यं-रुचक-मणिप्रभ-रुचकोत्तमनामानि । पूर्वोत्तरस्यां वैड्यं रुचका, पुर्वदक्षिणस्यां रुचके रुचकाभा, अपरदक्षिणस्यां मणिप्रभे रुचकान्ता, अपरोत्तरस्यां हचकोत्तमे हचकप्रभा एता दिवकुमारीमहत्तरिकाः । विदिक्षु पुनरपराणि चत्वारि कटानि रत्न-रत्नप्रभ-सर्वरत्न-रत्नोच्चयांच्यानि । पूर्वोत्तरस्यां रत्ने विजया, पूर्वदक्षिणस्यां रत्नप्रभे वैजयन्ती, अपरदक्षिणस्यां सर्वरत्ने जयन्ती, अपरोत्तरस्यां रत्नोच्चये अपराजिता। एता भविदिक्कमारीमहत्तरिकाः । एता अष्टाविष महत्तरिका इह आगत्य तीर्थकराणां जातकर्माणि कुर्वन्ति । तान्येतानि 'विदिक्कुमारीणां महत्तरिकाणां च कूटानि द्वादशाप्येकयोजनसहस्रो-त्सुवानि मुळमध्याग्रेष् एकसहस्रोऽर्घाऽष्टमशतपञ्चशतविस्ताराणि । रुचकनगस्योपरि चतसुष् दिक्षु चत्वार्यर्हदायतनानि प्राङमुखान्यञ्जनाद्रिजिनालयतुल्यप्रमाणानि । एवं द्विगुणद्विगुण-वलयविष्कम्भा असंख्येया दीपसमद्रा वेदितव्याः।

यो मानुषोत्तराद्रिरुक्तः तस्मात्प्राग्भवन्तः गतिनामापेक्षाभियानाः पूर्वोदिता द्विविधाः २५ कथमिति चेत् ? उच्यते –

### आर्या म्लेच्छाश्र ॥३६॥

आर्या द्विविधा ऋद्विप्राप्तेतरिवकल्पात्। १। गुणैर्गुणविद्भवी अर्यन्ते सेव्यन्ते इत्यार्याः। ते द्विविधाः ऋद्विप्राप्तार्याः, अनृद्विप्राप्तार्याश्चेति ।

अनृद्धिप्राप्तार्याः पञ्चिवधाः क्षेत्रजातिकर्मचारित्रदर्शनभेदात् ।२। ये अनृद्धिप्राप्तार्यास्ते ३० फञ्चिवया भवन्ति—क्षेत्रार्याः जात्यार्याः कर्मीयाः चारित्रार्याः दर्शनार्याश्चेति । तत्र क्षेत्रार्याः काशीकोशलादिष् जाताः । इक्ष्वाकुज्ञातिभोजादिषु कुलेषु जाता जात्यार्याः । कर्मार्यास्त्रेधा—सावद्यकर्मार्या अल्पसावद्यकर्मार्या असावद्यकर्मार्याश्चेति । सावद्यकर्मार्याः

१ — से विनका — भा०२। २ — केशा आ०, ब०, द०, मु०। ३ रुचके आ०, ब० द०, मू०, ता०, अ०। ४ दिक्कुमार्यः अ०। ५ विद्युत्कुमारिमह — आ०, ब०, द०, मु०, मू०। ६ विद्युत्कुमा — आ०, ब०, द०, मु० मू०।

पोढा-असि-मवी-कृपि-विद्या-शिल्प-वणिक्कर्मभेदात् । असियनुरादिप्रहरणप्रयोगकुशला असि-कर्मार्याः । द्रव्यायव्ययादिलेखननिषुणाः मपीकर्मार्याः । 'हलक्लिदन्तालकादिकृष्युपकरण-विधानविदः कृषीबलाः कृषिकर्मार्याः । आलेख्यगणितादिद्विसप्ततिकलावदाता विद्या-कर्मार्याः 'चतुःषष्टिगणसम्पन्नाश्च । रजकनापिताऽयस्कारकूलालसूवर्णकारादयः कर्मार्थाः । चन्दनादिगन्यवतादिरसञाल्यादिधान्यकार्पासाद्याच्छादनमक्तादिनानाद्रव्यसंग्रह-कारिणो वहविधा विणक्कर्मार्याः । पडप्येते अविरितप्रवणत्वात् सावद्यकर्मार्याः अल्पसावद्य-'कर्मार्याः श्रावकाः श्राविकारच विरत्यविरतिपरिणतत्वात्,असावद्यकर्मार्याः संयताः, कर्मक्षयार्थो-द्यतिवरितपरिणतत्वात । चारित्रार्या द्वेया 'अधिगतचारित्रार्याः 'अनिधगमचारित्रार्याश्चेति । तद्भेदः अनुपदेशोपदेशापेक्ष भेदकृतः । चारित्रमोहस्योपशमात् क्षयाच्च बाह्योपदेशानपेक्षा आत्मप्रसादादेव चारित्रपरिणामास्कन्दिन उपरान्तकपायाः क्षीणकपायाश्चा<sup>८</sup>ऽधिगतचारि-त्रार्याः । अन्तरचारित्रमोहक्षयोपरामसद्भावे सति वाह्योपदेशनिमित्तविरतिपरिणामा 'अन-विगमचारित्रार्याः । दर्शनार्या दशघा-आज्ञामार्गोपदेशसूत्रवीजसंक्षेपविस्तारार्थावगाढपरमा-वगाढरु चिभेदात् । तत्र भगवदर्हत्सर्वज्ञप्रणीताज्ञामात्रनिमित्तश्रद्धाना आज्ञारुचयः । निःसङ्ग-मोक्षमार्गश्रवणमात्रजनितरुचयो मार्गरुचयः । तीर्थकरबलदेवादिगुभचरितोपदेशहेतुकश्रद्धाना उपदेशरुचयः । प्रव्रज्यामयीदाप्ररूपणाचारस् त्रश्रवणमात्रसमुद्भूतसम्यग्दर्शनाः स्त्ररुचयः । बीजपदग्रहणपूर्वकसूक्ष्मार्थतत्त्वार्थश्रद्धाना वीजरुचयः । जीवादिपदार्थिं समाससंबोधनसम्द-भूतश्रद्धानाः संक्षेपेरुचयः । अङ्गपूर्वविषयजीवाद्यर्थविस्तारप्रमाणनयादिनिरूपणोपलब्ध-श्रद्धाना विस्ताररुचयः । वचनविस्तारविरहितार्थग्रहणजनितप्रसादा अर्थरुचयः । आचारादि-द्वादशाङ्काऽभिनिविष्टश्रद्धाना अवगाढरुचयः। परमावधिकेवलज्ञानदर्शनप्रकाशितजीवाद्य-''र्थविपयात्मप्रसादाः परमावगाढरचयः ।

ऋद्विप्राप्तार्या अष्टिविधाः-बृद्धि-क्रिया-विक्रिया-तपः-बल-औषध-रस-क्षेत्रभेदात् ।३। ऋद्विप्राप्तार्या अष्टिविधा भवन्ति युद्धचादिविकल्पात् । तत्र युद्धिरवगमो ज्ञानं तिद्विपया अष्टादश-विधाः ऋद्धयः—केवलज्ञानमविधज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं बीजबुद्धिः कोष्ठबुद्धिः पदानुसारित्वं संभिन्न-श्रोतृत्वं दूरादास्वादनदर्शनस्पर्शनद्वाणश्रवणसमर्थता दशपूर्वित्वं चतुर्दशपूर्वित्वं अष्टाङ्ममहा-निमित्तज्ञता प्रज्ञाश्रवणत्वं प्रत्येकबुद्धता वादित्वं चेति । तत्र केवलाअऽविधमनःपर्यया व्याख्याताः । सुकृष्टसुमथीकृते क्षेत्रे सारयित कालादिसहायापेक्षं बीजमेकमुप्तं यथा अनेकवीज-कोटिप्रदं भवति तथा 'नोइन्द्रियश्रुतावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमप्रकर्षे सित एकवीजपद-प्रहणादनेकपदार्थप्रतिपत्तिर्वीजबुद्धिः । कोष्ठागारिकस्थापितानामसंकीर्णानामविनष्टानां भू-यसां धान्यबीजानां यथा कोष्ठेऽवस्थानं तथा परोपदेशादवधारितानाम् अर्थग्रन्थबीजानां भू-यसामव्यितिकीर्णानां बुद्धाववस्थानं कोष्ठबुद्धिः । पदानुसारित्वं त्रेथा—अनुस्रोतः प्रतिस्रोतः उभयथा चेति । एकपदस्यार्थं परत उपश्रुत्यादौ अन्ते च मध्ये वा शेपग्रन्थार्थावधारण्रां

१ हलकुलीवन्ताल- मू०। हलकुलिशवन्ता- ग्रा०, ब०, द०, मु०। २ कुशलाः। ३ चतुर्णाश्च द०। चतुर्वर्णाश्च ग्रा०, ब०, मु०, । ४ कर्मार्याश्च श्रावका रितिवरितिए- मु०, ग्रा०, ब०। ५ ग्रिभिगत- चा- ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०। ७ -पेक्षाभे- श्र०। द -श्चाभिगत- ग्रा०, ब०, द०, मु० ता०। ६ ग्रिनभिगतचा- ग्रा०, ब॰, द०, मु०, ता०। १० -समानस- द०। -सामान्यसं- ग्रा०, ब०, मु०। ११ -विषयप्रसा- ग्रा०, ब०, द०, मु०। -विषयप्रसा- ग्रा०, व०, द०, मु०।

पदानुसारित्वम् । द्वादशयोजनायामे नवयोजनिवस्तारे चक्रधरस्कन्धावारे गजवाजिखरोष्ट्र-मनुष्यादीनाम् अक्षरानक्षररूपाणां नानाविधशब्दानां युगपदुत्पन्नानां तपोविशेषबळलाभापा-दितसर्वजीवप्रदेशश्रोत्रेन्द्रियपरिणामात् सर्वेषामेककालग्रहणं संभिन्नश्रोतृत्वम् । तपःशक्ति-विशेषाविभावितासाधारणरसनेन्द्रियश्रुतावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामलाभापेक्षस्य अवधृतनवयोजनक्षेत्राद् बर्हिर्बहुयोजनिवप्रकृष्टक्षेत्रादायातस्य रसस्याऽऽस्वादनसामर्थ्यम् । एवं श्रोपेष्वपि इन्द्रियविषयेषु अवधृतक्षेत्राद् बर्हिर्बहुयोजनप्रकृष्टदेशादायातेषु ग्रहणसामर्थ्यं योज्यम् । महारोहिण्यादिभिस्त्रिराग्याभिः प्रत्येकमात्मीयक्ष्यसामर्थ्याविष्करणकथनकुशला-भिर्वगवतीभिविद्यादेवताभिरविविद्यलितम् । संपूर्णश्रतकेविलता चतुर्दशप्रवित्वम् ।

अप्टो महानिमित्तानि अन्तरिक्ष-भौम-अङ्ग-स्वर-व्यञ्जन-लक्षण-छिन्न-स्वप्ननामानि । ्रविश्शिग्रहनक्षत्रभगणोदयास्तमयादिभिरतीतानागत्रफळप्रविभागप्रदर्शनमन्तरिक्षम् । भवो घनरापिरस्तिष्यक्कादिविभावनेन पूर्वादिदिक्सूत्रनिवासेन वा वृद्धिहानिजय-पराजयादिविज्ञानं भूमेरन्तनिहितसुवर्णरौजतादिसंसूचनं च भौमम् । दर्शनस्पर्शन।दिभिस्त्रिकालभाविस्खद्ःखादिविभावन भङ्गम् । अक्षरानक्षरश्भाग्भगब्दश्रवणे-नेष्टानिष्टफळाविभविनं महानिमित्तं स्वरम् । शिरोमुखग्रीवादिषु तिळकमशकळक्षम<sup>५</sup>त्रणा-दिवीक्षणेन त्रिकालहिताहितवेदनं व्यञ्जनम् । श्रीवृक्षस्वरितकभुङ्गारकलशादिलक्षणवीक्ष-णात् त्रैकालिकस्थानमानैश्वर्यादिविशेषज्ञानं लक्षणम् । वस्त्रशस्त्रेछत्रोपानदासनशयनादिषु देवमानुषराक्षसादिविभागैः शस्त्रकण्टकम्षिकादिकृतछेदनदर्शनात् कालत्रयविषयलाभालाभ-सुखदुः यादिसूचनं छिन्नम् । वातिपत्तक्षेटमदोषोदयरहितस्य पश्चिमरात्रिभागे चन्द्रसूर्यधरा-द्रिसमुद्रमुखप्रवेशनसकलमहीमण्डलोपगृहनादिशुभघृततैलाक्तात्मीयदेहखरकरभारूढापाग्दिग्ग-मनाद्यशुभस्यप्नदशंनात् आगामिजीवितमरणसृखदुःखाद्याविभविकः स्वप्नः । एतेषु महानि-मित्तेषु कौशलमष्टाङ्गमहानिमित्तज्ञता । अतिसूक्ष्मार्थतत्त्वविचारगहने चतुर्दशपूर्विण एव विषयेऽनुयुक्ते अनधीतद्वादशा ङ्गचतुर्दशपूर्वस्य प्रकृष्टश्रुतावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमावि-भं ताऽसावारणप्रज्ञाशक्तिलाभान्निःसंशयं निरूपणं 'प्रज्ञाश्रवणत्वम् । परोपदेशमन्तरेण स्वश-क्तिविशेषादेव ज्ञानसंयमविधाननिपुणत्वं प्रत्येकबुद्धता । शकादिष्वपि प्रतिवन्धिषु सत्स्व-प्रतिहततया निरुत्तराभिधानं पररन्ध्रापेक्षणं च वादित्वम् ।

कियाविषया ऋद्धिद्विविया—चारणत्वमाकाशगामित्यं चेति । तत्र चारणा अनेकविधाः जलजङ्गवातन्तुपुष्पत्रश्रेण्यग्निशिखाद्यालम्बनगमनाः । जलमुपादाय वाष्यादिष्वष्कायान् जीवान विराधयन्तः भूमाविव पादोद्धारनिक्षेपकुशला जलचारणाः । भूव उपर्याकाशे चतुर- इगुलप्रमाणे जङ्गवोत्क्षेपनिक्षेपशीद्यकरणपटवो वहुयोजनशताशुगमनप्रवणा जङ्गवाचारणाः । एविद्यानिक्षेपणीविध्यमितरे च वेदितव्याः । पर्यद्वावस्थानिक्षणा वा कायोत्सर्गशरीरा वा पादोद्धारनिक्षेपण- विध्यमन्तरेण आकाशगमनकुशला आकाशगामिनः ।

विकियागोचरा ऋद्विरनेकविधा—अणिमा महिमा लिघमा गरिमा प्राप्तिः प्राकाम्यमी-शित्वं विशत्वमप्रतिधातोऽन्तर्धानं कामरूपित्वमित्येवमादिः । तत्राणुशरीरविकरणमणिमा, • १ -विभिक्ष्त्रिभिराग- श्रा०, ब०, मु०, अ०। २ -नाङ्गम् अ०, मू०। ३ -क्ष्मब्रह्मणादि-श्रा०, ब०, द०, मु०। सामुद्रिकलक्षण । ४ पृष्टे । ५ श्रज्ञाश्रमण- श्रा०, ब०, द०, मु०, अ०। ६ -ज्ञान-संयमविधानिन- आ०, ब०, द०, मु०, ता०। ७ -नविरोध- ता०, अ०। विसि छिद्रमिप प्रविश्याऽऽसित्वा तत्र च चक्रवर्तिपरिवारिवभूति सृजेत् । मेरोरिप महत्तर-शरीरिवकरणं मिहमा । वायोरिप लघुतरशरीरता लिघमा । वजादिप गुरु'तरदेहता गरिमा । भूमौ स्थित्वाऽङ्गुल्यग्रेण मेरुशिखरिववाकरादिस्पर्शनसामध्यं प्राप्तिः । अप्सु भूमाविव गमनं भूमौ जल इवोन्मज्जनिमज्जनकरणं प्राकाम्यम् । त्रैलोक्यस्य प्रभुता ईशित्वम् । सर्वजीव-वशीकरणलिध्वविशित्वम् । अद्रिमध्ये वियतीव 'गमनागमनमप्रतीघातः । अदृश्यरूपशिक्ति-ताऽन्तर्धानम् । युगपदनेकाकाररूपविकरणशिक्तः कामरूपित्विमिति ।

तपोऽतिशयद्धिः सप्तविधा—उग्र-दीप्त-तप्त-महा-घोर-तपो-वीरपराक्रम-घोरब्रह्मचर्यभेदात् । चतुर्थपष्ठाष्टमदशमद्वादश्वपक्षमासाद्यनशनयोगेप्वन्यतमयोगमारभ्य आमरणादिनवर्तका उग्र-तपसः । महोपवासकरणेऽपि प्रवर्धमानकायवाङ्कमानसवलाः विगन्धरिहतवदनाः पद्मोत्पलादि-सुरिभिनिश्वासा अप्रच्युतमहादीप्तिशरीरा दीप्ततपसः । तप्तायसकटाहपिततजलकणवदाशुज्ञुष्काल्पाहारतया मलक्षिरादिभावपरिणामविरिहताभ्यवहाराः तप्ततपसः । सिहनिष्कीिहतादिमहोपवासानुष्ठानपरायणायतयो महातपसः । वातपित्तदलेष्मसित्रपातसमुद्भूतज्वरकासश्वासाक्षिशूलकुष्ठप्रमेहादिविविधरोगसन्तापितदेहा अपि अप्रच्युताऽनशनकायकलेशादितपसो भीमश्मशानाद्विमस्तकगुहादरीकन्दरशून्यग्रामादिषु प्रदुष्टयक्षराक्षसपिशाच प्रृनृत्तवेतालरूपविकारेषु
परुपशिवास्तानुपरतिसहव्याद्वादिव्यालमृगभीपणस्वनघोरचौरादिप्रचरितेष्वभिरुचितावासाश्च
घोरतपसः । त एव गृहीततपोयोगवर्धनपरा घोरपराक्रमाः । चिरोपिताऽस्खिलतब्रह्मचर्यवासाः
प्रकृष्टच।रित्रमोहनीयक्षयोपशमान् प्रणष्टदुःस्वप्ना घोरब्रह्मचारिणः ।

वलालम्बना ऋद्धिस्त्रिविधा—भनोवाक्कायभेदात् । तत्र मनःश्रुतावरणवीर्यान्तराय-क्षयोपशमप्रकर्षे सत्यन्तर्मृहूर्ते सकलश्रुताथिचन्तृनेऽवदाता मनोबिलनः । मनोजिह्वाश्रुतावरण-वीर्यान्तरायक्षयोपशमातिशये सत्यन्तर्मृहूर्ते सकलश्रुतोच्चारणसमर्थाः सततमुच्चैरुच्चारणे सत्यिप श्रमविरहिता अहीनकण्ठाश्च वाग्बिलनः । वीर्यान्तरायक्षयोपशमाविर्मू ताऽसाधारण-कायबलत्वात् मासिकचातुर्मासिकसांवत्सरिकादिप्रतिमायोगधारणेऽपि श्रमक्लमविरहिताः कायबलिनः ।

औषर्धाद्वरप्टिवधा-असाध्यानामप्यामयानां सर्वेषां विनिवृत्तिहेतुरामर्शक्ष्वेलजल्लमल-विट्सवौ पिधप्राप्तास्याविषदृष्टचिविषविकल्पात् । आमर्शः संस्पर्शः, यदीयहस्तपादाद्यामर्शं औपिधप्राप्तो यैस्ते आमर्शौ पिधप्राप्ताः । क्ष्वेलो निष्ठीवनमौपिधर्येषां ते क्ष्वेलोपिधप्राप्ताः । स्वेदालम्बनो रजोनिचयो जल्लः, स औषिधप्राप्तो येषां ते जल्लौपिधप्राप्ताः । कर्णदन्त-नासाक्षिसमुद्भवं मलं औषिधप्राप्तं येषां ते मलौपिधप्राप्ताः । विडुच्चार औषिधर्येषां ते विडौपिधप्राप्ताः । अङ्गप्रत्यङगनखदन्तकेशादिरवयवः तत्संस्पर्शी वाय्वादिस्सर्व औषिध-प्राप्तो येषां ते सवौ पिधप्राप्ताः । उग्रविषसंपृक्तोऽप्याहारो येषामास्यगतो निर्विषीभवित यदीय।स्यनिर्गतवचःश्रवणाद्वा महाविषपरीता अपि तर्निविषीभवित्त ते वृष्टचिवषाः । येषामालोकनमात्रादेवातितीव्रविषद्विता अपि सन्तः विगतविषा भवन्ति ते वृष्टचिवषाः ।

रसिद्धप्राप्तार्याः षड्विधाः-आस्यविषा दृष्टिविषाः क्षीरास्रविणः मध्वास्रविणः सिपरास्र-विणः अमृतास्रविणश्चेति । प्रकृष्टतपोवला यतयो यं ब्रुवते स्त्रियस्वेति स तत्क्षण एव महाविष-

१ -तरशरीरता द्या०, व०, व०, मु०। २ -गमनमप्र- अ०, मू०। ३ -दशमय- अ०। ४ -चप्रवृत्तवे- ग्रा०, व०, द०, मू०, ता०। १ - स्त्रिक्षा ग्रा०, व०, व०, मु०, ता०।

परीतो भ्रियते, ते आस्यविषाः । उत्कृष्टतप्तमो यत्यः कद्वा यमीक्षन्ते स तदैवोग्रविषपरीतो भ्रियते ते दृष्टिविषाः । विरममप्यशनं येषां पाणिपुटनिक्षिप्तं क्षीररसगुणपरिणामि जायते, येषां वा वचनानि क्षीरयत्क्षीणानां सन्तर्पकाणि भवन्ति ते क्षीरास्रविणः । येषां पाणिपुटपतित आहारो नीरसोऽपि मधुरसवीर्यपरिणामो भवित, येषां वचांमि श्रोतृणां दुष्पादितानामपि मधुगुणं पुष्णन्ति ते मध्वास्त्रविणः । येषां पाणिपात्रगतमन्नं सक्षमिप सर्पीरसवीर्यविषाकानाप्नो-ति, मिपिरव वा येषां भाषितानि प्राणिनां संतर्पकाणि भवन्ति ते सर्पिरास्रविणः । येषां पाणि-पुटप्राप्तं भोजनं यत्किञ्चिदमृततामास्कन्दित, येषां वा व्याहृतानि प्राणिनाम् अमृतवदनुग्राह् कांणि भवन्ति तेऽमतास्रविणः ।

क्षेत्रिद्धिप्राप्तार्यो द्वेषा-अक्षीणमहानसा अक्षीणमहालयादचेति । लाभान्तरायक्षयोपरामप्र-१० कर्षप्राप्तेभ्यो यतिभ्यो यतो भिक्षा दीयते ततो भाजनाच्चकधरस्कन्धावारोऽपि यदि भुञ्जीत तद्दियसे नान्नं क्षीयते ते अक्षीणमहानसाः । अक्षीणमहालयलव्धिप्राप्ता यतयो यत्र वसन्ति देवमनुष्यतैर्यग्योना यदि भर्वेऽपि तत्र निवसेयः परस्परमवाधमानाः सुखमासते । त एते सर्वे ऋद्विप्राप्तार्याः ।

म्लेच्छा द्विवधा अन्तरद्वीपजाः कर्मभूमिजाइचेति ।४। म्लेच्छा द्विविधा वेदितव्याः-अन्त१४ रद्वीपजाः कर्मभूमिजाइचेति । तत्रान्तरद्वीपाः लवणोवधेरप्टासु दिश्वष्टौ, 'तदन्तरेषु चाष्टौ ।
हिमवच्छिष्वरिणोरुभयोश्व विजयार्थयोरन्तेष्वष्टौ । तत्र दिशु द्वीपा वेदिकायास्तिर्यक्षञ्चयौजनशतानि प्रविश्य भवन्ति । विदिश्वन्तरेषु च द्वीपाः पञ्चाशेषु पञ्चयोजनशतेषु गतेषु
भवन्ति । शैलान्तेषु द्वीपाः पट्षृ योजनशतेषु गतेषु भवन्ति । दिश्च द्वीपाः शतयोजनविस्तीर्णाः,
विदिश्वन्तरेषु च द्वीपाः तदर्थविष्कमभाः । शैलान्तेषु पञ्चविश्वतियोजनविस्ताराः ।
तत्र पूर्वस्यां दिशि एकोरुकाः । अपरस्यां लोद्यगूलिनः । उत्तरस्यामभाषकाः । दक्षिणस्यां
विपाणिनः । शशकर्णशष्कुलीकर्णकर्णप्रावरणलम्बकर्णाः विदिश्च । अश्व-सिंह-श्व-महिषवराह-व्याघ-उलूक-किषमुला अन्तरेषु । मेघविद्यनमुलाः शिखरिण उभयोरन्तयोः । मत्स्यमुलाः कालमुला हिमवत उभयोरन्तयोः । हिस्तमुलादर्शमुला उत्तरिक्वयार्थस्योभयोरन्तयोः ।
गोमुल्यमेषमुला दक्षिणविजयार्थस्योभयोरन्तयोः । एकोरुका मृदाहारा गुहावासिनः शेषाः
१५ पुष्पफलाहाराः वृक्षवासिनः । सर्वे ते पत्योपमायुषः । ते चतुर्विशतिरिष द्वीपा जलतलादेकयोजनोत्सेथाः । तथा कालोदेऽपि वेदितव्याः । त एते अन्तरद्वीपजा म्लेच्छाः । कर्मभूमिजाश्च शक-यवन-शवर-पुलिन्दादयः ।

काः पुनः कर्मभूमय इति ? अत आह-

# भरतैरावतविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्यः ॥३७॥

अथवा, मोक्षमार्गस्त्रितयः प्रकृतः । स किं सर्वेषु क्षेत्रेषु भवति ? न इत्याह कर्मभू-भिष्वेव । कुत एतत् ? भोगभूमिषु हि यद्यर्षि मनुष्याणां ज्ञानदर्शने स्तः चारित्रं तु नास्ति अविरतभोगपरिणामित्वान् । यद्येवं कास्ताः कर्मभूमयः इति ? अतस्तत्प्रतिपादनार्थमिदमुच्यते।

कर्मभूमय इति विशेषणानुपपितः सर्वत्र कर्मणो व्यापारात् ।१। अष्टिवियस्य कर्मणो वन्यस्तत्फलानुभवनं च सर्वेष्वेव मनुष्यक्षेत्रेषु साधारणः। अतः कर्मभूमय इति विशेषणं ३५ नौपपद्यते ?

30

१ तदन्तरे चाष्टौ श्रा०, व०, द०, मु०।

X

20

न वा; प्रकृष्टशुभाशुभकर्मोपार्जनिर्नराधिष्ठानोपपत्तेः ।२। न वा एष दोपः । किं कारणम् ? यतः प्रकृष्टं शुभकर्म सर्वार्थसिद्धिसौक्यप्रापकं तीर्थकरत्वभष्टिद्धिनिर्वर्तकं 'वा असाधारणम् । अशुभकर्म च प्रकृष्टं कलङ्कलपृथिवीमहादुःखप्रापकम् अप्रतिष्ठाननरकगमनं च कर्मभूमिष्वेवोपार्ज्यते द्रव्य-भव-क्षेत्र-काल-भावापेक्षत्वात् कर्मबन्धस्य । 'सकलसंसारकारण-निर्जराकर्म चात्रैव प्रवर्तते । 'ततो भरतादिष्वेव कर्मभूमय इति युक्तो व्यपदेशः ।

षट्कमंदर्शनाच्च ।३। पण्णां कर्मगाम् असि-कृषि-मयी-विद्या-विणक्-शिल्पानामत्रैव दर्शनाच्च कर्मभिमव्यपदेशो यक्तिमान् ।

अन्यत्रशब्दः परिवर्जनार्थः ।४। यथा 'न क्विचित्सर्वदा सर्वविस्तरभगमनं नयः अन्यत्र धर्मात्' तस्य अन्यो मार्ग एव न विद्यते इति धर्मं वर्जियत्वा अर्थकामयोरिविस्तरभगमनं नयः, धर्मे तु विस्तरभ एव कार्य इति, एविमहापि 'विदेहाः कर्मभूमयः' इत्युक्ते विदेहाभ्यन्तरत्वाद्देव-कुह्नतरकुरूणामपि कर्मभूमित्वप्रसङ्गे अन्यत्रवचनाद् देवकुरूत्तरकुरुभ्योऽन्ये विदेहाः कर्मभूमयः, देवकुरूत्तरकुरवो हैमवतादयश्च भोगभूमय इति वेदितव्याः ।

सर्वास्वेव भूमिषु मनुष्याणां स्थितिपरिच्छेदार्थमाह-

# नृश्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तर्मुहुर्ते ॥३८॥

यथासंस्यमिभसंबन्धः ।१। त्रिपत्योपमान्तर्मु हूर्तयोर्यथासंस्यमिभसंवन्धो वेदितव्यः-परा नृस्थितिः त्रिपत्योपमा, अपरा अन्तर्मु हूर्ता इति । त्रीणि पत्यानि उपमा यस्याः स्थितेः सा त्रिपत्योपमा । अन्तर्गतो मुहूर्तो यस्याः सा अन्तर्मु हूर्ता । अत्राह-किमिदं पत्यं नाम इति ? उच्यते-तत्परिच्छेदः प्रमाणविधिनिर्णयपुरस्सर इति प्रमाणविधिरेव तावदुच्यते ।

प्रमाणं द्विविधं लौकिकलोकोत्तरभेदात् ।२। लौकिकं लोकोत्तरमिति प्रमाणं द्वेधा विभज्यते ।

लौकिकं षोढा मानोन्मानावमानगणनाप्रतिमानतत्प्रमाणभेदात् ।३। लौकिकं मानं पोढा विभज्यते-मानमुन्मानमवमानं गणना प्रतिमानं तत्प्रमाणं चेति । तत्र मानं द्वेथा—रसमानं बीजमानं चेति । घृतादिद्रव्यपरिच्छेदकं पोडशिकादि रसमानम् । कुडवादि बीजमानम् । कुष्ठ-तगरादिभाण्डं येनोत्क्षिप्य मीयते तदुन्मानम् । निवर्तनादिविभागेन क्षेत्रं येनावगाह्य मीयते तदवमानं दण्डादि । एकद्वित्रचतुरादिगणितमानं गणनामानम् । पूर्वमानापेक्षं मानं प्रति-मानं प्रतिमल्लवत् । चत्वारि भहिधिकातृणफलानि द्वेतसर्पप एकः, पोडशसर्पपफलानि

30

धान्यमापफलमेकम्, द्वे धान्यमापफले गुञ्जाफलमेकम्, द्वे गुञ्जाफले रूप्यमाप एकः, पोडश-रूप्यमापकाः धरणमेकम्, अर्धतृतीयधरणानि सुवर्णः, स च कंसः, चत्वारः कंसाः पलम्, पलशतं तुला, अर्धकंसः बीणि च पलानि 'कृडवः, चतुःकुडवः प्रस्थः, चतुःप्रस्थमाहकम्, चतुराहकं द्रोणः, पोडश द्वोणा लारी, विशति खार्यो वाह् इत्यादि 'मागथकप्रमाणम्। मणिजात्यस्वादेर्द्वयस्य द्वीप्त्युच्छायगुणविशेषादिमृत्यपरिमाणकरणे प्रमाणमस्येति तत्प्रमाणम्। तद्यथा-मणिरत्नस्य दीप्त्यिविक्षोत्रमुपरि व्याप्नोति तावत्प्रमाणं मुवर्णकृटं मृत्यमिति। अश्वस्य च यावानुच्छाय-स्तावत्प्रमाणं सुवर्णकृटं मूल्यम्। यावता रत्नस्वामिनः परितोषः तावद्रत्नमूल्यम् एवमन्येषामिप द्रव्याणाम्।

लोकोत्तरं चतुर्धा द्रव्यक्षेत्रकालभावभेदात् ।४। लोकोत्तरं प्रमाणं चतुर्धा भिद्यते ।
१० कृतः ? द्रव्यक्षेत्रकालभावभेदात् । तत्र द्रव्यप्रमाणं जधन्यमध्यमोत्कृष्टम् एकपरमाणु द्वित्रिचतुरादिप्रदेशात्मकम् आमहास्कन्यात् । कोलप्रमाणं जधन्यमध्यमोत्कृष्टमेकाकाशद्वित्रिचतुरादिप्रदेशनिष्पन्तमागर्वलोकात् । कालप्रमाणं जधन्यमध्यमोत्कष्टमेकद्वित्रिचतुरादिसमयनिष्पन्नम्
आ अनन्तकालात् । भावप्रमाणभुषयोगः साकाराजनाकारभेदः जघन्यः सूक्ष्मिनगोतस्य, मध्यमोजन्यजीवानाम्, उत्कृष्टः केवलिनः ।

तत्र द्रव्यप्रमाणं द्वेधा संख्योपमाभेदात् ।५। संख्यायमाणमुपमाप्रमाणं चेति द्वेधा द्रव्यप्रमाणं विभाज्यते । तत्र संख्याप्रमाणं विधा संख्येधासंख्येधासंख्येधानन्तभेदात् । तत्र संख्येयप्रमाणं वेधा, इतरे द्वे 'नवधा नवधा ज्ञेये । जधन्यमजबन्योत्कृष्ट्यमृत्कृष्टं चेति संख्येयं विविधम् । संख्येयप्रमाणावगमार्थं जम्बुद्वीपतृत्यायामिविष्कम्भा योजनसहस्रावगाहः बुद्ध्या कुश्लास्चत्वारः कर्तव्याः—गलाका-प्रतिशलाका-महाशलाकास्यास्त्रयोऽवस्थिताः चतुर्थोऽनवस्थितः । अत्र द्वे सर्पपो निक्षित्तो जधन्यमेतत्संख्येयप्रमाणभ्, तमनैवस्थितं सर्पपैः पूर्णं गृहीत्वा कश्चिद् देवः एकैकं सर्पपमेकैकस्मन् द्वीपे समुद्रे च प्रक्षिपेत् तेन विधिना स रिक्तः । रिक्त इति शलाका-कुशले एकं सर्पपं प्रक्षिपेत् । यत्र अन्त्यसर्पपो निक्षिष्तस्तमवधि कृत्वा अनवस्थितं कुश्ले परिकल्य सर्पपैः पूर्णं कृत्वा ततः परेषु द्वीपसमुद्रेष्वेकैकसर्पपप्रदानेन स रिक्तः कर्तव्यः । रिक्त इति शलाकाकुश्ले पुनरेकं प्रक्षिपेत् । अनेन विधिना अनवस्थितकुश्लेष्ठपरिवर्धनेन शलाकाकुश्ले परिपूर्णे, पूर्णं इति प्रतिशलाकाकुश्ले एकः सर्पपो निक्षेष्तव्यः । एवं तावत्कर्तव्यो यावत्प्रतिशलाकाकुश्लेः परिपूर्णे, पूर्णं इति प्रतिशलाकाकुश्ले एकः सर्पपो निक्षेष्तव्यः । एवं तावत्कर्तव्यः । सोऽपि तथैव परिपूर्णेः । एवमेतेषु चतुष्वंपि पूर्णेषु उत्कृष्टसंख्येयमतीत्य जघन्यपरीतासंख्येयं गत्वैकं रूपं पतितम्, ततः एकस्मिन् रूपं अपनीते उत्कृष्टसंख्येयं भवित । मध्यममजघन्योत्कृष्टसंख्येयम् । यत्र संख्येयेन प्रयोजनं तत्राजघन्योत्कृष्टसंख्येयं प्राह्मम् ।

यदसंख्येयं तित्रविधं परीतासंख्येयं युक्तासंख्येयं असंख्येयासंख्येयं चेति । तत्र परीतासं-ख्येयं त्रिविधं जघन्योत्कृष्टमध्यमभेदात् । एविमतरे चाऽसंख्येये भिद्येते ।

् तथा अनन्तमिप त्रिविधं परीतानन्तं युवतानन्तं अनन्तानन्तं चेति । तदिप प्रत्येकं पूर्व-वित्रधा भेद्यम् । यज्जधन्यपरीतासंस्येयं तद्विरलीकृत्य मुक्तावलीकृता अत्रैकैकस्यां मुक्तायां जधन्यपरीतासंस्येयं देयम् । एवमेतद्विगितम् । प्राथिमिकीं मुक्तावलीमपनीय 'यान्येकैकस्यां मुक्तायां जधन्यपरीतासंस्येयानि दत्तानि तानि संपिण्डच मुक्तावली कार्या । ततो यो जधन्य-

<sup>ै</sup> १ कुडुवः ताँ०, श्र.०, मू०। २ नागरिकप्र- ग्रा०, ब०, द०, मु०। मागधिकप्र- ता०। ३ नबधा ज्ञेये ग्रा०, ब०, द०, मु०। ४ पूर्णः श्र.०, म०। ४ यानेकैकस्याम् श्र०।

परीतासंख्येयसंपिण्डनान्निष्पन्नो राशिः स देयः एकैकस्यां मुक्तायाम् । एवमेतत्संवर्गितम् उत्कृ-ष्टपरीतासंख्येयमतीत्य जघन्ययुवतासंख्येयं गत्वा पतितम्। अत एकरूपेऽपनीते उत्कृष्टपरीता-संख्येयं भवति । मध्यमजघन्योत्कृष्टपरीतासंख्येयम् । यत्राविक्यया कार्यः तत्र जघन्ययुक्ता-संख्येयं ग्राह्मम् । यज्जघन्ययुक्तासंख्येयं तद्विरलीकृत्य मुक्तावली रचिता । तत्रैकैकमुक्तायां जघन्ययुक्तासंख्येयानि देयानि । एवमेतत् सकृद्वर्गितमुत्कृष्टयुक्तासंख्येयमतीत्य जघन्याऽसंख्ये- ५ याऽसंख्येयं गत्वा पतितम्, तत एकरूपेऽपनीते उत्कृष्टं युक्तासंख्येयं भवति मध्यममजघन्योत्कष्ट-युक्तासंख्येयं भवति । यज्जघन्याऽसंख्येयासंख्येयं तद्विरलीकृत्य पूर्वविधिना त्रीन्वारान् वर्गित-संवर्गितं उत्कृष्टासंख्येयासंख्येयं प्राप्नोति ।ततो धर्माधर्मै कजीवलोकाकाशप्रत्येकशरीरजीववादर-निगोतशरीराणि पडप्येतान्यसंख्येयानि स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानान्यनुभागवन्धाध्यवसायस्था-नानि योगाविभागपरिच्छेदरूपाणि चासंख्येयलोकप्रदेशपरिमाणान्य्त्सर्पिण्यवसर्पिणीसमयांश्च प्रक्षिप्य पूर्वोक्तराशौ त्रीन्वारान् वर्गितसंवर्गितं कृत्वा उत्कृष्टाऽसंख्येयाऽसंख्येयमतीत्य जघन्य-परीतानन्तं गत्वा पतितम् । ततं एकरूपेऽपनीते उत्कृष्टाऽसंख्येयाऽसंख्येयं भवति । मध्यमम-जघन्योत्कृष्टाऽसंख्येयाऽसंख्येयं भवति । यत्रासंख्येयाऽसंख्येयेन प्रयोजनं तत्राऽजघन्योत्कृष्टाऽसं-ख्येयाऽसंख्येयं ग्राह्मम् । यज्जघन्यगरीतानन्तं तत्पूर्ववद्वगितसंवर्गितमृत्कृष्टपरीतानन्तमतीत्य जघ-न्ययुक्तानन्तं गत्वा पतितम् । तत् एकरूपेऽपनीते उत्कृष्टपरीतानन्तं तद्भवति । मध्यममजघ-न्योत्कृष्टपरीतानन्तम् । अभव्यराशिप्रमाणमार्गणे जधन्ययुक्तानन्तं ग्राह्यम् । यज्जधन्ययुक्ता-नन्तं तद्विरलीकृत्यात्रैकैकरूपे जघन्ययुक्तानन्तं दत्त्वा सकृद्वगितमुत्कृष्टयुक्तानन्तमतीत्य जघन्य-मनस्तानन्तं गत्वा पतितम् । तत एकरूपेऽपनीते उत्कृष्टयुक्तानन्तं भवति । मध्यममजघन्यो-त्कृष्टयुक्तानन्तम् । यज्जघन्याऽनन्ताऽनन्तं तृद्विरलीकृत्य पूर्ववत्त्रीन्वारान् वर्गितसंवर्गितमृत्कृ-ष्टाऽनन्ताऽनन्तं न प्राप्नोति, ततः सिद्धनिगोतजीववनस्पतिकायातीताऽनागतकालसमयसर्वपूदग-लसर्वोऽऽकाशप्रदेशधर्माधर्मान्तिकायाऽगुरुलघुगुणानन्तान् प्रक्षिप्य प्रक्षिप्य त्रीन् वारान् वर्गित-संवर्गिते कृते उत्कृष्टाऽनन्ताऽनन्तं न प्राप्नोति, ततोऽनन्ते केवलज्ञाने दर्शने च प्रक्षिप्ते उत्कृ-ष्टाऽनन्ताऽनन्तं भवति । तत एकरूपेऽपनीतेऽजधन्योत्कृष्टाऽनन्ताऽनन्तं भवति । यत्राऽनन्ता-ऽनन्तमार्गणा<sup>र</sup>तत्राजघन्योत्कृष्टाऽनन्ताऽनन्तं ग्राह्यम् ।

उपमाप्रमाणमध्टिवधं पत्यासागरसूचीप्रतरघनाङगुलजगच्छे, णीलोकप्रतरलोकभेदात् । ६। अन्तादिमध्यहीनः अविभागोऽतीन्द्रियः एकरसव णंगन्धः द्विस्पर्शः परमाणः। अनन्तानन्तपरमाणुसंवातपरिमाणादाविर्भू ता उत्संज्ञासंज्ञैका । अष्टावुत्संज्ञासंज्ञासंहताः संज्ञासंज्ञैका । अष्टौ संज्ञासंज्ञा एकस्त्रुटिरेणः । अष्टौ त्रुटिरेणवः संहताः एकस्त्रसरेणः । अष्टौ त्रसरेणवः संहताः एको रथरेणः । अष्टौ रथरेणवः संहताः एका देवकुरूत्तरकुरुमनुजकेशाग्रकोटी भवति । ता अष्टौ समुदिता एका रम्यकहरिवर्षमनुजकेशाग्रकोटी भवति । अप्टौ ताः संहताः हैरण्यवत-हैमवतमनुजकेशाग्रकोटी भवति । ता अष्टौ संपिण्डिताः भरतैरावतिवदेहमनुजकेशाग्रकोटी भवति । ता अष्टौ संपिण्डिताः भरतैरावतिवदेहमनुजकेशाग्रकोटी भवति । ता अष्टौ संहता एका लक्षा भवति । अष्टौ लिक्षा संहता एका यूका भवति । अष्टौ यूका एकं यवमध्यम् । अष्टौ यवमध्यानि एकमङगुलमुत्सेधाख्यम् । एतेन नारकतैर्यग्योनानां देवमनुष्याणामकृत्रिमजिनालयप्रतिमानां च देहोत्सेधो मातव्यः । तदेव पञ्चशतगृणितं

१ -त्वा पतितमेकरूपं तत एकरूपं मु०, ग्रा०, ब०। पतितं तत एकरूपे द०। -त्वा एकरूपप्रितम् श्रतः भा०२। २ -त्वा एकरूपं पति- भा०२। ३ -मार्गणं ग्रा०, ब०, मु०। ४ -गन्धवर्णः मु०, श्रा०, ब०।

प्रमाणाङ्गुलं भवति । एतदेव चावसिषण्यां प्रथमचक्रधरस्याऽऽत्माङ्गुलं भवति । तदानीं तेन प्रामनगरादिप्रमाणविष्ट्लेदो ज्ञेयः । इतरेषु युगेषु मनुष्याणां यद्यदात्माङ्गुलं तेन तेन तदा प्रामनगरादिप्रमाणपरिच्लेदो ज्ञेयः । यत्तत्प्रमाणाङ्गुलं तेन द्वीपसमुद्रजगतीवेदिकापर्वतिवमान्तरकप्रस्ताराद्यकृत्रिमद्रव्यायामविष्कमभादिपरिच्लेदोऽवसेयः । तत्र पडङ्गुलः पादः । द्वाद-प्र याङ्गुलो वितस्तिः । द्विवितस्तिः हस्तः । द्विहस्तः किष्कुः । द्विकिष्कुर्दण्डः । द्वे दण्डसहस्रे गव्युतम् । चतुर्गव्युतं योजनम् ।

पत्यं त्रिविधं व्यवहारोद्धाराद्धाविकल्पादन्वर्थात् ।७। व्यवहारपत्यम् उद्धारपत्यम् अद्धापत्य-मिति त्रिधा पत्यं विभज्यते । अन्वर्थश्वायं विकत्पः । आद्यं व्यवहारपत्यमत्तरपत्यव्यवहारबीज-त्यान्नानेन किञ्चित्परिच्छेद्यमस्ति । द्वितीयमृद्धारपत्यंतत उद्धृतैर्छोमच्छेदैद्वीपसमुद्रसंख्यानिर्णय १० इति । तृतीयगद्भापत्यं अद्धाकाल इत्यर्थः। अतो हि स्थितेः परिच्छेदः इति । तद्यथा-प्रमाणा-ङगुळपरिमित्रयोजनायामविष्कमभावगाहानि त्रीणि पत्यानि कशळा इत्यर्थः । एकादिसप्ता-नाहोराविजाताविकलोमाग्राणि ताविच्छन्नानि यावद् द्वितीयं कर्तरीच्छेदं नावाप्नुवन्ति । तादृशैलंमिच्छदैः परिपूर्णं घतीकृतं व्यवहारपैव्यमित्यच्यते । ततो वर्षकृते 'वर्षकृते अतीते एकैकलोमापकर्पणविधिना यावधा कालेन तद्विक्तं भवेत तावत्कालो व्यवहारपत्योपमास्यः । तैरेव रोमच्छेरैः प्रत्येकमसंख्येयवर्षकोटिसमयमात्रच्छित्रैः पूर्णमुद्धारपल्यम् । ततः समये समये एकैकस्मिन् रोमच्छेदेअकुष्यमाणे यावता काळेन तद्रिक्तं भवेत् तावत्काळः उद्धारपत्योपमा-रूपः । एपामुद्धारपत्यानां दशकोटीकोटचः एकमुद्धारसागरोपमम् । अर्धतृतीयोद्धारसागरोप-माणां यावन्तो रोमच्छेदास्तावन्तो द्वीपसमुद्राः । पुनरुद्धारपत्यरोमच्छेदैर्वर्षशतसमयमात्र-च्छिन्नैः पूर्णगद्धापत्यम् । ततः समये समये एकैकस्मिन् रोमच्छेदेऽपकृष्यमाणे यावता कालेन तदिक्तं भवति तावत्कालः अद्वापल्योपमाल्यः । एपामद्वापल्यानां दशकोटीकोटच एकमद्वासा-गरोपमम् । दशाद्वासागरोपमकोटीकोटच एकाऽवसपिणी, तावत्येवोत्सपिणी । अनेन अद्धा-पत्येन नारकतैर्यग्योनानां देवमनुष्याणां च कर्मस्थितिर्भवस्थितिरायुःस्थितिः कायस्थितिइच परिच्छेतव्या । अद्वापल्यस्याऽर्द्धच्छेदेन शलाकाविरलीकृत्य प्रत्येकमद्वापल्यप्रदानं कृत्वा अत्योऽन्यगुणिते कृते यावन्तरछेदास्तावद्भिराकादाप्रदेशैर्मु वतावली कृता सूच्यङगुलमित्युच्यते । तदेवाऽपरेण स्च्यङगुलेन गुणितं प्रतराङगुलम् । तत्प्रतराङगुलमपरेण सूच्यङगुलेनाऽभ्यस्तं ै घनाङगुरुम् । असंख्येयानां वर्षाणां यावन्तः समयास्तावत्खण्डमद्धापत्यं कृतम्, ततोऽसंख्येयान् खण्डानपनीयाऽसंस्येयमेकं भागं बुद्धचा विरलीकृत्य एकैकस्मिन् घनाङगुलं दत्त्वा 'परस्परेण गुणिता जाता जगच्छ्रेणी। साअपरया जगच्छ्रेण्या अभ्यस्ता प्रतरलोकः। स एवाऽपरया जगच्छे ण्या संवर्गितो घनलोकः।

क्षेत्रप्रमाणं द्विविधम्-अवगाहक्षेत्रं विभागनिष्पन्नक्षेत्रं चेति । तत्रावगाहक्षेत्रमनेकवि-धम्-एकद्वित्रिचतुःसंख्येयाऽसंख्येयाऽनन्तप्रदेशपुद्गलद्रव्यावगाह्येकाद्यसंख्येयाकाशप्रदेशभेदात् । विभागनिष्पन्नक्षेत्रं चाऽनेकविधम्-असंख्येयाकाशश्रेणयः , क्षेत्रप्रमाणाङ्गलस्यैकोऽसंख्येयभागः, असंख्येयाः क्षेत्रप्रमाणाङगुलाऽसंख्येयभागाः क्षेत्रप्रमाणाङगुलमेकं भवति । पादवितस्त्यादि

पूर्ववद्वेदितब्यम् । कालप्रमाणमुच्यते – सर्वजघन्यगतिपरिणतस्य परमाणोः स्वावगाढप्रदेशब्यति-क्रुमकालः परमनिषिद्धो निर्विभागः समयः । असंख्येयाः समयाः आवलिका । असंख्येयावलिका

१-मेषकोमानीत्यर्थः । २-वर्षशतेऽपनीते ता॰, द० । ३-गुणितम् । ४-परस्परगुणिता श्र० । ५-क्षा जग-न्ना॰, ब॰, द०, मु॰ । ६-पङ्क्तयः ।

२४

एक उच्छ्वासस्तावानेव निश्वासः । तावुभावनुपहतस्य पुंसः प्राण एकः । सप्तप्राणाः स्तोकः । सप्त स्तोकाः छवः । सप्तसप्तिर्छवाः मुहूर्तः । त्रिश्चमुहूर्ता अहोरात्रः । पञ्चदशाऽहोरात्राः पक्षः । द्वौ पक्षौ मासः । द्वौ मासौ ऋतुः । ऋतवस्त्रयोऽयनम् । द्वेऽयने संवत्सरः । चतुरशीतिवर्षशतसहस्राणि पूर्वाङ्गम् । चतुरशीतिपूर्वाङ्गशतसहस्राणि पूर्वम् । एवमनयेव वृद्धया पर्वाङ्गग-पर्व-नयुताङ्गग-नयुत-कुमुदाङ्गग-कुमुद-पद्माङ्गग-पद्म-निष्ठनाङ्गग-निष्ठन-कमला-ङ्गा-कमल-तुट्याङ्गग-तुट्य-अटटङ्गाग-अटट-अममाङ्गा-अमम-हहूअङ्गग-हूह्-लताङ्गग-लता-महाल-ताङ्ग-महालताप्रभृतिसं शां । कालो वर्षगणनागम्यः संख्येयो वेदितव्यः । ततः परोऽसंख्येयः पल्योपमसागरोपम-प्रमितः । ततः परोऽनन्तः कालोऽतीतोऽनागतश्च सर्वज्ञप्रत्यक्षः ।

भावप्रमाणं पञ्चिवधं ज्ञानम् पुरस्ताद्वचाख्यातम् । यथैवेते उत्कृष्टजवन्ये स्थिती नृणां तथैव-

#### तिर्यग्योनिजानां च ॥३६॥

तिरश्चां योनिस्तिर्यग्योनिः । का पुनरसौ ?

तिर्यक्षतामकर्मोदयापादितं जन्म तिर्यग्योनिः ।१। तिर्यग्गतिनाम्नः कर्मणः उदयेना-पादितं जन्म तिर्यग्योनिरिति व्यपदिश्यते । तिर्यग्योनौ जातास्तिर्यग्योनिजाः। तेषां तिर्यग्योनिजानाम् उत्कृष्टा भवस्थितिः त्रिपल्योपमा, जघन्याऽन्तर्मु हूर्ता । मध्ये विकल्पः, १५ तत्प्रतिपादनार्थमिदमुच्यते—--

तिर्यञ्चः त्रिविधाः एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपञ्चेन्द्रियभेदात् ।२। एकेन्द्रियाः विकलेन्द्रियाः पञ्चेन्द्रियाःविकलेन्द्रियाः।

द्वादशद्वाविंशतिदशसप्तित्रवर्षसहस्माणि एकेन्द्रियाणामुत्कृष्टा स्थितिर्यथासंभवं त्रीणि रात्रिन्दिवानि च ।३। एकेन्द्रियाः पञ्चिवधाः पृथिवीकायिका अप्कायिकाः तेजस्कायिका वायुकायिका वनस्पतिकायिकाश्चेति । तत्र पृथिवीकायिका द्विविधाः शुद्धपृथिवीकायिकाः खरपृथिवीकायिकाश्चेति । तत्र शुद्धपृथिवीकायिकानाम् उत्कृष्टा स्थितिद्वादशवर्षसहस्राणि । खरपृथिवीकायिकानां द्वाविंशतिवर्षसहस्राणि । वनस्पतिकायिकानां दशवर्षसहस्राणि । अप्कायिकानां सप्तवर्षसहस्राणि । वायुकायिकानां त्रीणि वर्षसहस्राणि । तेजस्कायिकानां त्रीणि रात्रिनिद्वानि ।

विकलेन्द्रियाणां द्वादशवर्षा एकान्नपञ्चाशद्वात्रिन्दिवानि षण्मासाश्च ।४। द्वीन्द्रियाणा-मुत्कृष्टा स्थितिद्वीदशवर्षाः। त्रीन्द्रियाणां एकान्नपञ्चाशद्वात्रिन्दिवानि। चतुरिन्द्रियाणां पण्मासाः।

पञ्चेन्द्रियाणां पूर्वकोटिनवपूर्वाङ्गानि द्विचत्वारिंशद्द्वासप्तितवर्षसहस्राणि त्रिपल्योपमा च ।५। पञ्चेन्द्रियाः तैर्यग्योनाः पञ्चित्रयाः—जलचराः, परिसर्पाः, उरगाः, पक्षिणः, चतुः-पादश्चेति । तत्र जलचराणामुत्कृष्टा स्थितिः गत्स्यादीनां पूर्वकोटी । परिसर्पाणां गोध्नान्कुलदीनां नव पूर्वाङ्गानि । उरगाणां द्विचत्वारिंशद्वर्षसहस्राणि । पक्षिणां द्वासप्तितवर्ष-सहस्राणि । चतुःपदां त्रीणि पल्योपमानि । सर्वेषां तेषां जवन्या स्थितिरन्तर्मुं हूर्ता ।

किमर्थो योगविभागः ?

१ -त्सरं चतु- आ०, ब०, द०, मु०, ता०, मू०। २ -संज्ञाः कालो आ०, ब०, द०, मु०, ता०, मू०। ३ पूर्वाङ्गं वर्षलक्षाणामशीतिश्चतुक्तरा। तद्वणितं भवेत् पूर्वं तत्कोटिः पूर्वकोटचसौ ।

पृथायोगकरणं यथासंख्यनिवृत्त्यर्थम् ।६। प्रत्येकं यथा स्यातामिति यथासंख्यनिवृत्त्यर्थो योगविभागः कियते ।

'अथैतेपां भवस्थितिः कायस्थितिः का ? कः पुनरनयोविद्येपः ? एकभवविषया भवस्थितिः । कायस्थितिरेककायापरित्यागेन नानाभवग्रहणविषया । यद्येवमुच्यतां कस्य का कायस्थितिः ? उच्यते-पृथिव्यन्तेजोवायुकायिकानां कायस्थितिरुत्कृष्टा असंख्येया छोकाः । वनस्पतिकायिकस्याज्ञननः काछः असंख्येयाः पुद्गळपरिवर्ताः आविष्ठकाया असंख्येयभागमात्राः । विकछेन्द्रियाणाम् असंख्येयानि वर्षसहस्याणि । पञ्चेन्द्रियाणां तिर्येद्ध-मनुष्याणां तिस्रः पत्योपमाः पृत्रंकोटीपृथक्त्वेनाऽभ्यिकाः । तेषां सर्वेषां जघन्या कायस्थितिरुन्तर्मृहर्ता । देवनारकाणां भवस्थितिरेव कायस्थितिरिति ।

इति तत्त्वार्थवार्तिके व्याख्यानालङकारे तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ।

१ प्रत्येकमुभयया श्रा०, ब०, द०, मु० । नृतियंग्योनिजस्थिती परावरे त्रिपत्योपमान्तम् हुतें इत्येकयोगे कृते मनुष्याणां परा स्थितः त्रिपत्योपमा तिर्यग्योनिजानामपरा स्थितिरन्तम् हूर्त्तेति प्राप्नोति, कृतः ? समयचने यथासङ्ख्यं शैलीयमाचार्यस्येति न्यायबलात्, तन्माभूदिति पृथग्योगकरणम् । २ श्रयंतेषां कार्यास्यितः का मू० । ३ श्रंसख्येयानां लोकानां यावन्तः प्रदेशाः तावन्तः समयास्तेषां कायस्थितिरित्ययंः । ४ सां कियत्प्रमाणत्यत श्राह । ५ श्रसंख्येयं किम्प्रमाणम् । ६ तियं च्चश्च मनुष्याश्च । ७ किश्च जजीवः सन्ताष्ट वारान् पूर्वक्रोटचायुमं नृष्यो भूत्वा विदेहेषूत्पन्नः पश्चाद् देवकुर्वादिषु त्रिपत्योपमायुष्यो भूत्वोत्पन्नः तं प्रति एवमुक्तम् । एवं तिरश्चामिष योज्यम् । ६ न्प्तः । श्रीवीतरागाय नमः । भूबिललेश्याद्या- यद्यापिरेविवाप्यगिरिसरःसरिताम् । मानं नणां च भेदः स्थितिस्तरश्चामिष ततीये । श्र० ।

# चतुर्थोऽध्यायः

असकृद् देवशब्द उक्तः **#'भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम्"** [त० सू० १।२०] इत्येव-मादिपु, तत्र न ज्ञायते के देवाः कियन्तो वा इति ? तिश्वश्चयार्थमित उत्तरं प्रक्रम्यते । अथवा, सम्यग्दर्शनिवपयजीवभेदत्रसस्थावरिनर्णयाय तदिधकरणभूताधिस्तर्यग्लोकिनवेशक्रमो व्याख्यातः, इतस्तद्विशेपप्रतिपत्तये ऊर्ध्वलोकिवभागो वक्तव्यः । तत्र 'वहुवक्तव्यसद्भावेऽप्यिध-पितप्रतिपादनपुरस्सरस्तदिधकरणविभागनिर्णय इतीदमुच्यते—

## देवाश्चतुणिकायाः ॥१॥

¥

80

२०

देवगितनामकर्मोदये सित चुत्याद्यर्थावरोधाद् देवाः ।१। अन्तरङ्गहेतौ देवगितनामकर्मौ-दये सित वाह्यचुत्यादि कियासंबन्धमन्तर्नीय दीव्यन्तीति देवा इति व्यपिदश्यन्ते । एकत्वेन निर्देशः कर्तव्यः देवश्चतुणिकायः इति ; स जात्यभिधानाद् बहूनामर्थानां प्रतिपादको भवति इति ?अत उत्तरं पठति—

बहुत्वनिर्देशोऽन्तर्गतभेदप्रतिपत्त्यर्थः ।२। इन्द्रादिकृताः स्थित्यादिजनिताश्चाऽन्तर्गता वहवो देवभेदाः सन्ति तेपां प्रतिपत्त्यर्थं वहत्वनिर्देशः क्रियते ।

स्वधर्मविशेषापादितसामर्थ्यात् निचीय्नन्त इति निकायाः ।३। तस्य देवगतिनाम-कर्मोदयस्वधर्मविशेषापादितभेदस्य सामर्थ्यात्रिचीयन्त इति निकायाः संघाता इत्यर्थः । चत्वारो निकाया येषां ते चतुर्णिकायाः । के पुनस्ते ? भवनवासिनो व्यन्तरा ज्योतिष्का वैमानि-काश्चेति ।

तेयां लेश्यावधारणार्थम्च्यते-

### आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः ॥२॥

आदित इति वचनं विपर्यासनिवृत्त्यर्थम् ।१। अन्ते अन्यथा वा ग्रहणं मा विज्ञायीति आदित इत्युच्यते । आदौ आदितः ।

द्वचेकिनिवृत्त्यर्थं त्रिग्रहणम् ।२। 'द्वयोरेकस्य च निवृत्त्यर्थं त्रिग्रहणं कियते । अथ चतुर्णां निवृत्त्यर्थं कस्मान्न भवति ? आदित इति वचनात् ।

लेश्यावधारगार्थं पीतान्तवचनम् ।३। पट्लेश्या उक्ताः । तत्र चतसृणां लेश्यानाम-वधारणार्थं कियते पीतान्तग्रहणम् । पीतं तेज इत्यर्थः । पीता अन्ते यासां ताः पीतान्ताः, पीतान्ता लेश्या येषां ते पीतान्तलेश्याः । तेनैतदुक्तं भवति—आदितस्त्रिषु निकायेषु भवन-वासिन्यन्तरज्योतिष्कनामसु देवानां कृष्णा नीला कापोता पीतेति चतस्रो लेश्या भवन्तीति ।

तेषां निकायानामन्तर्विकल्पप्रतिपादनार्थमाह्-

१ प्रकीर्णकादि । २ म्राद्शिक्देन ऋषेडादिकं ग्राह्मम् । ३ स्वकृतपुण्यकर्मविशेषात् । ४ निका-ययोः । ५ पञ्चमाद्यभावात् चतुर्थस्यादित्वाघटनात् ।

¥

१५

20

### द्शाष्टपञ्च द्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः ॥३॥

चतुर्णा दशादिभियंथासंख्यमिभसंबन्धः ।१। चतुर्णा देवनिकायानां दशादिभिः यथासंख्यमभिसंबन्धो बेदितव्य: । दशकिकल्पा भवनवासिन:, अप्टिकिकल्पा व्यन्तराः, पञ्चविकल्पाः ज्योतिष्काः, द्वादशयिकल्पा वैमानिका इति । सर्वेषां वैमानिकानां द्वादशयिकल्पान्त:पातित्वे प्रसक्ते तद्वचपोहार्थमाह-

कल्पोपपञ्चपर्यन्तवचनं ग्रेबेयकादिव्यदासार्थम् ।२। ग्रेबेयकादयोः बध्यन्ते तेषां द्वादशवि-कल्पेष्वन्तर्भावो मा विज्ञायीति विशेषणमपादीयते । अथ कथं कल्पाः ?

इन्द्रादिविकल्प'नाधिकरणत्वात्कल्पा रूढिवशात ।३। इन्द्रादयः प्रकारा वक्ष्यमाणा दश एपु कल्प्यन्ते इति कल्पाः। भवनवासिष् च दशविकल्पसद्भावात् कल्पप्रसङ्ग इति चेत्; न; रूढिवशादिति विशेष्योक्तत्वात् । कल्पेपपपन्नाः कल्पोपपन्नाः पर्यन्ता येषां ते इमे कल्पोपप-न्नपर्यन्ताः । कल्पोपपन्ना इति कथं वृत्तिः ? \*"साधनं कृता" [जैनेन्द्र० १।३।२९] इति वा मयुरव्यंसकादित्वाद्वारे ।

पुनरपि वद्विशेषप्रविपत्त्यर्थं माह-

# इन्द्रसामानिकत्र।यस्त्रिशपारिपदात्मरक्षलोकपालानीकप्रकीर्ण-काभियोग्याकेल्विषिकाश्चैकदाः ॥॥

परमेश्वर्यादिन्द्रव्यपदेशः ।१। अन्यदेवाऽसाधारणाणिमादि भणयोग।दिन्दन्तीतीन्द्राः। 'तत्स्थानार्हत्वात् सामानिकाः ।२। तेपामिन्द्राणामाज्ञैश्वर्यवर्जितं यत् स्थानायर्वीयं-परिवारभोगोपभोगादि तदेतेषां समानम्, समाने भवाः "सामानिकाः \* "समानस्य तदादेश्च" [जैनेन्द्रवा० ३।३।३५] इति ठञ् । महत्तरपितुगुरूपाध्यायतुल्याः ।

मन्त्रिपुरोहितस्थानीयास्त्रायस्त्रिंशाः ।३। यथेह राज्ञां मन्त्रिपुरोहिता हितानुशासिनस्तथा तत्रेन्द्राणां त्रायस्त्रिशा वेदितव्याः । कथं त्रायत्रिशाः ? त्रयस्त्रिशति जाताः त्रायस्त्रिशाः \*''दृष्टे साम्ति च जाते च अण् डिद्वा विधीयते" [पात० महा० २।४।७] इत्यभिधानमस्तीति अण् डिद् भवति । ननु च भेदाभावाद् वृत्तिर्न प्राप्नोति ? संख्यानसंख्येयभेदविवक्षायाम् आधाराघेयत्वो-पपत्तेर्वृत्तिर्भवति । स्वार्थे को वा<sup>र</sup>, वात्<sup>रर</sup> अण्, त्रयस्त्रिशदेव त्रायस्त्रिशा इति । कृत: ? २५ 🛪 🖰 हुतं' [जैनेन्द्र ० ३।१।६१] इति बहुत्वनिर्देशाद् अन्तमादिवत् ।

<sup>ए</sup>वयस्यपीठमर्दसदृशाः पारिषदाः ।४। परिषदि जाता भवा वा पारिषदाः, ते वयस्य-पीठमर्दसदशा वेदितव्याः।

१ - ल्पाधीनक - न्ना०, ब०, मु० । - ल्पाधानक - द० । - ल्पाधिक - श्र० । २ - षोवतत्वात् स्राठ, बर, दर, मुर, तार, श्रर। वैमानिकेष्येव वर्तते कल्पशब्दः। ३ ''मयूरव्यंसकादयइच'' -जैनेन्द्र० १।३।६६। ४ -त्यर्थमिदमाह श्रा०, ब०, द०, मु०, ता०, मू०। ५ -दिग्रहणयो- श्रा०, ब०, द०, मु०। ६ तत्समानत्वात्सा- भा०१। ७ श्रध्यात्मादित्वात् -समानादिलोकोत्तरपदाध्यात्मादिभ्यः ठण् इति ठण्। ६ ""अण् डिद् द्विर्वा विधीयते" -पात० महा०। ६ नैष दोष: । १० विषयव्यप्ति दर्शाति वेत्यनेन । कादण् ता०, मू० । ११ 'वात्' इति प्रथमाविभिषतः इत्यर्थः । इदमेव ज्ञापकं प्रथमावि भक्तेः स्वाधिकोऽणादिर्भवत्यन्यत्रेति । १२ तद्धितप्रत्ययः । १३ 'वेश्याचार्यः पीठमर्दः- वेश्याचार्यो वेश्यानां नृत्तोपाध्यायः, पीठं नर्तनस्थानं पादैम् द्नाति पीठमर्दः ।'' -ग्रभिधानचि० २।२४४।

ሂ

8%

आत्मरक्षाः शिरोरक्षोपमाः ।५। आत्मानं रक्षन्तीति आत्मरक्षास्ते शिरोरक्षोपमाः । आवृतावरणाः प्रहरणोद्यता रौद्राः पृष्ठतोऽवस्थायिनः । अपायाभावात्तत्कल्पनावैयर्थ्य-मिति चेतः नः ऋद्विविशेषस्यापनार्थत्वात् प्रीतिप्रकर्षहेतुत्वाच्च ।

आरक्षिकार्थचरसमा लोकपालाः ।६। लोकं पालयन्तीति लोकपाला अर्थचरा - रक्षिक-समाः ते बेदितव्याः ।

दण्डस्थानीयान्यनीकानि ।७। पदात्यादीनि सप्तानीकानि दण्डस्थानीयानि वेदिनव्यानि ।

प्रकीर्णकाः पौरजनपदकल्पाः ।८। यथेह राज्ञां पौरा जानपदाश्च प्रीतिहेतवः तथा तत्रेन्द्राणां प्रकीर्णकाः प्रत्येतव्याः ।

आभियोग्या दाससमानाः ।९। यथेह दासा वाहनादिव्यापारं कुर्वन्ति तथा तत्राऽऽभि-योग्या वाहनादिभावेनोपकुर्वन्ति । आभिमुख्येन योगोऽभियोगः, अभियोगे भवा आभियोग्याः ततः स्वार्थे चातुर्वण्यादिवत् टचण् । अथवा अभियोगे साधवः आभियोग्याः, अभियोग-मर्हन्तीति वा ।

'अन्त्यवासिस्थानीयाः किल्विषकाः।१०। किल्विपं पापं तदेपामस्तीति किल्विपकाः ते अन्त्यवासिस्थानीया मताः ।

एकश इति वीष्सार्थे शस् ।११। एकैकस्य निकायस्य एकश इति वीष्सार्थे द्योत्ये शस् प्रयुज्यते । एत इन्द्रादयो दश विकल्पाश्चतुर्पु निकायेषु उत्सर्गेण प्रसक्तास्ततोऽपवादार्थमाह-

## त्रायस्त्रिशालोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः ॥४॥

व्यन्तरेषु ज्योतिष्केषु च त्रायस्त्रिशान् छोकपालांश्च वर्जयित्वा इतरेऽष्टौ विकल्पा द्रष्टव्याः ।

अथ तेप निकायेप किमेकैक इन्द्रः उताज्यः प्रतिनियमः कश्चिदस्तीति ? अत आह-

# पूर्वयोद्घीन्द्राः ॥६॥

पूर्वयोरित वचनं प्रथमिद्वतीयिनकायप्रतिपत्त्यर्थम् ।१। प्रथमस्य द्वितीयस्य च निकायस्य प्रतिपत्त्यर्थं पूर्वयोरिति द्विवचनं कियते । कथं पूर्वशब्दो द्वितीयं गमयित ? तृतीयापेक्षया पूर्वोपपत्तेः । चतुर्थापेक्षया तृतीयस्यापि पूर्वत्वप्रसङ्ग इति चेत्; नः प्रत्यासत्ते-द्वितीयस्यैवोपादानात् । अथ कथमत्र भेदः ? ननु व्यतिरेकाभावादभेदेन निर्देशो न्याय्यः ? उच्यते—

समूहसमूहिनोः कथि चदर्थान्तरत्वोपपत्तेर्भेदिविवक्षा ।२। संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभिः कथि चदर्थान्तरत्वं समहसमूहिनोर्लोके दृष्टम्॰। यथा त्रीहीणां राशिः, आस्राणां वनिमित् । तथा देवानां निकाययोश्च भेदिविवक्षायाम् अधिकरणत्वेन सम्बन्धित्वेन वा निर्देशः कियते । ३०

द्वीन्द्रा इत्यन्तर्नीतवीप्सार्थो निर्देशः ।३। द्वौ द्वाविन्द्रौ येपां ते द्वीन्द्रा इति वीप्सार्थ-मन्तर्नीय निर्देशः कियते यथा द्विपदिका त्रिपदिका इति । युज्यते तत्र वीप्सागतिर्वीप्सायां

१ कवचाः । २ तथा चोक्तम् - गजाश्वरथवादातवृषगन्त्रवनर्तकोः । मण्तानीकानि शेयानि प्रत्येकं च महत्तरा इति । ३ ग्रन्तेवासिस्था- श्र० ।

वुनो विधानात्, इह तु न विधानमस्ति ? यथा तर्हि सप्तपणोऽप्टापदमिति न चोच्यते । वीप्सायामिति गम्यते च, तथेहापि वीप्सार्थसंप्रत्ययः ।

के पुनस्ते द्वित्ववीष्साविषयत्वेन विवक्षिताः इति ? अत्रोच्यते—भवनवासिषु तावत् द्वौ असुरकुमाराणामिन्द्रौ चमरो वैरोचनश्च । नागकुमाराणां घरणो भृतानन्दश्च । विद्युत्कुमाराणां हिरिसिहो हिरिकान्तश्च । भुपर्णकुमाराणां वेणुदेवो वेणुधारी च । अग्निकुमाराणाम् अग्निशिखोऽग्निमाणवश्च । वातकुमाराणां वैलम्बः प्रभञ्जनश्च । स्तनितकुमाराणां सुघोषो महाघोषश्च । उदिविकुगाराणां जलकान्तो जलप्रभश्च । द्वीपकुमाराणां पूर्णो विशिष्टश्च । दिक्कुमाराणाम् अमितगितरिमितवाहनश्चेति ।

व्यन्तरेष्विष द्वौ किन्नराणामिन्द्रौ किन्नरः किम्पृष्टपश्च । किम्पुष्टपाणां सत्पुष्ट्यो महा-१० पुष्टपश्च । महोरगाणाम् अतिकायो महाकायश्च । गन्धर्वाणां गीतरितर्गीतयशाश्च । यक्षाणां पूर्णभद्रो माणिभद्रश्च । राक्षसानां भीमो महाभीमञ्च । पिशाचानां कालो महाकालश्च । भूतानां प्रतिकृषोऽप्रतिकृषश्च ।

अथ एपां देवानां सुखं कीदृशमित्युत्तवे सुखावबोधार्थसुच्यते-

### कायप्रवीचारा आ ऐशानात् ॥०॥

१५ प्रवीचार इति कोऽयं शब्द: ?

**मैथुनोपसेवनं प्रवीचारः ।१।** प्रविपूर्वाच्चरेः संज्ञायां घट्ना । प्रविचरणं प्रवीचारः मैथुनव्यवहार इत्यर्थः । काये प्रवीचारो येषां ते इमे कायप्रवीचाराः ।

आङ्ग्रहणमभिविध्यर्थम् ।२। आङ्ग्यमभिविध्यर्थो वेदितव्यः-ईशानोऽधिपतिः 
""तस्येदम्" [जैनेन्द्र०३।३।८८] इत्यणि, ऐशानः कल्पः। आ एतस्मादक्षो ये देवास्ते 
कायप्रवीचाराः संक्लिप्टकर्मत्यात् मनुष्यवत् स्त्रीविषयमुखमनुभवन्तीत्यर्थः। प्राग्ग्रहणे हि 
कियमाणे ऐशाने कल्पे देवान् वर्जयत्वेत्ययमर्थः संप्रतीयेत्।

असंहितानिर्देशोऽसन्देहार्थः ।३। आ ऐशानादित्यसंहितया निर्देशः कियतेऽसन्देहार्थम् । ऐशानादित्युच्यमाने सन्देहः स्यात्–'किमाङन्तर्भू तः उत दिक् शब्दोऽध्याहार्यः' इति ? अथवा विमुच्य संशयम्, अनिष्टं कल्प्येत पूर्वयोरित्यिधकारात् ऐशानात् पूर्वयोरित्यविधग्रहणात् ।

इतरेपां सुखविभागेऽनिर्ज्ञाते तत्प्रतिपादनार्थमाह-

# शेषाः स्पर्शस्यपशब्दमनःप्रवीचाराः ॥८॥

शेषग्रहणं किमर्थम ?

२५

₹ 0

उक्ताविशष्टसंग्रहार्थं शेषग्रहणम् । १। उक्तानामविशष्टानां संग्रहार्थं शेपग्रहणं कियते । के पुनस्ते ? सानत्कुमारादिकल्पनिवासिनः, इतरथा हि ग्रैवेयकादिष्विप संप्रत्ययः स्थात् \*"परेऽप्रवीचाराः" [४।९] इति वक्ष्यमाणमनवधारितविषयं स्यात् । स्पर्शदच रूपं च शब्दश्च मनश्च स्पर्शरूपशब्दमनांसि, स्पर्शरूपशब्दमनः मु प्रवीचारो येषां त इमे स्पर्शरूपशब्दमनः प्रवीचाराः । अत्र चोद्यते—

् १ न च विष्तार्थप्रत्ययः श्रूयते इत्यर्थः - सम्पा०। २ हरिघोषहरि - ता०। हरिसहहरि - श्र०। ३ सुवर्णकु - श्र०, मू०। ४ -त्यसंहितसन्धिरहितया आ०। ५ ऐशानात् विशो यायत् इति विगर्थ-प्रतिपत्त्यर्थं विक्शब्दोऽध्याहार्यं इत्यर्थः - सम्पा०।

विषयविवेकापरिज्ञानादिनिर्देशः ।२। इमे स्पर्शप्रवीचारा एते रूपप्रवीचारा इत्यादि-विषयविवेकापरिज्ञानादयमनिर्देशः, अगमको निर्देशः अनिर्देशः ।

द्वयोद्वंयोरिति वचनात्सिद्धिरिति चेत्; नः आर्षविरोधात्।३। स्यान्मतं द्वयोद्वंयो-रिति वक्तव्यं तेन विषयविवेकसिद्धिभविति इति ? तन्नः कि कारणम् ? आर्षविरोधात्। आर्षे हचुक्तम्—\*"सानत्कुमारमाहेन्द्वयोर्देवाः स्पर्शप्रवीचाराः, बद्धाग्रह्मोत्तरलान्तवकाणिष्ठेषु रूपप्रवीचाराः। शुक्रमहाशुक्रसतारसहस्रारेषु शब्दप्रवीचाराः। आनतप्राणताऽऽरणाऽच्यु त-कल्पेषु मनःप्रवीचाराः।" [

इन्द्रापेक्षयेति चेत्; न; आनतादिषु दोषात् ।४। स्यादेतत्—इन्द्रापेक्षया द्वयोः द्वयोरिति वचनं नार्यविरोधि ? तद्यथा—सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः कल्पयोद्वाविन्द्रौ तयोदेवाः स्पर्शप्रवी-चाराः, त्रह्मत्रह्मोत्तरयोरेक इन्द्रः, लान्तवकापिष्ठयोरप्येकः, तयोदेवाः रूपप्रवीचाराः । शुक्र-महाशुक्रयोरेक इन्द्रः, सतारसहस्रारयोरप्येकः, तयोदेवाः शब्दप्रवीचारा इति ? तन्नः; किं कारणम् ? आनतादिषु दोषात् । आनतादिषु हि चत्वार इन्द्राः । कथं तिह निर्देशः कर्तव्यः ? यथागममिति । स तिह 'तथानिर्देशः कर्तव्यः ?

न वा पुनःप्रवीचारग्रहणादिष्टार्थगतेः ।५। न वैप दोपः, कि कारणम् ? पुनःप्रवीचारग्रहणादिष्टार्थगतेः । कथम् ? प्रवीचारग्रहणमनुवर्तते । क्व प्रकृतम् ? 'कायप्रवीचाराः' इति । ननु च तद् वृत्तावुपसर्जनीभूतमशक्यमनुवर्तियतुम् ? अर्थवशात् अनुवर्तत इति व्याख्यायते । तत एवं वक्तव्यं शेपाः स्पर्शरूपशब्दमनःस्विति । एवमप्यनुवर्तमानः प्रवीचारशब्दः भावसाधनो वृत्तिमन्तरेण 'शेपाः' इत्यनेन सामानाधिकरण्यं न प्रतिपद्यते ? 'शेपाणामिति तिह् निर्देशः कर्तव्यः, एवं सिद्धे यत्पुनः प्रवीचारग्रहणं तस्येतत्प्रयोजनम् इप्टप्रवीचारसिद्धः कथं स्यात् इति । कः पुनरिष्टः । आर्पावरोधी—सानत्कुमारमाहेन्द्रयोहि देवान् मैथुनसुखप्रेप्सयोत्पन्त्रेच्छान् विदित्वा देव्य उपतिष्टन्ते, तदङ्गस्पर्शनमात्रादेव प्रीतिमुपलभन्ते विनिवृत्तेच्छाश्च भवन्ति तथा देव्योऽपि । ब्रह्मग्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेपु देवा दिव्याङ्गनास्वभावसुभगग्रशंगाराकारविलासचतुरमनोज्ञवेपरूपालोकनमात्रादेव परं सुखमवाप्नुवन्ति । शुक्रमहाशुक्रसतारसहस्रारेषु देवाः सुरवनितानां मधुरसङ्गीतमृदुहिसतकथनभूपणस्वोपदर्शनश्रवणरसायनं पीत्वैव परं प्रीतिमास्कन्दन्ति । आनतप्राणताऽऽरणाऽच्युतकल्पेषु देवाः स्वाङ्गनामनःसंकल्पनात्रादेव परं सुखमनुभवन्ति ।

अथोत्तरेपां कि प्रकारं सुखिमत्युक्ते तन्निश्चयार्थमाह-

#### परेऽप्रवीचाराः ॥६॥

पर इति किमर्थम्, अप्रवीचारा इत्येव सिद्धमुत्तरेषां ग्रहणम् ?

**'परवचनं कल्पातीतसर्वदेवसंग्रहार्थम् ।१।** कल्पातीतानां सर्वेपां देवानां संग्रहार्थं पर- ३ वचनं क्रिथते, इतरथाऽनिष्टमपि कल्पयितुं शक्येत ।

अप्रवीचारग्रहणं प्रकृष्टसुखप्रतिपत्त्यर्थम् ।२। प्रतीचारो हि वेदनाप्रतीकारस्तदभावे तेपां परमसुखमनवरतमित्येतस्य प्रतिपत्त्यर्थमप्रवीचारा इत्युच्यते"।

१ व्याख्येयम् । २ -णाच्युतेषु म्रा०, ब०, द०, मु०, ता० । ३ शेषाःस्पर्शरूपशब्दमनःप्रवीचारा यथागममिति । ४ समासे - सम्पा० । ५ शेषाणां स्पर्शरूपशब्दमनःसु । ६ परे वच - भा० १ । ६ इत्युच्यंन्ते म्रा,० ब०, म्० ।

¥

२०

२४

ЗX

उक्तमादिनिकायदेवा दश विकल्पा इति तेषां सामान्यविशेषसंज्ञानिज्ञानार्थमाह-

# भवनवासिनोऽसुरनागविद्युत्सुपर्णाग्निवातस्तानितोदाधिद्वीपदिक्कुमाराः ॥१०॥

भवनेषु वसनकीला भवनवासिनः ।१। भवनेषु वसन्तीत्येवंशीला भवनवासिन इति प्रथमनिकायस्येयं सामान्यमंज्ञा ।

असुरादयं तिद्विकल्पाः ।२। तेपां भवनवासिनामसुरादयो दश विकल्पा द्रष्टब्याः । सर्वे नामकर्महेतुकाः ।३। सर्वे ते नामकर्मोदयापादित विशेषा वेदितव्याः ।

• अस्यन्ति देवैः सहासुरा इति चेत्ः नः अवर्णवादात् ।४। स्यान्मतं युद्धे देवैः सहास्यन्ति प्रहरणादीनित्यसुरा इति । तसः कि कारणम् ? अवर्णवादात् । अवर्णवाद एपः देवानामु-परि मिथ्याज्ञाननिभिन्तः । कृतः ?

१५ महाप्रभावत्वात् ।५। ते हि सौधर्मादयो देवा महाप्रभावाः, न तेपामुपरि इतरेपां निकृष्टवरानां भनागपि प्रातिलोम्येन वृत्तिरस्ति । अपि च,

वैरकारणाभावात् ।६। तेषां प्रतिविधिष्टशुभकर्मोदयापादितविभवानामर्हत्पूजाभोगा-नुभवनमात्रवन्त्राणां परदारहर<sup>ष</sup>णादिनिमित्तं न वैरमस्ति ततो नामुराः सुरैर्यु ध्यन्ते ।

अथ ते कथं कुमाराः ?

कौमारवयोविशेषविक्रियादियोगात्कुमाराः ।७। सर्वेषां देवानामवस्थितवयःस्वभावत्वेऽपि कौमारवयोविशेषस्वभावस्वरूषं विक्रिया च कुमारवदुद्धतवेषभाषाऽऽभरणप्रहरणावरणयानवा-हनत्वं च उल्वणरागकीङनप्रियत्वं चेत्येतैयोगात् कुमारा इति व्यपदिश्यन्ते ।

प्रत्येकमिसम्बन्धः ।८। तस्य कुमारशब्द्देस्य प्रत्येकमिसम्बन्धः कियते–असुरकुमारा नागकमारा इति एवमादि ।

अत्राह क्य तेपां भवनानि इति ? अत्रोच्यते-

अस्या रत्नप्रभायाः पञ्चबहुलभागेऽसुरकुमाराणां भवनानि चतुःपिष्टिशतसहसूाणि । अस्माज्जम्बूद्वीपात् तियंगपागसंख्येयान् द्वीपसमुद्वान् अतीत्य पञ्चबहुलभागे चमरस्याऽसु-रेन्द्रस्य चतुःस्विशद्भवनशतसहसूाणि, चतुःपिष्टसामानिकसहसूाणि, व्यस्विशत्वायस्विशाः, तिसः परिपदः, सप्तानीकानि चत्वारो लोकपालाः, पञ्चाग्रमहिष्यः, चत्वारि चतुःपष्टचुत्तराणि आत्मरक्षसहसूाणि, एवं विभवपरिवारः दक्षिणार्धपतिः दिव्यान् भोगान् अनुभवति । तथोत्तरस्यां दिशि वैरोचनस्य विश्वाद्भवनशतसहसूाणि पष्टिसामानिकसहसूाणि, त्रयस्विश्वाद्भवनशतसहसूाणि, पद्मवायस्विश्वाः, तिसः परिपदः, सप्तानीकानि, चत्वारो लोकपालाः, पञ्चाग्रमहिष्यः, चत्वारि चतुःपष्टचुत्तराणि आत्मरक्षसहसूाणि, एवं विभवपरिवारः उत्त रार्धपतिः दिव्यान् भोगान् अनुभुद्धकते ।

खरपृथ्वीभागे उपर्यधश्चैकैकयोजनसहस्रं वर्जियत्वा शेषे नवानां कुमाराणां भवनानि भवन्ति । तद्यथा-अस्माज्जम्बूद्वीपात्तिर्यगपागसंख्येयान् द्वीपसमुद्रानतीत्य धरणस्य नागराजस्य चतुश्चत्वारिशत्भवनशतसहस्राणि, पष्टिसामानिकसहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशाः, तिस्रः

१ -दितावेदि - आ०, ब०, द०, मु०। २ क्षिपन्ति । ३ मनसापि आ०, ब०, द०, मु०, अ०, टि०, ता०। ४ - प्रहणा - अ०। ४ - णाधिप - आ०, ब०, मु०। ६ - णि चतुःषिट - आ०, ब०, द०, मु०, ता०। ७ - त्तराधिप - आ०, ब०, मु०।

परिपदः, सप्तानीकानि, चत्वारो लोकपालाः, पडग्रमहिष्यः, पडात्मरक्षसहस्राण्याख्यायन्ते । तथा अस्माज्जम्बूद्वीपात्त्र्यंगुदगसंख्येयान् द्वीपसमुद्रान् अतीत्य भूतानन्दस्यग्नागेन्द्रस्य चत्वारिशाद्भवनशतसहस्राणि, अविशिष्टं धरणेन्द्रवज्ज्ञेयम् । तान्येतानि नागकुमाराणां चतुरशीतिभवनशतसहस्राणि । तथा सुपर्णकुमाराणां द्विसप्तितर्भवनशतसहस्राणि । तत्र वेणुदेवस्य
दक्षिणािवपतेः अप्टित्रशद्भवनशतसहस्राणि । इतरद्धरणेन्द्रवन्नेयम् । उत्तरािधपतेवेणुधारिणः ।
चतुस्त्रिशाद्भवनशतसहस्राणि । अविशिष्टं धरणेन्द्रवन्नेयम् । विद्युदिगस्तिनतोदंधिद्वीपदिवकुमाराणां पण्णामित प्रत्येकं पट्सप्तिर्भवनशतसहस्राणि । तत्र दक्षिणेन्द्राणां 'हरिसिहाग्निशिखसुघोप जलकान्तपूर्णामितगतीनां प्रत्येकं चत्वारिशद्भवनशतसहस्राणि । हरिकान्ताग्निमाणंवमहाघोपजलप्रभवशिष्टामितवाहनानाम् उत्तरािधपतीनां प्रत्येकं पट्त्रिशद्भवनशतसहस्राणि ।
वातकुगाराणां पण्णविनर्भवनशतसहस्राणि । तत्र वैलम्बस्य दक्षिणेन्द्रस्य पञ्चाशद्भवनशतसहस्राणि । उत्तरािधपतेः प्रभञ्जनस्य पट्चत्वारिशद्भवनशतसहस्राणि । सर्वेपामेपां धरणेन्द्रवन्नेयम । तान्येतानि भवनानि समदितानि सप्तकोटचो द्विसप्तिदिश्च शतसहस्राणि ।

. द्वितीयनिकायस्य सामान्यविशेषसंज्ञावधारणार्थमाह–

# व्यन्तराः किन्नरिकम्पुरुपमहोरगगन्धर्वयक्षराक्षसभूतिपिशाचाः ॥११॥

विविधदेशान्तरिवासित्वाद् व्यन्तराः ।१। विविधदेशान्तराणि येषां निवासास्ते १५ व्यन्तरा इत्यन्वर्थाः । सामान्यसंज्ञेयमप्टानामपि विकल्पानाम् ।

किन्नरादयस्तिद्विकल्पाः ।२। तेपां व्यन्तराणामप्टौ विकल्पाः किन्नरादयो द्रष्टव्याः ।

नामकर्मोदयिवशेषतस्तद्विशेषसंज्ञाः ।३। देवगतिनाम्नो मूलस्य उत्तरोत्तरप्रकृतिभेदस्यो-दयाद्विशेषसंज्ञा भवन्ति । किञ्चरनामकर्मोदयात् किञ्चराः, किम्पुरुषनामकर्मोदयात् किम्पुरुषाः इत्यादि ।

कियानिमित्ता एवेति चेत्; नः उक्तत्वात् ।४। स्यादेतत् –िक्रयानिमित्ता एवैताः संज्ञाः, किन्नरान् कामयन्त इति किन्नराः, किम्पुरुपान् कामयन्त इति किम्पुरुपाः, पिशिताशनात् पिशाचा इत्यादिः; तन्नः किं कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत् –अवर्णवाद एष देवानामु-परीति । कथम् ? न हि ते शुचिवैक्रियिकदेहा अशुच्यौदारिकशरीरान् नरान् कामयन्ते, नापि पिशितमश्नन्ति । मासमदिरादिषु दृष्टा छोके प्रवृत्तिरिति चेत्ः नः क्रीडासुख- २४ निमित्तत्वात्, मानसाहारा हि ते ।

वव पुनस्तेषामावासाः इति ? अत्रोच्यते-अस्माज्जम्बूद्वीपात्तिर्यगपागसंख्येयान् द्वीप-समुद्रान् अतीत्य औपरिष्टे खरपृथिवीभागे किन्नरस्य किन्नरेन्द्रस्य असंख्येयानि नगरशत-सहस्राणि वर्ण्यन्ते । तस्य चत्वारि सामानिकसहस्राणि, तिस्ः परिपदः, सप्तानीकानि, चतस्रोऽग्रमहिष्यः, पोडशात्मरक्षसहस्राणि । उदीच्यां दिशि पूर्ववदेव किन्नरेन्द्रः किम्पुरुपस्ता-दृग्विभवपरिवारः । एवं शेपाणां पण्णां दक्षिणेन्द्राणां सत्पुरुषातिकायगीतिरतिपूर्णभद्रस्वरूप-कालाख्यानां दक्षिणे भागे आवासाः । तथा महापुरुषमहाकायगीतयशोमाणिभद्राऽप्रतिरूप-महाकालानां तु उत्तराधिपतीनाम् उत्तरभागे आवासास्तावन्त एव वेदितच्याः । राक्षसेन्द्रस्य भीमस्य दक्षिणस्यां दिशि पङ्कबहुलभागेऽसंख्येयानि नगरशतसहसाणि आख्यायन्ते । उत्तरस्यां दिशि महाभीमस्य राक्षसेन्द्रस्य पङ्कबहुलभागेऽसंख्येयानि नगरशतसहसाणि वर्ण्यन्ते । पोड-शानामिष एपां व्यन्तरेन्द्राणां सामानिकादिपरिवारास्तृत्याः । भूमितलेऽपि द्वीपादिससुद्र-देशग्रामनगरिवकचत्रकचत्वरगृहाङगणस्थ्याजलाशयोद्यान'देवकुलादीनि असंख्येयानि आवास-४ शतसहस्राणि तेषामाख्यायन्ते ।

तृतीयस्य निकायस्य सामान्यविशेषसंज्ञासंकीर्तनार्थमाह--

## ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसौ प्रहनक्षत्रप्रकीर्णकतारकाश्च ॥ १२ ॥

द्योतनस्वभावत्वारञ्योतिष्काः ।१। द्योतनं प्रकाशनं तत्स्वभावत्वादेशां पञ्चानामपि विकल्पानां ज्योतिष्का इतीयमन्वर्था 'यामान्यमंज्ञा । काऽस्याः सिद्धिः ?

**१० ज्योतिःशन्दास्वायं के निष्पत्तिः ।२।** ज्योतिःशब्दात् स्वायं के सति ज्योतिष्का इति निष्पद्यते । कर्यस्यार्थे क**े** याबादिए<sup>\*</sup>,पाठात् ।

प्रकृतिलिङगानुवृत्तिप्रसङ्ग इति चेत्; नः अतिवृत्तिदर्शनात् ।३। स्यान्मतम् –यदि स्वा-िश्वकोऽयं कः, ज्योति शब्दस्य नपुंसकलिङगत्यात् कान्तस्यापि नपुंसकिलङ्गता प्राप्नोतीति ? तन्नः कि कारणप् ? अतिवृत्तिदर्शनात् । प्रकृतिलिङगातिवृत्तिरपि दृश्यते –यया कृटीरः १४ शमीरः शृण्डार इति ।

तिहरोषाः सूर्यादयः ।४। तेपां ज्योतिष्काणां सूर्यादयः पञ्च विकल्पा द्रष्टव्याः । पूर्ववतिन्नवृत्तिः ।५। तेपां संज्ञाविजेपाणां पृर्वविन्नवृत्तिवेदितव्या—देवगितनामकर्म-विजेपोदयादिति ।

सूर्याचन्द्रमसावित्यानङ देवताद्वन्द्वे ।६। सूर्यव्य चन्द्रमाञ्च द्वन्द्वे कृते पूर्वपदस्य अ"देवता-६० द्वन्द्वे" [ जैतेन्द्र० ४।३।१३९ ] इत्यानङ भवति ।

सर्वत्र प्रसङ्ग इति चेत्ः नः पुनर्द्वन्द्वग्रहणादिष्टे वृत्तिः ।७। स्यादेतत् –यदि अ"देवताद्वन्द्वे" [ जैनेन्द्र ० ४।३।१३९ ] इत्यानङ भवति, इहापि प्राप्नोति ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णकताराः किन्न-रिकम्पुरुपादयः असुरनागादय इति । तन्न : कि कारणम् ? अ"आनङ द्वन्द्वे" [ जैनेन्द्र ० ४।३।१३८ ] इत्यतः द्वन्द्व इति वर्तमाने पुनर्द्वन्द्वग्रहणात् इष्टे द्वन्द्वे वृत्तिर्जायते ।

२४ पृथग्ग्रहणं प्राधान्यख्यापनार्थम् ।८। सूर्याचन्द्रमसोर्ग्गहादिभ्यः पृथक् ग्रहणं कियते प्राधान्य-. ख्यापनार्थम् । ज्योतिष्केषु हि सर्वेषु सूर्याणां चन्द्रमसां च प्राधान्यम् । कि कृतं पुनस्तत्? प्रभावादिकृतम् ।

सूर्यस्यादौ ग्रहणम् अल्पाच्तरत्वात् अभ्यहितत्वाच्च ।९। सूर्यशब्द आदौ प्रयुज्यते । कृतः ? 'अल्पाच्तरत्वात् अभ्यहितत्वाच्च । सर्वाभिभवसमर्थत्वाद्धि अभ्यहितः सूर्यः ।

३० प्रहादिषु च' ।१०। किम् ? 'अल्पाच्तरत्वात् अभ्यहितत्वाच्च पूर्वनिपातः' इति वाक्यशेषः । प्रहशब्दस्तावत् अल्पाच्तरोऽभ्यहितश्च तारकाशब्दात्, नक्षत्रशब्दोऽभ्यहितः ।

१ देवालय । २ -र्यसा- ४०, ता० । ३ क प्रत्यये- स० । ४ "कोऽवियावादेः" -र्जनेन्द्र०४।२।३४ । ५ ह्रस्वा कृटो कृटोरः, ह्रस्वा शमी शमीरः, ह्रस्वा शुण्डा शुण्डारः -स० । ५ प्रत्पाक्षर- भा० २ । ६ चशब्दोऽनुक्तसमुच्चयार्थः ततैः । मृ० ।

क्त पुनस्तेषां निवास इति ? अत्रोच्यते—अस्मात् समात् भूमिभागादूर्ध्वं सप्त योजनशतानि नवत्युत्तराणि 'उत्पत्य सर्वज्योतिषाम् अधोभाविन्यस्तारकाश्चरन्ति । ततो दशयोजनान्युत्पत्य सूर्याश्चरन्ति । ततोऽशीतिर्योजनान्युत्पत्य चन्द्रमसो भ्रमन्ति । तत-स्त्रीणि योजनान्युत्पत्य नक्षत्राणि । ततस्त्रीणि योजनानि उत्पत्य बुधाः । ततस्त्रीणि योजनानि उत्पत्य शुकाः । ततस्त्रीणि योजनान्युत्पत्य बृहस्पतवः । ततश्चत्वारि योजना- प्र न्युत्पत्य अङ्गारकाः । ततश्चत्वारि योजनान्युत्कम्य शनैश्चराश्चरंन्ति । स एष ज्योतिर्गणगोचरो नभोऽवकाशः दशाधिकयोजनशतबहुलः तिर्यगसंख्यातद्वीपसमुद्रप्रमाणो घनोदिधपर्यन्तः । उत्रतं च—

> \*"णवदुत्तरसत्तसया दससीदिच्चदुतिगं च दुगचदुक्कं। तारारविससिरिक्ला बुधभग्गवगुरुअंगिरारसणी।।" [

तत्राभिजित सर्वाभ्यन्तरचारी, मलः सर्वबहिश्चारी, भरण्यः सर्वाधश्चारिण्यः, स्वातिः सर्वोपरिचारी । तप्ततपनीयसमप्रभाणि लोहिताक्षमणिमयानि अष्टचत्वारिशद्योजनैकपप्टि-भागविष्कम्भायामानि तत्त्रिगुणाधिकपरिधीनि चतुर्विशतियोजनैकपष्टिभागवाहुल्यानि अर्ध-गोलकाकतीनि पोडशभिर्देवसहस्रैरूडानि सूर्यविमानानि । प्रत्येकं पूर्वदक्षिणोत्तरापरान भागान् क्रमेण सिहक् ङजरवृषभतुरगरूपाणि विकृत्य चत्वारि चत्वारि देवसहस्राणि वहन्ति । १५ एपामपरि सूर्याख्या देवाः । तेषां प्रत्येकं चतस्रोऽग्रमहिष्यः-सूर्यप्रभा सूसीमा अचिमालिनी प्रभङ्करा चेति, प्रत्येकं देवीरूपचतुःसहस्रविकरणसमर्थाः। ताभिः सह दिव्यं सुखमनु-भवन्तोऽसंख्येयशतसहस्राधिपतयः सूर्याः परिभ्रमन्ति । विमलम्णालवर्णान्यङ्कमयानि चन्द्रविमानानि । पट्पञ्चाशद्योजनैकपष्टिभागविष्कम्भायामानि अष्टाविंशतियोजनैक-पिटिभागवाहुल्यानि, प्रत्येकं पोडशभिर्देवसहँस्त्रैः पूर्वादिषु दिक्षु क्रमेण सिंहकुञ्जराश्ववृषभ- २० रूपविकारिभिरूढानि । तेपामुपरि चन्द्राख्या देवाः । तेपां प्रत्येकं चतस्रोऽग्रमहिष्यः-चन्द्र-प्रभा मुसीमा अचिमालिनी प्रभक्षकरा चेति, प्रत्येकं चतुर्देवीरूपसहस्रविकरणपटवः। ताभिः सह सुखमुपंभुञ्जानाश्चन्द्रमसोऽसंख्येयविमानशतसहस्राधिपतयो विहरन्ति । अञ्जन-समप्रभाणि अरिष्टमणिमयानि राहुविमानान्येकयोजनायामविष्कम्भाण्यर्धतृतीयधनुःशतबाह-ल्यानि । नवमल्लिकाप्रभाणि रजतपरिणामानि शुक्रविमानानि गव्यूतायामविष्कम्भाणि । २४ जात्यमुक्ताद्युतीनि अङकमणिमयानि बृहस्पतिविमानानि देशोनगव्यूतायामविष्कम्भाणि । कनकमयान्यर्जुनवर्णानि बुधविमानानि । तपनीयमयानि तप्ततपनीयाभानि शनैश्चरविमा-नानि । लोहिताक्षमयानि तप्तकनकप्रभाण्यङगारकविमानानि । बुधादिविमानान्यर्धगव्य-तायामविष्कम्भाणि । शुकादिविमानानि राहुविमानतुल्यबाहल्यानि । राह्वादिविमानानि प्रत्येकं चतुर्भिः देवसहस्रैरुह्मन्ते । नक्षत्रविमानानां प्रत्येकं चत्वारि देवसहस्राणि वाहकानि । ३० तारकाविमानानां प्रत्येकं द्वे देवसहस्रे वाहके। राह्वा द्याभियोग्यानां रूपविकाराश्चन्द्र-वन्तेयाः । नक्षत्रविमानानाम् उत्कृष्टो विष्कर्मभः क्रोशः । तारकाविमानानां वैपुल्यं जघन्यं कोशचतुर्भागः। मध्यमं साधिकः कोशचतुर्भागः। उत्कृष्टम् अर्धगव्यूतम्। ज्योतिष्क-विमातानां सर्वजवन्यवैपुल्यं पञ्चधनुः शतानि । ज्योतिपामिन्द्राः चाऽसंख्याताः । 34

१ उत्प्लुत्य भा०, ब०, द०, मु०। २ जम्बू० प० १२।६३। उद्धृतेयम् – स० सि० १।१२। ३ –पभुञ्जन्तञ्च – भ्रा०, ब०, द०, मु०। ४ राह्माद्यभियोगानाम् ता०, श्र०, द०, मू०।

ज्योतिकाणां गतिविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह-

# मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके ॥१३॥

मेरप्रदक्षिणवचनं गत्यन्तरनिवृत्त्यथंम् । १। मेरोः प्रदक्षिणा मेरप्रदक्षिणा इत्यु<sup>१</sup>-च्यन्ते । किमर्थम ? गत्यन्तरनिवृत्त्यर्थं विपरीता गतिमाभत् ।

गतेः क्षणे क्षणेऽन्यत्वात् नित्यत्वाभाव इति चेत्; नः आभीक्ष्ण्यस्य विवक्षितत्वात् ।२। अयं नित्यशब्दः कूटस्थेष्यविचलेषु भावेषु वर्तते, गतिश्च क्षणे क्षणेऽन्या, ततोऽस्या नित्येति विशेषणं नोषपद्यत इति चेत्; नः कि कारणम् ?आभीक्ष्ण्यस्य विवक्षितत्वात् । यथा नित्यप्रह-मितो नित्यप्रजल्यित इति आभीक्ष्णं गम्यत इति, एविमहापि नित्यगतयः अनुपरतगतय इत्यर्थः ।

अनेकान्ताच्य ।३। यथा सर्वभावेषु द्रव्यार्थादेशात् स्यान्नित्यत्वं पर्यायार्थादेशात् स्याद-९० नित्यत्वं तथा गतावपीति नित्यत्वमिवरुद्धमिवच्छेदात ।

नृ<mark>लोकग्रहणं विषयार्थम् ४४।</mark> ये अर्धतृतीयेषु द्वीपेषु द्वयोश्चः समुद्रयोज्योतिष्कास्ते मेरु-प्रदिक्षणा नित्यगतयो सन्ये इति विषयावधारणार्थः नृष्ठोकग्रहणं क्रियते ।

गतिकारणाभावादयुक्तिरित चेत्: गतिरताभियोग्यदेववहनात् ।५। स्यान्मतम्— इह लोके भावानां गतिः कारणवती दृष्टा, न च ज्योतिष्किविमानानां गतेः कारणमस्ति ततस्त-१५ दयुक्तिरितिः तन्नः कि कारणम् ? गतिरताभियोग्यदेववहनात् । गतिरता हि आभियोग्य-देवा वहन्तीत्यक्तं पुरस्तात् ।

कर्मफलविचित्रभावाच्च ।६। कर्मणां हि फलं वैचिच्येण पच्यते ततस्तेषां गतिपरिणति-मुखेनैव कर्मफलमवबोद्धव्यम् । एकादशभिः क्षोजनशतैरेकविशैर्मेरुमप्राप्य ज्योतिष्काः प्रद-क्षिणाद्यपन्ति ।

तत्र जम्बूद्वीपे द्वौ सूर्यों, द्वौ चन्द्रमसौ, पट्पञ्चाशन्नक्षत्राणि, पट्सप्तत्यिषकं ग्रह्शतम्, एकं कोटीकोटिशतमहस्रं त्रयस्त्रिश्वाति होटिसहस्राणि नवकोटीकोटिशतानि पञ्चाशच्च कोटीकोट्यस्तारकाणाम् । लवणोदे चत्वारः सूर्याः, चत्वारश्चन्द्वाः, नक्षत्राणां शतम्, द्वादशम् ग्रहाणाम्, त्रीणि शतानि द्वापञ्चाशानि द्वे कोटीकोट्यितसहस्रे सप्तपिटकोटीकोटिशहस्राणि नव च कोटीकोट्यितानि तारकाणाम् । धातकीपण्डे द्वादश सूर्याः, द्वादश चन्द्राः, नक्षत्राणां त्रशच्च कोटीकोटिशतसहस्राणि सप्तिः त्रशच्च कोटीकोट्यितानि तारकाणाम् । कालोदे द्वाचत्वारिशदादित्याः, द्वाचत्वारिशचचन्द्राः, एकादश नक्षत्रशतानि पट्सप्तत्यधिकानि, पट्त्रिशत् ग्रह्यतानि पण्णवत्यधिकानि, अप्टाविशतिकोटीकोट्यितसहस्राणि द्वादशकोटीकोट्यितसहस्राणि द्वादशकोटीकोटिसहस्राणि नवकोटीकोटिशतानि पञ्चशच्च कोटीकोट्यस्तारकाणाम् । पुष्करार्थे द्वासप्तिः सूर्याः, द्वासप्तिशचन्द्राः, द्वे नक्षत्रसहस्रे पोडशे,
 त्रिपण्टिः ग्रह्यतानि पट्त्रिशानि । अप्टचत्वािकाटिशतसहस्राणि द्वावशितासहस्राणि द्वावशितः कोटीकोटिसहस्राणि द्वे कोटीकोटिशते तारकाणाम् । वाह्ये पुष्करार्थे च ज्योतिपामियमेव संख्या । ततश्चतुर्गुणाः पुष्करवरोदे, ततः परा द्विगुणा द्विगुणा ज्योतिपां संख्या अवसेया ।

जघन्यं तारकान्तरं गव्यूतसप्तभागः, मध्यं पञ्चाशत् गव्यूतानि, उत्कृष्टं योजन-सहस्नम् । जघन्यं सूर्यान्तरं चन्द्रान्तरं च नवनवितः सहस्राणि योजनानां षट्शतानि चत्वा-

<sup>.</sup> १ इत्युच्यते ग्रा०, ब०, द०, मु० ।

रिशदधिकानि । उत्कृष्टमेकं योजनशतसहस्रं पट्शतानि पष्टधुत्तराणि। जम्बूद्वीपादिषु एकैकस्य चन्द्रमसः पट्पष्टिकोटीकोटिसहस्राणि नवकोटीकोटिशतानि पञ्चसप्ततिश्च कोटीकोटचः तारकाणाम् । अष्टाशीतिर्महाग्रहाः, अप्टाविशतिर्नक्षत्राणि परिवारः । सूर्यस्य अशीतिः योजनशतं जम्बद्धीपस्य अन्तरमवगाह्य प्रकाशयति। चतुरशीतिमण्डलशतम तत्र पञ्चपष्टिरभ्यन्तरमण्डलानि लवणोदस्यान्तस्त्रीणि त्रिशानि योजनशतान्यवगाह्य प्रकाशयति । तत्र मण्डलानि बाह्यान्येकान्नविंशतिशतम् । द्वियोजनमेकैकमंण्डलान्तरम् । द्वे योजने अष्टचत्वारिशद्योजनैकपष्टिभागाश्च एकैकमदयान्तरम । चतुश्चत्वारिशद्योजनसहस्रैः अप्टाभिश्च शतैविंशैरप्राप्य मेहं सर्वाभ्यन्तरमण्डले सुर्यः प्रकाशयति । तस्य विष्करभो नवनवतिः सहस्राणि पट्शतानि चत्वारिशानि योजनानाम् । तदा अहनि मुहूर्ताः अष्टादश भवन्ति । पञ्चसहस्राणि द्वे शते एकपञ्चाश'योजनानां एकान्नित्रशद्योजनषप्टिभागाश्च महर्त-गतिक्षेत्रम । सर्ववाह्यमण्डले चरन सुर्यः पञ्चचत्वारिशतसहस्रैः त्रिभिश्च शतैः त्रिशैयोजनानां मेरुमप्राप्य भासयति। तस्य 'विष्कम्भः एकं शतसहस्रं पट् च शतानि पष्टचिधकानि योजनानाम। तदा दिवसस्य द्वादश मुहर्ताः । पञ्चसहस्राणि त्रीणि शर्तानि पञ्चोत्तराणि योजनानां पञ्चदशयोजनपष्टिभागारेच मुहूर्तगतिक्षेत्रम् । तदा एकत्रिशद्योजनसहस्रेषु अप्टासु च योजनशतेष अर्धद्वात्रिशेष स्थितो दृश्यते । सर्वाभ्यन्तरमण्डले दर्शनविषयपरिमाणं प्रागयतम् । १५ मध्ये हानिवृद्धिकमो यथागमं वेदितव्यः । चन्द्रमण्डलानि पञ्चदश, द्वीपावगाहः समुद्राव-गाहरूच सूर्यवद्वेदितव्यः । द्वीपाभ्यन्तरे पञ्च मण्डलानि । समद्रमध्ये दश । सर्ववाह्याभ्यन्तर-मण्डलविष्कम्भविधिः, मेरुचन्द्रान्तरप्रमाणं च सूर्यवत् प्रत्येतव्यम् । पञ्चदशानां मण्डलाना-मन्तराणि चतर्दश । तत्रैकैकस्य भण्डलान्तरस्य प्रमाणं पञ्चित्रिशद्योजनानि योजनैकपिट-भागास्त्रिशत् तद्भागस्य चत्वारः सप्तभागाः "३५-३०० । सर्वाभ्यन्तरमण्डले "पञ्चसहस्राणि त्रिसप्तत्यधिकानि योजनानां सप्तसप्ततिभगिशतानि चतश्चत्वारिशानि मण्डलं त्रयोदशभि-र्भागसहस्त्रैः सप्तभिश्च भागशतैः पञ्चविंशैः छित्वा<sup>र</sup>े अविशष्टानि चन्द्रः एकैकेन मृहर्तेन गुच्छति । सर्ववाह्यमण्डले पञ्चसहस्राणि शतं च पञ्चिवशं योजनानाम एकान्नसप्तितिर्भाग-शतानि नवत्यधिकानि मण्डलं त्रयोदशभिः भागसहस्रैः सप्तभिश्च भागशतैः पञ्चिवशैः 'छित्वाऽवशिष्टानि चन्द्रः एकैकेन मुहूर्तेन गच्छति । दर्शनविषयपरिमाणं सूर्येवद्वेदितव्यम् । ২১ हानिबृद्धिविधानं च यथागममवसेयम् । पञ्चयोजनवतानि दशोत्तराणि सूर्याचन्द्रमसोश्चार-क्षेत्रविष्कम्भः।

गतिमज्ज्योति:संबन्धेन व्यवहारकालप्रतिपत्त्यर्थमाह-

### तत्कृतः कालविभागः ॥१४॥

तदिति किमर्थम ?

गतिमज्ज्योतिःप्रतिनिर्देशाथं तद्वचनम् ।१। गतिमतां ज्योतिषां प्रतिनिर्देशार्थं तदित्युच्यते । न हि केवलया गत्या नापि केवलैज्योतिभिः कालः परिच्छिद्यते अनुपलब्धेरपरिवर्तनाच्च ।

१ -पञ्चाशद्यो- म्रा०, ब०, द०, मु०। २ सूर्यसूर्यान्तर इत्यर्थः। ३ विष्यन्तरस्य। ४ चन्द्रस्य परिधिसमापनकालः ६२।२३। समच्छेदेनानयोर्मेलने प्रमाणराशिः १३७२४। फल- ३१४०८६ इच्छे मुहूर्त १ लब्ध ५०७३ शेष ७७४४। ५ परिधिरित्यर्थः। ६ स्थित्वा म्रा०, ब०, द०, मु०। ७ परिधौ। प्र बाह्यपरिधिम्। ६ स्थित्वा म्रा०, ब०, द०, मु०।

ज्योतिःपरिवर्तनलभ्यो हि कालपरिच्छेदः ।२। कालो द्विविधो व्यावहारिको मुख्यस्च । तत्र व्यावहारिकः कालविभागः तत्कृतः समयाविलकादिर्व्याख्यातः, 'क्रियाविशेषपरिच्छिन्नः 'अन्यस्यापरिच्छित्रस्य परिच्छेदहेतुः । मृख्योज्यो वक्ष्यमाणलक्षणः।

आह-न मुख्यः कालोऽस्ति सूर्यादिगतित्यतिरिक्तो लिङ्गाभावात् । अपि च, कलानां समहः कालः, कलारच कैित्रपावयवाः । किञ्च, पञ्चास्तिकायोपदेशात् पञ्चैवास्तिकायाः आगमे उपदिष्टां न पष्ठः, ततो न मुख्यः कालोऽस्तिः, इत्यपरीक्षिताभिधानमेतत्ः, यत्ताव-दुक्तम्-लिङ्गाभावान्नास्ति मुख्यः काल इतिः, अत्रोच्यते--

**ं क्रियायां काल इति गौणब्यवहारदर्शनात् मुख्यसिद्धिः ।३।** योऽयमादित्यगमनादौ कियेति रूढेः काल इति ब्यवहारः कालनिर्वर्तनापूर्वकः, मुख्यस्य कालस्यास्तित्वं गमयति । **१०** नहि मस्ये गुव्यसित वाहीके गौणे गोशब्दस्य ब्यवहारो यज्यते ।

अत एव न कलासमूह एव कालः ।४। अत एव । कृत एव ? मुख्यस्य कालस्यास्तित्वा-देव, कलानां समूह एव काल इति व्यवदेशों नोषपद्यते । कल्यते क्षिप्यते प्रेर्यते येन क्रिया-वद्द्रव्यं स कालः, तस्य विस्तरेण निर्णय उत्तरत्र बश्यते ।

प्रदेशप्रचयाभावादस्तिकायेष्वनुपदेशः ।५। प्रदेशप्रचयो हि कायः स एषामस्ति ते १५ अस्तिकाया इति जीवादयः पञ्चैव उपदिष्टाः । कालस्य त्वेकप्रदेशत्वादस्तिकायस्वाभावः । यदि हि अस्तित्वभेव अस्य न स्यात् पट्द्रव्योपदेशो न यक्तः स्यात् । कालस्य हि द्रव्यत्व-सस्त्यागमे । परलक्षणाभावः स्वलक्षणोपदेशसाद्भावातः ।

इत रत्र ज्योतिपामवस्थाप्रतिपादनार्थमाह-

#### बहिरवस्थिताः ॥१५॥

द्रुव वहिरित्युच्यते । कुतो बहिः ? नृलोकात् । कथमवगम्यते ? अर्थवशाद्विभिक्तिपरिणाम इति । नृलोके नित्यगितवचनादन्यत्रावस्थानसिद्धिरिति चेत् ; न ; उभयासिद्धेः । १। स्यान्मतम्— 'नृलोके नित्यगतयः' इति वचनात् अन्यत्र अवस्थानं ज्योतिषां सिद्धम्, अतो बहिरवस्थिता इति वचनमनर्थकमिति ; तन्न ; कि कारणम् ? उभयासिद्धेः । नृलोकादन्यत्र बहिज्योतिषाम- स्तित्वमवस्थानं 'चाऽप्रसिद्धं अतस्तद्वभयसिद्धचर्थं 'बहिरवस्थिताः' इत्युच्यते । असिति हि दश्चने, नृलोके एव सन्ति नित्यगतयश्च इत्यवगम्येत ।

तुरीयस्य निकायस्य सामान्यसंज्ञाकीर्तनार्थमाह-

#### वैमानिकाः ॥१६॥

वैमानिकग्रहणमधिकारार्थम् ।१। इत ऊर्ध्वा ये वक्ष्यन्ते तपु वैमानिकसंप्रत्ययः कथं स्यात् इत्यधिकारः किपते । विशेषेण आत्मस्थान् मुकृतिनो मानयन्तीति विमानानि, विमा-३० नेष् भवा वैमानिकाः । तानि विमानानि त्रिविधानि-इन्द्रक-श्रेणि-पुष्पप्रकीर्णकभेदेन । तत्रेन्द्र-कविमानानि इन्द्रवन्मध्येऽवस्थितानि । तेषां चतमृषु दिक्षु आकाशप्रदेशश्रेणिवदवस्थानात् श्रेणिविमानानि । विदिक्षु प्रकीर्णपुष्पवत् अवस्थानात् पुष्पप्रकीर्णकानि ।

तेषां वैमानिकानां भेदावबोधनार्थमाह-

१ सूर्यगमनादि, घटिकापात्रादि वा। २ स्रोदनपाकवाहदोहादेः । ३ स्रणोरण्यन्तरच्यतिक्रम-णावि । ४ -त्वेकत्वप्र-- श्रवा श्रवा श्रवा

#### कल्पोपपन्नाः कल्पातीतारच ॥१७॥

कल्पेष्पपन्नाः कल्पोपपन्नाः, कल्पानतीताः कल्पातीताः।

ग्रैबेयकादिषु नवादिकल्पनासंभवात् कल्पत्वप्रसङ्ग इति चेत्; नः उक्तत्वात् ।१। स्यान्मतम् – नवग्रैवेयका नवानुदिशाः पञ्चानुत्तराः इति च कल्पनासंभवात् तेषामपि कल्पत्वप्रसङ्ग इति ; तन्नः किं कारणम् ? उक्तत्वात् । उक्तमेतत् – इन्द्रादिदशत्यकल्पना - ५ सद्भावात् कल्पा इति । नवग्रैवेयकादिषु इन्द्रादिकल्पना नास्ति तेषामहिमन्द्रत्वात् ।

तेषामवस्थानविशेषनिज्ञानार्थमाह-

# उपर्युपरि ॥१८॥

उपर्युपरिवचनमितर्यगसमिस्थितिप्रतिपत्त्यर्थम् ।१। न ज्योतिष्कवित्तर्यगवस्थिता नापि व्यन्तरवदसमिस्थितय इति प्रतिपत्त्यर्थमुपर्युपरीत्युच्यते । कथमत्र द्वित्वम् ? \*"सामीप्येऽघोऽध्यु- १ पिर" [जैनेन्द्र ० ५।३।५] इति । ननु च, नात्र सामीप्यमिस्त असंख्येययोजनान्तरत्वात्तेषाम् ; नैप दोपः ; तुल्यजातीयेनाऽज्यवधानं सामीप्यम् । न च तेषां तुल्यजातीयं ज्यवधायकं विवक्षि- तम् । इदं विचार्यते–िकमत्राधेयत्वेन कल्प्यमाना देवाः, उत विमानानि, आहोस्वित् कल्पा इति, किं वा कामचारः ?

देवा इति चेत्; नः अनिष्टत्वात् ।२। यदि देवा उपर्युपरीत्यनेनाभिसंबध्यन्तेः; तन्नः १४ कि कारणम् ? अनिष्टत्वात् । देवानां हि उपर्युपरि अवस्थानमनिष्टम् ।

विमानानि इति चेत्; न; श्रेणिप्रकीर्णकानां तिर्यगवस्थानात् ।३। अथ विमानान्युप-र्युपरीति कल्प्यन्ते; तदिप नोपपद्यते; श्रेणिप्रकीर्णकानां तिर्यगवस्थानात् । श्रेणिविमानानि पुष्पप्रकीर्णकविमानानि च प्रतीन्द्रकं तिर्यगवस्थितानि इति इहेप्यन्ते ।

कल्पा इति चेददोषः ।४। यदि कल्पाः; न दोषो भवति । 'यथा न दोषः तथास्तु' कल्पा २० हि उपर्युपरिस्थिता इति ।

उपसर्जनत्वादनिभसंबन्ध इति चेत्; नः दृष्टत्वात् ।५। स्यादेतत्—कल्पोपपन्ना इत्यत्र कल्पग्रहणमुपसर्जनं तेनात्र संबन्धो नोपपद्यते इति; तन्नः कि कारणम् ? दृष्टत्वात् । दृष्टो हि उपसर्जं नीभूतस्यापि अर्थस्य बुद्धचाऽपेक्षितस्य विशेषणेनाभिसंबन्धः । 'राजपुरुषोऽयम् । कस्य ? राज्ञः' इति, एविमहापि प्रत्यासत्तेः बुद्धचा उपसर्जनमिप कल्पग्रहणमिसंबध्यते उपर्यु - २५ परि कल्पा इति ।

अय कल्पातीते गु किमिसंबध्यते ? विमानानि । यद्येवं कियत्सु कल्पविमानेषु ते देवा भवन्ति इत्यत आह-

सौधर्मेशानसानत्कुमारमाहेन्द्रबद्धाः बह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठशुक्रमहाशुक्रः-शतारसहस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणांऽच्युतयोर्नवसु ग्रैवेयकेषु विजय- • ३० वैजयन्तजयन्ताऽपराजितेषु सर्वार्थसिद्धौ च ॥१६॥

कथमेषां सौधर्मादीनां कल्पाभिधानम् ?

१ किञ्चातः श्रव, मूव, ताव। २ -सर्जनभू -ग्राव, बव, दव, मुव। व ३ इत्ययंः ग्राव; बव, मुव। ४ -पुदे- श्रव। ५ ब्रह्मलोक ब्र- श्रव, मुव। ६ -सतार-ग्राव, बव, दव, मूव।

'चातुर्राथकेनाऽणा स्वभावतो वा कल्पाभिधानम् ।१। चातुर्राथकेन अणा स्वभावतो वा कल्पस्याभिवानं भवति । अथ कथमिन्द्राभिधानम् ?

स्वभावतः साहचर्याद्वा इन्द्राभिधानम् ।२। स्वभावतो वा साहचर्याद्वा इन्द्राभिधानं द्रप्ट-व्यम । तत्कथिमिति चेत् ? उच्यते-सूधर्मा नाम सभा, सा अस्मिन्तस्तीत्यण् सौधर्मः कल्पः, ४ 'तदस्मिन' जिनेन्द्र ० ३।२।५८] इत्यण तत्कल्पमाहचर्यादिन्द्रोऽपि सौधर्मः । ईशानो नाम उन्द्रः स्वभावतः, ईशानस्य निवासः कल्पः ऐशानः, क्ष"तस्य निवासः" [जैनेन्द्र० ३।२।६०] इत्यम्, तत्साहचर्यादिन्द्रोऽपि ऐशानः । सनत्क्मारो नाम इन्द्रः स्वभावतः, तस्य निवासः कर्लाः सानत्रुमारः, तत्साहचर्पादिन्द्रोऽिष सानत्रुमारः । महेन्द्रो नाम इन्द्रः स्वभावतः, तस्य नियासः कत्पः माहेत्द्रः, तत्साहचर्यात् इन्द्रोऽपि माहेन्द्रः । ब्रह्मा इन्द्रः तस्य लोको ब्रह्मलोकः ९० कलाः, एवं ब्रह्मोत्तरस्य । ब्रह्मणः इन्द्रस्य निवासः ब्राह्म इति कल्पाभिधानं भवति, तत्साह-चर्याद् ब्राह्म इतीन्द्रस्याऽभिधानम् । लान्तवस्य इन्द्रस्य निवासः लान्तवः कल्पः, तत्साहचर्याद्वा इन्द्रोऽपि लान्तवः । शकस्य ,इन्द्रस्य निवासः शौकः कल्पः, तत्साहचर्यात् इन्द्रोऽपि शौकः । अथवा शुक्रः कल्पः, तत्माहचर्यात् इन्द्रोऽपि अकः । शतारस्येन्द्रस्य निवासः शातार इति कल्पः तत्साहचर्यादिन्द्रोऽपि यातारः, । अथवा यतारः कत्पः तत्साहचर्यात् इन्द्रोऽपि यतारः । १४ सहस्रारस्याप्येवम् । आनतस्येन्द्रस्य निवासः आनतः कल्पः, तत्साहचर्यात् इन्द्रोऽपि आनतः । अयवा आनतः कल्पः, तत्साहचर्यात् इन्द्रोज्यानतः । प्राणतस्य इन्द्रस्य निवासः प्राणतः कल्पः तत्साहचर्यात् इन्द्रोऽपि प्राणतः । अथवा प्राणतः कल्पः तत्सहचरित इन्द्रोऽपि प्राणतः । आर-णस्य उन्द्रस्य निवासः आरणः कल्पः, तत्साहत्तर्यात् इन्द्रोऽप्यारणः । अथवा आरणः कल्पः, तत्सहत्तरितः इन्द्रोऽयारणः । अच्यतस्येन्द्रस्य निृवासः आच्यतः कल्पः,नत्साहचर्यात् इन्द्रोऽप्या-च्युतः । अथवा अच्युतः करूपः, तत्सहचरित इन्द्रोऽप्यच्युतः । लोकपुरुषस्य ग्रीवास्थानीयस्वात् ग्रीवाः, ग्रीवासु भवानि ग्रैवेयकाणि विमानानि, 'तत्साहचर्यान इन्द्रा अपि ग्रैवेयकाः । विजया-दयोज्नवर्थसंज्ञाः अभ्युदयविष्टतहेत्विजयात् । सर्वार्यानां सिद्धेय्च विजयादीनि विमानानि. तत्साहचयति इन्द्रा अपि विजयादिनामानः।

अथ किमर्थ सर्वार्थसिद्धस्य पृथग्ग्रहणं न तैः सह द्वन्द्वः कर्तव्यः ?

२५ सर्वार्थसिद्धस्य पृथग्ग्रहणं स्थित्यादिविशेषप्रतिपत्त्यर्थम् ।३। विजयादिषु चतुर्षु जधन्या स्थितिद्वीत्रिंशत्सागरोपमाः साधिकाः; उत्कृष्टा त्रयस्त्रिश्चत्सागरोपमाः । सर्वार्थसिद्धे जघन्यो-त्कृष्टा च त्रयस्त्रिशत्सागरोपमा । यः प्रभावः सर्वार्थसिद्धे कदेवस्य नासौ सर्वविजयादिदेवा-नाम् इत्येवमादिविशेषप्रतिपत्त्यर्थं विजयादिभ्यः सर्वार्थसिद्धस्य पृथग्ग्रहणं क्रियते ।

ग्रैवेयकादीनां पृथग्ग्रहणं कल्पातीतत्विनर्जापनार्थम् ।४। 'सौघर्मादयः अच्युतान्ता द्वादश ३० कल्पाः, ततोऽन्ये कल्पातीता इत्येतस्य निर्ज्ञापनार्थः ग्रैवेयकादीनां पृथक् ग्रहणं कियते ।

नवशब्दस्य वृत्त्यकरणं अनुदिशसूचनार्थम् ।५। नवशब्दस्य ग्रैवेयकशब्देन वृत्तिः कर्तव्या नवग्रैवेयकेष्विति, तदकरणम् अन्यान्यपि नव सन्ति इत्येतस्य सूचनार्थम्, तेन अनुदिशसंग्रहः

१ तदस्मित्र्स्ति तेन निर्वृत्तः तस्य निवासोऽदूरभवो वेति । २ -तारः श्रान- श्र०, मू०, ता०, द० । ३ उपर्युपरि एकंकवृत्या व्यवस्थितानि सुदर्शनामोघसुबुद्धपयोधरसुभद्रसुविशालसुमनःसौमनस-प्रियङ्गकराख्यानि नव भवन्ति । ४ -द्धेजंद्य- श्रा० । ४ -माः यः मू० । ६ -द्धर्यकदे- ता०, ज०, मू० ।

कृतो भवति । इत्तरथा हि लघ्वर्या वृत्तिः कियेत । किमिदमनुदिशमिति ? प्रतिदिशमित्यर्थः । दिक्शब्दस्य बरत्प्रभृतिपु<sup>र</sup> पाठात् 'डः (टः) अनुदिशं विमानानि अनुदिशविमानानि । आकारान्तो वा दिशाशब्दो दिक्पर्यायवाची इति तेनानोर्वत्तिः ।

उपर्यु परोत्यनेन द्वयोद्वयोरिभसंबन्यः ।६। आगमाञ्चेक्षया व्यवस्था भवति इति उपर्यु-परीत्यनेन द्वयोद्वयोरिभसंबन्धो वेदितव्यः । प्रथमौ सौधर्मेशानकर्त्ष्पो, तयोष्ठपिर सानत्कुमार-माहेन्द्रौ । तयोष्ठपिर ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरौ । तयोष्ठपिर लान्तवकापिष्ठौ । तयोष्ठपिर शुक्रमहा-शुक्रौ । तपोष्ठपिर शतारसहस्रारौ । तयोष्ठपिर आनतप्राणतौ । तयोष्ठपिर आरणाऽच्यतौ ।

प्रत्येकिमिन्द्रसंबन्धो मध्ये प्रतिद्वयम् ।७। प्रत्येकिमिन्द्रसंबन्धो वेदितव्यः, मध्ये प्रति-द्वयम् । सौधर्मेशानकलपयोर्द्वाविन्द्वौ । सानत्कुमारमाहेन्द्रयोद्वौ । ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरयोरेकः 'ब्रह्मा नाम । लान्तवकापिष्ठयोरेको लान्तवाऽऽख्यः । शुक्रमहाशुक्रयोरेकः शुक्रसंज्ञः । शतारसहस्रारयोरेकः शतारनामा । आनतप्राणतयोद्वौ । आरणाऽच्यतयोद्वौ ।

तथा चोत्तरयोः पृथग्वचनमर्थवत् ।८। एवं कृत्वा उत्तरयोः पृथग्वचनमर्थवत् भवति-आनतप्राणतयोरारणाऽच्युतयोरिति । इतरथा हि लघ्वर्थ एक एव द्वन्द्वः कियेत । तद्यथा-अस्माद् भूमितलान्नवनवतियोजनसहस्राणि चत्वारिशच्च योजनान्युत्पत्य सौधमै शानकल्पौ भवतः । तथोरेकत्रिशद् विमानप्रस्ताराः-ऋतु-चन्द्र-विमल-वल्गु-वीर-अरुण-नन्दन-नलिन-लोहित-काञ्चन-वञ्चन्-मारुत-ऋद्भीश-वैड्यं-रुचक-रुचिर-अङ्क-स्फटिक-तपनीय-मेघ'-हारिद्र-पद्म-लोहिताक्ष-वज्र-नन्द्यावर्त-प्रभद्धकर-पिष्टक-गज-मस्तक-चित्रप्रभासंज्ञाः । काया उपरि ऋत्विमानम्, तयोरन्तरं वालाग्रमात्रम् । ऋतुविमानाच्चतसृषु दिक्षु चतस्रो विमानश्रेण्यो निर्गताः, प्रत्येकं द्विपष्टिविमानसंख्याः । विदिक्षु पुष्पप्रकीर्णकविमानानि । एकैकश्रेणीविमानहानिराप्रभाविमानाद्वेदितव्या । एकैकप्रस्तारान्तरमसंख्येयानि योजनशतसहस्राणि । तत्र प्रभासंज्ञादिन्द्रकविमानाद् दक्षिणस्यां दिशि श्रेण्यां द्वात्रिशद्विमान-संख्यायामप्टादशं श्रेणीविमानं 'तत्कल्पविमानम् । तस्य स्वस्तिक-वर्धमान-विश्रुताख्यास्त्रयः प्राकाराः । तत्र बाह्यप्राकारान्तरनिवासीनि अनीकानि पारिपदाश्च । मध्यप्राकारान्तर-तिवासिन'स्त्रिदशसचिवाः, अभ्यन्तरप्राकारनिवासी देवराजः शकः सौधर्म इति चोच्यते । तस्य विमानस्य चतस्य दिक्षं चत्वारि नगराणि-काञ्चन-अशोकमन्दिर-मसार-गत्वसंज्ञानि। तस्य द्वात्रिंशद्विमानशतसहस्राणि, त्रयस्त्रिशत् त्रायस्त्रिशाः, चतुरशीतिरात्मरक्षसहस्राणि, तिस्रः परिपदः, सप्तानीकानि, चतुरशीतिः सामानिकसहस्राणि, चत्वारो लोकपालाः, पद्मा शिवा सुजाता सुलसा अञ्जुका कालिन्दी श्यामा भानुरित्येता अष्टावग्रमहिष्यः । अन्यानि चत्वारिशद्बल्लभिकानां देवीनां सहस्राणि । सर्वाइचैता अग्रमहिष्यो वल्लभिकाइच प्रत्येकं पञ्चपत्योपमस्थितिकाः पोडशदेवीसहस्रपरिवृताः। एकैका चाऽग्रमहिषी वल्लभिका च पोडशदेवीरूपसहस्रविकरणसमर्था। तत्र शुक्रस्याभ्यन्तरपरिषत समिता नाम, द्वादश-

१- षु उपादाना पाठात् - म्र०। - षु उपादानात् म्र- म्रा०, ब०, द०, मु०। 'हे शरदादेः'' जैनेद्र० ४।२।१०६। २-इः मू०। ३ म्रनुशब्दस्य समासः -स०। तानि लक्ष्मीलक्ष्मीमालिकवैरेव-करोचनकसोमसोमरूप्याङकपल्यङकादित्याख्यानि मध्यभूतेन्द्रकविमानस्य म्रष्टिदिगानुगत्येन भवनादन्वर्थानि इति ज्ञातव्यम्। तत्साह्वर्यादिन्द्रा म्रपि म्रनुदिशाख्याः प्रोच्यन्ते। ४ ब्रह्मनामा म्रा०, ब०, द०, मू०। ५- त्म्लुत्य म्रा०, ब०, द०, मू०। ६ -मेम्राभ्रहा- १४०। ७ सौधर्म। ५ -सिनस्त्रायस्त्रिशाः विमानाभ्य- म्रा०, ब०, द०, मू०। ६ -तिसा- १४०, मू०।

सहस्राणि देवानां पञ्च अथोपमायुपाम् । चन्द्रा नाम मध्यपरिषत् चतुर्दशसहस्राणि देवानां चतुःपत्योपमायुवाम् । जातुर्नाम् बाह्यपरिषत् पोडशसहस्राणि देवानां विषय्योपमायुपाम् । आभ्यन्तरपरिपदि देवानामेकैकस्य देवस्य देव्यः सप्त्यातसंख्या अर्धत्तीयपत्योपमस्थितयः । मध्यमपरिपदि देवानामेकैकस्य देवस्य देव्यः पटशतुसंख्याः द्विपल्योपमस्थितयः । बाह्य-४ परिपदि देवानामेकेकस्य देवस्य देव्यः पञ्चशतसंख्याः अध्यर्धपत्योपमस्थितयः, तावद्देवी-कृपविकरणसमर्थाः । अष्टानामपि अग्रमहिषीणामभ्यन्तरपरिषत सप्तदेवीद्यतानि । सध्यम-परिषत् पड्देवीशतानि । बाह्यपरिषत् पञ्चदेवीशतानि । एतास् तिसृष् अपि परिषत्सु देव्यः अर्थत्तीयपत्योपमस्थितयः । पदात्यश्वगजवृपभरथनर्तकीगन्वर्वाख्यानि कानि पत्योगमस्थितीनि । अनीकमहत्तराय्च पत्योपमायुपः । तत्र बायुर्नाम पदात्यनीक-**१० म**हन्नरः सप्तभिः कक्षाभिः परिवृतः । प्रथमा कक्षा<sup>ँ</sup>चतुरशीतिः पदातिशतसहस्राणि । द्विजीया तद्द्विगुणा । एवं द्विगुणा द्विगुणा पदातिसंख्या आसप्तम्याः । हरिरद्वानीक-महत्तरः । ऐरावतो गजानीकमहत्तरः । दामयप्टिर्वपभानीकमहत्तरः । मातली रथानीक-महत्तरः । नीलाञ्जना नर्तकीगणमहत्तरिका•। अरिष्टयशस्को नाम भन्धवनिकिमहत्तरः । एषां पण्णामप्यनीकानां संख्या पदातिसंख्ययात् त्या, सैषा विकियाकृता । प्राकृती तु एकैकस्यानीकस्य पट्छतसंख्या । तेषां प्राकृतानां देवानां प्रत्येकं पट्छतसंख्यानामेकैकस्य देवस्य पटदेवी गतानि । एकैका चात्र देवी पडदेवी हपविकरणसमर्था अर्धपत्योपमस्थितिका । सप्तानामप्यतीकमहत्तराणामेकैकस्य पट्देवीशतानि । एकैका चात्र देवी देवीपड्रूपविकरण-समर्था अर्थवल्योगमस्थितिका । आत्मरक्षाणां चतरबीतिपहल्यसंख्यानां पर्व्योगमायुपामेकै-कस्य द्वे द्वे देवीशते । एकैका चात्र देवी पङ्द्वेबीस्पविकरणसमर्था अर्थपत्योपमस्थितिका । ाकस्य बालको नामाऽऽभियोग्यः पत्योपमायः जग्बद्धीपप्रमाणायामयान⁴विमानविकिया-समर्थः । तस्य पड्देवीशतानि । एकैका चात्र पड्देवीरूपविकरणसमर्था अर्धपत्योपम-स्थितिका । प्राच्यां दिशि स्वयंप्रभे विमाने सोमो लोकपालः अर्थतृतीयपल्योपमायुः । तस्य चत्वारि सामानिकसहस्राणि अर्धतृतीयपत्योपमायूपि । चत्वारि देवीसहस्राणि अर्वतृतीयपत्योपमायूँपि । चतस्रोऽग्रमहिष्यः अर्वतृतीयपत्योपमायुपः। सोमस्याभ्यन्तर-२५ परिषत् ईवा नाम पञ्चपञ्चाशद्देवाः सपादपल्योपमायुषः । दृढा नाम मध्यभपरिषत् चत्वारि देवशतानि सपादपत्योपमार्युपि । चतुरन्ता नाम बाह्यपरिपत् पञ्चदेवशतानि सपाद-पत्योपमार्युंपि । अपाच्यां दिशि वरज्येष्ठे विमाने यमो नाम लोकपालः । 'शेषं सोमवत् । प्रतीच्यां दिशि अञ्जने विमाने वरुणो नाम लोकपालः पादोनत्रिपल्योपमायुः। ईपा नाम तस्याऽभ्यन्तरपरिषत् पष्टिर्देवा अध्यर्थपत्योपमायुषः । मध्या दृढा पञ्चदेवशतानि देशो-नाष्ट्रपर्वतस्योगमायुंपि । बाह्या चतुरस्ता पड्देवशतानि देशोधिकाध्यर्धपस्योगमायुंपि । तिसृष्विप परियत्सु स्वभर्तृस्थितयो देव्यः । शेषं सोमवत् । उदीच्यां दिशि वल्गुविमाने वैश्ववणो नाम लोकपालः त्रिपत्योपमायुः, तस्याऽभ्यन्तरपरिषत् ईपा, सप्ततिर्देवाः अध्यर्ध-पत्योपमायुषः । मध्या दृढा पड्देवशतानि देशोनाध्यर्धपत्योपमायुँषि । सप्तदेवशतानि संपादपल्योपमार्यूषि । तिसुप्विष परिपत्सु 'स्वभर्तृस्थितयो देव्यः।

१ -णिंद्वगु - श्रव । २ गान्धर्वानी - श्रव । ३ - णायामिवमा - दव । -णयानिव - श्राव, बव, मुव । ४ -यूं वि चतुर्णामिव लोकपालानां चत - श्राव, बव, दव, मूव । ५ श्रोवः सो - ताव, श्रव । ६ स्वभर्तृ स्थित्यर्धस्थितयो ताव, श्रदू, मृव, दव ।

¥

शेषं सोमवत् । चतुर्णामिष लोकपालानामेकैकस्याऽर्धचतुर्थकोटीसंख्या अप्सरसः । सौधर्मेन्द्रक-विमानानाम् एकविशच्छ्रेणीविमानानां चत्वारि सहस्राणि त्रीणि शतानि एकसप्तत्यिध-कानि । पुष्पप्रकीर्णकविमानानाम् एकित्रशच्छतसहस्राणि पञ्चनवितः सहस्राणि पञ्च-शतान्यब्टनवत्यिधकानि । तान्येतानि समुदितानि द्वात्रिशदिमानशतसहस्राणि भवन्तीत्युक्तः सौधर्मकल्पः ।

तथा तस्मात् प्रभाविमानात् उदक्छ्ण्यां द्वात्रिशद्विमानविरचितायां यदष्टादशं <sup>र</sup>तत्क*ल्*पविमानम् । तस्य परिवारवर्णना पूर्ववद्वेदितव्या । <sup>र</sup>तस्याधिपतिः—ऐशानो देवराजः । यस्याऽष्टाविशतिविमानशतसहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा देवाः, अशीतिः सामानिक-सहस्राणि, तिस्तः परिपदः, सप्तानीकानि, अशीतिरात्मरक्षसहस्राणि, चत्वारो लोकपालाः। श्रीमती सुसीमा वसमित्रा वसुन्धरा जया जयसेना अमला प्रभा चेत्यप्टावग्रमहिष्यः सप्त- १० पत्योपमस्थितयः । द्वात्रिंशद्वल्लभिकासहस्राणि सप्तपत्योपमाय्पि । अभ्यन्तरपरिपत्समिता दशदेवसहस्राणि सन्तपल्योपमाय्पि। चन्द्रा मध्यमा परिषत् द्वादशदेवसहस्राणि षट्पल्यो-पमार्युषि । रजातुर्वाह्यपरिषत् चतुर्दशदेवसहङ्गाणि पञ्चपंत्योपमार्युषि । लघुपराक्रमः पदात्यनीकमहत्तरः, अमितगतिः अश्वानीकमहत्तरः, द्रुमकान्तो वृषभानीकमहत्तरः, किन्नरो रथानीकमहत्तरः, पुष्पदन्तो गजानीकमहत्तरः, गीतयशा गन्धर्वानीकमहत्तरः, श्वेता नर्तकी- १४ गणमहत्तरिका । तत्र पदात्यनीकमहत्तरस्य प्रथमा कक्षा अशीतिर्देवसहस्राणि, द्वितीया तद्-द्विगुणा, एवं द्विगुणा द्विगुणा आ सप्तम्याः । एवं शेषाणामप्यनीकानां विकियासंख्या । त एते सर्वे अनीकदेवाः तन्महत्तराश्च साधिकपल्योपमायुषः । ऐशानस्य दक्षिणस्यां दिशि समे विमाने सोमो नाम लोकपालः, अर्धपञ्चपल्योपमायुः । तस्याभ्यन्तरपरिषत् पप्टिर्देवाः । मध्यमपरिषत् पञ्चदेवशतानि । वाह्यपरिषैत् पड्देवशतानि सप्त च देवाः । अपरस्यां दिशि सर्वतोभद्रे यसो लोकपालः 'अर्धपञ्चमपत्योपमायुः । शेपः सोमवत् । उत्तरस्यां दिशि सुभद्रे वरुणो लोकपालः पञ्चपत्योपमायुः । तस्याभ्यन्तरपरिषदशीतिर्देवाः । मध्यमपरिषत् सप्तदेवशतानि । बाह्यपरिपदप्टौ देवशतानि । पूर्वस्यां दिशि अमिते विमाने वैश्रवणो लोकपालः पादोनपञ्चपल्योपमायुः। तस्याभ्यन्तरपरिषत् सप्ततिर्देवाः। मध्यमपरिषत् पड देवशतानि । वाह्यपरिपत् सप्तदेवशतानि । ईशानस्य पुष्पको नाम आभियोग्यो देवः २४ बालकतुल्यः जम्बूद्वीपप्रमाणपुष्पकयानविमानविकरणसमर्थः । शेपः शक्रवन्नेयः । एवमुत्तर-श्रेणिविमानवृष्पकप्रकीर्णकाधिप तिरीज्ञानो वर्णितः ।

प्रभाविम।नाद्ध्वं वहूनि योजनसहस्राणि उत्पत्य सानत्कुमारमाहेन्द्रकल्पौ भवतः ।
तयोः सन्तविमानप्रस्ताराः— अञ्जन-वनमाल-नाग-गरुड-लाङ्गल-बलभद्र-चक्राभिधानाः ।
तत्राञ्जनविमानाच्चतसृष्विपि दिक्षु चतस्रो विमानश्रेण्यो निर्गताः । विदिक्षु पुष्पप्रकीर्णकविमानानि तत्रैकैकस्यां विमानश्रेण्याम् एकिंत्रशिद्धमानानि एकै-कहीनान्याचकान् । तेपामन्तराण्यपि वहूनि योजनशतसहस्राणि । चक्राख्यादन्त-विमानाद् दक्षिणश्रेण्यां पञ्चिविश्वतिविमानविराजितायां पञ्चदशं कल्पविमानं सौधर्म-कल्पविमानसदुशम् । तस्याधिपतिः सानत्कुमारो देवराजः। तस्य द्वादशविमानशत-

१ ईशान । २ तस्य पितः ग्रा०, ब०, द०, मू० । ३ चातु-भा० २ । ४ ग्रुघंपञ्च-ग्रा०, ब०, द०, मू०, ता०, मू० । ५-नि एवंश्रेणीविमानानि एकंक- ग्रा०, ब०, द०, मु०, ता०, मू० । ६ यस्य ग्रा०. ब०, द०, मु०, मू०, ता० ।

सहस्राणि वयस्त्रिशत्वायस्त्रिशा देवाः, द्विसप्तितः सामानिकसहस्राणि, तिस्रः परिपदः, सप्तानीकानि, द्विसप्तिः आत्मरक्षसहस्राणि, चत्वारो लोकपालाः। अप्टावग्रमहिष्यः शकाग्रमहिषीसमाना नवपत्योपमायुषः। एकैका 'चात्राऽप्टाभिः देवीसहस्रैः द्वात्रिशददेवीसहस्रविकरणसमर्थाः । अष्टावन्यानि वल्लभिकानां सहस्राणि तावदायविकरण-समर्थानि । समिताऽभ्यन्तरपुरिषदण्टौ देवसहस्राणि साधिकार्धचतुर्थसागरोपमायु पि । चन्द्रा मध्यमवरिषद दशदेवसहस्राणि साधिकार्धचतर्थसागरोपमायं पि । जातर्वाह्यपरिषत द्वादश-देवसहस्राणि साधिकार्धचत्र्थसागरोपमायृपि । अभ्यन्तरपरिपद्देवानाम् एकैकस्य सप्तदेवी-शतानि पञ्चपत्योपमाय पि । मध्यमपरिषददेवानाम् एकैकस्य पड्देवीशतानि पञ्चपत्यो-पमायं पि । बाह्यपरिपद्देवानाम् एकैकस्य पञ्चदेवीशतानि पञ्चपल्योपमाय् पि । सर्वाणि १० च तानि ताबद्विकियासमर्थानि । तस्यानीकमहत्तराः शकानीकमहत्तरसमाना अर्धचतर्थ-सागरोपमायपः। पदातीनां प्रथमकक्षा द्विसप्ततिसहस्राणि। द्वितीया तद्द्विगुणा। एवं द्विगुणा द्विगुणा आ सप्तम्याः । तथा शेषेष्विप पट्सु अनीकेष् अनीकमहत्तराणामेकैकस्य त्रीणि देवीशतानि पञ्चपत्योपैमायूंपि । आृत्मरक्षेदेवानाम् एकैकस्य देवीशतं पञ्चपत्यो-पमायः । वालकतामाभियोग्यदेवस्योऽऽयुः अर्धचतुर्थाति सागरोपमाणि । त्रीणि देवीशतानि पञ्चपत्योपमायं पि । पूर्वादिष् दिक्षु स्वयंप्रभ-वरज्येष्ठ-स्वयंजन-वत्गुविमानवासिनः सोमयम-वरुणवैश्रवणाः चत्वारो लोकपोलाः । एपामेकैकस्य दश दश सामानिकशतानि, दशदशदेवी-शतानि, चतस्रोऽग्रमहिष्यः, तिस्रः परिषदः । सागरोषमत्रयस्थिती सोमयमौ । पादाधिकता-वदायर्वरुणः । अर्घाधिकतावदायर्वेश्रवणः । सोमयमयोरभ्यन्तरपरिषच्चत्वारिशद देवाः । मध्यमपरिषत् त्रीणि देवशतानि । बाह्यपरिषच्चत्वारि देवशतानि । वरुणस्य।ऽभ्यन्तर-परिपत्पञ्चाशद् देवाः । मध्या चत्वारि देवशतानि । वाह्या पञ्चदेवशतानि । यैश्रवणस्य अभ्यन्तरपरिषत् पष्टिर्देवाः । मध्या पञ्चदेवशतानि । बाह्या परिषत् पड्देवशतानि । चतसुष्विप अभ्यन्तरपरिपत्सु देवानामायुः त्रीणि सागरोपमाणि । एकैकस्य देवीशतम् । चतसब्विप मध्यमपरिषत्स् देवानामायः देशोनानि त्रीणि सागरोपमाणि। एकैकस्य पञ्चसप्त-तिर्देव्यः । चतसृष्विप बाह्यपरिपत्सु देवा अर्धतृतीयसागरोपमायुपः, एकैकस्य पञ्चाशद् देव्यः । तस्माच्चक्रविमानाद्त्तरस्यां दिशि श्रेण्यां पञ्चिवशतिविमानमण्डितायां पञ्चदशं 24 कल्पविमानं पूर्वोक्तवर्णनम् । तस्येश्वरो महेन्द्रो देवराजः । यस्याऽप्टौ विमानशतसहस्राणि त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा देवाः, सप्ततिः सामानिकसहस्राणि, तिस्रः परिपदः, सप्ततिरात्मरक्ष-सहस्राणि, चत्वारो लोकपालाः. ऐशानाग्रमहिषीतुल्यसंज्ञा अष्टावग्रमहिष्यः एकादशपल्यो-पमाय्षः । अष्टौ चास्य वल्लभिकानां सहस्राणि तावदायुँषि । शेषः सानत्कुमाराग्रमिहषी-वल्लभिकावत्। समिताऽभ्यन्तरपरिपत् पड्देवसहस्राणि। चन्द्रा मध्यमपरिपत् अप्टौ देवसहस्राणि । जातुर्वाह्यपरिषत् दशदेवसहस्राणि । तिसृष्विप परिपत्सु देवानां सानत्कमार्-

परिषद्देवस्थितरिधिका स्थितिः । शेषो देवीगणपरिमाणायुर्विकियासामर्थ्यादिविधिः सानत्कु-मारपरिषद्वत् । अनीकमहत्तराणामाल्या ऐशानवद्वेदितव्याः । पदात्यनीकस्य प्रथमकक्षा सप्त-तिर्देवसहस्राणि , द्वितीया तद्द्विगुणा, एवं द्विगुणा द्विगुणा आ सप्तम्याः । तथा शेषेष्विप षटस

१ — ब्टादशिभर्दे— श्रा०, ब०, द०, मु०। २ — णि श्रधंचतु — ता०, श्र०, मू०। ३ चातुर्बा — भा० २। ४ नाम्नौ। ५ बालकविमानाभि — श्रा०, ब०, द०, मु०, मू०। ६ — स्य सप्तित — श्रा०, ब०, द०, मु०।

अनीकेषु । अनीकमहत्तराणाम् एकैकस्य त्रीणि देवीशतानि । एकैका चाऽत्र सप्तपल्योपमस्थितिका । आत्मरक्षाणामायुः साधिकार्धचतुर्थानि सागरोपमाणि । एकैकस्य सप्तपल्योपमायुषां देवीनां शतम् । दक्षिणादिषु दिक्षु सम-सर्वतोभद्र-सुभद्र-सिनतिवमानवासिनः सोमयमवरुणत्रैश्रवणलोकपालाः । एकैकस्य दश दश सामानिकशतानि, तावत्संख्या देव्यः, चतस्रोऽग्रमहिष्यः, तिस्रः परिषदः । तत्रार्धचतुर्थसागरोपमस्थितिर्वरुणः, तदूनस्थितिर्धनदः, ततोऽप्यूनस्थिती सोमयमौ,सोमयमयोरभ्यन्तरपरिषत् पञ्चाशद् देवाः। मध्या चत्वारि देवशतानि । बाह्या
पञ्चदेवशतानि । वैश्रवणस्याऽभ्यन्तरपरिषत् पण्टिर्देवाः । मध्या पञ्चदेवशतानि । बाह्या सप्तदेवन्
शतानि । लोकपालचतुष्टयाभ्यन्तरपरिषत्सप्तिर्दिवाः। मध्या पड्देवशतानि । बाह्या सप्तदेवन्
शतानि । लोकपालचतुष्टयाभ्यन्तरपरिषद्देवानामैकैकस्य देवीशतम् । मध्यमपरिषद्देवानां
एकैकस्य सप्तितर्देव्यः । बाह्यपरिषद्देवानाम् एकैकस्य पञ्चाशद्देव्यः । आयुश्च तेषां यथासंख्यं साधिकानि समानि देशोनानि च त्रीणि सागरोपमाणि । पुष्पकयानिवमानाभियोग्यदेवः
साधिकार्थचतुर्थसागरोपमायुः । तस्य देवानां साधिकद्विसागरायुषां शतम् ।

चक्रविमानादूर्ध्वं बहूनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरकल्पौ स्तः। तयोश्चत्वारो विमानप्रस्ताराः--अरिष्टो देवसमितो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर इति । अरिष्टविमानाच्च चतसृष्विप दिक्षु चतस्रो विमानश्रेण्यो निर्गताः चतुर्विशतिविमानगणनाः । विदिक्षु पुष्प- १५ प्रकीर्णकानि । एवमेकैकश्रेणिविमानहान्यानेतव्या आ ब्रह्मोत्तरातु । तेषां प्रस्ताराणामन्त-राण्यपि बहुनि योजनशतसहस्राणि । ब्रह्मोत्तरिवमानाद् दक्षिणश्रेण्याम् एकविशतिविमान-विराजितायां द्वादशं कल्पविमानं पूर्वोक्तवर्णनम् । तस्याधिपतिः ब्रह्मो (ह्म) देवराजः । यस्य साधिके द्वे विमानगतसहस्रे, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशाः देवाः, पट्त्रिशत् सामानिकसहस्राणि, तिस्रः परिपदः, सप्तानीकानि, पड्त्रिशदात्मरक्षसहस्राणि, चत्वारो लोकपालाः । पद्मादयः २० शकाग्रमहिषीतुल्यसंज्ञा अष्टावग्रमहिष्यः त्रयोदशपल्योपमस्थितयः चतुर्देवीसहस्रपरिवृताः। द्वे च वल्लभिकासहस्रे त्रयोदशपल्योपमस्थितिके । एकैकाग्रमहिषी वल्लभिका चतुष्पिष्टिदेवी-रूपसहस्रधिकरणसमर्था । समिताभ्यन्तरपरिषत् चत्वारि देवसहस्राणि अष्टसागरोपमाय् पि । चन्द्रा मध्यमपरिषत् पड्देवसहस्राणि देशोनाष्टसागरोपमाय्ंपि । जातुर्बाह्या अष्टौ देव-सहस्राणि अष्टसागरोपमायं पि । अभ्यन्तरपरिषद्देवानामेकैकस्य पञ्चाशद् देव्यः । मध्यम-परिषद्देवानां चत्वारिंशद् देव्यः । वाह्यपरिषद्देवानां त्रिंशद् देव्यः । वाय्वादयः सप्तानी-कमहत्तरा अर्धाप्टमसागरोपमायुषः। तत्र वायोः पदात्यनीकमहत्तरस्य प्रथमकक्षा पट्-त्रिंशत्सहस्राणि, द्वितीया तद्द्विगुणा, एवं द्विगुणा द्विगुणा आ सप्तम्याः । सर्वेषामनीकमहत्त-राणामेकैकस्य अर्धतृतीयानि देवीशतानि । चतस्रोऽग्रमहिष्यः । आत्मरक्षदेवानामायुः अर्घाऽष्ट-मानि सागरोपमाणि । एकैकस्य पञ्चाशद् देव्यः । बालकाभियोग्यदेवोऽपि तावदायुर्देवीकः । पूर्वादिषु दिक्षु स्वयंप्रभवरज्येष्ठस्वयंजनवल्गुविमाननिवासिनः सोमयमवरुणवैश्रवणा लोक-पालाः । तेषामेकैकस्य पञ्च सामानिकशतानि, पञ्च देवीशतानि, चतस्रोऽग्रमहिष्यः । अर्घाष्टमसागरोपमायुर्घनदः । तदूनायुर्वरुणः । ततोऽप्यूनस्थिती सोमयमौ । सोमयमयोरभ्यन्तर-परिषत् त्रिंशद्देवाः। मध्या द्वे देवशते । बाह्या त्रीणि देवशतानि । वरुणस्याभ्यन्तरपरिषच्चत्वा-रिंशद् देवाः । मध्या त्रीणि देवशतानि । बाह्या चत्वारि देवशतानि । वैश्रवणस्याभ्यन्तर-परिषत् पञ्चाशद् देवाः । मध्या चत्वारि देवशतानि । बाह्या पञ्च देवशतानि । चतसृषु अभ्यन्तरपरिषत्सु देवानामायुरष्टौ सागरीपमाणि । मध्यमपरिषद्देवानां देशोनान्यप्टौ

सागरोपमाणि । बाह्यपरिपद्देवानां तान्येवार्घाष्टमानि । तेषां देव्यो यथासंख्यं पञ्चा-शच्चत्वारिशत् त्रिशच्च वेदितव्याः ।

त्रद्धोत्तरातुन्तरक्षेण्यामेकविशितिविमानायां द्वादशं कल्पविमानं पूर्ववत् । तस्याधिपतिः त्रद्धोत्तरः । यस्य न्यूनं द्वे विमानशतसहस्ये, त्रयस्त्रिशत्त्वायस्त्रिश्चा देवाः, द्वात्रिशतसामानिक-सहस्राणि, तिस्वः परिपदः, गप्तानीकानि, द्वात्रिशदात्मरक्षसहस्राणि, चत्वारो लोकपालाः, ऐशानेन्द्राग्रमहिषीतुल्यमंत्रा अष्टावग्रमहिष्यः पञ्चदशपत्योपमायुषः, द्वे च वत्लिभकासहस्रे तायदायुषी । अविष्टिं त्रद्धोन्द्रवत् । त्रद्धोत्तरस्याभ्यन्तरपरिषत् समिता द्वे देवसहस्रे । चन्द्रा मध्या चत्वारि देवसहस्राणि । जातुर्वाद्धा पड्देवसहस्राणि । अविष्टिं त्रद्धोन्द्रपरिषद्वत् । पुष्पकाभियोग्योऽपि तद्वदेव । पदात्यनीकस्य प्रथमकक्षा द्वात्रिशद् देवसहस्राणि । इतरद् रिण् त्रद्धोन्द्रवत् । आत्मरक्षाःच तद्वदेव । दक्षिणादिदिक्ष सोमादयो लोकपाला त्रद्धोन्द्रवन्नयाः ।

त्रद्धोत्तरिवमानाद्रध्वं बहुषोजनशतसहस्राणि उत्पत्य<sup>र</sup> लान्तवकापिष्ठौ कल्पौ भवतः । ययोद्वी विमानप्रस्तारी ब्रह्महृद्यलान्तवाख्यौ । तत्र लांतवविमानाद् दक्षिणश्रेण्याम् एकान्न-विशाविमानविरचितायां नवमं कल्पविमानं पर्वोक्तपरिवारम् । तस्याधिपतिर्छान्तवो नाम देवराजः । यस्याधिकानि पञ्चविद्यतिविमानसहस्राणि, त्रयस्त्रिद्यत् त्रायस्त्रिद्या देवाः, १५ चर्तावंशतिः सामानिकसहस्राणि, तिस्रः परिषदः, सप्तानीकानि, चत्रविशतिरात्मरक्ष-सहस्राणि, चत्वारो लोकपालाः, शकाग्रमहिपीसमानसंज्ञा अप्टावसमहिष्यः सप्तदशपत्योप-मायुषः, प्रत्येकं द्वाभ्यां देवीसहस्राभ्यां परिवृताः । अन्यानि च वत्लभिकानां तावदायुषां पञ्चशतानि । एकैका 'वात्राग्रमहिषी वल्लभिका च एकं देवीशतसहस्रमप्टाविशति च देवी-सहसाणि विकरोति । समिताऽभ्यन्तरपरिषत् एकं देवसहस्रम् । तत्रैकैकस्य साधिकानि दश-२० सागरोपमाणि आयुः, सप्ताशीतिश्च देव्यः । मध्या चन्द्रा द्वे देवसहस्रे । अत्रैकैकस्य देशोनानि दशसागरोपमाण्यायुः, पञ्चसप्ततिश्च देव्यः । जातुर्वाह्या चत्वारि देवसहस्राणि । तत्रैकैकस्य मध्यपरिषद्देवायुपः किञ्चिन्यूनमायुः, त्रिपष्टिश्च देव्यः । बालकाभियोग्यो बाह्य-परिपत्समायुः, पष्टिश्चास्य देव्यः। अनीकानां तन्महत्तराणां चायुः मध्यमपरिषदायुषः किञ्चिन्त्यूनमायुः । सर्वेषां प्रथमकक्षा चतुर्विशतिः सहस्राणि । ततो द्विगुणा द्विगुणा आ सप्तम्याः । तत्रैकेकस्य देवस्य महत्तरस्य च पष्टिर्देव्यः । पूर्वादिषु दिक्षु स्वयंप्रभ-वरज्येष्ठ-स्वयंजन-वल्ग्विमाननिवासिनः सोमादयश्चत्वारो लोकपालाः । तत्रैकैकस्य चत्वारि सामानि-कशतानि, अर्धतृतीयानि देवीशतानि, चतस्रोऽग्रमहिप्यः, तिस्रः परिपदः । जातुपरिपत्सदशा-युर्वे श्रवणः । ततो न्यूनायुर्वरुणः । ततो न्यूनायुषौ सोमयमौ । सोमयमयोरभ्यन्तरपरिपद्विशित-र्देवाः, मध्या देवशतम्, बाह्या द्वे देवशते । वरुणस्याभ्यन्तरपरिपत्त्रिशद् देवाः, मध्या द्वे २० देवशते, बाह्या त्रीणि देवशतानि । वैश्रवणस्याभ्यन्तरपरिषच्चत्वारिशद् देवाः, मध्या त्रीणि देवशतानि, बाह्या चत्वारि देवशतानि । सर्वाभ्यन्तरपरिपद्देवानामायुरेकादशसागरोप-माणि । मध्यमपरिषद्देवानां तान्येव किं ञ्चिन्त्युनानि । वाह्यपरिषद्देवानां ततोऽपि किञ्चिन्न्यूनानि । तेषां यथाक्रमं पञ्चिवशितः विशतिः पञ्चदशदेव्यः ।

'लान्तविमानादुत्तरश्रेण्याम् एकान्निविश्वतिविमानविराजितायां नवमं कल्पविमानं ३५ पूर्वोक्तवर्णनम् । तस्याधिपतिः कापिष्ठः । यस्योनानि पञ्चिवशितः विमानसहस्राणि,

**સ્**ષ

त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा देवाः, द्वाविंशतिः सामानिकसहस्राणि, तिस्रः परिषदः सप्तानीकानि, द्वाविंशतिरात्मरक्षसहस्राणि, चत्वारो लोकपालाः, श्रीमत्यादयोऽष्टावग्रमहिष्यः पञ्चशत-संख्याश्च बल्लभिका एकान्नविंशतिपल्योपमायुपः । अविशष्टं लान्तवेन्द्रवत्, परिषदश्च । सर्वेषामनीकानां प्रथमकक्षा द्वाविंशतिसहस्राणि, इतरल्लान्तवेन्द्रवत् । आत्मरक्षादिविधिश्च तथैव ज्ञेयः। अयं तु विशेषः लान्तवेन्द्रजातुपरिपत्सदशायुर्वरुणः। तत ऊनायुः वैश्रवणः। ततोऽप्यनाययौ सोमयमौ ।

लान्तविवानाद्वहनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य महाशुको<sup>र</sup> नाम विमानप्रस्तारो भवति । ततो महाशुक्रविमानात् दक्षिणश्रेण्याम् अप्टादशविमानपरिमण्डितायां द्वादशं कर्लप-विमानं पूर्वोक्तपरिवारम् । तस्याधिपतिः शुक्रो नाम देवराजः । यस्याधिकानि विश्वतिर्विमान-सहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा देवाः, चतुर्दश सामानिकसहस्राणि, तिस्रः परिपदः, १० सप्तानीकानि, चतुर्दशाऽऽत्मरक्षसहस्राणि, चत्वारो लोकपालाः, पद्मादयोऽष्टावग्रमहिष्यः, एकैका चात्र दशभिर्देवीसहस्रैः परिवृता । वल्लभिकाश्च अर्धतृतीयशतसंख्याः । एकैका यत्राग्र-महिपी वल्लभिका चैकविशतिपल्योपमायुः, द्वे वेवीरूपशतसहस्रे पट्पञ्चाशतं च देवीरूपसह-स्राणि विकरोति । समिताऽभ्यन्तरपरिषत् पञ्चदेवशतानि चतुर्दशसागरोपमायुंषि । तत्रैकैकस्य त्रिचत्वारिशद् देव्यः । चन्द्रा मध्या एकं देवसहस्रं देशोनचतुर्दशसागरोपमायुः । तत्रैकैकस्याप्टत्रिशद् देव्यः । जातुर्वाह्या द्वे देवसहस्रे मध्यमपरिषद्वनायुषी । अत्रैकैककस्य पञ्च-त्रिंगद् देव्यः। अनीकानां महत्तराणां च जातुवदायुः। सर्वेषां प्रथमकक्षा चतुर्दशदेवसहस्राणि, एकैकस्य पञ्चाशद् देव्यः । बालकाभियोग्योऽपि तावदायुर्देवीकः, आत्मरक्षाश्च । पूर्वादिषु दिक्षु स्त्रयंप्रभ-त्ररज्येष्ठ-स्त्रयंजन-वल्गुविमानवासिनः सोमादयश्चत्वारो लोकपालाः । धनदस्य जातुवदायुः, ततोऽप्यूनायुर्वरुणः, ततोऽप्यूनायुपौ सोमयमौ । तयोरभ्यन्तरपरिपदप्टदेवाः । मध्या पञ्चाशत् । बाह्या देवशतम् । बरुणस्याभ्यन्तरपरिषत् विशतिर्देवाः । मध्या देवशतम् । बाह्या द्वे देवशते । वैश्रवणस्याभ्यन्तरपरिपद्विशतिर्देवाः । मध्या द्वे देवशते । बाह्या त्रीणि देवशतानि । सर्वाभ्यन्तरपरिषद्देवानामायुः पञ्चदशसागरोपमाणि । मध्यमपरिषद्देवानामाय्-स्तान्येव देशोनानि । वाह्यपरिषद्देवानामायुः सार्धचतुर्दशसागरोपमाणि । तेषां यथाक्रमं विशतिः पञ्चदश दश च देव्यो भवन्ति ।

महाशुक्रविमानादुत्तरश्रेण्याम् अष्टादशिवमानशोभितायां द्वादशं कल्पविमानम्। तस्याधिपतिः महाशुकः । यस्योनानि विंशतिविमानसहस्राणि, त्रयस्त्रिंशत्त्रायस्त्रिंशा देवाः, द्वादश सामानिकसहस्राणि, तिस्रः परिपदः, सप्तानीकानि, द्वादशात्मरक्षसहस्राणि, चत्वारो लोकपालाः, श्रीमत्यादयोऽष्टावग्रमहिष्यः अर्धतृतीयशतसंख्याइच वल्लभिकाः त्रयोत्रिंशतिपत्योपमायुपः। शेपं शुक्रवत् । तिस्रोऽपि परिपदः शुक्रवदेव वेदितव्याः । अनीकानां प्रथमकक्षा द्वादशदेवसहस्राणि । शेषं शुक्रवत् । आत्मरक्षाणां पुष्पकाभियोग्यस्य च तथैव विधिः। दक्षिणादिषु दिक्षु सम-सर्वतोभद्र-सुभद्र-सिमतविमाननिवासिनः सोमाद्र-, नायुपौ सोमयमौ । शेवं शुक्रवत् ।

महाशुक्रविमानादूर्ध्व बहूनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य सहस्रार एकविमानप्रस्तारो ३५ भवति । यत्र दक्षिणोत्तरौ शतारसहस्रारकल्पौ । तत्र सहस्रारविमानाद् दक्षिणश्रेण्यां सप्तदश-

१ इन्द्रकः। २ −िति शुक्रमहाशुक्रौस्तःततो स्रा०, ब०, मु० 🕽 ३ −श देवाः श्र०। ४ इन्द्रकः।

। धार९

विमानगणनायां नवमं कल्पविमानम् । तस्याविपतिः शतारो नाम देवराजः । यस्याविकानि वीणि विमानसहस्राणि, वयस्विंशत्वायस्त्रिंशा देवाः, चत्वारि सामानिकसहस्राणि, तिस्रः परिषदः, सन्तानीकानि, चत्वारि आत्मरक्षसहस्राणि, चत्वारो छोकपाछाः, पद्मादयोऽष्टावग्रमहिष्यः पञ्चविंशतिपत्योपमायुषः । एकैका चात्र पञ्चभिर्देवीशतैः परि-वृताः पञ्चदेवीरूपशतसहस्राणि द्वादशदेवीरूपसहस्राणि विकरोति । द्विपर्टिवेल्लभिका-स्तावदापुर्विकियाः । समिताऽभ्यन्तरपरिषदर्धतृतीयानि देवशतानि साधिकषोडशसागरो-पमायू पि । तेपामेकैकस्यैकविंशतिर्देग्यः । चन्द्रा मध्या पञ्चदेवशतानि देशोनपोडशसा-गरीपमायूंपि । तेपाम् एकैकस्याज्यादश देव्यः । जातुर्वाह्या एकं देवसहस्रं चन्द्रायुरू-नायुः, तेषामेकैकस्य पञ्चदश देव्यः । सर्वेषामप्यनीकानां महत्तराणां च जात्वदायः । प्रथम-कक्षा चत्वारि देवसहस्राणि। एकैकस्य चत्वारिशद् देव्यः। पूर्वादिषु दिक्षु स्वयंप्रभादिवि-र्वरुगः, तनोऽप्रतायुपौ सोगयुमौ । तयोरभ्यन्तरपरिपत्पञ्चदेवाः । मध्या पञ्चिविज्ञति-र्देवाः । वाह्या पञ्चाशद् देवाः । वरुणस्याभ्यन्तरपरिषद् दशदेवाः । मध्या पञ्चाशद् देवाः । वात्या देवशतम् । वैश्रवणस्याभ्यन्तरपरिषत् पञ्चदशदेवाः । मध्या देवशतम् । वाह्या द्वे १५ देवशते । सर्वाभ्यन्तरपरिषद्देवानामायुः सप्तदशसागरोपमाणि । मध्यमपरिषद्देवानामायुः तान्येव देशोनानि । वाह्यपरिपद्देवानामायः सार्धानि पोडशसागरोपमाणि । तेपां यथा-क्रमं पञ्चदश दश पञ्चदेव्यो भवन्ति ।

सहस्रारिवमानादुत्तरश्रेण्यां सप्तदशिवमानभूषितायां नवमं कल्पविमानम् । तस्याधिपितः सहसारः । यस्योनानि त्रीणि विमानसहस्राणि, त्रयस्त्रिशत्त्रायस्त्रिशा देवाः, द्वे सामानि-२० कसहस्रे, तिपः परिपदः, सप्तानीकानि, द्वे आत्मरक्षसहस्रे, चत्वारो लोकपालाः, श्रीमत्याद-योऽष्टावग्रमहिष्यः सप्तविशतिपल्योपमायुपः । शेषः शतारेन्द्रवत् । परिपदात्मरक्षाऽनीकाभि-योग्यवर्णना च शतारेन्द्रवत् । अयं तु विशेषः-अनीकानां प्रथम'कक्षा द्वे देवसहसे । दक्षि-णादिषु दिक्षु सम-सर्वतोभद्र-सुभद्र-समितविमाननिवासिनः सोमादयश्चत्वारो छोकपालाः। तेपामेकैकस्य द्वे सामानिकदेवशते³, त्रिपष्टिर्देव्यः, चतस्रोऽग्रमहिष्यः, तिस्रः परिषदः । शेषः २.५ शतारेन्द्रवत् । शतारेन्द्रजातुपरिपत्सदृशायुर्वेरुणः । ततो न्यूनायुर्धनदः । ततो न्यूनायुपौ सोमयमौ । शेषः शतारेन्द्रवत ।

सहसार'विमानाद्र्ध्वं बहूनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य' आनतप्राणनारणाच्युतकल्पाः पड्विमानप्रस्ताराः–आनत-प्राणत-पुष्पक-सातक-आरण-अच्युतसंज्ञकाः । तत्रानतविमानाच्चतसृष्विप दिक्षु चतस्रो विमानश्रेण्यो निर्गताः । तत्रैकैकस्यां विमानश्रेण्यां पूष्पत्रक्रीर्णकानि । षोडशश्रेणिविमानानि । पञ्चसु विमानप्रस्तारेषु एकैकश्रेणिविमानहानिर्वेदितब्या । च्युतविमानाद् दक्षिणश्रेण्याम् एकादशिवमानैविरचितायां पष्ठं कल्पविमानम्। धिनितरारणो नाम देवराजः। यस्याधिकान्यर्धचतुर्थानि विमानशतानि, त्रयस्त्रिंशत्त्रायत्रिंशा देवाः, दश सामानिकशतानि, तिस्रः परिषदः, सप्तानीकानि, दशात्मरक्षशतानि, चत्वारो लोकपालाः, पद्मादयोऽष्टावग्रमहिष्यः अष्टचत्वारिशत्पल्योपमायुषः। एकैका चात्राऽर्धतृतीयैः

१ — कक्ष्या हे ता०, मू०, श्र०। २ — तेष-, ग्रा०, ब०, द०, मू०। ३ इन्द्रक। ४ — त्य सन्ति तत्र ता०, श्र०, मू०। ४ विचाशदधिकद्विशतैः।

देवीशतैः परिवृता दशदेवीरूपशत'सहस्राणि चतुर्विशित च देवीरूपसहस्राणि विकरोति। वल्लभिकाश्च पञ्चदश नावदायुर्विकियाः। समिताऽभ्यन्तरपरिषत् पञ्चिविशतिर्देवशतम्। तत्रैकैकः साधिकविशितसागरोपमायुर्दशदेवीकः। चन्द्रा मध्या, अर्धतृतीयानि देवशतानि। तत्रैकैकः देशोनिवशितसागरोपमस्थितिरप्टदेवीकः। जातुर्वाद्या पञ्चदेवशतानि। तत्रैकैकः अर्धविशितसागरोपमस्थितिः पड्देवीकः। अनीकानां प्रथमकक्षां एकं देधसहस्रम्। सर्वेषां देवानां तन्महत्तराणां च एकैकस्य विशद् देव्यः। आत्मरक्षाणां च विशत्। वालकाभियोग्यस्य चन्द्रायुपः ऊनमायुः, विशद् देव्यः। पूर्वादिषु दिक्षु स्वयंप्रभादिविमानिवासिनः सोमादयश्चत्वारो लोकपालाः। तेषामेकैकस्य सामानिकशतम्। द्वाविशद् देव्यः, चनस्रोऽग्रमहिष्यः, तिस्रः परिषदः। जातुसमानायुर्वेशवणः। ततोः न्यूनायुर्वरुणः। ततो न्यूनायुर्पे सोमयमौ। तयोरभ्यन्तरपरिषद्त्रयो देवाः। मध्या द्वाद्यः। वाह्या पञ्चिविशतिः। वरुणस्याभ्यन्तरपरिषत् पञ्चदेवाः। मध्या पञ्चविशतिः। वाह्या पञ्चित्रतिः। वरुणस्याभ्यन्तरपरिषत् पञ्चदेवाः। मध्या पञ्चविशतिः। वाह्या पञ्चविशतिः। विश्वप्रस्थाभ्यन्तरपरिषत् पड्देवाः। मध्या पञ्चविशतिः। वाह्या शतम्। तेषां यथाकमम् एकविशितिसागरोपमाणि तान्येव देशोनानि तान्येव चार्थोनान्यायुरवगन्तव्यम्, सप्त पञ्च तिस्रश्च देव्यो ज्ञेयाः।

आरणाच्युतिवमानादुत्तरश्रेण्याम् एकादशिवमानविभूषितायां पष्ठं कल्पविमानम् । तस्याधिपितरच्युतो नाम देवराजः । यस्योनान्यर्धचतुर्थानि विमानशतानि । त्रयस्त्रिशत्त्रान्यस्त्रिशा देवाः । दश सामानिकशतानि । तिस्रः परिपदः । सप्तानीकानि । दश आत्म-रक्षशतानि । चत्वारो लोकपालाः । श्रीमत्यादयोऽप्टावग्रमहिष्यः पञ्चपञ्चाशत्पल्योप-मायुपः, वल्लिभकाश्च पञ्चदश तावदायुपः । अविशप्टम् आरणेन्द्रवत् । परिपदादिविधिश्च तथैव नेयः । अयं तु विशेषः वरुणोऽधिकग्नयुः । ततो न्यूनायुर्धनदः । ततोऽप्यूनायुपौ सोमयमौ ।

त एते लोकानुयोगोपदेशेन चतुर्दशेन्द्रा उपताः । इह द्वादश इष्यस्ते पूर्वोक्तेन क्रमेण ब्रह्मोत्तरकापिष्ठमहाशुक्रसहस्रारेन्द्राणां दक्षिणेन्द्रानुवर्तित्वात् आनतप्राणतकल्पयोश्च एकैकेन्द्रत्वात् ।

सौधर्मविमानसंख्या प्रागुक्ता । ऐशानेऽष्टाविश्वितिविमानशतसहस्राणि । श्रेणिविमानानि चतुर्दशशतानि सप्तपञ्चाशानि । पुष्पप्रकीणंकानां सप्तिविशितः शतसहस्राणि अष्ट-नवितः सहस्राणि पञ्चशतानि विचत्वारिशानि । सानत्कुमारे द्वादशिवमानशतसहस्राणि । श्रेणिविमानानां पञ्चशतानि पञ्चनवत्यधिकानि । प्रकीणंकानाम् एकादशशतसहस्राणि नवनवितः सहस्राणि चत्वारि शतानि पञ्चोत्तराणि । माहेन्द्रेऽष्टौ विमानशतसहस्राणि । श्रेणिविमानानाम् एकं शतं पण्णवत्यधिकम् । प्रकीणंकानां सप्तशतसहस्राणि नवनवित्सहस्राणि अष्टौ शतानि चतुरुत्तराणि । ब्रह्मछोकब्रह्मोत्तरकल्पयोः चत्वारि विमानशतसहस्राणि । श्रेणिविमानानां त्रीणि शतानि चतुःपष्टचिधकानि । प्रकीणंकानां त्रीणि शतसहस्राणि नवनवितः सहस्राणि पट्शतानि पट्तिशानि । छान्तवकापिष्ठयोः पञ्चा-शतसहस्राणि । श्रेणिविमानानां शतम् अष्टपञ्चाशम् । प्रकीणंकानामेकाभ्रपञ्चाशतसहस्राणि

१ -शतसहस्त्राणि विकरोति ग्रा०, ब०, द०, मु०। -२ कक्ष्या श्र०, मू०, ता०। ३ ततोऽप्यूनायु-श्र०। ४ 'सोहम्मोसाणसणककुमारमाहिदबम्हुलंतवया। महसुक्कसहस्सारा ग्राणद पाणद य ग्रारण-च्चुदया। एवं वारसकप्पाः -शिलोकप्र०.वैमानिक०। ५ तदेव विवृणोति। ६ तान्येव पृथग् पृथग् विवृणोति, एवमुत्तरत्रापि।

अष्टौ शतानि द्वित्त्वारिशानि । शुंक्रमहाशुक्रयोः चत्वारिशत्महस्राणि । श्रेणिविमानानां विमप्तितः । प्रकीर्णकानाम् एकान्नचत्वारिशत्महस्राणि नवशतानि सप्तिविशानि । शता-रसहस्रारकलपयोः पड्विमानसहस्राणि । श्रेणिविमानानाम् एकान्नमप्तिः । प्रकीर्णकानाम् एकान्नपिटशतानि एकत्रिशानि । आरणाच्यत्वकलपयोः सप्तिविमानशतानि । श्रेणिविमानानां विणि शतानि विशानि । अप्रकीर्णकानां जीणि शतानि सप्तत्यधिकानि । 'चतुर्दशस्विप कलप्रविमानेषु विमानसंख्या चतुर्शितिः शतसहस्राणि पण्णवितः सहस्राणि सप्त च विमानशतानि ।

ं आरणाच्युतिबमानादुर्ध्वं बहुनि योजनशतसहस्राण्युत्पत्य सन्ति तत्राधोग्रैवेयकविमानानि । येषु त्रयो विमानप्रस्ताराः सुदर्शनामोधसुष्रबुद्धाः । तत्र सुदर्शनेन्द्रकाच्चतसृष्यि । दिक्षु चतस्रो विमानश्रेण्यः । तत्रैकैकरयां विमानश्रेण्यां दश विमानानि । सुदर्शनादुर्ध्वं बहुनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्याऽस्ति अमोघो नाम विमानप्रस्तारः । अत्रापि चतसृष्विप दिक्षु चतस्रो विमानश्रेण्यो निर्गृताः । अत्रैकस्यां विमानश्रेण्यां नविमानानि । अमोघादुर्ध्वं बहुनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य अस्ति सुप्रबुद्धो नाम विमानप्रस्तारः । अशापि चतमृष्विप दिक्षु चतस्रो विमानश्रेण्यां विनिर्गृताः । एकैकस्यां विमानश्रेण्याम् अष्टौ विमानानि । त्रिष्वेप्येतेषु पुष्पप्रक्रीणंकविमानानि न सन्ति । तान्येतान्येकादशोत्तरिवमानशतम् । सुप्रबुद्धविमानादूर्ध्वं तहुनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य सन्ति तत्र मध्यमग्रैवेयकविमानानि । येषु त्रयः प्रस्तारा यशोधरसुभद्रविद्यात्यः । पूर्ववदत्रापि एकैकश्रेणिविमानहान्या पञ्चयप्ति शिणिविमानानि । पुष्पप्रकीर्णकानि द्वात्रिशत् । तान्येतानि सप्तोत्तरं शतम् । सुविशास्तिमानादूर्ध्वं बहुनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य मन्ति तत्रोपरिमग्रैवेयकविमानानि । येषु त्रयः प्रस्ताराः सुमनाः सोमनाः प्रीतिङ्कर इति । पूर्यवदत्रवाप्ये कैकविमानहान्या एकान्तत्तर्वारिशत् श्रेणिविमानानि । द्वापञ्चशत्त्रकीर्णकानि । तान्येतानि समुदितानि एकनवितिविमानानाम् ।

प्रीतिद्यकरिवमानाद्द्यं बहूनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य सन्ति तत्राऽनुदिश्विमानानि । येष्येक एवाऽऽदित्यो नाम विमानप्रस्तारः । तत्र दिक्षु चत्वारि श्रेणिविमानानि । प्राच्यां दिशि अचिविमानम्, अपाच्यामचिमाली, प्रतीच्यां वैरोचनम्, उदीच्यां प्रभासम्, मध्ये आदित्याख्यम् । विदिक्षु पुष्पप्रकीर्णकानि चत्वारि—पूर्वदक्षिणस्यामचिप्रभम्, दक्षिणा-परस्याम् अचिरावर्तम्, उत्तरपूर्वस्थामचिविश्वष्टम् । तान्येनानि नव ।

आदित्यविमानादुर्ध्वं बहुनि योजनशतसहस्राणि उत्पत्य सन्ति तवानुत्तरविमा-नानि । यत्रेक एव सर्वार्थिसिद्धं संज्ञो विमानप्रस्तारः । दिक्षु प्रदक्षिणानि विजयवैजयन्त-३० जयन्तापराजितविमानानि चत्वारि, मध्ये सर्वार्थिसिद्धं संज्ञम् । पृष्पप्रकीर्णकानि न सन्ति ।

सौजमै शानयोः कल्पयोविमानानि सप्तिविशैकयोजनशतबाहल्यानि पञ्चयोजनशतो-च्छ्रागाणि । सानत्कुमारमाहेन्द्रयोर्ब्रह्मालोकब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु शुक्रमहाशुक्रशतार-सहस्रारेषु आनतप्राणताऽऽरणाऽच्युतेषु नवसु ग्रैवेयकेषु अनुदिशाऽनुत्तरेषु च विमानानां बाहल्यमेकैकयोजनविहीनम्, उच्छायश्च एकैकयोजनशताधिको यथाक्रमं वेदितव्यः । तान्ये-

१ ग्रानतप्राणतयोरन्यतरत्रान्तर्भावात् । २ -ण्यो नि- श्र०, मू० । ३ -तिःश्रे- ग्रा०, ब०, द०, मु०, मू० । ४ द्वांत्रिशान्यतानि ग्रा० भा० २ । ५ -द्विसं -ग्रा०, ब०, मु० ।

34

तानि श्रेणीन्द्रप्रक्षीर्णकविमानानि कानिचिन् संस्येययोजनशतिवस्ताराणि। कानिचिद-संस्येययोजनशतिवस्ताराणि। यानि संस्येयविस्ताराणि तानि संस्येययोजनशतिसहस्र-विस्ताराणि, यान्यसंस्येयविस्ताराणि तानि असंस्येययोजनशतसहस्रविस्ताराणि। सौधर्मै-शानयोविमानानि पञ्चवर्णानि कृष्णनीलरक्तहारिद्रशुक्लवर्णानि। सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः चतुर्वर्णानि कृष्णहीनानि। ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु त्रिवर्णानि विमानानि कृष्णनीलविज्ञतानि। शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्राराऽऽनतप्राणतारणाच्युतेषु द्विवर्णानि विमानानि हारिद्रशुक्लवर्णानि। ग्रैवयकानुदिशानुत्तरिवमानानि शुक्लवर्णान्येव। परमशुक्लं सर्वार्थसिद्ध'विमानम्।

एपामधिकृतानां वैमानिकानां देवानां परस्परतो विशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह---

## स्थितिप्रभावसुखद्यातिलेश्याविशुद्धीन्द्रियाविषयतोऽधिकाः ॥२०॥

स्वोपात्तायुष उदयात् स्थानं स्थितिः ।१। स्वेनोपात्तस्य देवायुपः उदयात्तिस्मन् भवे तेन गरीरेण स्थानं स्थितिरित्यच्यते ।

**शापानुग्रहरूक्षणः प्रभावः ।२।** शापोऽनिष्टापादनम्, अनुग्रह इप्टप्रतिपादनम्, तल्ल-क्षणः प्रबुद्धो भाव प्रभाव इत्याख्यायते ।

सद्वेद्योदये सति इष्टविषयानुभवनं सुखम् ।३। सद्वेद्योदयम् छहेतौ सति बाह्यस्येप्ट- १५ विषयस्य उपनिपाने तद्विषयमनुभवनं सुखमिति कथ्यते ।

**शरीरवसनाभरणादिदीष्तिर्द्धंतिः ।४।** शरीरस्य वसनस्याऽऽभरणादीनां च दीष्तिः द्यतिरिति उपाक्ष्यायते ।

लेश्याशब्द उक्तार्थः ।५। लेश्याशब्द उक्तार्थ एव वेदिनव्यः । लेश्याया विशुद्धिः लेश्याविशद्धिः ।

इन्द्रियाविधभ्यां विषयाभिसंबन्धः ।६। विषयशब्दस्य इन्द्रियाविधभ्यामभिसंबन्धो भवति । इन्द्रियां चाऽविधरच इन्द्रियावधी, तयोविषय इन्द्रियाविधविषय इति ।

इतरथा हि तदाधिक्यप्रसङ्गः ।७। अकियमाणे ह्येवमभिसंवन्धे उपर्युपरि देवेषु इन्द्रि-याणामाधिक्यं प्रसज्येत ।

स्थितिग्रहणमादौ तत्पूर्वकत्वादितरेषाम् ।८। स्थितिग्रहणमादौ कियते तत्पूर्वकत्वादि- २५ तरेषां प्रभावादीनाम् । स्थितिमतां हि प्रभावादयो भवन्ति नाऽस्थितस्येति ।

तेभ्यस्तैर्वाऽधिका इति तिसः । १। तेभ्यः स्थित्यादिभ्यः अधिका इति "अपादानेऽहीयहहोः" [जैनेन्द्र० ४।३।५०] इति तिसः । तैर्वाधिका इति तिस प्रकरणे अआद्यादिभ्य उपसंख्यानम्" [जैनेन्द्र० ४।२।४९] इति तिसः । उपर्यं पिर वैमानिकाः इत्यनुवर्तन्ते, तेनैवमिभसंबध्यते
उपर्यु पिर वैमानिकाः प्रतिकल्पं प्रतिप्रस्तारं च स्थित्यादिभिरेभिरिधका इति । तत्र स्थितिः
उत्कृष्टा जवन्या च, सा उपरिष्टाद्वक्ष्यते । इह्नतु वचनं येपां समा भवति तेषामिष गुणतोऽधिकत्वज्ञापनार्थम् । यः प्रभावः सौधर्मकल्पदेवानां निग्रहानुग्रहिविक्रयापराभियोगादिपु,
उपर्यु परि ततोऽनन्तगुणः मन्दाभिमानतया अल्पसंक्लिप्टत्वाच्च न प्रवर्तते । एवं सुखादयोऽपि
प्रत्येतव्याः । लेश्यानियमः उपरि वक्ष्यते । इह् तु वचनं यत्र विधानं समानं तत्रापि कर्मविश्विद्वतोऽधिका भवन्ति इति प्रतिपादनार्थम् ।

१ – द्विवि – ग्रा॰, ब, द॰, मु॰। २ विषयो ज्ञेयपदार्थः। ३ स्थितिः। ४ स्थित्यादि।

यथा स्थित्यादिभिरुपर्यथिका एवं गत्यादिभिरपि इत्यतिप्रसङ्गे तन्तिवृत्यर्थमाह---

## गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः ॥२१॥

देशान्तरप्राप्तिहेतुर्गतिः ।१। उभयनिमित्तवशात् उत्पद्यमानः कायपरिस्तन्दो गतिरि-त्युच्यते ।

शरीरमुक्तलक्षणम् 1२। अ''औदारिकवैकियिकाऽऽहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि'' [त० सू० २।३६] इत्यत्र शरीरम्कतलक्षणम् ।

्र **लोभकषायोदयान्मूच्छा परिग्रहः ।३।** लोभकपायवेदनीयस्य उदयान्मूच्छी संकल्पैः परि-ग्रह इत्याख्यायते ।

मानकषायोदयापादितोऽभिमानः ।४। मानकपायवेदनीयस्य उदयापादितोऽहङ्कारः अभि-मान इति कथ्यते । गतिञ्च शरीरं च परिग्रहरच अभिमानश्च गतिशरीरपरिग्रहाभिमानाः तैः गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतः । तिमिप्रकरणे \*"आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्" [जैनेन्द्रवा० ४।२।४९] इति तिसः । यदि हि अपादस्तित्वक्षा स्यात् \*"अहीयरुहोः" [जैनेन्द्र० ४।३।५०] इति प्रतिषेधः स्यात् ।

गतिग्रहणमादौ लक्षणद्वययोगात् ।५। गतिग्रहणमादौ कियते । कुतः ? लक्षणद्वय-योगात् **क्ष"द्वन्द्वे'सु**'' [जैनेन्द्र० १।३।९८] क्ष"अ<mark>ल्पाच्तरम्</mark>" [जैनेन्द्र० १।३।१००] इति ।

ततः शरीरप्रहणं तस्मिन् सति परिप्रहोपपत्तेः ।६। ततः परं शरीरप्रहणं कियते । कृतः ? तस्मिन् सित परिप्रहोपपत्तेः, सित शरीरे परिप्रहो ममेदं बुद्धिरुपजायते ।

तहत्त्वेऽपि केविलनः परिग्रहेच्छाभाव इति चेत्; न; देवाधिकारात् ।७। स्यादेतत्— शरीरवत्त्वेऽपि केविलनः ममेदिमिति संकत्पो न विद्यते ततोऽयं हेतुव्यभिचार इति; तन्न; किं कारणम् ? देवाधिकारात् । देवा हि रागादिमन्तोऽधिकृताः, तेपामवश्यं सित शरीरे परिग्रहाभिलापेण भवितव्यमिति नास्ति व्यभिचारः ।

तन्मूलत्वात्तदनन्तरमिमानग्रहणम् ।८। परिग्रहमूलो हि लोकेऽभिमानो दृष्टः, ततोऽस्य तदनन्तरं ग्रहणं कियते । उपर्यु परीत्यनुवर्तते, तेनोपर्यु परि देवानाम् उक्ता गत्यादयो हीना वेदितव्याः । तद्यथा—सौधर्मशानयोर्देवाः कीडादिनिमित्तां गितं महाविषय-त्वेन मुहुर्मु हुर्वृत्त्या नाधिकामास्कन्दन्ति न तथोपरि देवाः विषयाभिष्वङ्गोद्रेकाभावात् । ततस्तिन्निमित्तां गितरिप कमेण हीयते । जरीरमिष सौधर्मे शानयोर्देवानां सप्तारिन्निप्त्रमाणम् । सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः पडरिनिप्रमाणम् । ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु पञ्चारितः । शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारेषु च चतुररिनः । आनतप्राणतयोरर्धचतुर्था-रितः । आरणाच्युतयोररिन्तवयप्रमाणम् । अधोग्रैवेयकेषु अर्धतृतीयारित्तः, मध्यमग्रैवेयकेषु अर्रातनद्वयमात्रम्, उपरिमग्रैवेयकेषु अनुदिशविमानेषु च अध्यर्धारितः, अनुत्तरेष्वरिनिप्तमात्रम् । परिग्रहोऽपि विमानपरिवारादिलक्षण उपर्यु परि हीन इत्युक्तं पुरस्तात् । कृतः पुनक्पर्यु परि परिग्रहाभिमानहानिरिति ? उच्यते—

प्रतनुकषायत्वाल्पसंक्लेशाविधिविशुद्धितत्त्वावलोकनसंवेगपरिणामानाम् उत्तरोत्तराधिक्याव् अभिमानहानिः ।९। प्रतनुकषायत्वादल्पसंक्लेशो भवति, ततोऽविधिविशुद्धिर्जायते, संक्लेशवशा-दविधिहीयत इत्युक्तं पुरस्तात् । ततोऽविधिविशुद्धेः उपर्युपरि देवाः शारीरमानसदुःखपरीतान्

<sup>्</sup> १ कोऽर्थः ? मानसं कर्म । 🔐 'सु' इति स्वमते घिसंज्ञा । ३ हस्तो रितनररितनः स्यात् ।

नारकतैर्यग्योनमानुषान् प्रकर्षेणाऽवलोकयन्ति । ततस्तन्निमित्तसंवेगपरिणामः संसाराद्भी-रुता उपजायते । ततो दुःखहेतुषु दुरन्तेषु परिग्रहेषु अभिभानो हीयसे । किञ्च,

विशुद्धपरिणामप्रकर्षनिमित्तत्वाच्च उपर्यु पर्यु पपत्तेः ।१०। 'इह विशुद्धपरिणामभेदनिमितः पुण्यक्मंबन्धविकल्पः, तत्पूर्वको देवेषु उपपाद इति उपर्यु परि अभिमानहानिः ।
कारणसदृशं हि कार्यं दृष्टिमिति । तद्यथा—तैर्यग्योनेषु असंज्ञिनः पर्याप्ताः पञ्चेन्द्रियाः ४
संख्येयवर्षायुषः, अल्पशुभपरिणामवशेन पुण्यवन्धमनुभूय भवनवासिषु व्यन्तरेषु च उत्पद्यन्ते ।
त एव संज्ञिनो मिथ्यादृष्टयः सासादनसम्यग्दृष्ट्यश्च आसहस्रारादृत्पद्यन्ते । त एव
सम्यग्दृष्ट्यः सौधर्मादिषु अच्युतान्तेषु जायन्ते । असंख्येयवर्षायुषः तिर्यञ्जमनुष्या मिथ्यादृष्टयः सासादनसम्यग्दृष्ट्यश्च आ ज्योतिष्कभ्य उपजायन्ते, तापसाश्चोत्ख्रप्टाः । त एव
सम्यग्दृष्ट्यः सौधर्मे शानयोर्जन्मानुभवन्ति । मनुष्याः संख्येयवर्षायुषः मिथ्यादर्शनाः सासादनमम्यग्दर्शनाश्च भवनवासिप्रभृतिषूपरिमग्रैवेयकान्तेषु उपपादमास्कन्दन्ति । परित्राजकानां
देवेषूपपादः आ ब्रह्मलोकात् । आजीवकानाम् आसहस्रारात् । तत ऊर्ध्वमन्यलिङ्गिनाः
नास्त्युपपादः । निर्ग्रन्थलिङ्गधराणामेव उत्कृष्ट्यत्पोऽनुष्ठानोपचितपुण्यवन्धानाम् असम्यग्दर्शनानामुपरिमग्रैवेयकान्तेषु उपपादः । तत ऊर्ध्वं सम्यग्दर्शनज्ञानचरणप्रकर्षोपेतानामेव
जन्म नेतरेषाम् । श्रावकाणां सौधर्मादिष्वच्युतान्तेषु जन्म नाधो नोपरीति परिणामविश्चितः १४
प्रकर्पयोगादेव कल्पस्थानातिश्ययोगोऽवसेयः ।

पुरस्तात्त्रिषु निकायेषु देवानां छेश्याविधिरुक्त इदानीं वैमानिकेषु छेश्याविधि-प्रतिपत्त्यर्थमाह——

#### पीतपद्मशुक्ललेश्या द्वित्रिशेषेषु ॥२२॥

किमर्थं पृथग्लेश्याभिधानं कियते, ननु यत्रैवान्यो लेश्याविधिः तत्रैवेदं वक्तब्यम् ? ५० अत उत्तरं पठिति –

पृथग्लेक्याभिधानं लघ्वर्थम् । १। पृथगिदं लेक्याभिधानं कियते लघ्वर्थम् । तत्र हि पाठे कियमाणे वैमानिकानां स्वामिनां भेदेन निर्देशः कर्तव्यः स्यात् । अथ कोऽयं निर्देशः? पीतपद्मशुक्ललेक्या इति । पीता च पद्मा च शुक्ला च पीतपद्मशुक्लाः, ता लेक्या येषां त इमे पीतपद्मशुक्ललेक्या इति । यद्येवं द्वन्द्वे पु वद्भावात् निर्देशो नोपपद्यते ? नैप दोषः; औत्तरपदिकं ह्रस्वत्वम्, यथाका र्यविपरि णामाद्वा सिद्धम् । \* "द्वतायां तपरकरणे भध्यमिवलिक्वतयोरुपसं व्यानम्" [पात् ० महा० १।१।६९] इत्यत्रौत्तरपदिकं ह्रस्वत्वम्, एविमहापि वेदितव्यम् ।

तत्र कस्य का लेश्या इत्यत्रोच्यते-

सौधर्मेशानीयाः पीतले श्याः ।२। सौधर्मे शानीया देवाः <sup>१९</sup>पीतलेश्या द्रष्टव्याः ।

१ लोके कृत । २ - लिङ्गानां ग्रा०, ब०, द०, मु०, मू०, ता० । ३ पठन्ति ग्रा०, ब०, द०, मु० । ४ तथा सित सूत्रस्य गौरवं स्यात् । ५ सूत्रस्य लघुनोपायेन । ६ ग्रादितस्त्रिषु इत्यादि प्रकरणे । ७ द्रुता वृत्तिः । द मध्यमा च बिलिम्बता च तयोः । इदमेव ज्ञापकं लक्षणाभावेऽिष शिष्टप्रयोगानुसारेण ग्रोत्तरपदिकं हस्वत्वमस्तीति । ६ '''सूत्रे तपरकरणं तत् ज्ञापयित क्वचिद् इन्द्वेऽप्यौत्तरपदिकं हस्वत्वं भवतीति तेन यथा मध्यमा च बिलिम्बता मध्यमिबलिम्बते इत्याद्यौत्तरपदिकं हस्वत्वं बहुलं वृद्यते तहदत्रापीत्यदोषः पाणिनीयमिदं सूत्रम् । १० मध्यम ।

सानत्कुमारमाहेन्द्रीया देवाः पीतपर्मलेश्याः ।३। सनत्कुमारे माहेन्द्रे च देवाः पीत-पद्म'लेश्याः प्रत्येतक्याः ।

त्रहालोकमहाोत्तरलान्तवकाविष्ठेषु पद्मलेखाः ।४। चतुर्विषु देवाः ⁴पद्मलेख्याः द्रष्टव्याः ।

४ शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्वारेषु पद्मशुक्ललेश्याः ।५। चतुर्वेषु देवाः 'पद्मशुक्ललेश्या विजेयाः ।

आनतादिषु शुक्ललोक्ष्याः ।६। आनतादिषु शेषेषु देवाः 'शुक्ललेक्याः प्रत्येतक्याः । तर्वाण्यनुत्तरेषु परमशुक्ललेक्याः ।

शुद्धिमश्रले स्याविकल्पानुपपत्तिः सूत्रेऽनिभधानादिति चेत्; नः मिश्रयोरत्यतर ग्रहणात् १० यथा लोके ।७। स्पान्मतम् – उन्तो लेब्याविकल्पः शृद्धो मिश्रव्च नोपपद्यते, कृतः ? सूत्रेऽनिभिधानात् इतिः तस्रः कि कारणम् ? मिश्रयोरन्यतर ग्रहणात् यथा लोके । तद्यथा – छित्रणो गच्छन्तीत्यछित्रप्यपि छित्रव्यत्देशः, एविमहापि मिश्रयोर्ण्यन्यत्रग्रहणेन ग्रहणं भवति इति पीतपद्मलेक्याः पूर्वप्रहणेन परग्रहणेन वा गद्यक्ते, एवं पद्मशुक्रुकरेश्या अपीति नास्ति दोषः ।

दित्रिशेषग्रहणादग्रहणिति चेत्; नः इच्छातः संबन्धोपपत्तः ।८। स्यान्मतम्-एवमपि
१५ ग्रहणं नोपपद्यते । कृतः ? दित्रिशेपग्रहणात् । सूत्रे ह्येयं पठचते-द्वयोः पीतलेश्याः, त्रिषु
पद्मलेश्याः, शेपेषु शुक्ललेश्या इति, तच्चानिष्टमिति; तन्नः किं कारणम् ? इच्छातः
संबन्धोपपत्तेः । एवं हि संबन्धः कियते-द्वयोः कल्पयुगलयोः पीतलेश्याः, सानत्कुमारमाहेन्द्वयोः
पद्मलेश्याया अविवक्षातः । ब्रह्मलोकादिषु त्रिषु कल्पयुगलेषु पद्मलेश्याः, शुक्रमहाद्युक्तयोः
शुक्ललेश्याया अविवक्षातः । शेपेषु शतारादिषु शृक्ललेश्याः, पद्मलेश्याया अविवक्षातः, इति
२० नास्त्यापं विरोधः ।

पाठान्तराश्रयाद्वा ।९। अथवा पाठान्तरमाश्रियते । किं पुनः तत् ? 'पीतमिश्रपद्ममिश्र-शुक्ललेक्या द्विद्विचतुक्चतुःशेषेषु' इति, ततो न किक्चिदार्पविरोधः ।

निर्देशवर्णपरिणामसंत्रमकर्मलक्षणगतिस्वामित्वसाधनसंख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्प-बहुत्वैद्रच साध्या लेद्द्याः ।१०। एतैर्निर्देशादिभिः पोडशभिरनुयोगदारैः लेद्याः साधिय-२५ तव्याः ।

तत्र निर्देशस्तावत्-कृष्णछेश्या नीळळेश्या कपोत्तलेश्या तेजोळेश्या पद्मलेश्या शुक्ललेश्या चेति ।

वर्णो भ्रमरमय्रकण्ठकपोततपनीयपद्मशङ्खवर्णा यथाक्रमं लेश्याः । वर्णान्तरमासाम् अनन्तिविकत्पम् । एकद्वित्रिवतुःसंख्येयाऽसंख्येयाऽनन्तकृष्णगुणयोगात् कृष्णलेश्याः अनन्त-विकत्पा । एवमितरा अपि ।

, परिणामः<sup>८</sup>- 'असंख्येयलोकप्रदेशप्रमाणेषु 'असंख्येयगुणेषु कपायोदयस्थानेषु उत्कृष्ट-मध्यमजघन्यांशकोषु<sup>र</sup> संक्लेशहान्या परिणामात्मानः अशुभास्तिस्रः कृष्णनीलकापोतलेश्याः

१ प्रकृष्टपीतज्ञघन्यपद्मलेश्याः । २ मध्यम । ३ प्रकृष्टपद्मजघन्यशुक्ललेश्याः । ४ मध्यम । ५ —ृत्यतरत्रग्र — श्रा ६, ब०, व०, मु०, मू०, ता० । ६ सौधर्मशानयोः पीता पीतापदमे द्वयोस्ततः । कल्पेषुषद्स्वतः पद्मा पद्मशुक्ले ततो द्वयोः । श्रानतादिषु शुक्लातः त्रयोदशसु मध्यमा । चतुर्दशसु सोत्कृष्टाऽनुदिशानुत्तरेषु च । इति । १७ प्रश्न । ६ कथ्यते । ६ बसः । १० प्रागुक्तप्रदेशा एवांशाः ।

परिणमन्ते । तथा जघन्यमध्यमोत्कृष्टांशकेषु विशृद्धिवृद्धचा तिस्रः शुभाः तेजःपद्मशुक्छलेश्याः परिणमन्ते । तथोत्कृष्टमध्यमजघन्यांशकेषु विशृद्धिहान्या तिस्रः शुभाः परिणमन्ते । तथा जवन्यमध्यमोत्कृष्टांशेषु संक्लेशविवृद्धचा तिस्रः अशुभाः परिणमन्ते । एकैका चात्र लेश्या असंख्येयलोकप्रदेशप्रमाणपरिणामाऽध्यवसायस्थाना ।

संकम:-कृष्णलेश्यः संक्लिश्यमानो नान्यां लेश्यां संकामति, कृष्णलेश्ययैव षटस्थान- ५ पतितेन संक्रमेण वर्धते । तद्यथा-कृष्णलेश्याया यत्प्राथमिकं संक्लेशस्थानं ततः स्थानादनन्त-भागाभ्यधिका वद्धिरसंख्येयभागाऽभ्यधिका वा संख्येयभागाभ्यधिका वा संख्येयगणाभ्यधिका वा असंस्येयगुणाभ्यधिका वा अनन्तगुणाभ्यधिका वा । तथा<sup>र</sup> हीयमानोऽपि छेइयान्तरसंक्रमं न करोति कृष्णछेश्ययैव पट्स्थाननिपतितसंमेकण हीयते । तद्यथा-कृष्णछेश्याया यदुःकृष्टं संक्लेशस्थानं ततः स्थानादनन्तभागहान्या वा असंख्येयभागहान्या वा संख्येयभागहान्या वा १० संख्येयगुणहान्या वा असंख्येयगुणहान्या वा अनन्तगुणहान्या वा। यदा कृष्णलेश्या अनन्तगुण-हान्या हीयते तदा नीललेश्याया उत्कृष्टं स्थानं संक्रामित, तदैव कृष्णलेश्यस्य संक्लिश्यमानस्य एको विकल्पो वद्धौ स्वस्थानसंक्रमो नाम । हानौ पुनद्धौ विकल्पौ स्वस्थानसंक्रमः परस्थान-संक्रमञ्चेति । एविमतरास्विप छेदयासु वृद्धिहान्योः संक्रमविकल्पविधिर्वेदितव्यः । अयं तु विशेष:--शुक्छलेश्यस्य विशुद्धिवृद्धौ लेश्यान्तरसंक्रमो नास्ति स्वस्थानसंक्रमोऽस्ति । संक्लेश- १५ विवृद्धौ विशुद्धिहानौ तु सर्वस्थानसंक्रमोऽप्यस्ति परस्थानसंक्रमोऽपि । मध्यलेश्यानां हानौ वृद्धौ च उभाविप संक्रमौ स्तः । अनन्तभागपरिवृद्धिः कया परिवृद्धचा ? सर्वजीवैरनन्तभागपरि-वृद्धचा । असंख्येयभागपरिवृद्धिः कया परिवृद्धचा ? असंख्येयळोकभागपरिवृद्धचा । संख्येय-भागपरिवृद्धिः कया परिवृद्धेचा ? उत्कृष्टसंख्येयभागपरिवृद्धचा । संख्येयगुणपरिवृद्धिः कया परिवृद्धचा ? उत्कृष्टसंख्येयगुणपरिवृद्धचा । असंख्येयगुणपरिवृद्धिः कया परिवृद्धचा ? असंख्येयलोकगुणपरिवृद्धचा । अनन्तगुणपरिवृद्धिः कया परिवृद्धचा ? सर्वजीवाऽनन्तगुण-परिवृद्धचा ।

लेश्याकर्म उच्यते—जम्बूफलभक्षणं निदर्शनं कृत्वा, स्कन्धविटपशाखानुशाखां पिण्डिका-रैछेदनपूर्वकं फलभक्षणं स्वयं पतितफलभक्षणं चोद्दिश्य कृष्णलेश्यादयः प्रवर्तन्ते ।

अथ लक्षणमुच्यते-अनुनयानभ्य् पगमोपदेशाग्रहण-वैरामोचनाऽतिचण्डत्व '-दुर्मुखत्व- २५ निरनुकम्पता-क्लेशन-मारणापरितोपणादि कृष्णलेश्यालक्षणम् । आलस्य-विज्ञानहानि-कार्या- निष्ठापन-भी हता-विषयातिगृद्धि-माया-तृष्णाऽतिमान-वङ्चनाऽनृत भाषण-चापलातिलुब्धत्वादि नीललेश्यालक्षणम् । मारसर्य-पैशुन्य-परपरि भवाऽऽत्मप्रशंसा-परपरिवाद वृद्धिहान्यगणनाऽऽ- त्मीयजीवितनिराशता-प्रशस्यमानधनदान-युद्धमरणोद्यमादि कपोतलेश्यालक्षणम् । दृढमित्रता- सानुकोशत्य-सत्यवाद - दानशीलात्मीयकार्यसंपादनपट्टविज्ञानयोग - सर्वधर्मसमदर्शनादितेजोले- ३० श्यालक्षणम् । सत्यवाक्य-क्षमोपेत-पण्डित-सान्त्विकदानिवशारद-चतुरर्जु गुरुदेवतापूजाकर्णनिरतत्वादि पद्मलेश्यालक्षणम् । वैररागमोहिवरह-रिपुदोषाग्रहण-निदानवर्जन-सार्वसावद्यका- र्यारमभौदासीन्य-श्रेयोमार्गानुष्ठानादि शुक्लेश्यालक्षणम् ।

१ हीयमानापि स्रा०, ब०, द०, मु०। २ स्तबकः। ३ छेदनशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते। ४ -ते लक्ष- श्र०, मू०, ता०। ५ त्वप्रत्ययः प्रत्येकं परिसमाप्यते एवमुत्तरत्रापि। ६ चण्डस्त्वत्यन्त-कोपनः। ७ -भाषिता चा- श्रा०, ब०, द०, मू०। ८ तिरस्कार्। ६ श्रपवाद, दोषवाद इत्यर्थः।

गतिरुच्यते-कपोतलेज्यापरिणत आत्मा कां गति गच्छतीति ? पड्विशतिविकल्पेषु ले-श्यांशकेषु आयुषो ग्रहणहेतवः अष्टावंशकाः<sup>र</sup> मध्यमाः । कुतः पुनरेतदनुगम्यते इति चेत् ? •"अष्टाभिः अपकर्षः मध्यमेन परिणामेनाऽऽयुर्बध्नाति" [ ] इत्यार्पोपदेशात् । शेपा अव्टाद्यलेश्यांशका गतिविद्येपहेतवः पृण्यपापविद्येषोपचयहेतृत्वात्तेषां तदपेक्षो मध्यमपरिणामः तद्योग्यायुर्वन्थहेतुर्भवति, तत आयुर्नामकर्मोदयापादितो गतिविशेषो छेश्यावशादवसेयः। तद्यथा-उत्कृष्टभक्ललेश्यांशकपारिणामादात्मानः कालं कृत्वा सर्वार्थसिद्धं यान्ति । जघन्य-श्कललेश्यांशकपरिणामात् श्क्रमहाश्क्रशतारसहस्रारान् यान्ति । मध्यमश्कललेश्यांशकपरि-णामात आनतादिप प्राक् सर्वार्थसिद्धादृत्पद्यन्ते । उत्कृष्टपद्मछेश्यांशकपरिणामात् सहस्रारम्-पगच्छन्ति । जघन्यपद्मशक्छलेय्यांशकपरिणामात् सानत्कृमारमाहेन्द्रौ यान्ति । मध्यमपद्म-लेश्यांशकपरिणामात् ब्रह्मलोकादिषु आ शतारादुषपद्यन्ते । उत्कृष्टतेजोलेश्यांशकपरिणामात् सानत्कृमारमाहेन्द्रकल्पान्त्यचकेन्द्रकश्रेणिविमानान्यास्कन्दन्ति । जघन्यतेजोलेश्यांशकपरि-णामात सौधर्म शानप्रथमेन्द्रकश्रेणिविमानानि यान्ति । मध्यमतेजोलेश्यांशकपरिणामात् चन्द्रादीन्द्रकश्रेणिविमाना विषु आवलभद्रेन्द्रकश्रेणिविमानेभ्य उपपद्यन्ते । उत्कृष्टकृष्ण-लेश्यांशकपरिणामात् अप्रतिष्ठानमधितिष्ठन्ति । जघन्यकृष्णलेश्यांशकपरिणामात् पञ्च-म्यामध इन्द्रकनरकं तमिस्रसंज्ञकं संश्रयन्ते । मध्यमकृष्णलेश्यांशकपरिणामात् हिमेन्द्रकादिष् आ महारौरवाद्पजायन्ते । उत्कृष्टनीळळेश्यांशकपरिणामात् पञ्चम्यामन्धेन्द्रकमवाप्नुवन्ति । जवन्यनी ठलेज्यां शकपरिणामात् वालुकायां तप्तेन्द्रकं यान्ति । मध्यमनी ललेद्यां शकपरिणा-मात् वालुकायां त्रस्तेन्द्रकादि भपेन्द्रकान्तेषु उत्पद्यन्ते । उत्कृष्टकपोतलेश्यांशकपरिणामात् वालकाप्रभायां संप्रज्वलितनरकं यान्ति । जघन्यकपोतलेश्यांशकपरिणामात् रक्नप्रभायां सीमन्तकं यान्ति । मध्यमकपोतलेश्यांशकपरिणामात् रौरुकादिषु आ संज्वलितेन्द्रकादुपप-द्यन्ते । मध्यमकृष्णनीलकपोततेजोलेश्यांशकपरिणामात् भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कपृथिव्य-म्बुबनस्पतीन् ब्रजन्ति । मध्यमकृष्णनीलकपोतलेश्यांशकपरिणामात् तेजोवायु कायिकेष् जायन्ते । देवनारकाः स्वलेश्याभिः तिर्येद्यमनुष्यान् योग्यानायान्ति ।

स्वामित्वमुच्यते – रत्नप्रभाशकंराप्रभयोः नारकाः कापोतलेश्याः । वालुकाप्रभायां नील-कपोतलेश्याः । पङ्कप्रभायां नीललेश्याः । धूमप्रभायां नीलकृष्णलेश्याः । तमःप्रभायां कृष्णलेश्याः । महातमःप्रभायां परमकृष्णलेश्याः । भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्काः कृष्णनील-कापोततेजोलेश्याः । एकद्वित्रचतुरिन्द्रियाः संक्लिष्टित्रिलेश्याः । असंज्ञिपञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चः संक्लिष्टचतुर्लेश्याः । संज्ञिपञ्चेन्द्रियतिरश्चां मनुष्याणां च मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टि-सम्यङ्गमिथ्यादृष्टिचसंयतसम्यग्दृष्टीनां पडपि लेश्याः । संयतासंयतप्रमत्तसंयताप्रमत्त-संयतानां तिस्रः शुभाः । अपूर्वकरणादीनां सयोगकेवल्यन्तानां शुक्ललेश्याः । अयोगकेव-लिनोऽलेश्याः । सौधर्मेशानीयाः तेजोलेश्याः । सानत्कुमारमाहेन्द्रीयाः तेजःपद्मलेश्याः । ब्रह्माब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु देवाः पद्मलेश्याः । शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारेषु पद्मशुक्ल-लेश्याः । आनतादिष्वासर्वार्थसिद्धात् शुक्ललेश्याः । सर्वार्थसिद्धाः परमशुक्ललेश्याः ।

१ तदुक्तम् – लेस्साणं खलु श्रंसा छब्बीसा होति तत्य मिन्झमया। श्राउगबंघणजोग्गा ग्रट्ठट्ठवगिरस-कालभवा। सेसट्ठारसग्रंसा चउगइगमगस्स कारणा होति। सुक्कुक्कस्संसमुदा सब्वट्ठं जांति खलु जीवा। २ पूर्वायुरपकृष्य श्रपकृष्येव परायुर्बध्यत इत्यपकर्षः स्तोपात्तायुषः। श्राकर्षेः श्र०, ता०। ३ –नाद् ग्राब- ग्रा०, ब०, द०, मृ०। ४ - कायेषु ता०, श्र०, मू०।

to

२४

30

साधनमुच्यते-द्रव्यलेश्या नामकर्मोदयनिमित्ताः, भावलेश्याः कषायोदयक्षयोपशमप्र-शमप्रक्षयकृताः ।

संख्या कथ्यते-कृष्णनीलकापोतलेश्या एकशो द्रव्यप्रमाणेनाऽनन्ताः, अनन्तानन्ताभि-रुत्सिपण्यवसिपणीभिनिपिह्नियन्ते कालेन । क्षेत्रेणाऽनन्तानन्तलोकाः । तेजोलेश्या द्रव्यप्रमा-णेन ज्योतिर्देवाः साधिकाः । पद्मलेश्या द्रव्यप्रमाणेन संज्ञिपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनीनां संख्येय- ४ भागाः । श्कललेश्याः पत्योपमस्याऽसंख्येयभागाः ।

क्षेत्रमुच्यते-कृष्णनीलकापोतलेश्या एकशः स्वस्थानसमुद्धातोपपादैः सर्वलोके वर्तन्ते । तेजःपद्मलेश्या एकशः स्वस्थानसमुद्धातोपपादैलीकस्याऽसंख्येयभागे । शुक्ललेश्याः स्वस्थानो-पपादाभ्यां लोकस्यासंख्येयभागे, समुद्घातेन लोकस्याऽसंख्येयभागे, अध्संख्येयेषु भागेषु सर्वलोके वा ।

स्पर्शनमुच्यते—कृष्णनीलकापोतलेश्यैः स्वस्थानसमुद्धातोपपादैः सर्वलोकः स्पष्टः । तेजोलेश्यैः स्वस्थानेन लोकस्यासंख्येयभागः, अष्टौ चतुर्दशभागा वा देशोनाः, समुद्धातेन लोकस्याऽसंख्येयभागः अष्टौ नव चतुर्दशभागा वा देशोनाः, उपपादेन लोकस्यासंख्येयभागा अध्यर्धचतुर्दशभागा वा देशोनाः । पद्मलेश्यैः स्वस्थानसमुद्धाताभ्यां लोकस्यासंख्येयभागः अष्टौ
चतुर्दशभागा वा देशोनाः, उपपादेन लोकस्यासंख्येयभागः पञ्चचतुर्दशभागा वा देशोनाः।
शुक्ललेश्यैः स्वस्थानोपपादाभ्यां लोकस्यासंख्येयभागः स्पृष्टः पट्चतुर्दशभागा वा देशोनाः,
समुद्घातेन लोकस्याऽसंख्येयभागः पट् चतुर्दशभागा वा देशोनाः, असंख्येया वा भागाः सर्वलोको वा।

काल उच्यते–कृष्णनीलकपोतलेश्यानाम् एकशः जघन्येनान्तर्म्हूर्तः, उत्कर्षेण त्रयस्त्रि-शत्सागरोपमाणि साधिकानि, सप्तदशसांगरोपमाणि साधिकानि, सप्तसागरोपमाणि साधिकानि । तेजःपद्मशुक्ललेश्यानामेकशः कालो जघन्येन अन्तमुहूर्तः, उत्कर्षेण द्वे सागरो-पमे साधिके, अष्टादश सागरोपमाणि साधिकानि, त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि साधिकानि ।

अन्तरमिधीयते –कृष्णनीलकपोतलेश्यानाम् –एकशः अन्तरं जघन्येनान्तर्म्हूर्तः, उत्कर्षेण त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि साधिकानि । तेजःपद्मशुक्ललेश्यानामेकशः अन्तरं जघन्येनाऽन्तर्मु -हूर्तः, उत्कर्षेणानन्तः कालोऽसंख्येयाः पुद्गलपरिवर्ताः ।

भावो व्याख्यायते-पडपि लेश्या औदियकभावाः शरीरनाममोहनीयकर्मीदयापादि-तत्वात् ।

अल्पबहुत्वं वक्ष्यते—सर्वतः स्तोकाः शुक्ललेश्याः, पद्मलेश्या असंख्येयगुणाः, तेजोलेश्या असंख्येयगुणाः, अलेश्या अनन्तगुणाः, कपोतलेश्या अनन्तगुणाः, विशेषाधिकाः, कृष्णलेश्या विशेषाधिकाः ।

आह-कल्पोपपन्ना इत्युक्तं तत्रेदं न ज्ञायते के कल्पा इति ? अत्रोच्यते-

## प्राग्प्रैवेयकेभ्यः कल्पाः ॥२३॥

इदं नं ज्ञायते कुत आरभ्य कल्पा भवन्ति इति ? सौधर्मादिग्रहणमनुवर्तते, तेनायमर्थी लभ्यते सौधर्मादयः कल्पा इति । यद्येवं तदनन्तरमेवेदं'सूत्रं वक्तव्यम् ? अत उत्तरं पठित-

१ -स्य संख्ये-भा० २। २ केवल्यपेक्षया दण्डकवाटादिषु योज्यम्। ३ श्रयोगकेवितः सिद्धादच । ४ -दं व- श्रा०, ब०, द०, मृ०।

¥

सौधर्मा'द्यनन्तरं कल्पाभिधाने व्यवधानप्रसङ्गः ।१। यदि सौधर्माद्यनन्तरं कल्पाभि-धानं कियते व्यवधानं प्रसज्येत । कस्य ? स्थितिप्रभावादिसूत्रत्रयस्य । सित च व्यवधाने तेन विधीयमानोऽर्थः कल्पेष्वेव स्यात् अनन्तरत्वाद् , ग्रैवेयकादिषु न स्यात् व्यवहितत्वात् । इह पुनः पाठे गति स्थित्यादि विशेषविधिरविद्योषेण सिद्धो भवति । अथ के कल्पातीताः ?

कल्पातीतसिद्धिः परिशेषात् ।२। कल्पातीतानां मिद्धिभेवति । कुतः ? परिशेपात् ।

परिशिष्टा हि ग्रैंवेयकादयोऽनुत्तरान्ताः ।

भवनवास्याद्यतिप्रसङ्ग इति चेत्; नः उपर्यु परीत्यभिसम्बन्धात् ।३। स्यादेतत्, परिशिष्टा यदि कल्पातीता भवनवास्यादीनामपि वैमानिकत्वमपि प्रसञ्येत इतिः तन्नः कि कारणम् ? उपर्यु परीत्यभिसंबन्धात् । उपर्यु परि वैमानिका नाधस्तात् इति । तेन कल्पातीता अहमिन्द्रा एव । कथं पुनस्तेपामहमिन्द्रत्वम् ? सामानिकादिविकल्पाभावात् ।

चतुर्णकायोपदेशानुपपत्तिः षट्सप्तसम्भवादिति चेत्; नः तत्रैवान्तर्भावात् लौकान्तिक-वत् ।४। स्यान्मतम्—चत्वारो देवनिकाया इत्युपदेशो नोपपद्यते इति । कृतः ? पट्सप्त-संभवात् । पण्णिकायाः सम्भवन्ति भवनपातास्क्र्यन्तरज्योतिष्क कत्पोपपन्नविमानाधिष्ठानात् । भवनवासिनो दशिवया उक्ताः । पातालवासिनो लवणोदादिसमुद्रावासाः सुस्थितप्रभासादयः । व्यन्तरा अनादृतिप्रयदर्शनादयः जम्बूद्रीपाधिपतयः । ज्योतिष्काः पञ्चविद्या व्याख्याताः । कल्पोपपन्ना द्वादश वर्णिताः । विमानानि ग्रैवेयकादीनि उपदिष्टानि । अथवा सप्तदेव-निकायाः, त एवाऽऽकाशोपपन्नैः सह । आकाशोपपन्नाव्य द्वादशिवधाः—पांशनापि-स्वणतापि-तपनतापि-भवनतापि-सोमकायिक-यमकायिक-वर्णकायिक-वैथ्यवणकाशिक-पितृकायिक-अनल-कायिक रिष्टक-अरिष्ट-सम्भवा इति ; तन्न ; कि कारणम् ? तत्रैवान्तर्भावात्, लौकान्तिकवत् । यथा लौकान्तिकानां कल्पवासिष्वन्तर्भावात् न निकायान्तरस्वं तथा पातालवासिनाम् आकाशोपपन्नानां व्यन्तरेष्यन्तर्भावात्, कल्पवासिनां च वैमानिकत्वात् न निकायान्तरस्वम् । इति नास्ति चात्रिवध्यहानिः ।

आह-य एते दृष्टान्तत्वेनोपात्ताः लौकान्तिकास्ते कस्मिन् कल्पे भवन्तीति?अत्रोच्यते---

# ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः ॥२४॥

२५ एत्य तिस्मिल्लीयन्त इत्यालयः ।१। यत प्राणित एत्य लीयन्ते स आलयो निवास इत्यर्थः । ब्रह्मलोक आलयो येवां ते ब्रह्मलोकालयाः ।

सर्वज्ञहालोकदेवानां लोकान्तिकत्वप्रसङ्ग इति चेत्; नः; लोकान्तोपश्लेषात्।२। स्यादेतत् अह्मलोकालया इत्यविशेषाभिधानात्तेषां सर्वेषां लौकान्तिकत्वं प्रसज्येत इति ; तन्नः किं कारणम् ? लोकान्तोपश्लेषात् । अह्मलोकस्थान्तो लोकान्तः, तिस्मन् भवा लौकान्तिकाः। अथवा, जातिजरामरणाकीर्णो लोकः तस्यान्तो लोकान्तः तत्प्रयोजना लौकान्तिकाः । ते हि परीत्संसाराः, ततश्च्यता एकं गर्भवासमवाप्य परिनिर्वान्ति ।

तेषां सामान्येनोपदिष्टानां भेदप्रदर्शनार्थमिदमुच्यते---

१ - दनन्त- म्रा०, ब० द०, मु०, ता०, श्र०। २ - नन्तरे क- श्र०, मू०। ३ म्रव्यविहतत्वात्। ४ - दिविधि - श्र०, मू०। ५ - ष्टा म्रमी ग्रै - म्रा०, ब०, द०, मु०। ६ - कल्पवि - ब०, द०, मु०, ता०, श्र०। ७ म्रनावृतिप्रयदर्शनादयः म्रा०, ब०, द०, मु०। द संसार इत्यर्थः । ६ एवञ्चान्वर्थसंज्ञा-करणान्त्र सर्वेषां ब्रह्मलोकालयानां लौकान्तिकत्वं भवेत्।

# सारस्वतादित्यवह्नचरुग्गर्दतोयतुषिताव्याबाधारिष्टाश्च ॥२५॥

क इमे सारस्वतादयः ?

पूर्वोत्तरादिषु दिक्षु यथाक्रमं सारस्वतादयः ।१। पूर्वोत्तरादिपु' अष्टासु अपि दिक्षु यथाकममेते सारस्वतादयो देवगणा वेदितव्याः । तद्यथा अरुणसमुद्रप्रभवः पूले संख्येययोजनविस्तारः तमस्कन्धः समुद्रवद्वलयाकारः अतितीव्रान्धकारपरिणामः, स ऊर्ध्वं क्रमवृद्धचा
गच्छन् मध्येऽन्ते च संख्येययोजनबाहल्यः अरिष्टिविमानस्याधोभागे समेतः कुक्कुटकुटीवदविस्थतः । तस्योपरि तमोराजयोऽप्टावृत्पत्य अरिष्टेन्द्रकविमानसप्रणिधयः । तत्र चतसृद्विपि
दिक्षु द्वन्द्वं गताः तिर्यगालोकान्तात्, तदन्तरेषु सारस्वतादयो ज्ञेयाः । तत्र पूर्वोत्तरकोणे सारस्वतियमानम्, पूर्वस्यां दिशि आदित्यविमानम्, पूर्वदिक्षणस्यां विह्निविमानम्, दिक्षणस्यामरुणविमानम्, दिक्षणापरकोणे गर्दतोयविमानम्, अपरस्यां दिशि तुषितिवमानम्, उत्तरापरस्यामच्यावाधिवमानम्, उत्तरस्थामरिष्टिवमानम् ।

चशब्दसमुच्चिताः तदस्तरालर्वातनः ।२। तेषामन्तरालेषु चशब्दसमुच्चिता द्वन्द्ववृत्त्या देवगणाः प्रत्येतव्याः । तद्यथा——

अग्न्याभसूर्याभचन्द्राभसत्याभश्रेयस्करक्षेमङ्कर 'वृषभेष्टकामचरितमाणरजोदिगन्तर-क्षितात्मरक्षितसर्वरक्षितमरुद्धस्वश्वविश्वाख्याः ।३। एते अग्न्याभादयः पोडश देवगणा १५ लौकान्तिकभेदाः कथ्यन्ते । सारस्वतादित्यान्तर अग्न्याभमूर्याभाः, आदित्यवह्नचन्तरे चन्द्राभसत्याभाः, बह्लचरुणान्तराले श्रेयस्करक्षेमङकराः, अरुणगर्दतीयान्तराले वृषभेष्टकाम-चराः, गर्दतोयतुषितमध्ये निर्माणरजोदिगन्तरक्षिताः, तुषिताव्यावाधमध्ये आत्मरक्षितसर्व-रक्षिताः, अव्यावाधारिष्टान्तरे मरुद्वस्वः, अरिष्टसारस्वतान्तरे अश्वविश्वाः। तान्येतानि विमाननामानि तन्निवासिनां च तद्योगात्"। तत्र सारस्वताः सप्तशतसंख्याः। आदित्याश्च २० सप्तशतगणनाः । वह्नयः सप्तसहस्राणि सप्ताधिकानि । अरुणारच तावन्त एव । गर्दतोया नवसहस्राणि नवोत्तराणि । तूपिताश्च तावन्त एव । अव्याबाधा एकादशसहस्राणि एका-दशानि । अरिष्टा अपि तावन्त एव । चशब्दसमुच्चितानां संख्येत्युच्यते-अग्न्याभे देवाः सप्तसहस्राणि सप्ताधिकानि । 'सूर्याभेऽमरा नवसहस्राणि नवोत्तराणि। चन्द्राभे सुराः एका-दशसहस्राणि एकादशानि । सत्याभे विबुधाः त्रयोदशसहस्राणि त्रयोदशानि । श्रेयस्करे देवाः पञ्चदशसहस्राणि पञ्चदशानि । क्षेमाङ्करे अमराः सप्तदशसहस्राणि सप्तदशानि । १९वृषभेष्टे सूराः एकान्नविंशतिसहस्राणि एकान्नविंशतिश्च । कामचरेऽमराः एकविंशतिसहस्राणि एकविंशतिश्च । निर्माणरजिस देवाः त्रयोविंशतिसहस्राणि त्रयोविंशतिश्च । दिगन्तरिक्षते . देवाः पञ्चविंशतिसहस्राणि पञ्चविंशतिश्च । आत्मरक्षिते सुराः सप्तविंशतिसहस्राणि सप्तविंगतिरुच । सर्वरक्षिते विबुधा एकान्निंत्रशत्सहस्राणि एकान्नित्रशच्च । मरुति देवाः ३०

१ ईशानादिषु । २ -द्रभवः म्रा०, ब, द०, मु० । म्रहणवरदीवबाहिरजगवीदो जिथवहत्त-संखाणि । गंतूण जोयणांण म्रहणसमुद्दस्स पणिधीए ।। ३ प्रथमेन्द्रक । ४ म्रपरस्यां तुषितिविमानमप-रोत्तरकोणेऽव्या- म्रा०, ब०, द०, मु० । ५ वृषभोष्ट्रकाम- ता० । वृषभोऽष्टकाम- श्र०, सू० । वृषभकाम- द० । -कामकराः भा० २ । ६ -त्तराले मह- म्रा०, ब०, द०, मु० । ७ कृतः । ६ सूर्याभे सुरा नवसहस्याणि नवाधिकानि म्रा०, ब०, द०, मु० । ६ -दशाधिकानि म्रा०, ब०, द०, मु० । १० वृषभोष्ट्रे ता० । वृषभोऽऽवे मू०, श्र० । वृषभे द०। 8x

एकत्रिंशत्मह्स्राणि एकत्रिंशच्च । वमुनि मुराः त्रयस्त्रिंशत्मह्स्राणि त्रयस्त्रिंशच्च । अश्वे मुराः पञ्चित्रिशत्महस्राणि पञ्चित्रिंशच्च । विश्वे देवाः सप्तित्रिंशत्महस्राणि सप्तित्रिंशच्च । त एते चतुर्विशितिःशैकान्तिकगणाः समुदिताः 'चत्वारिंशत्महस्राणि अष्टसप्तितिश्च शतानि पडुनराणि । सर्वे ते स्वतन्त्रा हीनाधिकत्वाभावात्, विषयरितिवरहाद् देवर्षयः, तत इतरेषां देवानामचेतीयाः, चर्तुदशपूर्वथराः, सततं ज्ञानभावनाविहतमनसः, संसारान्तित्यमुद्धिग्नाः अतित्याशरणाद्यनुप्रेक्षासमाहितमानसाः, अतिविश्वसम्ययद्यानाः, तीर्थकरित्वक्रमणप्रतिवोधन-पराः । नामकर्मणोऽसंख्योत्तरोत्तरप्रकृतित्वात् संसारिणां जीवानां संज्ञाः शुभाशुभनामकर्मोन्द्रयापादिताः वेदिनव्याः ।

एतमयं कार्मणशरीरप्रणालिकया आस्रवापेक्षयापादितसुखदुःखानां भव्याभव्यभेदाहित-द्वैविध्यानां प्राणिनां संसारोऽनादिः अपर्यवसानः । अन्येषां मोहोपशमप्रध्वंसनं प्रत्यादृतानां अप्रतिपतितसम्यग्दर्शनानां परीतविषयः, सप्ताप्टानि भवग्रहणानि उत्कर्षेण वर्तन्ते, जघन्येन द्विचाणि अन्वन्ध्योच्छिद्यन्ते । प्रतिपतितसम्यक्त्वानां तु भाज्यम् ।

आह–अप्रतिपतितसम्यक्त्वेषु किमविशेष एव आहोस्वित् कश्चिदस्ति प्रतिविशेषः इति ? अत्रोच्यते–

#### विजयादिपु द्विचरमाः ॥२६॥

विजयादिषु इति आदिशब्दः प्रकारार्थः ।१। अयम् आदिशब्दः प्रकारार्थो द्रष्टव्यः । तेन विजयवैजयन्तजयन्तापराजिताऽनुदिशविमानानामिष्टानां ग्रहणं सिद्धं भवति । कः पुनरत्र प्रकारार्थः ? अहमिन्द्रत्ये सित सम्यग्दृष्टचुपपादः । सर्वार्थसिद्धग्रहणप्रसङ्ग इति चेत्; न; तेपां परमोत्कृष्टत्वात्, सर्वार्थमिद्ध इत्यन्वर्थनिर्देशात् एकचरमत्वसिद्धेश्च ।

दि चरमत्वं मनुष्यदेहद्वयापेक्षम् ।२। चरमशब्द उक्तार्थः । द्वौ चरमौ देहौ येपां ते दिचरमाः, तेषां भावो द्विचरमत्वम् । एतन्मनुष्यदेहद्वयापेक्षमवगन्तव्यम् । विजयादिभ्यः च्युता अप्रतिपतित-सम्यक्त्वा मनुष्येषूत्पद्य संयममाराध्य पुनिवजयादिषूत्पद्य च्युता मनुष्यभवमवाष्य सिध्यन्ति इति दिचरमदेहत्वम्, इतरथा हि द्वौ मनुष्यभवौ एको देवभवश्चेति त्रिचरमत्वं स्यात् न दिचरमत्वम् । कृतः पुनः मनुष्यदेहस्य चरमत्वभिति चेतु ? उच्यते—

२५ मनुष्यदेहस्य चरमत्वं तेनैव मुक्तिपरिणामोपपत्तेः ।३। यतो मनुष्यभवमवाप्य देवनारक-तैर्यग्योनाः सिध्यन्ति न तेभ्य एवेति मनुष्यदेहस्य चरमत्वम् ।

एकस्य चरमत्विमिति चेत्; नः; औपचारिकत्वात् ।४। स्यान्मतम्-एकस्य भवस्य • चरमत्वम् अन्त्यत्वात्, न द्वयोस्ततो द्विचरमत्वमयुक्तिमितिः; तन्नः; किं कारणम् ? औपचारि-कत्वात् । येन देहेन साक्षान्मोक्षोऽवाष्यते स मुख्यश्चरमः, तस्य प्रत्यासन्नो मनुष्यभवः तत्प्र-त्यासन्तेश्चरम इत्युपचर्यते । देवभवेन व्यवहितत्वात् प्रत्यासन्त्यभाव इति चेत्; नः; \*"येन विव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि 'वचनप्रामाण्यात्' [ ] इति ।

अार्षविरोध इति चेत्ः तः प्रश्नविशेषापेक्षत्वात् ।५। स्यान्मतम्-विजयादिषु द्विचर-मत्वमार्षविरोधि । कुतः ? त्रिचरमत्वात् । एवं ह्यार्थे उक्तमन्तरविधाने-\*"अनुदिशानुत्त-रविवजयवेजयन्तजयन्तापराजितविमानवासिनामन्तरं जघन्येन वर्षप्थक्त्वम् उत्कर्षण द्वे साग-

<sup>&#</sup>x27; १ चत्वारिशत्सह— ग्रा०, ब०, मु०। २ वेदकसम्यक्त्वापेक्षया। ३ वा व्य- मू०। ग्रवश्यव्यवधानम्। ४ कृतः ? सूत्रकारस्य।

रोपमे सातिरेके"['षट्खं०] इति । तस्यायमर्थः—तेभ्यः च्युता मनुष्येषूत्पद्यअष्टवर्षाः संयममाराध्य अन्तर्मृहूर्तेन विजयादिषु भवमाप्नुवन्ति इति जघन्येन वर्षपृथक्त्वम् । केचित्तेभ्यश्च्युता
मनुष्येषूत्यद्य संयममवाप्य सौधर्मेशानकल्पयोः जिन्तवा पुनरिष मनुष्यभवमनुभूय विजयादिषु
जायन्ते इति उत्कर्षेण द्वे सागरोपमे साधिके इति, ततो मनुष्यभवत्रयोपपत्तेद्विचरमत्वमयुक्तमिति; तन्नः कि कारणम् ? प्रश्नविशेषापेक्षत्वात् । एवं हि व्याख्याप्रज्ञप्तिदण्डकेषूक्तम् — ५
विजयादिषु देवा मनुष्यभवमास्कन्दन्तः कियतीर्गत्यागतीः विजयादिषु कुर्वन्ति इति गौतमप्रश्ने भगवत्तोक्तं जघन्येनैको भवः आगत्या उत्कर्षेण गत्यागितभ्यां द्वौ भवौ । सर्वार्थसिद्धाः 
च्युता भनुष्येषूत्पद्य तेनैव भवेन सिध्यन्तीति, न लौकान्तिकवदेकभविका एवेति विजयादिषु द्विचरमत्वं नार्षविरोधि, कल्पान्तरोत्पत्त्यनपेक्षत्वात् प्रश्नस्येति ।

आह्—उक्तं भवता जीवस्य औदियकेषु भावेषु तैर्यग्योनिगतिरौदियकीति, स्थितौ- १ चोक्तम् \*"तिर्यग्योनिजानां च" [त० सू० ३।३९] इति । आस्रविवधाने च वक्ष्यते \*"माया तैर्यग्योनस्य" [त० सू० ६।१६] इति । तद्वक्तव्यं के तिर्यग्योनय इति ? अत्रोच्यते—

# औपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनयः॥२७॥

अयुक्तोऽयं निर्देशः 'औपपादिकमनुष्येभ्यः' इति । कुतः ? मनुष्यशब्दस्य अल्पाच्तर-त्वात् पूर्वनिपात् प्राप्त्यर्हत्वात् ; नैप दोषः ; अभ्यहितत्वात् औपपादिकशब्दस्य पूर्वनिपातः । १५ कथमभ्यहितत्वम् ? देवानामौपपादिकेष्वन्तर्भावात्, देवा हि स्थितिप्रभावादिभिरभ्यहिता इति व्याख्याताः ।

उक्तेभ्य औपपादिकमनुष्येभ्योऽन्ये शेषाः।१। औपपादिका उक्ता देवनारकाः, मनु-ष्याश्च व्याख्याताः \*"प्राङ मानुषोत्तरान्मनुष्याः" [त० सू० ३।३५] इति । तेभ्योऽन्ये ये ते शेषाः तिर्यग्योनयः ।

सिद्धप्रसङ्ग इति चेत्; न; सांसारिकप्रकरणात्।२। स्यान्मतम् – औपपादिकमनुष्येभ्यो-ऽन्यत्वं सिद्धानामप्यस्ति इति तिर्यग्योनित्वप्रसङ्ग इति; तन्न; किं कारणम्? सांसारिक-प्रकरणात्। संसारिणः प्रकृताः, तेन तेभ्योऽन्ये संसारिण एव तिर्यग्योनयो न सिद्धाः। अथ केयं तिर्यग्योनिः?

तिरोभावात् तैर्यग्योिनः ।३। तिरोभावो न्यग्भावः उपबाह्यत्विमत्यर्थः, ततः कर्मोदया- २४ पादितभावा तिर्यग्योनिरित्याख्यायते । तिरिहच योनिर्येपां ते तिर्यग्योनयः । ते च त्रसस्थावरादिविकल्पा व्याख्याताः ।

देवादिवत्तदाधारनिर्देश इति चेत्; नः सर्वलोकव्यापित्वात् ।४। स्यान्मतम् –यथा देवानामूर्ध्वलोकः, मनुष्याणां तिर्यग्लोकः, नारकाणामधोलोक आधारविशेष उक्तः तथा तिर-

१ ''अणुदिस जाव स्रवरा-इदिवमाणवासियँदेवाणमंतरं केविचरं कालावो होदि ? जहणुणें वासपुथत्तं। उक्कस्सेण बे सागरोवमाणि सादिरेयाणि।'' —षट्खं० खुद्दा० २।३।३०—३२। २ वर्षान् सं० श्रा०, ब०, द०, मु०। ३ ''विजयवेजयंतजयंतस्रवराजिय देवाणं भंते, जे भविए मणुस्सेसु उवविजत्तए से णं भंते केवित० (उ०)....भवादेसेणं जहन्तेणं दो भवग्गहणाइं उक्कस्सेणं चत्तारि भवग्गहणाइं '''—भग० स० २४।२२।१६-१७। ४ सर्वार्थसिद्धौ च्यु—म्रा०, ब०, मु०। ४ मृत्ष्यभवेषूत्य— श्र०। ६ —तः प्राप्नोति स्रभ्योहतत्वान्तेष दोषः स्रौपपादिकस्य स्रा०, ब०, मु०।

इचामिष आधारो विशिष्टो निर्देष्टब्य इति; तन्नः; किं कारणम् ? सर्वलोकव्यापित्वात् ते हि निर्यब्चः सर्वात् लोकान् व्याप्य वर्तन्ते इति । कुतः पुनः सर्वलोकव्यापित्वमेषा-मिति चेत ? उच्यते—

सूक्ष्मबादरभेदात् ।५। तिर्यञ्चो द्विविधाः-सृक्ष्मा वादराइचेति सूक्ष्मवादरनामक-५ मंदिषापादितभावाः । तत्र सूक्ष्माः पृथिब्यप्तेजोवायुवनस्पतयः सर्वलोकब्यापिनः । वादराः पृथिब्यप्तेजोवायुवनस्पतयः विकलेन्द्रियाः पचेन्द्रियाञ्च ववचिदेव वर्तन्ते न सर्वत्र ।

द्वितीयेऽध्याये तिन्नदेश इति चेत्; नः कृत्स्नलोकभावात् ।६। स्यादेवत् –द्वितीयेऽध्याये एषां तिरश्चां निर्देशः कर्वव्यः नात्रेतिः तन्नः किं कारणम् ? कृत्स्नलोकभावादयमेव निन्नदेशो युक्तः, सर्वां ल्लोकानुक्त्वा तदाधारनिर्देशः सुगम इति ।

१० शेषसंप्रतिपत्तेश्च ।७। नारकादीन् सर्वानुक्त्वा तेभ्योज्ये शेपास्तिर्यञ्च इति शेषसंप्र-तिपत्तिश्च भवति इति इहैव तिन्नदेशो युक्तः ।

स्थितिरिदानीं वक्तव्या । सा नारकाणां मनुष्याणां तिरय्चां चोक्ता, देवानामुच्यते । तत्र 'चादाबुद्दिष्टानां भवनवंसिनां स्थितिप्रतिपादनार्थमाह--

# रिथातिरसुरनागसुपर्णद्वीपशेपाणां सागरोपमत्रिपल्योपमार्धहीनमिता ॥२८॥

१५ असुरादीनां सागरोपमादिभिरिभसंबंधो यथाक्रमम् ।१। असुरादीनां सागरोपमादिभि-र्यथाक्रममभिसंबन्धो वेदितव्यः । इयं स्थितिक्कुण्टा । जघन्याष्युत्तरत्र वक्ष्यते । तद्यथा— असुराणां सागरोपमा स्थितिः, नागानां त्रीणि पत्योपमानि, सुपर्णानाम् अर्धतृतीयानिः, द्वीपानां द्वे, शेपाणां पण्णाम् अध्यर्धपत्योपमम् ।

आद्य'देविनिकायस्थित्यभियानानन्तरं 'व्यन्तरज्योतिष्कस्थितिवचने क्रमप्राप्ते सित २० तदुल्लङ्ग्य वैमानिकानां स्थितिरुच्यते । कृतः ? तयोरुत्तरत्र लघुनोपायेन स्थितिवचनात् । तेषु च आदाबुद्दिष्टयोः कल्पयोः स्थितिविधानार्थमाह—

# सौधर्मेशानयोः सागरोपमेऽधिके ॥२६॥

**द्विचननिर्देशाद् द्वित्वगतिः ।१।** सागरोपमे इति द्विचननिर्देशाद् द्वे सागरोपमे इति गम्यते ।

२५ अधिके इत्यधिकार आ सहस्रारात् ।२। अधिके इत्ययं अधिकारो द्रष्टब्यः । आ कुतः ? आ सहस्रारात् । तेन सौधर्मैशानयोर्देवानामुत्कृष्टा स्थितिः द्वे सागरोपमे सातिरेके प्रत्येतब्ये ।

उत्तरयोः स्थितिविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह्-

## सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त ॥३०॥

**३० अधिकारात् सागराधिकसंप्रत्ययः ।१। ज्ञागर**ग्रहणम् अधिकग्रहणं च अनुवर्तते । तेना-यमर्थो लभ्यते–सानत्कुमारमाहेन्द्रयोर्देवानामुत्कृष्टा स्थितिः सप्तमागरोपमाणि साधि-कानि इति ।

ब्रह्मलोकादिष्वच्युतावसानेषु स्थितिविशेषप्रतिपर्त्वमाह-

१ -त् सर्वलोकव्यापित्वं कथमेषामि- ग्रा०, ब० प०। २ चादौ निविष्टा- ग्रा०, ब०, मु०। ३ ग्रार्थपल्यद्वयप्रमितेत्यर्थः। ४ ग्रादिते- ग्रा०, ब०, मु०'। ४ -च्युतान्तेषु ग्रा०, ब०, द०, म०, ता०।

# त्रिमप्तनवैकाद्शात्रयोदशपञ्चदशभिराधिकानि तु ॥३१॥

सप्तग्रहणस्य त्र्यादिभिरभिसंबन्धः द्वयोर्द्वयोः । १। सप्तग्रहणं प्रकतमः, तस्येह निर्दिष्टैः त्र्यादिभिरभिसंबन्धो द्रष्टव्यः । सप्त त्रिभिरधिकानि, सप्त सप्तिभरधिकानीत्यादि ।

त्रशब्दो विशेषणार्थः ।२। तुराब्दो विशेषणार्थो द्रष्टब्यः । कि विशिन्षिट ? अधिक-शब्दोऽनवर्त्तमानः चत्रििरह संबध्यते नोत्तराभ्यामित्ययमथीं विशेष्यते । तेनायमथीं भवति— ४ ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरयोः दशसागरोपमाणि साधिकानि । लान्तवकापिप्टयोश्चतुर्दशसागरोप-माणि साधिकानि । शुक्रमहाशुक्रयोः पोडशसागरोपमाणि साधिकानि । शतारसहस्रारयोरण्टा-दशसागरोपमाणि साधिकानि । आनतप्राणतयोविंशतिः सागरोपमाणि । आरणाच्यतयोद्धी-विंशतिः सागरोपमाणि उत्कृष्टा स्थितिरिति । ननु च तुशब्दोऽनर्थकः 'अधिके' इत्यधिकारे आसहस्रारादित्युक्तत्वात् ? न अतस्तित्सद्धेः ।

तत 'ऊर्ध्वं स्थितिविशेषप्रतिपत्यर्थमाह-

# आरणाच्युतादृर्ध्वमेकेकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थिसिद्धे च ॥३२॥

अधिकारादधिकसंबन्धः ।१। अधिकग्रहणमनुवर्तते तेनेह संवन्धो वेदितव्यः-एकैकेनाऽधि-कानीति । किमर्थं नवस् ग्रैवेयकेष् विजयादिष्विति पथग ग्रहणम ?

ग्रैवेयकेभ्यो विजयादीनां पृथग्ग्रहणमनुदिशसंग्रहार्थम् ।२। ग्रैवेयकविजयादिष्वित्यच्यमाने अनुदिश्चविमानानामसंग्रहः स्थात्, ततस्तत्संग्रहार्थं पृथग्ग्रहणं कियते ।

प्रत्येकमेकैकवृद्धचिभसंबन्धार्थः नवप्रहण्म ।३। ग्रैवेयकेष्वित्यच्यमाने यथा विजयादिए सर्वे । एकमेव सागरोपममधिकं तथा सर्वेष ग्रैवेयकेष एकमेव सागरोपममधिकमिति प्रतीयेत तस्मान्नवग्रहणं कियते । नवसु प्रत्येकमेकैकस्य सागरोपमस्य आधिक्यं यथा स्यादिति । अथ सर्वार्थमिद्धस्य पृथगग्रहणं किमर्थम ?

सर्वार्थसिद्धस्य पृथग्ग्रहणं विकल्पनिवृत्त्यर्थम् ।३। यथाऽधस्ताज्जघन्योत्कर्पस्थितिविकल्प-तथा सर्वार्थसिद्धे माभूत् इत्येवमर्थः पृथग्ग्रहणं कियते । तेनायमर्था वेदित्व्य:-अधोग्नैवेयकेष प्रथमे त्रयोविंगतिसागरोपमाणि । द्वितीये चतुर्विंगतिसागरोपमाणि । तृतीये पञ्चिवंगति-सागरोपमाणि । मध्यमग्रैवेयकेषु प्रथमे पड्विंशतिसागरोपमाणि, द्वितीये सप्तिविंशतिः, तृतीये अप्टाविशतिः । उपरिमग्रैवेयकेषु प्रथमे एकान्नित्रिशत्, द्वितीये निशत्, तृतीये एकनिशत् । अनुदिशविमानेषु द्वात्रिशन् । विजयादिषु त्रयस्त्रिशन् सागरोपमाणि उत्कृष्टा स्थितिः । सर्वा-र्थसिद्धे त्रयस्त्रिशदेवेति ।

अत्राह मनुष्यतिर्यग्योनिजानां परापरस्थिती व्याख्यायते. देवानां कि उत्कृष्टैव न वेति ? उच्यते--

## अपरा पल्योपममधिकम् ॥३३॥

अपरा जघन्येत्यर्थः । स्थितिरित्यनुवर्तते । व्याख्यातपरिमाणपल्योपमम् । केपाम् ? देवानामियं जघन्या स्थितिः ? सौधमै शानयोर्देवानाम् । कथं गम्यते ?

१ अध्वे श्रव । २ -सिद्धौ च श्राव, बव, दव, मुव, ताव । ३ -तिः सागरोपमाणि तू- श्राव, ब॰, व॰, मु॰।

214

80

30

1,

80

30

पारिशेष्यात्सौधर्म शानयोरपरा स्थितिः ।१। भवनवास्यादीनां जघन्या स्थितिर्वक्ष्यर्त । सानत्कुमारादीनां च परतः परतः पूर्वा पूर्वाऽनन्तरा इति । ततः परिशेपात् सौधर्मेशानयो- देवानां साधिकं पत्योपमं जघन्या स्थितिर्वेदितव्या ।

तत ऋर्वं जघन्यस्थितिप्रतिपादनार्थमाह-

## परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा ॥३४॥

परस्मित् देशे परतः, तस्य वीष्मायां द्वित्वम् । पूर्वशब्दस्यापि । किमुक्तं भवति–पूर्वा पूर्वा या स्थितिरुत्कृष्टोक्ता सा सा उपरि उपरि देवानां जघन्येत्येतदुक्तं भवति । किम– विशेषेण ? नेत्याह ।

अधिकग्रहणानुवृत्तेः 'सातिरेकसंप्रत्ययः ।१। अधिकग्रहणमनुवर्तते ? क्व प्रकृतम् ? 'अपरा पल्योपममधिकम्' इत्यत्र, मातिरेकसंप्रत्ययो भवति । सौधर्मे शानयोः परा स्थितिः द्वे सागरोपमे साधिके । ते सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सातिरेके जघन्या स्थितिः । सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः परा स्थितः । सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः परा स्थितः स्वतसागरोपमाणि साधिकानि । तानि सातिरेकाणि ब्रह्मलोक-व्रह्मोत्तरयोर्जवन्या स्थितिरित्यादि । आ कुतोऽयमधिकारः ?

आ विजयादिभ्योऽधिकारः ।२। आ विजयादिभ्योऽनुत्तरेभ्यः अयमधिकारो वेदितव्यः । १५ कथं गम्यते ? 'सर्वार्थसिद्धस्य पृथग् ग्रहणात्' इत्युक्तं पुरस्तात् ।

अनन्तरेत्यवचनं पूर्वोक्तेरिति चेत् ; न ; व्यवहिते पूर्वशब्दप्रयोगात् ।३। स्यान्मतम्, पूर्विति वचनात् आनन्तर्यप्रतीतेः अनन्तरेति वचनमनर्थकिमिति ; तन्न ; कि कारणम् ? व्यवहितेऽपि पूर्वशब्दप्रयोगात् । अयं हि पूर्वशब्दः व्यवहितेऽपि प्रयुज्यते । तद्यथा—पूर्वे मथुरायाः पाटलिपुत्र- मिति । ततः सोधमँशानयोः या परा स्थितिः सा ब्रह्मलोकन्नह्मोत्तरलोकयोर्जघन्या स्थिति- रित्येवमाद्यनिष्टं प्रतीयेत ततोऽनन्तरम्च्यते ।

नारकाणामुत्कृष्टा स्थितिरुक्तां, जघन्या सूत्रेऽनुक्तां, तामप्रकृतामपि लघुनोपायेन प्रतिपादयितुमिच्छन्नाह—

#### नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥३४॥

चशब्दः किमर्थः ?

२५ चशब्दः प्रकृतसमुच्चयार्थः ।१। चशब्दः कियते प्रकृतसमुच्चयार्थः । कि प्रकृतम् ? परतः परतः पूर्वा पूर्वाऽनन्तरा अपरा स्थितिरिति । तेनायमर्थो लभ्यते—रत्नप्रभायां नारकाणां परा स्थितिरेकं सागरोपमं सा शर्कराप्रभायां जघन्या । शर्कराप्रभायामुत्कृष्टा स्थितिः त्रीणि सागरोपमाणि, सा बालुकाप्रभायां जघन्येत्येवमादि । तद्व्यासो व्याख्यातः पुरस्तात् ।

अथ प्रथमायां पृथिव्यां का जघन्या स्थितिरिति ? अत आह-

# द्शवर्षसहस्राणि प्रथमायाम् ॥३६॥

अपरा स्थितिरित्यनुवर्तते । अथ भवनवासिनां का जघन्या स्थितिरिति ?अत आह-

<sup>&#</sup>x27; १ सातिरेके सं- श्रव । २ म्रतः म्राव, बव, दव, मुव । ३ उत्कृष्टा स्थितिः । ४ रत्नप्रभायां दशवर्षसहस्राणि भ्रपरा स्थितिर्वेदितव्या ।

20

30

#### भवनेषु च ॥३७॥

चशब्दः किमर्थः ? प्रकृतसमुच्चयार्थं इति । एवं तेन भवनवासिनामपरा स्थितिर्दश-वर्षसहस्राणि इत्यभिसंबध्यते ।

व्यन्तराणां तर्हि का जघन्या स्थितिरिति ? अत आह-

#### व्यन्तराणां च ॥३८॥

चशब्दः प्रकृतसमुच्चयार्थं इति, एवं तेन व्यन्तराणामपरा स्थितिः दशवर्पसहस्राणि इत्यवगम्यते।

परा व्यन्तराणां प्रागिभधातव्येति चेत्; नः लाघवार्थत्वात् ।१। स्यादेतत् –यथा अन्येषां देविनकायानां परा स्थितिः प्रागुक्ता तथा व्यन्तराणामिष परा प्रागिभधातव्या इति ? तन्नः किं कारणम् ? लाघवार्थत्वात् । यदि परा स्थितिः प्रागुच्येत पुनः दशवर्षसहस्रग्रहणं कियेत, तथा सित गौरवं स्यात् ।

यद्येवम्, अमीपां का परा स्थितिरिति ? अत आह-

#### परा पल्योपममधिकम् ॥३६॥

स्थित्यभिसंबन्धात् स्त्रीलिङगनिर्देशः ।१। स्थितिरित्यनुवर्तते । तेनाभिसंबन्धात् परेति स्त्रीलिङ्गनिर्देशो द्रष्टव्यः ।

इदानीं ज्योतिष्काणां परा स्थितिर्वक्तत्र्येति, अत आह-

#### ज्योतिष्काणां च ॥४०॥

चशब्दः प्रकृतसमुच्चयार्थं इति, <mark>एवं</mark>र तेनैवमभिसंबध्यते–ज्योतिष्काणां च परा स्थितिः पत्योवममविकमिति ।

अयापरा ज्योतिष्काणां कियती स्थितिरितिरं ? अत आह-

#### तदृष्टभागोऽपरा ॥४१॥

तस्य पत्योपमस्याष्टभागो ज्योतिष्काणामपरा स्थितिरित्यर्थः । अत्राह—'ज्योतिष्काणां पत्योपममिथकं परा स्थितिः' इत्यविशेषाभिधाने न ज्ञायते चन्द्रादीनां कि स्थितिबिशेष इति ? अत्रोच्यते—

चन्द्राणां वर्षशतसहस्राधिकम् ।१। चन्द्राणां वर्पशतसहस्राधिकं पत्योपमं परा स्थितिः । सूर्याणां वर्षसहस्राधिकम् ।२। वर्षसहस्राधिकं पत्योपमं सूर्याणां परा स्थितिः । शुक्राणां शताधिकम् ।३। शुक्राणां वर्षशताधिकं पत्योपमं परा स्थितिः । बृहस्पतीनां पूर्णम् ।४। बृहस्पतीनां पूर्णम् ।४। बृहस्पतीनां पूर्णम् । शेषाणामर्थम् ।५। शेषाणां ग्रहाणां बुधादीनां पत्योपमस्यार्थं परा स्थितिः । नक्षत्राणां च ।६। किम् ? अर्थपत्योपमं परा स्थितिः । तारकाणां चत्रभीगः ।७। पत्योपमस्य चत्रभीगस्तारकाणां परा स्थितिः ।

१ एतेन मु०। २ -िरत्याह श्र०, मू०। ३ साधिकम् श्रा०, ब०, द०, मु०। ४ च नक्षत्राणामर्ध-श्रा०, ब०, द०, मु०।

Y

तदष्टभागो जघन्योभयेषाम् ।८। तस्य पत्योपमस्याष्टभागः जघन्या स्थितिः उभयेषां तारकाणां नक्षत्राणां च भवति ।

**शेषाणां चतुर्भागः ।९।** शेषाणां सूर्यादीनां पत्योपमस्य चतुर्भागे जघन्या स्थिति-

अथ लौकान्तिकरेवानां का स्थितिरिति ? अत्रोच्यते-

# लौकान्तिकानामष्टौ सागरापमाणि सर्वेपाम्'॥४२॥

अष्टसागरोपमस्थितयो लौकान्तिकाः ।१। एकैव लोकान्तिकानां स्थितिः । 'काऽसी ? अष्टौ सागरोपमाणि । सर्वे ते शक्ललेश्याः पञ्चहस्तोत्सेधशरीराः ।

व्याख्यातो जीवः ।२। सम्यग्दर्शनस्य विषयप्रदर्शनमुखेनोपन्यस्तेषु जीवादिषु आद्यो १० जीवपदार्थो व्याख्यातः ।

स च एकोऽनेकात्मकः ।३। स जीव एकः अनेकात्मको भवति । कृत एकस्या-नेकात्मकत्वमिति चेत्? अत्रोच्यते--

अभाविलक्षणत्वात् ।४। अभूतं नास्तीत्येकक्षपोऽभावः । न हि अभावः अभावात्मना भिद्यते । तद्विसदृशस्तु नानारूपो भावः, इतरथा हि तयोरिवशेष एव रयात् । स तु पोढा भिद्यते—जायते अस्ति विषरिणमते वर्धते 'अपक्षीयते विनश्यतीति । तत्र उभयिनिमित्तव-शादात्मलाभमापद्यमानो भावः जायत इत्यस्य विषयः । यथा 'मनृष्यगत्यादिनामकर्मोदया-पेक्षया आत्मा मनुष्यादित्वेन जायत इत्युच्यते । तस्यायुरादिनिमित्तवशादवस्थानमस्तित्वम् । 'सत एवावस्थान्तरावाद्तिविषरिणामः । अनिवृत्तपूर्वस्वभावस्य भावान्तरेण आधिवयं वृद्धिः । कमेण पूर्वभावैकदेशनिवृत्तिरपक्षयः । तत्पर्यायगामान्यविनिवृत्तिविनाशः । एवं प्रतिक्षणं वृत्तिभेदादनन्तरूषा जायन्ते इति नानात्मता भावस्य, अथवा सत्'जेयद्रव्यामूर्तातिसूक्ष्मावगा-हनासंख्येयप्रदेशाऽनादिनिधनचेतन्त्वादिना । किञ्च,

अनेकवाग्विज्ञानविषयत्वात् ।५। इह लोके एकोऽथाँऽनेकशब्दवाच्यो भवति तथाभिधैयपरिणामे सित तेषां शब्दानां तत्र प्रयोगात् । प्रयोगो हि प्रतिपादनिक्तया, तस्याः शब्दार्थावुभाविष साथकौ । शब्दस्तावद् व्यञ्जकत्वात् साधकः । अर्थोऽषि व्यद्धस्यत्वात् कर्मभावमापद्धमानः तत्समकालमेव 'स्वातन्त्र्यमनुभवित, तस्मिन् सित कियाप्रवृत्तेः । यथा पत्नौ तण्डुला कर्मरूपापन्ना एव कर्तृ तामास्कन्दिन्त येनोच्यते कर्मकारकिमिति, अतः तस्मिन् सित अनेकः शब्दः
प्रयुज्यते यथा घटः पार्थिवः मार्तिकः 'क्त्मन् ज्ञेयो नवो महान् इत्यादि, एवमात्मकानां च
विज्ञानानामालस्वनं भवित् तैर्विना' तस्याभावात् । सर्वे ते घटस्य आत्मानः । तथा
आत्मन्यिष अनेकवाग्विज्ञानालम्बनदर्शनादेकस्यानेकात्मकत्वमवसेयम् । अषि च,

१ इवं सूत्रं नास्ति ता०, श्र०, मू०, द०, भा० १, २, ज०। वार्तिकमिदं न सूत्रम्- श्र० टि०। २ काष्टौ द०। ३ ग्रपक्षयते ता०, द०, मू०। ३ मनुष्यातिनाम- मु०, द०, मू०। मनुष्यादिनाम- श्र०। ४ सतोऽवस्था- मु०। ४ - नः एवं प्रतिक्षणवृत्तिभें - मु०, द०। - नः त एव प्रतिक्षणं वृत्तिभे - मू० श्र०। ६ स तु ज्ञे - श्र०, मू०। सन्ज्ञेय - मु०, द०। ७ ग्रर्थस्य। द कियाव्याप्यं कर्म। ६ वर्ज्तत्वम्। १० स तु ज्ञे - श्र०। ११ भावः। १२ शब्दवाग्विज्ञानादिसन्निधानाज्जातकर्मकृषा- ताभिः। १३ स्वकृषाः।

अनेकशक्तिप्रचितत्वात् ।६। यथा घृतं स्नेहयति तर्पयति उपनृहयतीति अनेकशक्ति, घटो वा जलघारणाहरणादिलक्षणयाऽनेकया शक्त्या प्रचितः, तथा आत्मनोऽपि द्रव्यक्षेत्र-कालभावनिमित्तवशादनेकविकारप्राप्तियोग्यबहुशक्तियोगादनेकात्मकत्वम् । इतश्च,

बस्त्वन्तरसम्बन्धाविभू तानेकसम्बन्धिरूपत्वात् ।७। यथैको घटः 'पूर्वापरान्तरितानन्त-रित-दूरासन्न-नवपूराण-समर्थासमर्थ-देवदत्तकृतचैत्रस्वामिकत्व-संख्या-परिमाण-पथक्त्व-संयोग- 🗶 विभागादिभेदादनेकव्यपदेशभाग्भवति, सम्बन्धानामानन्त्यात, तत्तत्सम्बन्धिनमंबेध्य तस्य तस्य पर्यायस्य भावात । अथवा, पुदुगलानामानन्त्यात्तत्तुपुदुगलद्रव्यमपेक्ष्य एकपुदगलस्थस्य तस्यैकस्यैव पर्यायस्याऽन्यत्वभावात् । यथा प्रदेशिन्याः भध्यमाभेदात् यदन्यत्वं न अनामिकाभेदात । मा भत् मध्यमाऽनामिकयोरेकत्वं मध्यमाप्रदेशिन्यन्यत्वहेतुत्वेनाऽविशेपा-दिति । न चैतत्तरा विधिकमेवार्थसत्त्वम् । यदि मध्यमासामर्थ्यात् प्रदेशिन्याः ह्रस्वत्वं 'जायेत शश्विपाणेऽपि स्याच्छकपप्टौ वा । नापि स्वत एव, परापेक्षाभावे तद्व्यक्त्यभावात् । तस्मा-त्तस्यानन्तपरिणामस्य द्रव्यस्य तत्तत्सहकारिकारणं प्रतीत्य तत्तद्रपं वक्ष्यते । न 'तत् स्वत एव नापि परकृतमेव । एवं जीवोऽपि कर्मनोकर्मविषयवस्तूपकरणसम्बन्धभेदादाविभूर्त-जीवस्थानगुणस्थानमार्गणास्थानविकल्पाऽनन्तपर्यायरूपः प्रत्येतव्यः । इतश्च,

अन्यापेक्षाभिव्यङ्ग्याऽनेकरूपोत्कर्षापकर्षपरिणतगुणसम्बन्धित्वात ।८। यथा एको घट एकद्वित्रिचतुःसंख्येयाऽसंख्येयानन्तावस्थोत्कर्षापकर्पातमकरूपादिपरिणतिप्रतियोगिद्रव्यापेक्षासह-कारिकारणाभिव्यञ्जनीया रमीयानन्तनीलनीलत्रादिपरिणामः, तथा जीवोऽपि परद्रव्य-संवन्यापेक्षाभिव्यक्ततीव्राद्यवस्थाविशेषकोधाद्यविभागपरिच्छेदाऽनन्तरूपत्वादनेकः। इतदच,

अतीतानागतवर्तमानकालसंबन्धित्वात् ।९। इह<sup>८</sup> समुदायावयवप्रध्वंसविषयेणातीतेन काळेत उत्पत्तिति ज्ञतिसंभावन<sup>र</sup>°विषयेण च अनागतेन काळेन, साधनप्रवृत्त्यविरामगोचरेण च २० वर्तमानेन कालेन संवन्धात् मृदादिद्रव्यं तस्मिन् तस्मिन् कालेऽनेकभेदमापद्यमानं दृष्टम्। वर्तमानमात्रत्वेऽपूर्वत्वात् अपरत्वाच्च अवध्यभावे वर्तमानस्याप्यभावो वन्ध्यापुत्रयुवत्ववत् । तथा जीवस्यापि अनाद्यतीतकालसम्बन्धपरिणतैः अनागतानन्तकालवशर्वातिभिः वर्तमान-कालोदभुतवृत्तिभिश्च पर्यायैर्थव्यञ्जनभेदाद् द्वैविध्यमास्कन्दद्भिरभिसम्बन्धादुनन्तरूपता। इतश्च,

उत्पादन्ययध् ौन्ययुक्तत्वात् । १०। उत्पादादीनामानन्त्यम् अनन्तकाले एकस्मिश्च काले। यथा घट एकस्मिन्नेव काले द्रव्यतः पार्थिवत्वेन उत्पद्यते न जलत्वेन, देशत इहत्य-त्वेन न पाटलिपुत्रकत्वेन, कालतो वर्तमानकालतया नातीतानागताभ्याम्, भावतो महत्त्वेन नाल्पत्वेन, एतेषां च एकैक उत्पादः सजातीयान्यपार्थिवानेकघटान्तरगतेभ्यः सौवर्णादीप-द्विजातीयघटान्तरगतेभ्यो वा अत्यन्तविजातीयपटाद्यनन्तमूर्तामूर्तद्रव्यान्तरापन्नेभ्यो उत्पादेभ्यो भिद्यमानः तावद्धा "भेदमुपयाति अन्यथा "तैरविशिष्टः "स्यात् । तथा तदैवानुत्पद्य-मानद्रव्यसंवन्धकृतोध्वधिस्तर्यगन्तरितानन्तरितैकान्तरादिदिग्भेद-महदल्पत्वादिगुणभेद-रूपृाद्यु-त्कर्पायकपीनन्तभेद-त्रैलोक्यत्रिकालविषयसंविधवशभिद्यमानरूपो वा उत्पादोऽनेको भवति ।

१ पूर्वपरान्तरितदू - द०, मु०, ता० । २ सकाज्ञाज्जात । ३ ग्रन्यकारणकम् । परार्थायत्तमेव -ता० टि०। ४ स्वराक्तिमन्तरेण। ५ -क्रमुख्टौ वा मु०। इन्द्रधनुषि-स० ६ ग्रनन्तपरिणामत्वम्। ७ -प्रानन्त-भ०। ८ वस्तुनि । ६ निश्चयेन । १० मनुष्योऽयं देवोऽयं भविष्यत्येवेति । ११ ष ड्डितसंख्येति संख्यावत्त्वे प्रकारे घेति घाप्रत्ययः । १२ उत्पादादिभिः । १३ एकैत्वं स्यादित्यर्थः ।

तथाऽनेकावयवात्मकस्कन्धप्रदेशभेददृष्टविषमोत्पादनानारूपतया वा अनेक उत्पादः । उदकादिश्वारणाहरणप्रदानाधिकरणभयहर्षशोकपरितापभेदजननादिस्वकार्यप्रसाधनेन वा अनेक
उत्पादः । तदैव तावन्त एव तत्प्रतिपक्षभृता विनाशाः पूर्वणाविनष्टस्य उत्तरेणानुत्पादात् ।
'उभयविषक्षभृताः स्थितयोऽपि तदैव तावत्यः तदाधारभृताः, अनवस्थितस्य वन्ध्यापुत्रवदुद्पादविनाशासंभवात्, अभावप्रसङ्गाच्च । घट उत्पद्यत इति यदा वर्तमानकालताः तदा
अनिभिन्तर्वृत्तत्वात् पूर्वापरीभृतसाध्यमानभागाभिधानाच्चासत्त्वम् । उत्पत्त्यनन्तरं तु
विनाशेऽभ्युषगम्यमाने सत्त्वभूतावस्थाभिधायकोत्पन्नशब्दवाच्यत्वाभायात् उत्पादेऽप्यभावो
विनाशेष्यभाव इति भागाभावात्तदाश्रयो ब्यवहारो विरोधमुषगच्छेत्, 'वीजज्ञक्त्यभावाच्च उत्पादविनाशशब्दवाच्यताभ्रेषद्च । तत उत्पद्यमानता उत्पन्नता विनाशस्चेति
१० तिस्रोऽवस्था अभ्युषगन्तव्याः । तथा जीवस्याप्येकस्य द्रव्याधिकपर्यापाधिकनयगोचरसामान्यविशेषानन्तश्वत्यपेक्षार्पितस्थित्युत्पित्ति'निरोधानन्तरस्यत्वात् अनेकत्वं प्रत्येतव्यम् । इत्दच्न,

अन्वयव्यतिरेकात्मकत्वाच्च ।११। इह यट एकोऽत्यन्वयव्यतिरेकात्मकतया अनेको दृष्टः यदचेतनत्वपुराणत्वादिभिः, तथा आत्मापि एकोऽन्वयव्यतिरेकात्मतया अनेकः प्रत्येतव्यः। के पुनरन्वयाः ? तुद्धचिभवानानुवृत्तिलिङ्कगेन 'अनुमीपमानाविच्छेदाः स्वात्मभूताऽस्तित्वा-१५ ऽऽत्मत्वज्ञातृत्वद्वपृट्ट्वकर्तृत्वभोवनृत्वाऽम्तृत्वाऽमंख्यातप्रदेशत्वावगाहनातिसूक्ष्मत्वागुरुलघुत्वाहे-तृकत्वाऽनादिसंविध्यविध्वंगतिस्यभावादयः। अथ के व्यतिरेकाः ? वाग्विज्ञानव्यावृत्ति-लिङ्कगसमिधगम्यपरस्परविलक्षणा उत्पत्तिस्थितिविपरिणासवृद्धिक्षयविनाश्वर्माणः गतीन्द्रय-काययोगवेदकपायज्ञानसंयमदर्शनलेश्यासम्यव्यादयः।

तस्य शब्देनाभिधानं क्रमयौगपद्याभ्याम् ॥१२। तस्यैकस्य जीवस्यानेकात्मकस्य प्रत्यायने शब्दः प्रवर्तमानो द्वेधा व्यवतिष्ठते क्रमेण यौगपद्येन वा, न तृतीयो <sup>८</sup>वाक्पथोऽस्ति ।

ते च कालादिभिर्भेदाभेदार्पणात् ॥१३॥ ते च कमयौगपद्ये कालादिभिः भेदाभेदार्पणाद्भवतः । यदा वक्ष्यमाणैः 'कालादिभिरस्तित्वादीनां धर्माणां भेदेन विवक्षा तदैकस्य शब्द-स्यानेकार्थप्रत्यायनशक्त्यभावात् कमः । यदा तु तेषामेव धर्माणां कालादिभिरभेदेन वृत्त-मात्मरूपमुच्यते तदैकेनापि शब्देन एकधर्मप्रत्यायनमुखेन 'व्तदात्मकत्वमापन्नस्य अनेकाशेष-रूपस्य प्रतिपादनसंभवात् यौगपद्यम् । तत्र यदा यौगपद्यं तदा सकलादेशः, स एव प्रमाण-मित्युच्यते । \*'सकलादेशः प्रमाणाधीनः' [ ] इति वचनात्' । यदा तु कमः तदा विकलादेशः, स एव नय इति व्यपदिश्यते । \*'विकलादेशो नयाधीनः' [ ] इति वचनात् । कथं सकलादेशः ?

एकगुणमुखेनाऽशेष वस्तुरूपसंग्रहात् सकलादेशः । १४। यदा अभिन्नमेकं वस्तु एकगुणरूपेण उच्यते गुणिनां गुणरूपमन्तरेण विशेषप्रतिपत्तेरसंभवात् । एको हि जीवोऽस्तित्वादिष्वेकस्य गुणस्य रूपेणाऽभेदवृत्त्या अभेदोपच्चारेण वा निरंशः समस्तो वक्तुमिष्यते, विभागनिमित्तस्य प्रतियोगिनो गुणान्तरस्य तत्रानाश्रयणात्, तदा सकलादेशः । कथमभेदवृत्तिः

१ कृतः ? २ उत्पादाभावात् । ३ ध्रौध्यस्वरूपमाह । ४ कारण । ५ तिरोधो नाम नाज्ञः । ६ श्रनुमीयमानतदेवेदिमित्यात्मकतया श्रनुकूला वृत्तिः भा० २ दि० । ७ –िद्ध ह्रास वि– मु० । ६ वाक्यार्थोऽस्ति मृ०, द० । ६ काल ग्रात्मरूपः श्रयः सम्बन्ध उपकारः गुणिदेशः संसगः शब्द इति । १० तदेकत्वमाप- मृ०, द० । ११ उद्धृतिमदम्- स० सि० १।६। १२ –स्य रूपेण मृ० । –स्य गणरूपेण म०, द० । ′

कथं वा अभेदोपचारः ? द्रव्यार्थत्वेनाश्रयणे तदव्यतिरेकादभेदवृत्तिः । पर्यायार्थत्वेनाश्रयणे परस्परव्यतिरेकेऽपि एकत्वाध्यारोपः, ततश्चाऽभेदोपचारः ।

तत्राऽऽदेशवशात् सप्तभङ्गो प्रतिपदम् ।१५। तत्रैतिस्मिन् सकलादेश आदेशवशात् सप्तभङ्गो प्रतिपदं वेदितव्या। तद्यथा-स्यादस्त्येव जीवः, स्यान्नास्त्येव जीवः, स्याद-वक्तव्य एव जीवः, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादस्ति चाऽवक्तव्यश्च, स्यान्नास्ति चावकत- ५ व्यश्च, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च इत्यादि। उपनं च—

''\*³पुच्छावसेण भंगा सत्तेव दु संभवंति जस्स जथा । ³वत्थुत्ति तं पउच्चदि सामण्णविसेसदो 'णियदं ।।१।।'' [

तत्र स्यादस्त्येव जीव इत्येतिस्मन् वायये जीवशब्दो द्रव्यवचनः विशेष्यत्वात्, अस्तीति गुणवचनो विशेषणत्वात् । 'तयोस्सामान्यार्थाविच्छेदेन विशेषणविशेष्यसंवन्धावद्योतनार्थ १० एवकारः । तेनेतरिनवृत्तिप्रसङ्गो तत्संभवप्रदर्शनार्थः स्याच्छब्दप्रयोगः, स च 'लिङ्ग्ति-प्रतिष्ठपको निपातः । तस्यानेकान्तविधिविचारादिषु बहुष्वर्थेषु संभवत्मु इह विवक्षावशात् अनेकान्तार्थो गृह्यते । यद्ययमनेकान्तार्थः तेनैव सर्वस्थोपादानात् इतरेषां पदानामानर्थक्यं प्रसज्यते; नैप दोपः; सामान्येनोपादानेऽिष विशेषार्थिना विशेषोऽनुप्रयोक्तव्यः, वृक्ष-शब्दस्य सामान्यशब्दत्वात् धवादिविशेषप्रतिपादने धवाद्यपादानवत् । अथवा, स्याच्छब्दोऽय-१४ मनेकान्तार्थस्य द्योतकः । द्योतकश्च वाचकप्रयोगसन्निधिमन्तरेणाऽभिप्रेतार्थावद्योतनाय नालमिति तद्द्योत्यधर्माधारार्था भिधानायेतरपदप्रयोगः क्रियते । अथ केनोपातोऽनेकान्तार्थः अनेन द्योत्यते ? उक्तमेतत्—अभेदवृत्त्या अभेदोपचारेण वा प्रयुक्तशब्दवाच्यतामेवास्कन्दन्ति इतरे धर्मा इति । एविमतरेष्विप वाक्येपु अर्थप्रकल्पनं प्रत्येतव्यम् ।

यद्येवं स्यादस्त्येव जीवः इत्यनेनैव सकलादेशेन जीवद्रव्यगतानां सर्वेषां धर्माणां संग्रहात् २० इत्तरेषां भङ्गानामानर्थवयमासजितः; नैप दोषः; गुणप्राधान्यव्यवस्थाविशेषप्रतिपादनार्थं-त्वात् सर्वेषां भङ्गानां प्रयोगोऽर्थवान् । तद्यथा, द्रव्याधिकस्य प्राधान्ये पर्यायगुणभावे च प्रथमः । पर्यायाधिकस्य प्राधान्ये द्रव्यगुणभावे च द्वितीयः । तत्र प्राधान्यं शब्देन विविधाः तत्वाच्छव्दाधीनम्, शब्देनानुपात्तस्यार्थतो गम्यमानस्याऽप्राधान्यम् । तृतीये तु युगपद्भावे उभयस्याप्राधान्यं शब्देनाभिधेयतयाऽनुपात्तत्वात् । चतुर्थस्तूभयप्रधानः क्रमेण उभयस्याष- २५ स्त्यादिशब्देन उपात्तत्वात् । तथोत्तरे च भङ्गा वक्ष्यन्ते ।

तत्रास्तित्वैकान्तवादिनः 'जीव एव अस्ति' इत्यवधारणे अजीवनास्तित्वप्रसङ्गभया-दिष्टतोऽवधारणविधिः 'अस्त्येव जीवः' इति नियच्छन्ति । सर्वेणाऽस्तित्वेन । सर्वेणाऽस्तित्वं । सर्वेणाऽस्तित्वं । सर्वेणाऽस्तित्वं । सर्वेणाऽस्तित्वं । सर्वेणाऽस्तित्वं । सर्वेणाः । सर

१ -पात्तत-मु०, द। २ प्रश्नवशेन । ३ स्वरूपं भवतीति । ४ प्रश्नवशेन भङ्गा सप्तैव तु संभवन्ति यस्य यथा । वस्तु इति तत् प्रोच्यते सामान्यविशेषतो नियतम् । ५ सामान्यात्मनोः । ६ तिङन्तप्र- मु०, द० । ७ स्यात्कारचकारादि । ५ स्यात्कारेण । ६ -रत्वाभि- मु०, द० । १० षट्सु । ११-यस्यापि शब्देन ता०,श्र०। १२ नियमं करोति । १३ -थास्य जी- मु०, द० । १४ पुद्गला- विप्रकारेण । १५ तन्माभूविति स्याच्छव्दप्रयोगे इत्यभिप्रायः । १६ प्रत्राह परः -स्यात्कारमन्तरेण पुद्गलाद्यस्तित्वेन जीवस्यास्तित्वं न प्राप्नोति, किन्तु स्वत एवेति सम्यर्थयितुं स्यादित्यादिना ।

विशेपैः यथा अनित्यमेव कृतकमिति अनित्यत्वस्याभावे कृतकत्वस्याप्यभाव एवेत्यवधारणात्, यत्कृतकं तत्सर्वमितित्वमिति, न हि सर्वप्रकारेण अनित्यत्वेन 'मर्वप्रकारं कृतकत्वं व्याप्यते किन्तु अनित्यत्वसामान्येन, 'नाऽनित्यत्वव्यक्तचा घटपटप्रथादिगतयेति । एवं तिहं त्वयैवाभ्युपगतं अवधारणनिष्करुत्वं सामान्याऽनित्यत्वेनाऽनित्यत्वं न विशेषाऽनित्यत्वेनेति । स्वगतेनापि विशेषणानित्यं भवत्येवेति चेत्; न; स्वगतेनेति विशेषणान्, परगतेन विशेषणाऽनित्यत्वं न भवतीति आपद्यते, अनुवयारणकं या वाक्यं प्रयोक्तव्यम्—अनित्यं कृतकमिति । तथा चाऽनित्यस्याऽनवघृतत्वात् नित्यत्वप्रसङ्गोऽपि । एवं यद्यस्तित्वसामान्येनास्ति जीवः न तु पुद्गलादिगतयाऽस्तित्वव्यक्तचा, अतो न पुद्गलाद्यस्तित्वेन अस्तित्वं जीवस्येति बुवता त्वयेवाभ्युपगतं सामान्यकृषं विशेषकृषं चेति प्रकारवदस्तित्वमिति । तथा सित सामान्यास्तित्वेनास्ति विशेषास्तित्वेन नास्तीति स्यादस्ति स्यादास्ति प्राप्तमवधारणनिष्कलत्वम् । सर्वण हि प्रकारेणाऽस्तित्वाभ्युपगमे नास्तित्वनिणसेन अवधारणं फलवत् स्यात् । अनियमे तु अव्यावृत्तत्वात् पुद्गलाद्यस्तित्वेनापि प्रात्तित्त्यवश्यम् एकान्तवादिनाऽवधारणमभ्युपगम्मनीयम् । तथा च सित पूर्वोक्तो दोषः।

स्यादेतत् –यदस्ति तत् स्वायत्तद्रव्यक्षेत्रकालभाव<sup>ब</sup>रूपेण भवति नेतरेण तस्याऽ-प्रस्तुतत्वात् । यथा घटो द्रव्यतः पार्थिवत्वेन, क्षेत्रत इहत्यतया, कालतो वर्तमान-कालसंबन्धितया, भावतो रक्तत्वादिना, त परायत्तैर्द्रव्यादिभिस्तेपामप्रसक्तत्वात्\* इति । एतं चेत् द्रव्यक्षेत्रकालभावान्तरसंबन्धितया नास्तीत्यतः स्यादस्ति न्नास्तीति सिद्धम् । नियमानभ्यपगमे तु रा घटो न स्यादेव' असामान्यत्वे सति नियतद्रव्य-क्षेत्रकालभावसंबन्धित्वेनाऽभूतत्वात् शराविषाणवत् । अनियतद्रव्यादिरूपत्वे वा सर्वथाभावात् २० सामान्यमेव स्यात् नासौ घटः, अनियतद्रव्यादिर्रूपत्वात् महासामान्यवत् । कथम् ? यदि हि असी द्रव्यतः पाथिवत्वेन तथोदकादित्वेनापि भवेत्, ततोऽसौ घट एवं न स्यात् पृथिव्यु-दक्तदहतपवनादिषु वृत्तत्वात् द्रव्यत्ववत् । तथा, यथा इहत्यतया अस्ति तथाविरोधिदिगन्ता-नियतदेशस्थतयापि यदि स्यात्तथा चासौ घट एव न स्यात् विरोधिदिगन्ताऽनियतसर्व-देशस्थत्वात् आकाशवत् । तथाः यथा वर्तमानघटकालतया अस्ति तथाऽतीतशिवकाद्यनागत-कपालादिकालतयापि स्यात् तथा चाऽसौ घट एव न स्यात् सर्वकालसंबन्धित्वात् मृद्द्रव्यवत्। यथा चेहदेशकालविशेषसंबन्धितया अस्मन्प्रत्यक्षत्वं तथा अतीतानागतकालान्यदेशसम्बन्धित्वे-नाष्यस्मत्प्रत्यक्षत्वं स्यात्. उदकाद्यानयनादिसंव्यवहारपातित्वं वा । तथा, यथा नवत्वेन तथा पूराणत्वेन् सर्वरूपरसगन्धस्पर्शसंख्यासंस्थानादित्वेन वा स्यात्; तथा चासौ घट एव न स्यात् सर्वथाभावित्वात् भवनवत् । यथा हि भवनं रूपं रसो गन्धः स्पर्शदच भवति पृथुः महान् ह्रस्वः पूर्णः रिक्तो वा भवतीति न कुतिरिचत् वस्तुनो वस्तुधर्माद्वा व्यावर्तते तच्च न घटः, एवं घटोऽपि स्यात् । एवं जीवस्यापि मनुष्यत्वेनाऽर्ष्यमाणस्य स्त्रद्रव्यादिरूपतयै-वाऽस्तित्वं नेतरथा । यदीतरथापि स्यात्; मैन्ष्य एव न स्यात् नियतद्रव्यक्षेत्रकालभाव-सम्बन्धित्त्रेनाऽभ्तत्वात् खरविषाणवत् । अनियतद्रव्यादिरूपत्त्रे वा सर्वथाभावात् सामान्य-मेव स्यात् नासौ मनुष्यः अनियतद्रव्यादिरूपत्वात् महासामान्यवत् । कथम् ? यदि हि असौ यथा जीवद्रव्यत्वेनाऽस्ति एवं पुद्गलादित्वेनापि स्यात् ततोऽसौ

<sup>ँ</sup> १ सर्वप्रकारः कृतकः व्या- मु०, द०। २ न त्वनि- मु०, द०। ३ -भावेन भ- मु०, द०। ४ -मप्रस्तुतत्वात् मु०, द०। ५ -नास्ति। ६ सत्तासामान्यवत्।

मन्त्य एंव न स्यात्, पुद्गलादिष्वपि दृष्टत्वात् द्रव्यत्ववत् । तथा, इहत्यतया अस्ति तथा विरोधिदिगन्तानियतदेशस्थतयापि यदि स्यात्; तथा चासौ मनुष्य एव न स्यात विरोधिदगन्तानियतसर्वदेशस्थत्वात् आकाशवत । तथा, यथा वर्तमानकालतया अस्ति तथा अतीतनारकाद्यनागतदेवादिकालतयापि स्यात् तथा चासौ मनुष्य एव न स्यात सर्वकालसंबन्धित्वात जीवत्ववत् । यथा च इह-देशकालविशेषसंबन्धितया अस्म-त्प्रत्यक्षत्वं तथाऽतीतानागतकालान्यदेशसंबन्धित्वेनापि अस्मत्प्रत्यक्षत्वं स्यात्, यथा यौवनेन तथा वद्धत्वेन अन्यद्रव्यगतरूपरसादिभिर्वा यदि स्यात् तथा चासौ मनुष्य एव न स्यात् सर्वथाभावित्वात् भवनवत् । तस्मात् स्यादस्ति स्यान्नास्ति ।

इतश्च स्यादस्ति स्यान्नास्ति स्वपरसत्ताभावाभावोभयाधीनत्वात जीवस्य। 'परसत्तया अभावं स जीवः स्वात्मनि नापेक्षते, अतः स जीव एव न स्यात् सन्मात्रं स्यात्, १० नासौ जीवः सत्त्वे सति विशेषरूपेण अनवस्थितत्वात् सामान्यवत । परसत्ताभावापेक्षायामपि जीवत्वे यदि स्वसत्तापरिणति नापेक्षते तथापि तस्य वस्तुत्वमेव न स्यात् जीवत्वं वा, सद्भावापरिणतत्वे<sup>र</sup> पराभावमात्रत्वात् खपुष्पवत्। अतः पराभा-वोऽपि स्वसत्तापरिणत्यपेक्ष एव अस्तित्वस्वात्मवत् । यथा अस्तित्वस्वात्मा अस्तित्वस्वा-त्मना' अस्ति न नास्तित्वस्वात्मनेति स्यादस्ति, स्यान्नास्ति 'इतरथा हि वस्त्वभावः स्यात् । कथम् अभावो हि भाविनरपेक्षोऽत्यन्तशून्यं वस्तु प्रतिपादयेत् अन्वयाप्रतिलम्भात् । भावोऽपि वा अभावनिरपेक्षः 'सर्वरूपं वस्तु प्रतिपादयेत् व्यतिरेकाप्रतिलम्भात् । न च सर्वथा सता सर्वा-भावरूपेण वा शक्यं भवितुम् । किं हि वस्तु सर्वात्मकं सर्वाभावरूपं वा दृष्टमिति ? तद्धि वस्त्वेव न स्यात् सर्वाभावरूपत्वात् खपूष्पवत् । न च वस्तुत्वं सर्वात्मकत्वात् शक्यं प्रति-पत्तुम् असाधारणत्वात्, वस्तुत्वे चाऽवस्तुत्वे चाऽैदर्शनात् <sup>र</sup>ंशावणत्ववत् । अभावता हि भावरूप-''वैठक्षण्यात् ''कियागुणब्यपदेशाभावात् अवतिष्ठते । भावतापि अभाववैरुक्षण्यात् क्रियागुण-व्यपदेशवत्त्वात् सिध्यतीति परस्परापेक्षे भावाभावरूपत्वे । अपि च, अभावः स्वसद्भावं भावाभावं च अपेक्षमाणः सिध्यति । भावोऽपि स्वसद्भावं अभावाभावं चाऽपेक्ष्य सिद्धिमुपयाति । यदि तु अभाव एकान्तेनाऽस्ति इत्यभ्युपगम्येत ततः सर्वोत्मनाऽस्तित्वात् "स्वरूपवद्भावात्म-नापि स्यात्, तथा च भावाभावरूपसङ्करादस्थितरूपत्वादुभयोरप्यभावः । अथ एकान्तेन नास्ति इत्यभ्यपगम्येत ततो 'प्यथा भावात्मना नास्ति तथा तथाऽभावात्मनापि न स्यात्, ततश्च अभावस्याऽभावात् भावस्याऽप्रतिपक्षत्वात् भावमात्रमेव स्यात् । तथा खपुष्पादयोऽपि भावा एव अभावाभावरूपत्वात् घटवत् इति सर्वभावप्रसङ्गः । एवं भावास्तित्वैकान्तेऽपि योज्यम् । तस्माद्भावः स्यादस्ति स्यान्नास्ति तथा अभावोऽपि। एवं जीवोऽपि स्यादस्ति स्यान्नास्तीत्यव-सेयम् ।

एवं ''स्वात्मनि घटादिवस्तुसिद्धौ च भावाभावयोः परस्परापेक्षत्वात् यदुच्यते-" \*'अर्थात् प्रकरणाद्वा घटे अप्रसक्तायाः पटादिसैत्तायाः किमिति निषेधः क्रियते'' ? [

१ परसत्ताया मु०, द०। २ -त्वे वापरा- मु०, दै०। ३ स्वरूपवत्। ४ - मनेति स्या--त्मनास्ति नास्ति च नास्तित्व- मु०, द०। ५ नास्तित्वस्वात्मना नास्ति। ६ -न्यं च वस्तु द०, मु०। ७ -येदन्यदन्वयाप्रति- मु०, द०। म सामा- भा०२। ६ घटपटादि । १० म्रनित्यः शब्दः श्रावणत्वात्, नित्यः शब्दः श्रावणत्वात् । , ११ -पत्ववै- द०, मु०। १२ वैलक्षण्यं की दृशमित्युक्ते प्रतिपादयन्नाह-। १३ म्रभावस्वरूपवत् । १४ ततोऽयं-म्०, द०। १५ ग्रभावरूपे । १६ परेण ।

इति ; तदयुक्तम् । किञ्च घटे अर्थत्वात् अर्थसामान्यात् पटादिसर्वार्थप्रसङ्गः संभवत्येव । तत्र विशिष्टं घटार्थत्वम् अभ्युपगम्यमानं पटादिमत्तास्त्रस्यार्थसामर्थ्यं प्रापितस्य अर्थ-तत्त्वस्य निरामेनैव आत्मानं शक्नोति लब्धुम्, इत्तरथा हि असौ घटार्थं एव न स्यात् पटाद्यर्थस्येणाऽनिवृत्तत्वात् पटाद्यर्थस्यस्यवत्, विपरीतो वा । यश्चास्य पटादिरूपेणाभावः सोऽपि घटधर्म एव तदधीनत्वात् भाववत्, अतोऽसौ "स्वपर्णाय एव, परेण तु विशेष्यमाण-त्वात् परपर्याय इत्युपचर्यते । स्वपरविशेषणायनं हि वस्तुस्वरूपप्रकाशनमिति ।

अथ 'अस्त्येव जीवः' इत्यत्राऽस्तिशब्दवाच्यादर्थात् भिन्नस्वभावो वा जीवसब्दवाच्योऽर्थः स्यात्, अभिन्नस्वभावो वा ? यदि अभिन्नस्वभावः, ततो यत् सदर्थस्य रूपं जीवशब्दार्थस्यापि तदेव रूपमिति ततोऽन्यधमानवकाशत्यादिविशिष्टार्थता स्यात् । ततस्च सामानाधिकरण्य'विशेषणविशेष्यत्वाभावो घटकुटशब्दवत् अन्यतराप्रयोगश्च स्यात् । किञ्च,
सत्त्वस्य सर्वद्रव्यपर्यायविषयत्वात् तदभिन्नस्वभावस्य जीवस्यापि तादात्म्यमिति सर्वस्य
तत्त्वस्याऽविशिष्टैकजीवत्वप्रसङ्गः । सत्स्वभावत्वाच्च जीवस्वरूपचैतन्यतद्विकल्पज्ञानादिकोधादिनारकत्यादिसर्वविशेषणाभावत्वप्रसङ्गश्च स्यात् । जीवस्वभावत्वाद्वा अस्तित्वस्य
'स्वात्मिन पुद्गाळादिपु च सत्प्रत्ययाभिधानहेतुत्वाभावो जीवत्ववत् ।

श्र्य अथायं दोषो माभूत् इति अस्तिशब्दवाच्यात् अर्थात् भिन्नस्वभावो जीवशब्दार्थः प्रतिज्ञायेतः एवमपि स्वतो जीवस्याऽसदूपत्वप्रसङ्गः । ततश्च नास्ति जीवोऽस्तिशब्दवाच्या- र्थविविक्तत्वात् खरविषाणवत्, ''विषयंयो वा । ततश्च तदधीनवन्धमोक्षादिव्यवहाराभावः । अस्तित्वस्य च जीवादर्थान्तरत्ववत्, इतरेभ्योपि भिन्नत्वात् निराध्यव्वादभाव एवेति तदाश्र- यव्यवहाराभावः । किञ्च, अस्तित्वाद्भिन्नस्य जीवस्य कः स्वभाव इति वक्तव्यम् ? यश्चास्य स्वभाव इत्युच्यते स सर्वो न स्यात् असत्स्वभावत्वात् खपुष्पवत् । तस्मात् स्याद्भिन्नार्थत्वं चाभ्युपगन्तव्यम् । पर्यायार्थादेशात् पर्यन्तजीवनभेदात् अस्ति- जीवशब्दौ स्याद्भिन्नार्थाः । द्रव्यार्थादेशात् तद्व्यतिरेकात् तद्ग्रहणेन ग्रहणात् स्याद- भिन्नार्थो । तस्मात स्यादस्ति स्यान्नास्तीति सिद्धम् ।

इतरच् स्यादस्ति स्यान्नास्ति <sup>।</sup> अर्थाभिधानप्रत्ययानां <sup>। स</sup>तथाप्रसिद्धेः ।

कश्चिदाह—जीवार्थो जीवशब्दो जीवप्रत्ययः इत्येतित्वतयं लोके ''अविचारसिद्धम्-तथाहि वर्णाश्रमिणः अस्तित्वमेवाश्रित्य तासु तासु कियासु प्रवृत्ताः तस्मादस्त्येवेति । ''तिमितरः प्रत्याह—नास्त्येवैतित्व तयम्—अर्थस्तावन्नास्त्यनुपलब्धेः, ''विज्ञानमेव ''तथा परिणतं स्वप्नवत् कल्पयित । प्रत्ययजीवोऽपि नास्त्येव विज्ञानस्य ज्ञेयरूपेणाऽनाख्येयत्वात् '' । ''स्वतस्तु विज्ञानं न जीवो नाष्यजीवः प्रकाशमात्रं केनचिदिष रूपेण ''अनिरूप्यत्वात् ''यद्यपि

१ तावदर्थत्वात् घटे प्रसक्तं पटादिसत्वं प्रदर्शयति । २ तथा सित । ३ कर्तृ । ४ -थ्यांत्प्रापि - द०, मु०। ५ घटस्य । ६ घटास्तित्ववत् । ७ घटस्य । ६ -ण्याभा वाद् विशे - मु०। ६ जीवे । म्रात्मिन मु०, द०। १० म्रस्ति खरविषाणम् म्रस्तिशब्द-वाच्यार्थाविविक्तत्वात् जीववत् । ११ तदेव विवृणोति । १२ म्रस्ति म्रस्तित्व । १३ - शब्दौ तद्-व्यतिरेकेण तद्ग्रहणेनाग्रहणात् स्याद्भि - मु०। १४ जीव इति । १५ म्रस्तित्वानास्तित्वरूपेण । १६ निविचारसिद्धम्, तिसद्धौ विचारः कोऽपि न कर्त्तव्य इत्यर्थः । विचारसि - मु०, द०। १७ म्रास्तिकं प्रति नास्तिकः । १८ उपलब्धौ । १६ वस्तुस्वरूपेण । २० म्रप्रतिपाद्यत्वात् । २१ स्वभावतः । २२ म्रवश्वतीयत्वात् ।

निरूप्येत स्वप्नज्ञानवत् असदाकारेणैव निरूप्येत-'नास्ति ज्ञानम् 'असदाकारनिरूप्यत्वात् खरविपाणवत् । अभिधानमिप नास्ति । तिद्ध पदरूपं वा स्यात्, वाक्यरूपं वा ? 'तन्नास्त्येव अयुगपत्कालावयवत्वात्' । यत्पुनरेत्-जीवशब्दग्रहणं तत्पिरकित्पितेर्वणंभागैरनुक्रमेणाऽऽहित-शिक्तकासु वृद्धिषु शिक्तपरिपाकप्राप्तौ' प्रत्यस्तिमतसकलवर्णभागविषयविज्ञानं जीवशब्दत्वेन अध्वसीयते' नत्वभिधानजीवः किश्चदस्ति । तदिप विज्ञानं क्षणिकृत्वात् प्रत्यर्थवशवितत्वाच्च एकस्य 'पूर्वापरीभूतार्थप्रत्यवभासनासंभवान्नास्त्येवेति । यद्येवं वाच्यवाचकसंवन्धो लोके रूडः प्रत्याख्यातः स्यात् ततश्च लोकविरोधः, तन्नास्तित्वे परीक्षाप्रयासश्च विफलः स्यात् इत्यभ्युपगन्तव्यम्-जीवः स्यादस्ति स्यान्नास्तीति । अतः द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकमात्मसात्कुर्घन् 'व्याह्रियते, पर्यायार्थिकोऽपि द्रव्यार्थिकमिति उभाविप इमौ सकलादेशौ ।

तृतीयो विकल्पः उच्यते—द्वाभ्यां गुणाभ्यामेकस्यैव अभिन्नस्या भेदरूपेण युगपद्वक्तु- १० मिप्टत्वात्। तत्र यथा प्रथमद्वितीययोविकल्पयोरेकस्मिन् काले एकेन शब्देन एकस्यार्थस्य समस्तस्यैव एकेन गुणरूपेणाभिधानं क्रमात्, एवं यदा द्वाभ्यां प्रतियोगिभ्यां गुणाभ्यामवधारणाक्ताभ्यां युगपदेकस्मिन् काले एकेन शब्देन एकस्यार्थस्य कृत्स्नस्यैवाभेदरूपेणाभिधित्सा तदा अवाच्यः तद्विधार्थस्य शब्दस्य चाऽभावात्। तत्र युगप- द्वावो गुणानां कालादिभिरभेदेन विवक्षितानां वृत्तः, न च तैरभेदोऽत्र सम्भवति। १४

के पुनस्ते कालादयः ?

काल आत्मरूपमर्थः सम्बन्धः उपकारो गुणिदेशः संसर्गः शब्द इति । तत्र येन कारणेन विरुद्धा भवन्ति गुणास्तेषामेकस्मिन् काले नवचिदेकवस्तुनि वृत्तिनं दृष्टा अतस्तयोनस्ति वाचकः शब्दः तथावृत्त्यभावात् । अत एकस्मिन्नात्मिनि सदसत्त्वे प्रविभक्ते "असंसर्गात्मरूपं अनेकान्तरूपे न स्तः । एककाले" येनात्मा तथोच्येत ताभ्यां विविक्तं च परस्परत आत्मरूपं २० गुणानां "पान्योन्यात्मिनि वर्तते, यतः" उभाभ्यां "युगपदभेदेनोच्येत । न च विरुद्धत्वात् सदसत्त्वा-दीनाम् एकान्तपक्षे गुणानामेकद्रव्याधारा वृत्तिरस्ति यतः अभिन्नाधारत्वेनाऽभेदो युगपद्भावः स्यात्, "येन केनचित् शब्देन वा सदसत्त्व उच्येयाताम् । "न च सम्बन्धतोऽभिन्नता गुणानां संभवति भिन्नत्वात् संबन्धस्य । यथा छत्रदेवदत्तसम्बन्धोऽन्यः दण्डदेवदत्तसंबन्धात् । कारणयोः "संबन्धिनोभिन्नत्वात् न तावेकेन संबन्धेनाभिन्नौ । एवं सदसत्त्वयोरात्मना सह संबन्धस्य २४ भिन्नत्वात् न संबन्धेनापि युगपद्वृत्तिसंभवः "यतः शब्देनोच्यते । समवाय इति चेत्; न; तेनापि भिन्नेन भवितव्यं भिन्नाभिधानप्रत्ययहेतुत्वात् संयोगवत् । न च गुणा उपकारेणाऽ-भिन्नः; यतो द्रव्यस्य गुणाधीन उपकारो नीलरक्ताद्युपरञ्जनम्, ते च स्वरूपतो भिन्नाः । यच्च तेषामात्मिन नीलरक्तत्वाद्यस्ति रूपं यावच्च नीलनीलतरादि तावता द्रव्यं रञ्जयति अतस्तेषामुपकारोऽपि भिद्यत एव । एवं सदसत्त्वयोभिन्नत्वात् सत्त्वनोपरक्तं सत् असत्त्वेनोप- ३०

१ तथा सित । २ ग्रसदाकारत्वात् मु०, द० । ३ द्वयमिष । ४ कालाञ्च ग्रवयवाञ्च काला-वयवाः, न विद्यन्ते युगपत्ते ययोस्ते तयोक्ते तयोभीवः तस्मात् । ५ ग्रन्त्यवर्णे इत्यर्थः । ६ "नादेनीहि-तबीजायामन्त्येन ध्वितिना सह । ग्रावृत्तिपरिपाकायां बुद्धौ शब्दोऽवभासते ॥''—वाक्यप० १।५५। ७ वर्तमानार्थं । ६ व्याप्रियते मु०, द० । ग्रभियीयते । ६ ग्रविकलस्य समस्तस्येत्यर्थः । १० —णात्मकाभ्यां मु०, ता०, द०, मू० । ११ नाम । १२ ग्रवक्तब्ये । १३ कोऽर्थः । १४ कथम् । १५ मध्ये । १६ ग्रन्थो गुणः ग्रन्यतरगुणे । १७ कथम् । १८ ग्रंशरितेन । १६ कथम् । २० न सं— १८ । २१ हस्तदण्डयोः । २२ कथम् ।

रक्तं असन्नोपकारसारूष्यम्, यतः तदभेदेन' शब्दो वाचकः स्यात्। न चैकदेशेन गुणिन उपकारः संभवित 'येनैक'देशोपकारेण सहभावो भवेत् नीलादेर्गुणस्य। कृत्सनस्य हि गुणस्योपकारकत्वं द्रव्यस्य च पटादेः समस्तरयोपकारंत्वम्, गुण उपकारको गुणी उपकार्य इति । न चैकदेशो गुणगुणिनोः । अतः कृत्सनयोः उपकार्योपकारकरूपिसिद्धिनं देशेन यतो देशतः सहभावात् कृश्चिच्छब्दो वाचकः कल्प्येत । न चैकान्तपक्षे गुणानां संसृष्टमनेकात्मकं रूपमस्ति अवधृतैकान्तरूपत्वात् सत्त्वासच्यादेर्गुणस्य । 'यदा शवलरूपव्यतिरिक्तौ परस्पर-विविक्तौ शुक्लकृष्णो गुणौ असंसृष्टी नैकस्मिन्नथं सह वित्तुं समर्थौ अवधृतरूपत्वात्, अतः ताभ्यां संसर्गभावात् एकान्तपक्षे न युगपदिभिधानमस्ति अर्थस्य तथा वित्तुं शत्त्वभावात्, तद्विथस्य च अर्थस्यवन्यस्याऽभावात् । न चेकः शब्दो द्वयोर्गुणयोः सहवाचकोऽस्ति । यदि स्यात् सच्छब्दः स्वार्थवदसदिष सत्कुर्यात् असच्छब्दोऽपि स्वार्थवत् मदिष असत्कुर्यात्, न च तथा लोके संप्रत्ययोऽस्ति 'तयोविशेषशब्दत्वात् । एवमुक्तात् 'कालादियुगपद्भावासंभवात् । शब्दस्य च एकस्य उभयार्थवाचिनोऽन्पलब्धेः अवक्तव्य आत्मा ।

अथवा वस्तुनि मुख्यप्रंवृत्त्या तुल्यवल्योः परस्पराभिधानप्रतिवन्धे सित 'इष्टिविप्-रोतिनिगुं णत्वापतेः विविधितांभयगुणत्वेनाऽनिभिधानात् अवक्तव्यः । अयमपि सकलादेशः परस्पराव'वारितिविधिधरूपैकात्मकाभ्यां गुणाभ्यां गुणिविशेषणत्वेन युगपदुपक्षिप्ताभ्याम् अविविधितांशभेदस्य वस्तुनः समस्तस्य एकेन गुणक्ष्पेणाभेदवृत्त्या अभेदोपचारेण वाऽभिधातुं प्रकान्तत्वात् । 'पम च अवक्तव्यशब्देन अन्यैश्व पड्भिर्वचनैः 'पर्यायान्तरिववक्षया च वक्तव्यत्वात् स्यादवक्तव्यः । यदि सर्वथा अवक्तव्यः स्यात् अवक्तव्य इत्यपि चाऽवक्तव्यः स्यात् कुतो वन्धमोक्षादिप्रक्रियाप्रकृषणविधिः ?

२० ताभ्यामेव कमेणाभिधित्सायां तथैय वस्तुसकलस्वरूपसंग्रहात् चतुर्थोऽपि विकत्पः सकलादेशः । अयमपि स्यादित्येवार्पयित्त्र्यः, सर्वथोभयात्मकत्ये परस्परविरोधात् उभयदोष-प्रसङ्गाच्च । कथमते <sup>स</sup>निरूप्यन्ते ? सर्वसामान्येन तदभावेन च, विशिष्टसामान्येन तदभावेन च विशिष्टसामान्येन तदभावसामान्येन च, विशिष्टसामान्येन तद्वभावसामान्येन च, विशिष्टसामान्येन तद्वचितरेकेण च, धर्मसामान्य- सम्बन्धेन तदभावेन च, धर्मविशेषसंबन्धेन तदभावेन च ।

तद्यया सर्वसामान्येन तदभावेन च<sup>११</sup> इह द्विविघोऽर्थः श्रुतिगम्योऽर्थाधिगम्यद्य । तत्रानपेक्षित्रवृत्तिनिमित्तः श्रुतिमात्रप्रापितः श्रुतिगम्यः । अर्थप्रकरणसंभवाभिप्रायादिशब्दन्यायात् कल्पितोऽर्याधिगम्यः । तत्र आत्मा अस्तीति सर्वप्रकारानाश्र्यणादिच्छावशात् कल्पितेन सर्वसामान्येन<sup>१९</sup> वस्तुत्वेन अस्तीति प्रथमः । तत्प्रतिपक्षेणाऽभावसामान्येनाऽवस्तुत्वेन नास्त्यात्मा इति द्वितीयः । आभ्यामेव युगपदभेदिविवक्षायां वाचकाभावान्नाभिधीयत इति तृतीयः । आभ्यामेव कमेणापिताभ्यामुभयरूपं वस्तु उच्यते इति चतुर्थः । विशिष्टसामान्येन तदभावेन च—यथाश्रुतत्वात् श्रुत्युपात्तेन आत्मनैवाभिसंबन्धः, ततश्चात्मत्वेनैव अस्त्यात्मा इति प्रथमः । यथाश्रुतप्रतियोगित्वात् अनात्मत्वेनैव नास्त्यात्मा इति द्वितीयः । युगपदुभाभ्यां

आत्मानात्मत्वसदसत्त्वाभ्यामवक्तव्यः। आभ्यामेव क्रमेणापिताभ्यामुभयरूपं वस्तुच्यते इति चतुर्थः । विद्याप्टसामान्येन तदभावसामान्येन च-यथाधुनत्वान् आत्मत्वेनैवास्तीति प्रथमः । अभ्युपगमविरोधभयात् वस्त्वन्तरात्मना क्षित्युदकज्वलनघटपटगुणकर्मादिना सर्वेण प्रकारेण सामान्यतो नास्तीति द्वितीयः । आभ्यामेव युगपदात्मघटादिसदसत्त्वाभ्यामवक्तव्यः । क्रमेण तु वाच्यत्वात् चतुर्थः । विशिष्टसामान्येन तुद्विशेषेण च-आत्मसामान्येन।स्त्यात्मा । आत्म-विशेषेण मन्ष्यत्वेन 'नास्ति । आत्मत्वमन्ष्यत्वापेक्षाभ्यां सदसत्त्वाभ्यामं एकत्वे यगपद-पर्यायेणाभिधेयत्वाच्चतुर्थः। सामान्येन विशिष्टसामान्येन च-अविशेषहपेण द्रव्यत्वेन अस्त्यात्मा । विशिष्टेन सामान्येन प्रतियोगिनाऽनात्मत्वेन नास्त्यात्मा । ताभ्यां तु द्रव्यत्वानात्मत्वसदसत्त्वाभ्यां युगपदवक्तव्यः । क्रमेण ताभ्यां वक्तव्यत्वात् चतुर्थः । द्रव्य-सामान्येन गुणसामान्येन 'च वस्तुनस्तथा तथा संभवात् तां तां विवक्षामाश्रित्याविशेषरूपेण द्रब्यत्वेनास्त्यात्मा, तत्प्रतियोगिना विशेषरूपेण गुणत्वेन नास्त्यात्मा । ताभ्यां तु द्रव्यत्व-गुणत्वसदसत्त्वाभ्यां युगपदवक्तव्यः। क्रमेण तदुभयवाग्गोच्रत्वाच्चतुर्थः। धर्मसमुदायेन तद्वचितरेकेण च-त्रिकालगोचरानेकशक्तिज्ञानादिधर्मसमुदायरूपेणाऽऽत्मास्ति । तद्वचितरेकेण नास्त्यनुपलब्धेः । ताभ्यां युगपदवक्तव्यः । क्रमेण अभिधेयतामनुभवति इति चतुर्थः । धर्म-सामान्यसंबन्धेन तदभावेन च--गुणरूपगतसामान्यसंबन्धविवक्षायां यस्य कस्यचित् धर्मस्य आश्रयत्वेन अस्त्यात्मा । न तु कस्यचिदपि धर्मस्याश्रयो न भवतीति धर्मसामान्यानाश्रयत्वेन नास्त्यात्मा । आभ्यां युगपदवक्तव्यः । पर्यायेण तु तदुभयविशेष्यत्वात् चतुर्थः । धर्मविशेष-संबन्धेन तदभावेन च-¹अनेकधर्मणोऽन्यतमधर्मसंबन्धेन तद्विपक्षेण वा विवक्षायाम्, यथा अस्त्यात्मा नित्यत्वेन निरवयवत्वेन चेतनत्वेन वा, तेपामेबान्यतमधर्मप्रतिपक्षेण नास्त्यात्मा । युगपत्ताभ्यामवक्तव्यः । क्रमेण तदभिधानविषयत्वाच्चतुर्थः ।

पञ्चमो भङ्गग उच्यते-त्रिभिः आत्मभिर्द्वेश्यंशः । जीवस्यानेकद्रव्यात्मकस्याऽनेक-पर्यायात्मकस्य च किञ्चिद् द्रव्यार्थविशेषं पर्यायार्थविशेषं वा आश्वित्यास्तीत्युच्यते एक आत्माः, तस्यैवाऽन्यः आत्मा द्रव्यसामान्यं पर्यायसामान्यं तिद्वशेषद्वयं वाऽङ्गीकृत्य युगपदिविभाग-विवक्षायां वचनगोचरातीतः । यथा स्यादस्त्यात्मा द्रव्यत्वेन, द्रव्यविशेषेण वा जीवत्वेन, मनुष्यत्वादिना वा । द्रव्यपर्यायसामान्यमुररीकृत्य वस्तुत्वमस्त्वमवस्तुत्वासस्त्वं च युगपद-भेदिविवक्षायामवाच्यः । विशेषद्वयं वा मनुष्यत्वामनुष्यत्वादि, यतः सर्वेऽपि तस्यैकस्यैव ते आत्मानो विद्यन्ते तदैवेति । ततः स्यादस्ति चाऽवक्तव्यश्च जीवः । अयमिष सकलादेशः, अंशाभेदिविवक्षायाम् एकांशमुखेन सकलसंग्रहात् ।

तथा पष्ठः त्रिभिः आत्मभिर्द्वयंशः । यतो वस्तुगतं नास्तित्वमववतव्यरूपानुविद्धं नान्तरेणात्मभेदं शक्यं कल्पयितुं वस्तुनस्तथापि भावात् । तत्र नास्तित्वं पर्यायाश्रयम् । स च पर्यायो युगपद्वृत्तः कमवृत्तो ना । सहवृत्तो जीवस्य पर्यायः अविरोधात् सहावस्थायी सहवृत्तोः गतीन्द्रियकाययोगवेदकपायज्ञानसंयमादिः । कमवर्ती तु कोधादिदेवादिवाल्याद्यवस्था- लक्षणः । तत्र गत्यादिव्यतिरिक्तः कोधादिकमवृत्तधर्मरूपनैरन्तर्यमात्रादर्थान्तरभूत एकोऽ- वस्थितो द्रव्यार्थो जीवो नाम नास्ति, किन्तु त एव धर्मास्तथा सन्निविष्टा जीवव्यपदेशभाजः

१ नास्त्यात्मा मु०। २ निरूप्यन्ते। ३ नेकथिमणो मु०, व०। ४ श्रंशः। ५ श्रवक्तव्य। ६ श्रात्मनो मु०, ता०, व०। ७ सत्याम्।

У

इति अस्यां कल्पनायां नास्तित्वम् । यश्च वस्तुत्वेन सन्निति द्रव्यार्था शः यश्च तत्प्रतियोगि-नाऽवस्तुत्वेनाऽसन्निति पर्यायांशः, ताभ्यां युगपदभेदविवक्षायाम् अवकृतव्य इति द्वितीयोंऽशः। तस्मान्नास्ति चावक्तव्यञ्चाऽऽत्मा । अयमपि सकलादेशः शेषवाग्गोचरस्वरूपसमृहस्याऽविना-भावात तत्रैवान्तर्भ तस्य स्याच्छव्देन द्योतित्ववात ।

तथा सन्तमो विकरणः चतुभिरात्मभिः त्रयंगः। द्रव्यार्थविशेषं कञ्चिदाश्रित्याऽस्ति-त्वं पर्यायविशेषं च कञ्चिदाश्रित्य नास्तित्विमिति समुच्चित्रहपं भवति, द्वयोरपि प्राधान्येन विवक्षितत्वात् । द्रव्यपर्यायविशेषेण च केनचित् द्रव्यपर्यायसामान्येन च केनचित् युगपद-वक्तब्यः इति तृतीयोऽशः। नतः स्यादस्ति च नास्ति चाऽवक्तब्यरच आत्मा। अयमपि भकलादेशः, यतः सर्वान् द्रव्यार्थान् द्रव्यमित्यभेदादेकं द्रव्यार्थं मन्यते । सर्वान् पर्यायार्थाः स्च १० पर्यायजात्यभेदादेकं पर्यायार्थम् । अतो विवक्षितवस्तुजात्यभेदात् कृत्सनं वस्तु एकद्रव्यार्थाभिन्नम् एकपर्यायाभेदोपचरितं वा एकमिति सकलसंग्रहात्। अथ कथं विकलादेशः ?

निरंशस्यापि गणभेदादंशकल्पना विकलादेशः ।१६। स्वेन तत्त्वे<sup>र</sup>नाप्रविभागस्यापि वस्तुनो विविवतं गुणरूपं स्वरूपोपरञ्जकमपेक्ष्य प्रकल्पितमंशभेदं कृत्वा अनेकात्मकैकत्व-व्यवस्थायां 'नरसिंहसिहत्ववत् समुदायात्मकमात्मरूपमभ्युपगम्य 'कालादिभिरन्योन्यविषयानु-१४ प्रवेशरहितांशकल्पनं विकलादेशः, नत् केवलसिहे सिहत्ववत् एकात्मकैकत्वपरिग्रहात् । यथा पानकमनेकखण्डदाडिमकप्रादिरसानुविद्धमास्वाद्य अनेकरसात्मकत्वमस्यावसाय पुनः स्वशक्तिविशेषादिदमप्यस्तीदमप्यस्तीति विशेषिनरूपणं कियते, तथा अनेकात्मकैकवस्त्वभ्य-पगमपूर्वकं हेतुविशेषसामर्थ्यात् अपितसाध्यविशेषावधारणं विकलादेशः । कथं पुनरर्थस्याऽ-भिन्नस्य गुणो भेदकः ? दृष्टो हि अभिन्नस्याप्यर्थस्य गुणस्तत्त्वभेदं कत्पयन् यथा 'पस्त् २० भवान् पटुरासीत् पटुतर एपम् इति "गुणविविवतरूपस्य द्रव्यस्याऽसंभवात् गुणभेदेन गणिनोऽपि भेदः।

तत्रापि तथा सप्तभङ्गो।१७। तत्रापि विकलादेशे तथा आदेशवशेन सप्तभङ्गी वेदितव्या । कथम् ? गुणिभेदकेष्वंशेषु क्रमेण यौगपद्येन क्रमयौगपद्याभ्यां वा विवक्षावशात् विकलादेशा भवन्ति । तत्र प्रथमद्वितीययोरप्रचितः क्रमः, तृतीये यौगपद्यम्, चतुर्थे प्रचितः २४ कमः, पञ्चमे पष्ठे वा अप्रचितकमयौगपद्ये, सप्तमे प्रचितकमयौगपद्ये। तद्यथा सर्व-सामान्यादिषु द्रव्याथदिशेषु केनचिदुपलभ्यमानत्वात् स्यादस्त्येवात्मेति प्रथमो विकलादेश:। अत्रेतरेषां वस्तुनि सतामपि कालादिभिभेंदविवक्षातः शब्दवाच्यत्वेनान्तर्भावाभावान्निरासा-भावाच्च न विधिनं प्रतिपेधः। एवं शेपभङ्गोप्विप विवक्षितांशमात्रप्ररूपणायां इतरेष्त्रौ-दासीन्येन विकलादेशकल्पना योज्या । नतु च सामान्यार्थाविच्छेदेन विशेषणविशेष्यसंबन्धा-३० वद्योतनार्थे एवकारे सति तदवधारणादितरेषां निवृत्तिः प्राप्नोति ? नैप दोष:; अत्राप्यत एव स्याच्छव्दप्रयोगः कर्तव्यः 'स्यादस्त्येव जीवः' इत्यादि । कोऽर्थः ? एवकारेणेतरनिवृत्तिप्रसङ्गो 'स्वात्मलोपात् सकलो लोपो मा विज्ञायीति वंस्तुनि यथावस्थितं विवक्षितधर्मस्वरूपं तथैव द्योतयति स्याच्छव्दः । \*"विवक्षितार्थवागङ्गम" [ ] इति १ वचनात् । एवमा-

१ - नाप्रविष्टभा- मु०, द०। २ नरसिंहत्ववत् द०। ३ प्रागुक्त । ४ प्रयंभेदम् । ५ गत-वर्षे स०। पटुर्भवानपटुरासीत् पटुतर अ०। पटुर्भवान् परुदासीत् पटुतर मू०। पतत् भवान पटु-रासीत् पटुतर मु०, मू० द० । ६ इह संवत्सरे । ७ नैयायिकमतमाशङक्य निराकरोति । प्रागुक्त-सर्वसामान्येन तदभावेन चेत्यादिवाक्येष । ६ नास्तित्वस्य । १० स्याच्छव्दः ।

देशवशात् सप्तवचनप्रकारा भवन्तीति विकल्पान्तरप्रवृत्तिनिमित्ताभावात्।

अयं च मार्गः द्रव्याथिकपर्यायाथिकनयद्वयाश्रयः। तौ च संग्रहाद्यात्मकौ। ते चार्थनयरूगेण शब्दनयरूपेण च प्रवृत्ताः। तत्र संग्रहव्यवहारर्जु सूत्रा अर्थनयाः। शेषाः शब्दनयाः।
तत्र संग्रहः सत्त्वविषयः, सकलं वस्तुतत्त्वं 'सत्त्वे अन्तर्भाव्य संग्रहात्। व्यवहारोऽसत्त्वविषयः
विविक्तसत्त्व'परिग्रहादन्यापेक्षासत्त्वप्रतिपत्तेः। ऋजुसूत्रो वर्तमानविषयः अतीतानागतयोः ४
विनष्टानुत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात्। एते त्रयोऽर्थनया एकैकात्मकाः संयुक्ताश्च सप्त वाक्प्रकारान् जनयन्ति। तत्राद्यः संग्रह एकः, द्वितीयो व्यवहार एकः, तृतीयः संग्रहव्यवहारावविभवतौ. चतुर्यः संग्रहव्यवहारौ समुच्चित्तौ, पञ्चमः संग्रहः संग्रहव्यवहारौ चाविभवतौ। षष्ठो
व्यवहारः संग्रहव्यवहारौ चाविभवतौ। सप्तमः संग्रहव्यवहारौ प्रचितौ तौ चाविभवतौ।
एष¹ ऋजुसुत्रेऽपि योज्यः।

"व्यञ्जनपर्यायास्तु शब्दनया द्विविधं वचनं प्रकल्पयन्ति-अभेदेनाभिधानं भेदेन च। यथा शब्दे पर्यायशब्दान्तरप्रयोगेऽपि तस्यैवार्थ प्रयाभिधानादभेदः। समभिरुढे वा "प्रवृत्ति-निमित्तस्य अप्रवृत्तिनिमित्तस्य च घटस्याभिन्नस्य सामान्येनाभिधानात्। एवंभूतेषु प्रवृत्ति-निमित्तस्य भिन्नस्यैकस्यैवार्थस्याभिधानात् भेदेनाभिधानम्।

अथवा, अन्यथा द्वैविध्यम्-एकस्मिन्नर्थेऽनेकशब्दप्रवृत्तिः, प्रत्यर्थं वा शब्दविनिवेश इति । यथा शब्दे अनेकपर्यायशब्द वाच्य एकः । समिभिरूढे वा नैमित्तिकत्वात् शब्दस्यैक-शब्दवाच्य एकः । एवंभूते वर्तमाननिमित्तशब्द एकवाच्य एकः । अत्र '॰चोद्यते कथमेते अस्तित्वनास्तित्वादयो धर्माः विरुद्धरूपा एकस्मिन् वस्तुनि अविरोधमुपयान्तीति ? उच्यते—

विरोधाभावस्तल्लक्षणाभावात् । १८। नास्त्येषामादेशवशादर्प्यमाणानां विरोधः । कृतः ? तल्लक्षणाभावात् । इह विरोधः कल्प्यमानः त्रिधा व्यवित्प्ठते—वध्यघातकभावेन वा सहानवस्थात्मना वा प्रतिवन्ध्यप्रतिवन्धकरूपेण वा । तत्र वध्यघातकभावः अहिनकुलाग्न्युदकादिविषयः । स त्वेकिसमन् काले विद्यमानयोः सित संयोगे भवति, संयोगस्यानेकाश्रयत्वात् द्वित्ववत् । नासंयुक्तमुकदमग्नि विध्यापयित 'सर्वत्राग्न्यभावप्रसङ्गात् । ततः सित संयोगे बलीयसोत्तरकालिमतरद्'वाध्यते । न चैवमस्तित्वनास्तित्वयोः क्षणमात्रमिप एकिसमन् वृत्तिरस्ति, इति भवताऽभ्युपगम्यते, यतो वध्यघातकभावरूपो विरोधः तयोः कल्प्येत । 'अथैकिसमन् 'वृत्तिरभ्युपगम्यते तत्तुल्यवलहेतुसाध्यत्वात् तयोरन्यतरस्य वलीयस्त्वाभावात् वध्यघातकत्वाभावः । अतस्तल्लक्षणाभावात् नासौ विरोधः संभवति ।

१ सित ग्र- मु० द०। २ सत्त्वापिर-मु०, द०। ३ एवं मु०। ४ स्थूलो व्यञ्जनपर्यायः। ४ शब्दनये ४ इन्द्रशक्रपुरन्दरादि। ६ इन्द्रस्य। ७ जलाहरणादिप्रवृत्ति, शचीपतेर्वा इन्द्रनादिकिन्यानिमत्तस्य। द्र यदेव इन्द्रनिक्ष्यया प्रवृत्तः तदैव शकनादेभिन्नः। ६ शचीपितः। १० वौद्धादिभिः। "तस्मान्न नित्यानित्यस्य वस्तुनः संभवः क्वचित्। ग्रानित्यं नित्यमयवाऽस्तु एकान्तेन युक्तिमत्।।" -प्रमाणवातिकाल० लि० पृ० २३४। "धौव्येण उत्पादव्यययोविरोधात् एकिस्मन् धिमण्ययोगात्।" -हेतुबि० टी० लि० वृ० लि० पृ० २१६। "विधानप्रतिषेधौ हि परस्परविरोधिनौ। शक्यावेकत्र नो कर्त्तु केनचित् स्वस्यचेतसा।। १७३०।।"-तत्त्वसं०। "नैकिस्मन्नसंभवात् नह्येकस्मिन् धिमणि युगपत्सदसत्त्वादिविश्द्रधर्मसमावेशः संभवति शीतोष्णवत्" निष्द्रस्यम्, शां० भा० २।२।२३। ११ यदि विध्यापयेत्तिह परमतमृहिलख्येदमाह-। १२ कर्मतापन्नम्। १३ कथम्। १४ स्वमतापेक्षया ग्राह। १५ ग्रस्तित्वनास्तित्वयोः।

नापि महानवस्थानलक्षणो विरोधः तल्लक्षणाभावात् । स ह्ययुगपत्कालयोर्भवित यथा आम्रफले श्यामतापीततयोः । पीततोत्पद्यमाना पूर्वकालभाविनीं श्यामतां निरुणद्धि । न च तथा जीवस्यास्तित्वनास्तित्वं पूर्वोत्तरकालभाविनी । यदि स्याताम्, अस्तित्वकाले नास्तित्वाभावात् जीवसत्तामात्रं सर्वं प्राप्नुवीत । नास्तित्वकाले च अस्तित्वाभावात्तदाश्रयो बन्ध-मोक्षादिव्यवहारो विरोधमुप्रगच्छेत् । सर्वथैवासतः पुन आत्मलाभाभावात्, सर्वथा च सतः पुनरभावप्राप्यन्पपतेः नैतयोः सहानवस्थानं युज्यते ।

तथा जीवादिषु प्रतिवन्ध्यप्रतिवन्धकभावोऽपि न विरोधः संभवति । यथा सित फलंवृन्तसंयोगे प्रतिवन्धके गौरवं पतनकर्मं नारभते प्रतिवन्धात्, तदभावे तु पतनकर्म दृश्यते 

\*"संयोगाभावे गुरुत्वात् पतनम्" [वैशे मू ५।१।७] इति वचनात् । न च तथा

१० अस्तिःवं नास्तिःवस्य प्रयोजनं प्रतिवन्नाति तस्मिन्नेव काले परद्रव्यादिरूपेणानुपलव्धिबुद्धयुत्पत्तिदर्शनात् । नास्तिःवं वा मदस्तित्वप्रयोजनं प्रतिवन्नाति तदैव स्वरूपाद्यपेक्षयोपलव्धियुद्धिदर्शनात् । तस्मात् वाङ्मात्रमेव विरोधः । एवमपंणाभेदादविरुद्धोऽनेकात्मको जीव इति स्थितमेतत् ।

इति तत्त्वार्थवातिके व्याख्यानालङ्कारे चतुर्थोऽध्यायः ।

<sup>्</sup> १ कर्मतापन्नम् । २ फलवृन्तवीः । ३ विद्यमानं सर्त् । ४ नास्तित्वकाले । ५ -यः समाप्तः अ० ।

# तत्त्वार्थवार्तिक

हिन्दी-सार

## तत्त्वार्थवार्तिक

### [हिन्दी सार]

#### प्रथम अध्याय

सर्वविज्ञानमय, वाहच-आभ्यन्तर लक्ष्मीके स्वामी और परमवीतराग श्रीमहावीर को प्रणाम करके तत्त्वार्थवार्तिक ग्रन्थको कहता हुँ।

० १-२ उपयोगस्वरूप तथा श्रेयोमार्गकी प्राप्तिक पात्रभूत आत्मद्रव्यको ही मोक्ष-मार्गके जाननेकी इच्छा होती है। जैसे आरोग्यलाभ करनेवाले चिकित्सा के योग्य रोगीके रहने पर ही चिकित्सामार्गकी खोज की जाती है, उसी तरह आत्मद्रव्यकी प्रसिद्धि होनेपर मोक्षमार्ग-के अन्वेषणका औचित्य सिद्ध होता है।

५३ संसारी आत्माके धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंमें मोक्ष ही अन्तिम और प्रधानभूत पुरुषार्थ है अतः उसकी प्राप्तिके लिए मोक्षमार्गका उपदेश करना ही चाहिए ।

६४–८ **प्रश्न**–जब मोक्ष अन्तिम, अनुपम, श्रेष्ट और प्रधान पुरुषार्थ है तब उसीका उपदेश करना चाहिए न कि उसके मार्गका ? उत्तर-मोक्षार्थी भव्यने मार्ग ही पछा है अतः प्रश्नानरूप मार्गका ही उपदेश किया गया है । मोक्षके सम्बन्धमें प्रायः सभी वादियोंका एक मत है, सभी दु:खनिवृत्तिको मोक्ष मानते हैं, पर उसके मार्गमें विवाद है । जैसे विभिन्न दिशाओंसे पटना जानेवाले यात्रियोंको पटना नगरमें विवाद नहीं होता किन्तू अपनी अपनी दिशा के अनकल मार्गमें विवाद होता है उसी तरह सर्वोच्च लक्ष्य भृत मोक्षमें वादियोंको विवाद नहीं है किन्तु उसके मार्गमें विवाद है। कोई वादी ज्ञानमात्रसे ही मोक्ष मानते हैं तो कोई ज्ञान और विषयविरक्ति रूप वैराग्य से तथा कोई कियासे ही मोक्ष मानते हैं। कियावादियोंका कथन है कि नित्यकर्म करनेसे ही निर्वाण प्राप्त हो जाता है। फिर, प्रश्नकत्तिको यह बन्धन भी तो नहीं लगाया जा सकता कि-'आप मार्ग न पुछें, मोक्षको पुछे', लोगोंकी रुचि विभिन्न प्रकार-की होती है। यद्यपि मोक्षके स्वरूपमें भी वादियोंकी अनेक कल्पनाएँ हैं, यथा-बौद्ध रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान इन पांच स्कन्धोंके निरोधको मोक्ष कहते हैं, सांख्य प्रकृति और पूरुष में भेद विज्ञान होनेपर शुद्ध चैतन्य मात्र स्वरूपमें प्रतिष्ठित होनेको मोक्ष मानते हैं, नैयायिक वृद्धि सुख-दु:ख इच्छा द्वेप प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार इन आत्माके विशेष गुणोंके उच्छेद को मोक्ष कहते हैं, फिर भी सभी वादी 'कर्मवन्धनका विनाश कर स्वरूपप्राप्ति' इस मोक्ष-सामान्यमें एकमत हैं। सभी वादियोंको यह स्वीकार है कि मोक्ष अवस्थामें कर्मबन्धनका समल उच्छेद हो जाता है।

\$ ९-१३ प्रक्र-मोक्ष जब प्रत्यक्षसे दिखाई नहीं देता तब उसके मार्गका ढूँढ़ना ह्यथं है ? उत्तर-यद्यपि मोक्ष प्रत्यक्षसिद्ध नहीं है फिर भी उसका अनुमान किया जा सैकता है । जैसे घटीयन्त्र (रेंहट) का घूमना उसके धुरेके घूमनेसे होता है और धुरेका घूमना उसमें जुते हुए बैलके घूमनेपर । यदि बैलका घूमना बन्द हो जाय तो धुरेका घूमना रुक जाता है और धुरेके रुक जानेपर घटीयन्त्रका घूमना बन्द हो जाता है उसी-तरह कर्मोदयरूपी बैलके चलनेपर ही चार मित रूपी धुरेका उचक चलता है और चतुर्गतिरूपी

धुरा ही अनेक प्रकारकी शारीरिक मार्नासक आदि बेदनाओं हिपी घटीयन्त्रको घुमाता रहता है। कमंदियकी निवृत्ति होनेपर चतुर्गतिका चक्र क जाता है और उसके रुकनेसे संसार- रूपी घटीयन्त्रका परिचलन समाप्त हो जाता है, इसीका नाम मोक्ष है। इस तरह साधारण अनुमानसे मोक्षकी सिद्धि हो जाती है। समस्त शिष्टवादी अप्रत्यक्ष होनेपर भी मोक्षका सद्भाव स्वीकार करते हैं और उसके मार्गका अन्वेषण करते हैं। जिस प्रकार भावी सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण आदि प्रत्यक्षसिद्ध नहीं हैं फिर भी आगमसे उनका यथार्थबोध कर लिया जाता है उसी प्रकार मोक्ष भी आगमसे सिद्ध हो जाता है। यदि प्रत्यक्ष सिद्ध न होनेके कारण मोक्षका निषेध किया जाता है तो सभीको स्विसद्धान्तिवरोध होगा, क्योंकि सभी बादी कोई न कोई अप्रत्यक्ष पदार्थ मानते ही हैं।

०१८-१६ प्रश्न-बन्धके कारणोंको पहिले बताना चाहिए था तभी मोक्षके कारणोंका वर्णन सुसंगत हो सकता है ? उत्तर-आगे आठवें अध्यायमें मिथ्यादर्शन अविरित प्रमाद कपाय और योगको बन्धका कारण बताया है । यद्यपि बन्धपूर्धक मोक्ष होता है अतः पहिले बन्धकारणोंका निर्देश करना उच्चित था फिर भी मोक्षमार्गका निर्देश आश्वासन के लिए किया है । जैसे जेलमें पड़ा हुआ व्यक्ति बन्धनके कारणोंको सुनकर दर जाता है और हताश हो जाता है पर यदि उसे मुक्तिका उपाय बताया जाता है तो उसे आश्वासन मिलता है और वह आशान्त्रित हो बन्धनमुक्तिका प्रयास करता है उसी तरह अनादि कर्मबन्धनबद्ध प्राणी प्रथम ही बन्धके कारणोंको सुनकर दर न जाय और मोक्षके कारणोंको सुनकर आश्वासनको प्राप्त हो इस उद्देश्यसे मोक्षमार्गका निर्देश सर्वप्रथम किया है ।

० १७ अथवा. अन्यवादियोंके द्वारा कहे गए ज्ञानमात्र और ज्ञान तथा चारित्र इन एक और दो मोक्षकारणोंका निषेध करनेके िंछए जनसम्मत सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र इन तीनोंको ही मोक्षमार्ग बताया गया है एक या दो को नहीं।

## सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोचमार्गः ॥१॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र इन तीनोंका सुमेल रूप रत्नत्रय मोक्षका मार्ग है।

कोई व्याख्याकार कहते हैं कि-मोक्षके कारणके निर्देश द्वारा शास्त्रानुपूर्वी रचनेके लिए तथा शिष्यकी शक्तिके अनुसार सिद्धान्तप्रिक्षया बतानेके लिए इस सूत्रकी रचना हुई है। परन्तु यहां कोई शिष्याचार्य सम्बन्ध विवक्षित नहीं है किन्तु संसार-सागरमें डूबते हुए अनेक प्राणियोंके उद्धारकी पुण्य भावनासे मोक्षमार्गका निरूपण करनेवाले इस सूत्रकी रचना की गई है।

- १२ प्रमाण और नयोंके द्वारा जीवादितत्त्वोंका संशय विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित यथार्थ बोध सम्यग्ज्ञान कहलाता है।

- § ३ संसारके कारणभूत रागद्वेपादिकी निवृत्तिके लिए कृतसंकल्प विवेकी पुरुष का शरीर और वचनकी वाहच कियाओंसे और आभ्यन्तर मानस कियासे विरक्त होकर स्वस्वरूपस्थिति प्राप्त करना सम्यक् चारित्र है। पूर्ण यथाख्यात चारित्र वीतरागी-ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानमें तथा जीवन्मुक्त केवलीके होता है। उससे नीचे विविध प्रकारका तरतम चारित्र श्रावक और दसवें गुणस्थान तकके साधुओंको होता है।
- \$ ५-६ प्रश्न-यदि जिसके द्वारा जाना जाय उस करणको ज्ञान कहते हैं तो जैसे 'कुल्हाड़ीसे लकड़ी काटते हैं' यहां कुल्हाड़ी और काटनेवाला दो जुदा पदार्थ हैं उसी तरह कर्त्ता आत्मा और करण-ज्ञान इन दोनोंको दो जुदा पदार्थ होना चाहिए ? उत्तर-नहीं, जैसे 'अग्नि उष्णतासे पदार्थको जलाती है' यहाँ अग्नि और उष्णता दो जुदा पदार्थ नहीं हैं फिर भी कर्त्ता और करणरूपसे भेदत्रयोग हो जाता है उसी तरह आत्मा और ज्ञानमें भी जुदापन न होनेपर भी कर्त्ता-करणरूपसे भेदत्रयोग हो जायगा। एवम्भूतनयकी दृष्टिसे ज्ञानिकया में परिणत आत्मा ही ज्ञान है और दर्शनिकयामें परिणत आत्मा दर्शन जैसे कि उष्णपर्यायमें परिणत आत्मा अग्नि हैं। यदि अग्निको उष्णस्यभाव नहीं माना जाय तो अग्निका स्वरूप ही क्या रह जाता है जिससे उसे अग्नि कहा जा सकेगा? उसी तरह यदि आत्माको ज्ञानदर्शनस्वरूप न माना जाय तो आत्माका भी क्या स्वरूप बचेगा जिससे उस ज्ञानदर्शनादिशून्य पदार्थको आत्मा कह सकें? अतः अखण्ड द्रव्यदृष्टिसे आत्मा और ज्ञानमें कोई भेद नहीं है।
- \$ ७-८ प्रदन-जिस प्रकार नीले रंगके सम्बन्धसे साड़ी या कम्बल आदिमें 'नीला' यह प्रत्यय हो जाता है उसी तरह भिन्न ज्ञानगुणके सम्बन्धसे आत्मा ज्ञानवाला तथा भिन्न उष्णताके सम्बन्धसे अग्नि उष्ण वन जायगी ? उत्तर-नहीं, जैसे पुरुषसे संयुक्त होनेके पहिले डंडा एक स्वतन्त्र सिद्ध पदार्थ है और पुरुष भी दण्डसम्बन्धके पहिले अपने लक्षणोंसे स्वतन्त्रसिद्ध पदार्थ है उसी तरह क्या उष्णसम्बन्धके पहिले अग्नि स्वतः सिद्ध पदार्थ है ? क्या ज्ञानके सम्बन्धके पहिले आत्मा स्वतः सिद्ध पदार्थ है ? वण्ड और पुरुषका तथा नीलरंग और साड़ीका सम्बन्ध तो उचित है क्योंकि ये सब पृथक् सिद्ध पदार्थ हैं। परन्तु ज्ञानादिके सम्बन्धसे पहिले ज्ञानादिक्त्र आत्मा और उष्णगुणके सम्बन्धके पहिले अनुष्ण अग्नि सिद्ध ही नहीं हैं। इसी तरह निराश्यय ज्ञान और उष्ण भी स्वतः सिद्ध पदार्थ नहीं हैं अतः इन्हें भिन्न मानकर इनके सम्बन्धकी कल्पना उचित नहीं है।
- ♦ ९ उष्णगुणके सम्बन्धसे पहिले अग्निमें 'उष्ण' यह ज्ञान होता है या नहीं ? यदि होता है, तो उष्णगुणके सम्बन्धकी आवृश्यकता ही क्या है ? यदि नहीं, तो अनुष्णपदार्थ में उष्णगुणके सम्बन्धसे उष्ण व्यवहार हो ही नहीं सकता अन्यथा घटादिमें भी उष्ण व्यवहार होना चाहिए। यदि अग्नि उष्णगुणके सम्बन्धसे उष्ण है तो उष्णगुण किसके सम्बन्धसे उष्ण होगा ? यदि उष्णगुणमें उष्णता लानेके लिए अन्य उष्णत्वका सम्बन्ध माना जाता है तो उस उष्णत्वमें उष्णता लानेके लिए अन्य उष्णत्व मानना होगा, उसमें भी उष्णता लानेके लिए तदन्य उष्णत्व इस तरह अनवस्था नामका दूषण होता है। यदि उष्णगुणमें स्वतः ही उष्णता है तो अग्निको ही स्वतः उष्ण माननेमें क्या आपत्ति है ? फिर भिन्न पदार्थके सम्बन्ध

से भी प्रतीत होती है यह प्रतिज्ञा भी नहीं रही । इसी तरह आत्मा और ज्ञानमें भी समभ लेना चाहिए । अतः आत्माको स्वतः ज्ञानस्वरूप मानना चाहिए अन्यथा अनवस्था और प्रतिज्ञा-हानि दूषण आते हैं ।

- \$ १० जिस प्रकार दण्डका सम्बन्ध होनेपर भी पुरुष स्वयं दण्ड नहीं बन जाता किन्तु दण्डवान् या दण्डी इसस्यवहारको ही प्राप्त होता है उसी तरह उष्णत्व नामके विशिष्ट सामान्यके सम्बन्ध होनेपर भी उष्णगुण 'उष्णत्ववान्' तो बन सकता है स्वतः उष्ण नहीं। इसी तरह अग्ति भी उष्णवान् बन सकती है स्वतः उष्ण नहीं, क्योंकि द्रव्य गुण और सामान्य पदार्थ वैशेषिकोंके मतसे पृथक् स्वतन्त्र हैं।
- § १२-१३ समवाय नामका स्वतन्त्र पदार्थ भी सिद्ध नहीं होता । जिस प्रकार गुणकी गुणीमें समवाय सम्बन्धसे वृत्ति मानी जाती है उसी तरह समवायकी गुण और गुणीमें किस सम्बन्धसे वृत्ति होगी ? समवायान्तरसे तो नहीं, क्योंकि समवाय पदार्थ एक ही स्वीकार किया गया है । संयोगसे भी नहीं, क्योंकि दो पृथक सिद्ध द्रव्योंमें ही संयोग होता है । संयोग और समवायसे भिन्न तीसरा कोई सम्बन्ध है भी नहीं । अतः अपने समवायियोंसे असम्बद्ध होनेके कारण समवाय नामका कोई स्वतन्त्र पदार्थ सिद्ध नहीं होता । यदि कहा जाय कि─ चूँकि समवाय 'सम्बन्ध' है अतः उसे स्वसम्बन्धियोंमें रहनेके लिए अन्य सम्बन्धकी आवश्यकता नहीं है, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि संयोगसे व्यभिचारदूपण आता है । संयोग भी 'सम्बन्ध' है पर उसे स्वसम्बन्धियोंमें समवायसे रहना पड़ता है ।
- ५ १४ 'जिस प्रकार दीपक स्वप्नकाशी और परप्रकाशी दोनों है उसी प्रकार समवाय भी अन्य सम्बन्धकी अपेक्षा किए बिना स्वतः ही द्रव्यादिकी परस्पर वृत्ति करा देगा तथा स्वयं भी उनमें रह जायगा। यह तर्क उचित नहीं है; क्योंकि ऐसा माननेसे समवायको द्रव्यादिकी पर्याय ही माननी पड़ेगी। जैसे दीपक प्रकाशस्वरूपसे अभिन्न है अतः स्वप्नकाशमें उसे प्रकाशान्तरकी आवश्यकता नहीं होती उसी तरह न केवल समवायको ही किन्तु गुण कर्म सामान्य और विशेषको भी द्रव्यकी ही पर्यायविशेष मानना होगा। द्रव्य ही बाहच-आभ्यन्तर कारणोंसे गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय आदि पर्यायोंको प्राप्त हो जाता है। दीपकका दृष्टान्त भी उचित नहीं है क्योंकि जैसे दीपक घटादि प्रकाश्य पदार्थोंसे भिन्न अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता है उस तरह समवायकी द्रव्यादिसे भिन्न अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। यदि गुणादि द्रव्यसे भिन्न हों, तो द्रव्यमें अद्रव्यत्वका प्रसंग तो होगा ही, साथ ही साथ निराश्यय होनेसे गुणादिका भी अभाव हो जायगा। अतः गुणादिको द्रव्यका ही पर्यायविशेष मानना युक्तसंगत है।
- १५-१६ जब ज्ञान क्षणिक तथा एकार्थग्राही है तब ऐसे ज्ञानसे यह विवेक ही नहीं हो सकता कि युतिसद्धों-पृथक्सिद्धोंका संयोग होता है तथा अयुतिसद्धोंका समवाय ।

संस्कार भी अनुभवके अनुसार ही होता है, अतः एकार्थग्राही ज्ञानसे पड़ा हुआ संस्कार भी एकार्थग्राही ही फलित होता है इसलिये संस्कारसे भी उक्त विवेक नहीं हो सकेगा।

अथवा, ज्ञान आत्माका स्वभाव होकर भी जब कथि ज्ञ्चत् भिन्न विवक्षित हो जाता है तब एक ही आत्मा कर्त्ता और करण भी बन जाता है।

♦ १७-१८ पर्याय और पर्यायोक भेद और अभेदको अनेकान्तदृष्टिसे देखना चाहिए।
यथा, घट कपाल सकोरा आदि पर्यायोमें मृद्र्प द्रव्यकी दृष्टिसे कथि चित्र एकत्व है तथा उन
घट आदि पर्यायोको दृष्टिसे विभिन्नता है उसी तरह आत्मा और ज्ञानादि गुणोमें द्रव्यदृष्टिसे
एकता है तथा गुण और गुणीकी दृष्टिसे विभिन्नता है। आत्मा ही बाहच और आभ्यन्तर
कारणोंसे ज्ञानादि पर्यायोको प्राप्त होता है और ज्ञान दर्शन आदि व्यवहारोंका विषय बन जाता
है। वस्तुतः आत्मा और ज्ञानादि भिन्न नहीं है। यदि यह ऐकान्तिक नियम बनाया जाय
कि कर्त्ता और करणको भिन्न ही होना चाहिए तो 'वृक्ष शाखाओंके भारसे टूट रहा है' यहां
वृक्ष और शाखाभारमें भी भेद मानना होगा। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि शाखाभारको
छोड़कर वृक्षकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं हैं। इसी तरह आत्माको छोड़कर ज्ञानका और
ज्ञानादिको छोड़कर आत्माका पृथक् अस्तित्व नहीं है।

१९-२१ जैसे द्रव्य मूर्त भी होते हैं तथा अमूर्त भी उसी तरह करण दो प्रकार का होता है-एक विभक्तकर्त्तृ क-जिनका कर्त्ता जुदा और करण जुदा होता है और दूसरा अविभक्तकर्त्तृ क । 'कुल्हाड़ीसे लकड़ी काटी जाती हैं' यहां कुल्हाड़ी विभक्तकर्त्तृ क करण है तथा 'वृक्ष शाखाओं के भारसे टूटता हैं' यहां शाखाभार अविभक्तकर्त्तृ क करण है । इसी तरह 'अग्नि उष्णतासे जलाती हैं' 'आत्मा ज्ञांनसे जानता है' यहां उष्णता और ज्ञान अविभक्तकर्तृ क करण हैं क्यों कि उष्णताकी अग्निसे तथा ज्ञानकी आत्मासे पृथक् सत्ता ही नहीं हैं । जैसे 'कुशूल टूट रहा हैं' यहां जब कुशूल स्वयं ही नष्ट हो रहा है तो स्वयं ही कर्त्ता और करण रूप बन जाता है उसी तरह आत्मा ही ज्ञाता और ज्ञान होकर कर्त्ता और करण रूप बन जाता है । एक ही अर्थकी अनेक पर्याएं होती हें । जैसे एक ही देवराज इन्द्र शक्त और पुरन्दर आदि पर्यायोंको धारण करता है । इन्दन कियाके समय इन्द्र, शासन कियाके समय शक्त तथा पूर्वारण कियाके समय पुरन्दर कहा जाता है । देवराजसे उक्त तीनों अवस्थाएँ सर्वथा भिन्न नहीं हैं क्योंकि एक ही देवराज उन तीन अवस्थारूप होता है । वे देवराजसे अभिन्न हैं, इसिल्ए वह जिस रूपसे इन्द्र है उसी रुपसे शक्त, और पुरन्दर भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन्द्रादि अवस्थाएं जुदी जुदी हैं, उसी तरह एक ही आत्माका ज्ञान दर्शन आदि अवस्थाओंसे कथि क्या भिन्न नहीं कहा जा सकता । भेद और कथि क्या क्या है । अतः ज्ञानादिकको आत्मासे सर्वथा भिन्न नहीं कहा जा सकता । भेद और कथि क्या क्या हो । इत्या हो । अतः ज्ञानादिकको आत्मासे सर्वथा भिन्न नहीं कहा जा सकता । भेद और कथि क्या क्या हो । अतः ज्ञानादिकको आत्मासे सर्वथा भिन्न नहीं कहा जा सकता । सकता सकता । सकता । सकता । सकता सकता सकता सकता सकता । सकता सकता सकता सकता सकता हो । सकता सकता सकता सकता हो । सकता सकता सकता सक

\$ २२-२३ अथवा, ज्ञान दर्शन आदि शब्दोंको कर्तृ साधन मानना चाहिए—— 'जानाति इति ज्ञानम्' अर्थात् जो जाने सो ज्ञान, 'पश्यतीति दर्शनम्' अर्थात् जो तत्त्वश्रद्धा करे वह दर्शन, 'चरतीति चारित्रम्'—अर्थात् जो आचरण करे वह चारित्र। तात्पर्य यह कि ज्ञानादि-पर्यायोंसे परिणत आत्मा ही ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप होता है, इसलिए कर्त्ता और करणकी भिन्नताका सिद्धान्त मानकर आत्मा और ज्ञानमें भेद करना उचित नहीं है। व्याकरण शास्त्रसे भी ज्ञान दर्शन चारित्र आदि शब्दोंमें होनेवाले युट् और णित्र प्रत्यय कर्त्ता आदि सभी साधनोंमें होते हैं अतः कोई शाब्दिक विरोध भी नहीं है ।

- ००० अथया, ज्ञान दर्शनादि शब्दोंको भावसाधन कहना चाहिए-'ज्ञातिज्ञानम्' अर्थात् जाननेरूप किया. 'दृष्टिदर्शनम्' अर्थात् तत्त्वश्रद्धान, चरणं चारित्रम् अर्थात् आचरण । उदासीनरूपसे स्थित ज्ञान दर्शनादि कियाएँ ही मोक्षमार्ग हैं। कियामें व्यापृत ज्ञानादिमें तो स्थासंभव कर्त्रासाधन करणसाधन आदि व्यवहार होंगे।
- ०२५ प्रदन-यदि•ज्ञानको ही आत्मा कहा जाता है तो ज्ञानशब्दको आत्मा शब्दकी तरह पुल्लिंग और एकवचन होना चाहिए? उत्तर-नहीं, एक ही अर्थमें व्यक्ति-भेदसे लिंगभेद और वचनभेद हो जाता है। जैसे कि-'गेहं कुटी मठः' यहां एक ही घर रूप अर्थमें विभिन्न लिङ्गवाले शब्दोंका प्रयोग है। 'पुष्यः तारका नक्षत्रम्' यहां एक ही तारारूप अर्थ में विभिन्नलिङ्गक और विभिन्न वचनवाले शब्दोंका प्रयोग है।
- \$ २६-२९ प्रश्न-सृत्रमें ज्ञान शब्दका ग्रहण पहिले करना चाहिए क्योंकि ज्ञानशब्द दर्शन शब्दमे थोड़े अक्षरोवाला है और ज्ञानपूर्वक ही दर्शन होता है अतः पूर्ववर्ती भी है ? उत्तर-नहीं, जैसे संवपदलके हटते ही सूर्यका प्रकाश और प्रताप एक साथ ही फैलता है उसी तरह दर्शनमोहका उपशम क्षय या क्षयोपशम होते ही आत्मामें ज्ञान और दर्शनकी युगपत् वृत्ति होती है । ताल्पयं यह कि जिस समय आत्मामें सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसी समय उसके मत्यज्ञान श्रुताज्ञान आदि मित्रज्ञान श्रुतज्ञान आदि रूपसे सम्यग्ज्ञान बन जाते हैं अतः दोनोंमें पौर्वापयं नहीं है । थोड़े अक्षर होनेके कारण ही पूर्वग्रहण नहीं होता, जो पूज्य होता है उसका अधिकाक्षर होनेपर भी पूर्वग्रहण करना न्याय्य है । दर्शन ही ज्ञानमें सम्यक्त्व लानेके कारण पूज्य है, अतः उसका ही प्रथम ग्रहण करना न्याय्य है ।
- ्र ३० सृत्रमें दर्शन और चारित्रके बीचमें ज्ञानका ग्रहण किया गया है; वयोंकि चारित्र ज्ञानपूर्वक ही होता है ।
- § ३१-३३ 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि' यहाँ सर्वपदार्थप्रधान द्वन्द्व समास है। इसका यह तात्पर्य है कि मोक्षमार्गके प्रति तीनोंकी प्रधानता है किसी एककी नहीं। इसीलिए वहुवचनका प्रयोग है। 'द्वन्द्व समामके साथ कोई भी विशेषण चाहे वह आदिमें प्रयुक्त हो या अन्तमें सबके साथ जुट जाता है' यह नियम है अतः सम्यक् विशेषणका दर्शनादिके साथ अन्वय हो जाता है अर्थात् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र। जैसे कि 'देवदत्त जिन-दत्त यज्ञदत्तको भोजन कराओ' यहाँ भोजन कियाका तीनोंमें अन्वय हो जाता है।
- § ३४ 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि' इस बहुवचन पदके साथ समानाधिकरण होनेसे मार्ग शब्दमें बहुबचन और नपुंसक लिंग नहीं हो सकता, क्योंकि मार्गस्वभावता तीनोंमें समान रूपसे होनेके कारण उस मार्गस्वभावताकी प्रधानतापर दृष्टि रखनेसे उसमें पुल्लिगता और एकवचनत्व रखनेमें कोई विरोध नहीं है ।
- ♦ ३५ समस्त कर्मों के आत्यन्तिक उच्छेदको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष शब्द 'मोक्षणं मोक्षः', इस प्रकार कियाप्रधान भावसाधन है, 'मोक्ष् असने' धातुसे बना है।
- § ३६-३७ मार्गशब्द प्रसिद्ध मार्गकी तरह है। जैसे कांटे आदिसे रहित राज-मार्गसे यात्री अपने गन्तव्य स्थानको सुखपूर्वक पहुँच जाता है उसी तरह मिथ्यादर्शनादि कंटकों से रहित सम्यग्दर्शनादि मार्गसे मोक्षनगर तक सुखपूर्वक पहुंचा जा सकता है। मार्ग धातु अन्वेषण अर्थमें है अर्थात् मोक्ष जिसके द्वारा ढूंड़ा जाय उन सम्यग्दर्शनादिको मार्ग कहते हैं।

० ३८ जिस प्रकार वातादिके विकारसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंके निदानको नष्ट करनेके कारण औषि आरोग्यका मार्ग कहलाती है उसी तरह संसार रोगरूप मिथ्यादर्शनादि के कारणोंको नष्ट करनेके कारण सम्यग्दर्शनादि मोक्षके मार्ग कहे जाते हैं।

§ ३९-४६ **शंका**-मिथ्याज्ञानसे ही सभी वादियोंने बन्ध माना है अतः मोक्ष भी केवल सम्यग्ज्ञानसे ही होना चाहिए अतः सम्यग्दर्शनादि तीन मोक्षके मार्ग नहीं हो सकते। यथा-

सांख्य (४०-४१) धर्मसे ब्राह्म सौम्य आदि उच्च योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है तथा अधर्मसे मानुष पशु आदि नीच योनियोंमें। प्रकृति और पुरुषमें विवेक ज्ञान होनेसे मोज होना है तथा प्रकृति और पुरुष विषयक विषयंय ज्ञानसे बन्ध । जबतक पुरुषको महान् बुद्धि, अहंकार, पांच तन्मात्राएं-स्पर्श रस गन्ध वर्ण और शब्द, अहंकारजन्य पांच इन्द्रियां—पांचभौतिक शरीर आदि अनात्मीय पदार्थोंमें 'मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं' आदि मिथ्या ज्ञान होता है, वह शरीरको ही आत्मा मानता है तब तक इसको विषयंयज्ञानके कारण बन्ध होता है और वह संसारी है पर जब इसे प्रकृति और पुरुषमें भेदिवज्ञान हो जाता है, वह पुरुषके मित्राय यावन पदार्थोंको प्रकृतिकृत और त्रिगुणात्मक मानकर उनसे विरक्त होकर 'इनमे मैं नहीं हूं, मेरे ये नहीं हैं' यह परम विवेकज्ञान जाग्रत होता है तब सम्यग्ज्ञानसे मोक्ष हो जाता है। तिल्पर्य यह कि सांख्य विपर्ययसे बन्ध और ज्ञानसे मोक्ष मानता है।

वैशेषिक-इच्छा और द्वेपसे धर्म और अधर्मकी प्रवृत्ति होती है उनसे सुख और दुःख रूप संसार। जिस पुरुपको तत्त्वज्ञान हो जाता है उसे इच्छा और द्वेप नहीं होते, इनके न होनेसे धर्म-अधर्म नहीं होते, धर्म और अधर्मके न होनेसे नए धरीर और मनका संयोग नहीं होता, जन्म नहीं होता और संचित कर्मों का निरोध हो जानेसे मोक्ष हो जाता है। जैसे प्रदीप के बुक्त जानेसे प्रकाशका अभाव हो जाता है उसी तरह धर्म और अधर्म रूप बन्धनके हट जानेपर जन्म-मरण-चक्ररूप संसारका अभाव हो जाता है। अतः पट्पदार्थका तत्त्वज्ञान होते ही अनागत धर्म और अधर्मकी उत्पत्ति नहीं होगी और संचित धर्मधर्मका उपभोग और ज्ञानाग्निसे विनाश होकर मोक्ष हो जाता है। अतः वैशेपिकके मतसे भी विपर्यय बन्धका कारण है और तत्त्वज्ञान मोक्षका।

नैयायिक-तत्त्वज्ञानसे मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति होनेपर क्रमशः दोप प्रवृत्ति जन्म और दुःखकी निवृत्ति होनेको मोक्ष कहते हैं। दुःख जन्म प्रवृत्ति दोप और मिथ्याज्ञानका कारण-कार्यभाव है अर्थात् मिथ्याज्ञानका कार्य दोप, दोपका कार्य प्रवृत्ति, प्रवृत्तिका कार्य जन्म और जन्मका कार्य दुःख है। अतः कारणकी निवृत्ति होनेपर कार्यकी निवृत्ति होना स्वाभाविक ही है। आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिको ही मोक्ष कहते हैं।

बौद्ध-अविद्यासे बन्ध तथा विद्यासे मोक्ष मानते हैं। अनित्य अनात्मक अगुचि और दुःखरूप सभी पदार्थोंको नित्य सात्मक गुचि•और सुखरूप मानना अविद्या है। इस अविद्यासे रागादिक संस्कार उत्पन्न होते हैं। संस्कार तीन प्रकारके हैं-१ पुण्योपग (ग्रुभ), २ अपुण्योपग (अशुभ), ३ आनेज्योपग (अनुभयरूप)। वस्तुकी प्रतिविज्ञाप्तिको विज्ञान कहते हैं। इन संस्कारोंके कारण वस्तुमें इष्ट अनिष्ट प्रतिविज्ञाप्ति होती है, इसीलिए संस्कार विज्ञानमें प्रत्यय अर्थात् कारण माना जाता है। इस विज्ञानसे नाम अर्थात् चार अरूपी स्कन्ध-वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, तथा रूप अर्थात् रूपस्कंध-पृथिवी जल अग्न और वायु उत्पन्न होता

है । इस पंचस्कन्थको नामरूप कहते हैं । विज्ञानसे ही नाम और रूपको नामरूप संज्ञाएं मिलती हैं अतः इन्हें विज्ञानसम्भत कहा गया है। इस नामरूपसे ही चक्ष आदि पांच इन्द्रियां और मन ये पडायतन होते हैं । अतः पडायतनको नामरूपप्रत्यय कहा है । विषय इन्द्रिय और विज्ञानके मन्निपातको स्पर्श कहते हैं। छह आयतन द्वारों का विषयाभिमख होकर प्रथम ज्ञानतन्तुओंको जाग्रत करना स्पर्श है । स्पर्शके अनुसार वेदना अर्थात् अनुभव होता है । वेदनाक वाद उसमें होनेवाली आसक्ति तृष्णा कहलाती है । उन उन अनुभवोंमें रस लेना, उनका अभिनन्दन करना, उनमें लीन रहना तृष्णा है । तृष्णाकी वृद्धिसे उपादान होता है । यह इच्छा होती है कि मेरी यह प्रिया मेरे साथ सदा बनी रहें, मुझमें सानुराग रहे और इसीलिए तुष्णातुर व्यक्ति उपादान करता है । इस उपादानसे ही पूनर्भव अर्थात् परलोकको उत्पन्न करनेवाला कर्म होता है। इसे भव कहते हैं। यह कर्म मन, वचन और काय इन तीनोंसे उत्पन्न होता है। इससे परलोकमें नए शरीर आदिका उत्पन्न होना जाति है। शरीर स्कन्ध का पक जाना जरा है और उस स्कन्धका विनाश मरण कहलाता है। इसीलिए जरा और मरणको जातिप्रत्यय बताया है। इस तरह यह द्वादशांगवाला चक परस्परहेतुक है। इसे प्रतीत्यसमृत्याद कहते हैं । प्रतीत्य अर्थात् एकको निमित्त बनाकर अन्यका समृत्याद अर्थात् उत्पन्न होना । इसके कारण यह भवजक बराबर चलता रहता है । जब सब पदार्थोंमें अनित्य निरात्मक अश्चि और दुःख रूप तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है, फिर अविद्याके विनाशंसे कमशः संस्कार आदि नष्ट होकर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस तरह बौद्धमतमें भी अविद्यासे बन्ध और विद्यासे मोक्ष माना गया है। जैनसिद्धान्तमें भी मिथ्या-दर्शन अविरति आदिको बन्धहेत् बताया है । पदार्थोंमें विपरीत अभिप्रायका होना ही मिथ्या-दर्शन है और यह मिथ्यादर्शन अज्ञानसे होता है अतः अज्ञान ही बन्धहेतु फलित होता है। 'सामायिक मात्रसे अनन्त जीव सिद्ध हुए हैंं इस आर्प बचनमें ज्ञानरूप सामायिकसे स्पष्टतया सिद्धिका वर्णन है। अतः जब अज्ञानसे बंध और ज्ञानसे मोक्ष यह सभी वादियोंको निर्विवाद रूपसे स्वीकृत है तब सम्यग्दर्शनादि तीनको मोक्षका मार्ग मानना उपयुक्त नहीं है।

एक बार एक लड़केको हाथीने मार डाला। एक विणक्ने समझा कि मेरा लड़का मर गया है और वह पुत्र शोकमें बेहोश हो गया। जब कुशल मित्रोंने होशमें लाकर उस विणक् को उसका जीवित पुत्र दिखाया तब उसे यह ज्ञान हुआ कि मेरा पुत्र जीवित है, मेरे पुत्रके समान कोई रूपबाला दुसरा ही लड़का मरा है तो वह स्वस्थ हो गया। इस लौकिक दृष्टान्त से भी यह सिद्ध होता है कि अज्ञानसे दुःख अर्थात् बन्ध और ज्ञानसे सुख अर्थात् मोक्ष होता है।

० ४७ समाधान-यह शंका ठीक नहीं है, वयोंकि मोक्षकी प्राप्तिका सम्यग्दर्शन सम्यग्नान और सम्यक्चारित्र तीनोंसे अविनाभाव है, वह इनके विना नहीं हो सकती। जैसे मात्र रसायनके श्रद्धान ज्ञान या आचरण मात्रसे रसायनका फळ-आरोग्य नहीं मिळता। पूर्णफळकी प्राप्तिके ळिए रसायनका विश्वास ज्ञान और उसका सेवन आवश्यक ही है उसी तरह संसार व्याधिकी निवृत्ति भी तत्त्वश्रद्धान ज्ञान और चारित्रसे ही हो सकती है। अतः तीनोंको ही मोक्षमार्ग मानना उचित है। 'अनन्ताः सामायिकसिद्धाः' वचन भी तीनोंको मोक्षमार्गका समर्थन करता है। ज्ञानरूप आत्माके तत्त्वश्रद्धानपूर्वक ही सामायिक-समता-भाव रूप चारित्र हो सकता है। सामायिक अर्थात् समस्त पापयोगोंसे निवृत्त होकर अभेद समता और वीतरागतामें प्रतिष्ठित होना। कहा भी है—कियाहीन ज्ञान नष्ट है और अज्ञा-

नियोंकी किया निष्फल है। दावानलसे व्याप्त वनमें जिस प्रकार अन्धा व्यक्ति इधर-उधर भागकर भी जल जाता है उसी तरह लँगड़ा देखता हुआ भी जल जाता है। एक चकेसे रथ नहीं चलता। अतः ज्ञान और कियाका संयोग ही कार्यकारी है। यदि अन्धा और लँगड़ा दोनों मिल जायँ और अन्धेके कन्धेपर लंगड़ा बैठ जाय तो दोनों हीका उद्धार हो जाय। लँगड़ा रास्ता वताकर ज्ञानका कार्य करे और अन्धा पैरों चलकर चारित्रका कार्य करे तो दोनों ही नगरमें आ सकते हैं।

० ४८-५१ यदि ज्ञानमात्रसे ही मोक्ष माना जाय तो पूर्णज्ञानकी प्राप्तिके द्वितीय क्षणमें ही मोक्ष हो जायगा। एक क्षण भी पूर्णज्ञानके बाद संसारमें ठहरना नहीं हो सकेगा, उपदेश, तीर्यप्रवृत्ति आदि कुछ भी नहीं हो सकेंगे। यह संभव ही नहीं है कि दीपक भी जल जाय और अंधेरा भी रह जाय। उसी तरह यदि ज्ञानमात्रसे मोक्ष हो तो यह संभव ही नहीं हो सकता कि ज्ञान भी हो जाय और मोक्ष न हो। यदि पूर्णज्ञान होनेपर भी कुछ संस्कार ऐसे रह जाते हैं जिनका नाश हुए बिना मुक्ति नहीं होती और जब तक उन संस्कारोंका क्षय नहीं होता तब तक उपदेश आदि हो सकते हैं, को इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि संस्कारक्षयसे मुक्ति होगी ज्ञानमात्र से नहीं। किर यह बताइये कि संस्कारोंका क्षय ज्ञानसे होगा या अन्य किसी कारणसे? यदि ज्ञानसे, तो ज्ञान होने ही संस्कारोंका क्षय भी हो जायगा और तुरंत ही मुक्ति हो जानेसे तीर्थोपदेश आदि नहीं बन सकेंगे। यदि संस्कार क्षयके लिए अन्य कारण अपेक्षित है तो वह चारित्र ही हो सकता है, अन्य नहीं। अतः ज्ञानमात्रसे मोक्ष मानना उचित नहीं है। यदि ज्ञानमात्रसे ही मोक्ष हो जाय तो सिरका मुँडाना, गेरुआ वेष, यम नियम जपन्तप, दीक्षा आदि सभी व्यर्थ हो जांयगे।

० ५३-५५ यदि आत्माको नित्य और व्यापक माना जाता है तो उसमें न तो ज्ञानादिकी उत्पत्ति ही हो सकती है और न हलन-चलन रूप किया ही । इस तरह किसी भी प्रकारकी विकिया अर्थात् परिणमन न हो सकनेके कारण ज्ञान और वैराग्यरूप कारणोंकी संभावना ही नहीं है । आत्मा इन्द्रिय मन और अर्थके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान निर्विकारी आत्मामें कैसे पैदा होगा ? जब आत्मा सदा एकसा रहता है, उसमें किसी भी प्रकारका परिवर्तन असंभव है तो कूटस्थ नित्य आकाशकी तरह मोक्ष आदि नहीं बन सकेंगे ।

इसी तरह आत्माको सर्वथा क्षणिक अर्थात् प्रतिक्षण निरन्वयिवनाशी माननेपर भी ज्ञानवैराग्यादि परिणमनोंका आधारभूत पदार्थ न होनेसे मोक्ष नहीं बन सकेगा । जिस मतमें सभी संस्कार क्षणिक हैं उसके यहाँ ज्ञानादिका उत्पत्तिके बाद ही तुरंत नाश हो जानेपर निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध आदि नहीं बनेंगे और समस्त अनुभवसिद्ध लोकव्यवहारोंका लोप हो जायगा । क्षणोंकी अवास्तविक सन्तान मानना निर्थक ही है । यदि सन्तान क्षणोंसे अभिन्न है तो क्षणों की तरह ही निरन्वय क्षणिक होगी । ऐसी दशामें उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । यदि क्षणोंसे भिन्न है तो उससे क्षणोंका परस्पर समन्वय कैसे हो सकेगा ? आदि अनेक दूषण आते हैं।

\$ ५६ जिस पुरुषने स्थाणु और पुरुषको पृथक् अनुभव किया हो उसको अन्धकार इन्द्रियदोप आदिसे स्थाणुमें पुरुषभान रूप विषयंय होता है। जिसने आज तक स्थाणु और पुरुषगत विशेषोंको नहीं जाना है उसे विषयंय हो ही नहीं सकता। इस तरह जब अनादिसे पुरुष और प्रकृतिमें भेदोपलिब्ध नहीं हुई तब विषयंय कैसे हो सकता है ? इसी तरह बौद्ध-मतमें भी जब पहिले कभी अनित्य अनात्मक अशुचि दुःखरूपसे प्रतीति नहीं हुई तब विषयंय कैसे हो सकता है ? यदि सांख्य यह कहे कि − हां, पहिले कभी प्रकृति और पुरुषमें भेदोपलिध हुई है, तो उसी समय भेदिबज्ञानसे मुक्ति हो जाना चाहिए थी, फिर आज बन्ध कैसा ? इसी प्रकार यदि बौद्धको अनित्यादि रूपसे पहिले कभी प्रतीति हुई हो तो उसे भी मोक्ष हो जाना चाहिए था।

० ५० जिनके मतमें एक ज्ञान एक ही अर्थको जानता है उनके यहां स्थाणु विषयक ज्ञान स्थाणको ही जानेगा तथा पुरुपविषयक ज्ञान पुरुपको ही । अतः एक ज्ञानका दो अर्थोंको जानना जब संभव ही नहीं है तब न तो संशय हो सकता है और न विषयेय ही । अतः एकार्थ-ग्राहिज्ञानवादी के मतसे न तो विषयेय होगा न₊बंध और न मोक्ष ।

० ५८-६० शंका-ज्ञान और दर्शन चूँकि एक साथ उत्पन्न होते हैं अतः इन्हें एक ही मानना चाहिए ? समाधान-जिस प्रकार नाप और प्रकाश एक साथ होकर भी दाह और प्रकाशन रूप अपने भिन्न लक्षणोंसे अनेक हैं, उसी तरह तत्त्वज्ञान और तत्त्वश्रद्धानरूप भिन्न लक्षणोंसे ज्ञान और दर्शन भी भिन्न भिन्न हैं। फिर, यह कोई नियम नहीं है कि जो एक साथ उत्पन्न हों वे एक हों। गायके दोनों सींग एक साथ उत्पन्न होते हैं पर अनेक हैं, अतः इस पक्षमें दृष्टिवरोध दोप आता है। जैनदर्शनमें द्रव्याधिक और पर्यायाधिक दोनों नथोंसे वस्तुका विवेचन किया जाता है। अतः द्रव्याधिक नयकी प्रधानना और पर्यायाधिक नयकी गौणता करनेपर ज्ञान और दर्शनमें एकत्व भी है। जैसे परमाणु आदि पुद्गलद्रव्योमें वाहच और आभ्यन्तर कारणोंसे एक साथ रूपरसादि परिणमन होता है फिर भी रूप-रस आदिमें परस्पर एकत्व नहीं है उसी तरह ज्ञान और दर्शनमें भी समझना चाहिए। अथवा, जैसे अनादि पारिणामिक पुद्गलद्रव्यकी विवक्षामें द्रव्याधिकनयकी प्रधानता और पर्यायाधिकनयकी गौणता रहनेपर रूप रस आदिमें एकत्व है क्योंकि वही द्रव्य रूप है और वही द्रव्य रस, उसी तरह अनादिपारिणामिक चैतन्यमय जीवद्यव्यकी विवक्षा रहनेपर ज्ञान और दर्शनसे अभेद है क्योंकि वही आत्मद्रव्य ज्ञानरूप होता है तथा वही आत्मद्रव्य दर्शनरूप। जब हम उन उन पर्यायोंकी विवक्षा करते हैं तव ज्ञानपर्याय भिन्न है तथा दर्शन पर्याय भिन्न।

\$ ६१-६४ प्रक्रन-ज्ञान और चारित्रमें कालभेद नहीं है अतः दोनोंको एक ही मानना चाहिए। किसी व्यभिचारी पुरुपने अंधेरी रातमें मार्गमें जाती हुई अपनी व्यभिचारिणी माताकों ही छेड़ दिया। इसी समय विजली चमकी। उस समय जैसे ही उसे यह ज्ञान हुआ कि यह 'मां' है वैसे ही तुरंत वह अगम्यागमनसे निवृत्त हो जाता है, इसी तरह जैसे ही इस जीवको यह सम्यग्ज्ञान होता है कि जीविहसा नहीं करनी चाहिए वैसे ही वह हिसासे निवृत्त हो जाता है। अतः ज्ञान और चारित्रमें कालभेद नहीं है और इसीलिए इन्हें एक मानना चाहिए। उत्तर-जिस प्रकार सुईसे ऊपर नीचे रखे हुए १०० कमलपत्रोंको एक साथ छेदने पर सूक्ष्म कालभेदकी प्रतीति नहीं होती यद्यपि वहां कालभेद है उसी तरह ज्ञान और चारित्र-में भी सूक्ष्म कालभेदका भान नहीं हो पाता, कारण काल अत्यन्त सूक्ष्म है।

ज्ञान और चं रित्रमें अर्थभेद भी है-ज्ञान जाननेको कहते हैं तथा चारित्र कर्मबन्ध-की कारण कियाओंकी निवृत्तिको । फिर यह कोई नियम नहीं है कि जिनमें कालभेद न हो उनमें अर्थभेद भी न हो । देखो, जिस समय देवदत्तका जन्म होता है उसी समय मनुष्यगित पंचेन्द्रियजाति शरीर वर्ण गन्ध आदिका भी उदय होता है पर सबके अर्थ जुदे जुदे हैं । इसी तरह ज्ञान और चारित्रके भी अर्थ भिन्न भिन्न हैं ।

यह पहिले कह भी चुके हैं कि द्रव्यार्थिक दृष्टिसे ज्ञानादिकमें एकत्व है तथा पर्यायार्थिक दृष्टिसे अनेकत्व।

ई ६५-६६ प्रश्न-यदि दर्शन ज्ञान आदिमें लक्षण भेद है तो ये मिलकर एक मार्ग नहीं हो सकते, इन्हें तीन मार्ग मानना चाहिए ? उत्तर-यद्यपि इनमें लक्षणभेद है फिर भी ये मिलकर एक ऐसी आत्मज्योति उत्पन्न करते हैं जो अखण्डभावसे एक मार्ग बन जाती हैं जैसे कि दीपक बत्ती तेल आदि विलक्षण पदार्थ मिलकर एक दीपक बन जाते हैं । इसमें किसी वादीको विवाद भी नहीं है । सांख्य प्रसादलाघव-शोपताप-आवरणसादन रूपसे भिन्न लक्षणवाले सत्त्व, रज और तम इन तीनोंकी साम्यावस्थाको एक प्रधान तत्त्व मानते हैं । बौद्ध कक्खड-कर्कश द्रव उष्ण आदि रूपसे भिन्न लक्षणवाले पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चार भूतों तथा रूप, रस, गन्ध और स्पर्श इन चार भौतिकोंके समुदायको एक रूपपरमाणु मानते हैं । इसी तरह रागादि धर्म और प्रमाण प्रमेय अधिगम आदि धर्मांका समावेश एक ही विज्ञानमें माना जाता है । नैयायिकादि भिन्न रंगवाले सूतसे एक चित्रपट मान लेते हैं । उसी तरह भिन्न लक्षणवाले सम्यग्दर्शनादि तीनों एक मार्ग बन सकते हैं ।

§ ६७–६८ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रमें पूर्वकी प्राप्ति होनेपर उत्तरकी प्राप्ति भजनीय है अर्थात् हो भी न भी हो। किन्तु उत्तरकी प्राप्तिमें पूर्वका लाभ निश्चित है–वह होगा हो। जैसे जिसे सम्यक्चारित्र होगा उसे सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन होंगे ही पर जिसे सम्यग्दर्शन है उसे पूर्णसम्यग्ज्ञान और चारित्र हो भी और न भी हो।

५ ६९-७१ शंका-पूर्व सम्यग्दर्शनके लाभमें उत्तर ज्ञानका लाभ भजनीय हैं अर्थात् हो भी न भी हो यह नियम उचित नहीं है, क्योंकि सम्यग्दर्शन होनेपर भी ज्ञान यदि नहीं होता तो अज्ञानपूर्वक श्रद्धानका प्रसङ्ग होता है। फिर जब तक स्वतत्त्वका ज्ञान नहीं किया गया तब तक उसका श्रद्धान कैसा ? जैसे कि अज्ञात फलके सम्वन्धमें यह विधान नहीं किया जा सकता कि 'इस फलके रससे यह आरोग्य आदि होता है' उसी तरह अज्ञात तत्त्वका श्रद्धान भी नहीं किया जा सकता। ज्ञान तो आत्माका स्वभाव है अतः वह न्यूनाधिक रूपमें सदा स्थायी गुण है उसे कभी भी भजनीय नहीं कहा जा सकता अन्यथा आत्माका ही अभाव हो जायगा, क्योंकि सम्यग्दर्शन होनेपर मिथ्याज्ञानकी तो निवृत्ति हो जायगी और सम्यग्ज्ञान नियमतः होगा नहीं, अतः सर्वथा ज्ञानाभावसे आत्माका ही अभाव हो जायगा।

\$ ७२ समाधान-पूर्ण ज्ञानको भजनीय कहा है न कि ज्ञानसामान्यको । ज्ञानकी पूर्णता श्रुतकेवली और केवलीके होती है । सम्यग्दर्शन होनेपर पूर्ण द्वादशांग और चतुर्दश पूर्वरूप श्रुतज्ञान और केवलज्ञान अवश्य हो ही जायगा यह नियम नहीं है । इसी तरह चारित्र भी यथासंभव देशसंयतको सकलसंयम यथाल्यात आदि भजनीय हैं ।

०३ 'पूर्व—अर्थात् सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके लाभमें चारित्र भजनीय है' यह अर्थ करना उचित नहीं है क्योंकि वार्तिकमें 'पूर्वस्य' यह एक वचनपद है अतः इसस्रो एक का ही ग्रहण हो सकता। यदि दो की विवक्षा होती तो 'पूर्वयोः' ऐस्म द्विवचनान्त पद देना चाहिए था। यदि एकवचनके द्वारा भी सामान्य रूपसे दोका ग्रहण किया जाता है तो 'भजनीयमुत्तरम्' यहां भी 'उत्तरम्' इस एकवचन पदके द्वारा ज्ञान और चारित्र दोका ग्रहण होने-से पूर्वीक्त दोप बना ही रहता है। अथवा, 'क्षायिक सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होनेपर क्षायिक ज्ञान भजनीय है-हो अथवा न हो' यह व्याख्या कर छेनी चाहिए। अथवा, 'सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान दोनोंकी एक साथ उत्पत्ति होती है अतः नारद और पर्वतके साहचर्यकी तरह एकके ग्रहणसे दूसरेका भी ग्रहण हो ही जाता है अतः पूर्व अर्थात् सम्यग्दर्शन या सम्यग्ज्ञानका लाभ होनेपर भी उत्तर अर्थात् चारित्र भजनीय है' यह अर्थ भी किया जा सकता है।

सम्यग्दर्शनका स्वरूप--

### तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥२॥

तत्त्वार्थका श्रद्धान सम्यादर्शन है।

० १-२ सम्यक् यह प्रशंसार्थक शब्दै (निपात) है। यह प्रशस्त रूप गित जाति कुळ आयु विज्ञान आदि अभ्युदय और निःश्रेयसका प्रधान कारण होता है। 'सम्यिगिष्टार्थ-तत्त्वयोः' इस प्रमाणके अनुसार सम्यक् शब्दका प्रयोग इष्टार्थ और तत्त्व अर्थमें होना है अतः इसका प्रशंसा अर्थ उचित नहीं है, इस शंकाका समाधान यह है कि निपात शब्दोंके अनेक अर्थ होते हैं, अतः प्रशंसा अर्थ माननेमें कोई विरोध नहीं है। अथवा सम्यक्का अर्थ 'तत्त्व' भी किया जा सकता है जिसका अर्थ होगा 'तत्त्वदर्शन'। अथवा, यह क्विप् प्रत्ययान्त शब्द है। इसका अर्थ है जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा ही जात्नेवाळा।

दर्शन शब्द करणसाधन कर्तसाधन और भावसाधन तीनों रूप है।

० ३-४ प्रश्न-दर्शन दृशि धातुसे बना है और दृशि धातुका अर्थ देखना है। अतः दर्शनका श्रद्धान अर्थ नहीं हो सकता ? उत्तर-धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए उनमें से श्रद्धान अर्थ भी ले लिया जायगा। चूँकि यहां मोक्षका प्रकरण है अतः दर्शनका देखना अर्थ इष्ट नहीं है किन्तू तत्त्वश्रद्धान अर्थ ही इष्ट है।

\$ ५-६ तत्त्व शब्द भावसामान्यका वाचक है। 'तत्' यह सर्वनाम है जो भाव-सामान्यवाची है। अतः तत्त्व शब्दका स्पष्ट अर्थ है-जो पदार्थ जिस रूपसे है उसका उसी रूप होना। अर्थ माने जो जाना जाय। तत्त्वार्थ माने जो पदार्थ जिस रूपसे स्थित है उसका उसी रूपसे ग्रहण। तात्पर्य यह कि जिसके होने पर तत्त्वार्थ-अर्थात् वस्तुका यथार्थ ग्रहण हो उसे सम्यग्दर्शन कहते हैं।

\$ ७-८ जिस प्रकार दर्शन शब्द करण भाव और कर्म तीनों साधनोंमें निष्पन्न होता है उसी तरह श्रद्धान शब्द भी 'जिसके द्वारा श्रद्धान हो' 'जो श्रद्धान किया जाय' और 'श्रद्धामात्र' इन तीनों साधनोंमें निष्पन्न होता है। यह श्रद्धान आत्माकी पर्याय है। आत्मा ही श्रद्धान रूपसे परिणत होता है।

§ ९-१६ प्रश्न-मोहनीय कर्मकी प्रकृतियोंमें भी 'सम्यक्तव' नामकी कर्मप्रकृति है और 'निर्देशस्वामित्व' आदि सूत्रके विवरणसे भी ज्ञात होता है कि यहां सम्यक्त्व कर्म प्रकृति का सम्यग्दर्शनसे ग्रहण है अतः सम्यक्त्वको कर्मपुद्गल रूप मानना चाहिए ? उत्तर-यहां मोक्षके कारणोंका प्रकरण है, अतः उपादानभूत आत्मपरिणाम ही विवक्षित है। औपशमिक

आदि सम्यग्दर्शन सीधे आत्मस्वरूप ही हैं। सम्यक्त्व प्रकृति तो पूदगलकी पर्याय है। यद्यपि उत्पत्ति स्व और पर उभय निमित्तोंसे होती है फिर भी पर पदार्थ तो उपकरणमात्र हैं, साधारण निमित्त हैं। वस्तुत: मिटटी ही घड़ा बनती है, दण्ड आदि तो साधारण उपकरण हैं, बाहच-साधन हैं। इसी तरह सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिमें भी आत्मपरिणमन ही मख्य है। इस दर्शन-मोह नामक कर्मको आत्मविशद्धिके द्वारा ही रसघात करके स्वत्प्रघाती क्षीणशक्तिक सम्यक्तव कर्म बनाया जाता है। अतः यह सम्यक्त्व प्रकृति आत्मस्वरूप मोक्षका प्रधान कारण नहीं हो सकती । आत्मा ही अपनी शक्तिसे दर्शन पर्यायको धारण करता है अतः वही मोक्षका कारण है। आत्माकी आन्तरिक सम्यग्दर्शन पर्याय अहेय होती है जब कि सम्यवत्व प्रकृति हेय। इस सम्यक्त्व प्रकृतिका नाश करके ही क्षायिक सम्यग्दर्शन होता है। अतः आभ्यन्तर स्वशक्ति-रूप ही सम्यग्दर्शन हो सकता है सम्यक्त्व कर्मपूद्गलरूप नहीं। आभ्यन्तर परिणमन ही प्रधान होता है, वही प्रत्यासन्न कारण होता है और उसी रूपसे आत्मा परिणति करता है अतः अहेय होनेसे प्रधान और प्रत्यासन्न कारण होनेसे आत्मपरिणामरूप सम्यग्दर्शन ही मोक्षका कारण हो सकता है न कि कर्मपूद्गल । अल्पबहुत्वका विवेचन भी उपशम सम्यग्दर्शन आदि आत्मपरिणामके आधारसे किया जा सकता है, उसके लिएभी कर्मपूद्गलकी कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे कम उपशम सम्यग्दृष्टि हैं, क्षायिकसम्यग्दृष्टि असंख्यातगुणें और क्षायोपश-मिक सम्यग्दृष्टि उनसे असंख्यातगुणें हैं । सिद्ध क्षायिक सम्यग्दृष्टि अनन्तगुणें होते हैं । अतः आत्मपरिणामरूप सम्यग्दर्शन ही मोक्षका साक्षात् कारण हो सकता है।

व्यर्थ है। इससे सूत्रमें भी लघुता आयगी? उत्तर-यदि तत्त्व पद न दिया जाय सभी अर्थों के श्रद्धानका नाम सम्यग्दर्शन हो जायगा। मिथ्यावादिप्रणीत अर्थ भी उनके द्वारा जाने तो जाते ही हैं पर वे तत्त्व नहीं हैं। अर्थ शब्दके अनेक अर्थ हैं, अतः सन्देह भी होगा कि किस अर्थके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहा जाय ? वैशेषिक शास्त्रमें द्रव्य, गुण और कर्म इन तीन पदार्थोंकी अर्थ सज्ञा है। 'आप यहां किस अर्थसे आए' यहां अर्थ शब्दका प्रयोजन अर्थ है । 'अर्थवान देवदत्तः' में अर्थवान्का अर्थ धनवान् है । 'शब्दार्थसम्बन्ध' में अर्थका तात्पर्य अभिधेय है। इस तरह अर्थ शब्दके अनेक अर्थ होते हैं। यह तर्क तो अनुचित है कि-'सभी अर्थोंके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन माननेपर सभीका अनुग्रह हो जायगा, आपको सर्वानुग्रहसे द्वेप क्यों है'; क्योंकि असत अर्थींका श्रद्धान सम्यग्दर्शन नाम नहीं पा सकता, अतः सर्वानुग्रहके विचार से ही सन्मार्ग प्रदर्शन बुद्धिसे अर्थके साथ 'तत्त्व' विशेषण लगा दिया है जिससे लोग असदर्थीमें न भटक जांय । यद्यपि 'अर्यते इति अर्थः' अर्थात् जो जाना जाय वह अर्थ, इस व्युत्पत्तिके अनुसार मिथ्यावादिप्रणीत अर्थ तो ज्ञेय हो ही नहीं सकते क्योंकि वे अविद्यमान हैं अतः अर्थ-पदका इतना विशिष्ट अर्थ करके ही तत्त्व पदका कार्य चलाया जा सकता है किन्तु मिथ्यात्व के उदयमें इस आत्माको अस्ति नास्ति नित्ये अनित्य आदि एकान्तोंमें मिथ्या अर्थेबुद्धि होने लगती है, जैसे कि पित्तज्वर वाले को मधुर रस भी कटुक मालूम होता है। अतः इन एकान्त अर्थोंका निराकरण करनेके लिए 'तत्त्व' पद दिया ही जाना चाहिए।

० २२-२५ यद्यपि 'तत्त्व ही अर्थ है' यह विग्रह करनेपर तत्त्वके कहनेसे कार्य चल जाता है फिर भी अर्थ पदका ग्रहण निर्दोष प्रतिपत्तिके लिए किया गया हैं। यथा-यदि 'तत्त्व है' इस श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहा जाय, तो एकान्तवादियोंको भी 'नास्ति आत्मा' इत्यादि रूपसे तत्त्वश्रद्धा होती है अतः उनकी श्रद्धाको भी सम्यग्दर्शन कहना होगा। यदि 'तत्त्वकी श्रद्धा' को सम्यग्दर्शन कहा जाय, तो तत्त्व अर्थात् भावसामान्यकी श्रद्धा भी सम्यक्त्व कही जायगी। 'तत्त्व-भाव-सामान्य एक स्वतन्त्र पदार्थ है' यह मान्यता वैशेषिककी है। वे यह भी कहते हैं कि द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व आदि सामान्य द्रव्यादिसे भिन्न हैं। अथवा, तत्त्व-एकत्व, 'पुरुषहप ही यह जगत् हैं' इस ब्रह्मौकवादके श्रद्धानको भी सम्यग्दर्शनत्वका प्रसङ्ग प्राप्त होगा। किन्तु यह उचित नहीं है क्योंकि अदैतवादमें क्रियाकारक आदि समस्त भेद-व्यवहारका छोप हो जाता है। यदि 'तत्त्वेन-तत्त्वरूपसे श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं' तो 'किसका श्रद्धान, किसमें श्रद्धान' ये प्रश्न खड़े रहते हैं। अतः अर्थपदका ग्रहण अत्यन्त आवश्यक है अर्थात् तत्त्व-रूपसे प्रसिद्ध अर्थीका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है।

० २६-२८ कोई वादी उच्छापूर्वक श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं। उनका यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि मिथ्यादृष्टि भी बहुश्रुतत्व दिखानेके लिए या जैनमतको पराजित करनेके लिए अर्हनन्वोंका झठा ही श्रद्धान कर लेते हैं, जैन शास्त्रोंको पढ़ते हैं। इच्छाके बिना तो यह हो ही नहीं सकता। अतः इन्हें भी सम्यग्दर्शन मानना होगा। यदि इच्छा का नाम सम्यग्दर्शन हो तो इच्छा तो लोभकी पर्याय है, निर्मोही केवलीके तो इच्छा नहीं होती अतः केवलीके सम्यक्त्वका अभाव हो जायगा। अतः 'जिसके होनेपर आत्मा यथाभृत अर्थको ग्रहण करता है उसे सम्यग्दर्शन कहते हैं' यही लक्षण उचित है।

§ २९-३१ सम्यग्दर्शन दो प्रकारका है-१ सराग सम्यग्दर्शन, २ वीतरागसम्यग्दर्शन । प्रश्नम संवेग अनुकम्पा और आस्तिक्यसे जिसका स्वरूप अभिव्यक्त होता है
वह सरागसम्यग्दर्शन है । रागादिकी शान्ति प्रश्नम है । संसारसे इरना संवेग है । प्राणिमात्रमें मैत्रीभाव अनुकम्पा है । जीवादि पदार्थोंके यथार्थस्वरूपमें 'अस्ति' बुद्धि होना आस्तिक्य
है । मोहनीयकी सात कर्मप्रकृतियोंका अत्यन्त विनाश होनेपर आत्मिवशुद्धिरूप वीतराग
सम्यक्त होता है । सराग सम्यक्त साधन ही होता है और वीतराग सम्यग्दर्शन साध्य भी ।
सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके प्रकार—

### तन्निसर्गाद्धिगमाद्वा ॥३॥

सम्यग्दर्शन निसर्ग (स्वभाव) और अधिगम (परोपदेश) दो प्रकारसे उत्पन्न होता है। यहां 'उत्पद्यते–उत्पन्न होता है' इस क्रियाका अध्याहार कर छेना चाहिए।

§ १-६ प्रश्न-निसर्गज सम्यग्दर्शन नहीं बन सकता; क्योंकि तत्त्वाधिगम हुए बिना उनका श्रद्धान कैसे हो सकता है ? जब तक रसायनका ज्ञान नहीं होगा तब तक रसायन की श्रद्धा हो ही नहीं सकती । अतः जब प्रत्येक सम्यग्दर्शनके लिए तत्त्वज्ञान आवश्यक है तब निसर्गज सम्यग्दर्शन नहीं बन सकता । 'जिस प्रकार वेदार्थको जाने बिना भी शूद्रको वेदिविषयक भिनत हो जाती है उसी तरह अनिधगत तत्त्वमें श्रद्धा भी हो सकती है' यह कथन उपयुक्त नहीं है; क्योंकि शूद्रको महाभारत आदि ग्रन्थोंसे वेदकी महिमा सुनर्कर या वेदिपाठियोंसे वेदके महत्त्वको जानकर वेदभिनत होना उचित है पर ऐसी भिनत नैसर्गिक नहीं कही जा सकती । किन्तु जीवादितत्त्व विषयक ज्ञान यदि किसी भी प्रकारसे पहिले होता है तो निसगंज सम्यग्दर्शन नहीं हो सकेगा । इसी तरह मणिकी विशेष सामर्थ्यको न जानकर सामान्यसे उसकी चमक-दमकको देखकर मणिका ग्रहेंण और फलका मिलना ठीक भी है पर

जीवादिकों सामान्यरूपसे भी बिना जाने नैसर्गिक श्रद्धानका होना कैसे संभव हैं? यदि सामान्य-ज्ञान हो जाता है तो वह अधिगमज ही सम्यग्दर्शन कहलायगा नैसर्गिक नहीं। जिस समय इस जीवके सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है ठीक उसी समय इसके मत्यज्ञान आदिकी निवृत्तिपूर्वक मतिज्ञान आदि सम्यग्ज्ञान सूर्यके ताप और प्रकाशकी तरह युगपत् उत्पन्न हो जाते हैं अतः नैस-र्गिक सम्यग्दर्शनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं वन पाती; क्योंकि जिसके ज्ञानसे पहिले सम्यग्दर्शन हो उसीके वह नैसर्गिक कहा जायगा। यहां तो दोनों ही साथ साथ होते हैं।

उत्तर—दोनों सम्यग्दर्शनोंमें अन्तरंग कारण तो दर्शनमोहका उपशम क्षय या क्षयोपशम समान है। इसके होनेपर जो सम्यग्दर्शन बाह्चोपदेशके बिना प्रकट होता है वह निस्पर्गज कहलाता है तथा जो परोपदेशसे होता है वह अधिगमज। लोकमें भी शेर, भेड़िया, चीता आदिमें शूरता-कूरता आदि परोपदेशके बिना होनेसे नैसर्गिक कहे जाते हैं यद्यपि उनमें ये सब कमोदियरूप निमित्तसे होनेके कारण सर्वथा आकस्मिक नहीं है फिर भी परोपदेशकी अपेक्षा न होनेसे नैसर्गिक कहलाते हैं। अतः परोपदेश निरपेक्षमें निस्पता स्वीकार की गई है।

\$ ७-१० प्रश्न-भव्य जीव अपने समयके अनुसार ही मोक्ष जायगा। यदि अधिगम सम्यक्त्वके वल्ये समयसे पहिले मोक्षप्राप्तिकी संभावना हो तभी अधिगम सम्यक्त्वकी सार्थकता है। अतः एक तिसर्गंज सम्यक्त्व ही मानना चाहिए। उत्तर-यदि केवल तिसर्गंज या अधिगमज सम्यक्त्वमें मोक्ष माना गया होता तो यह प्रश्न उचित था। पर मोक्ष तो ज्ञान और चारित्र सहित सम्यक्त्वसे स्वीकार किया गया है। अतः विचार तो यह है कि वह सम्यक्त्वां किन कारणोंसे उत्पन्न होता है। जैसे कि कुरुक्षेत्रमें वाहच प्रयत्नके विना ही सुवर्ण मिल जाता है उसी तरह वाहच उपदेशके विना ही जो तत्त्वश्रद्धान प्रकट होता है उसे निसर्गंज कहते हैं और जैसे सुवर्णपापाणसे बाहच प्रयत्नों द्वारा सुवर्ण निकाला जाता है उसी तरह सदु-पदेशसे जो सम्यक्त्व प्रकट होता है वह अधिगमज कहलाता है। अतः यहां मोक्षका प्रश्न ही नहीं है। फिर भव्योंकी कर्मनिर्जराका कोई समय निश्चित नहीं है और न मोक्षका ही। कोई भव्य संख्यात कालमें मिद्ध होंगे कोई असंख्यातमें और कोई अनन्त कालमें। कुछ ऐसे भी हैं जो अनन्तानन्त कालमें भी सिद्ध नहीं होंगे। अतः भव्यके मोक्षके कालनियमकी बात उचित नहीं है। जो व्यक्ति मात्र ज्ञानसे या चारित्रसे या दोसे या तीन कारणोंसे मोक्ष मानते हैं उनके यहां 'कालानुसार मोक्ष होगा' यह प्रश्न ही नहीं होता। यदि सबका काल ही कारण मान लिया जाय तो वाहच और आभ्यन्तर कारण-सामग्रीका ही लोप हो जायगा।

० ११-१२ इस सूत्रमं 'तत्' शब्दका निर्देश अनन्तरोक्त सम्यग्दर्शनके ग्रहणके लिए है। अन्यथा मोक्षमार्ग प्रधान था सो उसका ही ग्रहण हो जाता, और इस तरह निसर्गसे और बहुश्रुतत्व प्रदर्शनकी इच्छावाले मिथ्यादृष्टियोंको भी अधिगमसे मोक्ष मार्गका प्रसङ्ग आ जाता। 'अनन्तरका ही विधान या प्रतिषेध होता है' यह नियम 'प्रव्यासित्त रहनेपर भी प्रधान बलवान् होता है' इस नियमसे बाधित हो जाता हं; अतः 'तत्' शब्दके बिना प्रधानभूत मोक्षमार्गका ही सम्बन्ध हो जाता। अतः स्पष्टताके लिए 'तत्' शब्दका ग्रहण किया गर्या है।

तत्त्वोंका निरूपण--

### जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिर्जरामोचारतत्त्वम् ।। ४।।

जीव अजीव आस्रव बन्ध संवर निर्जरा और मोश ये सात तत्त्व हैं।

- ० १ संक्षेप और विस्तारसे पदार्थोंके एकसे लेकर अनन्त तक विभाग किए जा सकते हैं। यथा एक ही पदार्थ अनन्तपर्यायवाला है। जीव और अजीवके भेदसे दो पदार्थ हैं। अर्थ शब्द और ज्ञान रूपसे तीन पदार्थ हैं। इसी तरह शब्दोंके प्रयोगकी अपेक्षा संख्यात और ज्ञानके ज्ञेयकी अपेक्षा असंख्यात और अनन्त भेद हो सकते हैं। यदि अत्यन्त संक्षेपसे कथन किया जाय तो विद्वज्जनोंको ही प्रतीति हो सकेगी और अतिविस्तारसे निरूपण किया जाय तो चिरकाल तक भी प्रतिपत्ति नहीं हो सकेगी, अतः शिष्यके आश्यानुसार मध्यमक्रमसे सात तत्त्वरूप विभाजन किया है।
- \$ २-५ प्रश्न-आस्रव बन्ध आदि पदार्थ या तो जीवकी पर्याय होंगे या अजीवकी, अतः इनमें ही उनका अन्तर्भाव करके दो ही पदार्थ कहना चाहिए इनका पृथक् उपदेश निरर्थक है ? उत्तर-जीव और अजीवके परस्पर संश्लेप होनेपर संमार होता है, अतः संसार और मोक्षके प्रधान कारणोंके प्रतिपादनके लिए सात तत्त्व रूपसे विभाग किया है । यथा-मोक्ष-मार्गका प्रकरण है अतः मोक्षका निरूपण तो करना ही चाहिए । वह मोक्ष किसको होता है ? सो जीवका ग्रहण करना चाहिए । मोक्ष संसारपूर्वक होता है और संसारका अर्थ है जीव और अजोवका परस्पर संश्लेप । अतः अजीवका ग्रहण भी आवश्यक है । संसारके प्रधान कारण बंध और आस्रव हैं और मोक्षके प्रधान कारण संवर और निर्जरा । सामान्यमें अन्तर्भू त भी विशेपोंका प्रयोजनवश पृथक् निरूपण किया जाता है जैसे 'क्षत्रिय आए हैं, शूर वर्मा भी आया है' उसी तरह प्रयोजन विशेपसे इन सात तत्त्वोंका विभाग किया है ।

फिर, प्रश्नकर्ताने आस्रव आदिको जीव और अजीवसे पृथक् जाना है या नहीं ? यदि जाना है तो उनका पृथक् अस्तित्व सिद्ध हो ही जाता है। यदि नहीं जाना; तो प्रश्न ही कैसे करता है ? आस्रव आदि जीव और अजीवसे भिन्न स्वतन्त्र पदार्थ हैं या नहीं ? यदि हैं, तो इनका स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध हो ही जाता है। यदि नहीं; तो किसका किनमें अन्तर्भाव का प्रश्न किया जा रहा है ? गधेके सींगके अन्तर्भावका प्रश्न तो कहीं किसीने किया नहीं है।

वस्तुतः जीव अजीव और आस्रवादिके भेदाभेदका अनेकान्त दृष्टिसे विचार करना चाहिए। आस्रवादि द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकार हैं। द्रव्य पुद्गल रूप हैं तथा भाव जीवरूप। द्रव्यार्थिक दृष्टिकी प्रधानता रहनेपर अनादि पारिणामिक जीव और अजीव द्रव्यकी मुख्यता होनेसे आस्रव आदि पर्यायोंकी विवक्षा न होनेपर उनका जीव और अजीवमें अन्तर्भाव हो जाता है। जिस समय उन उन आस्रवादि पर्यायोंको पृथक् ग्रहण करनेवाले पर्यायार्थिक नयकी मुख्यता होती है तथा द्रव्यार्थिकनय गौण हो जाता है तव आस्रव आदि स्वतन्त्र हैं उनका जीव और अजीवमें अन्तर्भाव नहीं होता। अतः पर्यायार्थिक दृष्टिसे इनका पृथक् उपदेश सार्थक है निर्थक नहीं।

♦ ६-१३ जीवादि शब्दोंका निर्वचन इस प्रकार है--

पाँच इन्द्रिय मनोबल वचनवल कायवल आयु और श्वासोच्छ्वास इन दश प्राणों में से अपनी पैर्यायानुसार गृहीत प्राणों के द्वारा जो जीता था, जी रहा है और जीवेगा इस त्रैकालिक जीवन गुणवाले को जीव कहते हैं। 'सिद्धों के यद्यपि ये दश प्राण नहीं हैं फिर भी चूँ कि वे इन प्राणों से पहिले जिए थे अतः उनमें भी जीवत्व सिद्ध हो जाता है' इस तरह सिद्धों में औपचारिक जीवत्वकी आशंका नहीं करना चाहिए, क्यों कि उनमें अभी भी ज्ञानदर्शन रूप भाव प्राण हैं अतः मुख्य ही जीवत्व हैं। अथवा इन्दिवश कियाकी गौणतासे जीव शब्दका निर्वचन करना

चाहिये। रूढिमें किया गौण हो जाती है जैसे 'गच्छतीति गौ:-जो चले सो गौ' यहाँ बैठी हुई गौमें भी गौ व्यवहार हो जाता है क्योंकि कभी तो वह चलती थी, उसी तरह कभी तो सिद्धोंने द्रव्य प्राणोंको धारण किया था। अतः रूढिवश उनमें जीव व्यवहार होता रहता है। ऊपर कहा गया जीवन जिनमें न पाया जाय वे अजीव हैं। जिनसे कर्म आवें वह और कर्मोंका आना आसव है। जिनसे कर्म वैधें वह और कर्मोंका वैधना बंध है। जिनसे कर्म क्कें वह और कर्मोंका क्कना संवर है। जिनसे कर्म कर्मोंका क्कना संवर है। जिनसे कर्मोंका क्रांता है। जिनसे कर्मोंका समूल उच्छेद हो वह और कर्मोंका पूर्णरूपसे छूटना मोक्ष है।

े १४ जीव चेतना स्वरूप है। चेतना ज्ञानदर्शन रूप होती है। इसीके कारण जीव अन्य द्रव्योंसे व्यावृत्त होता है।

० १५ जिसमें चेतना न पाई जाय वह अजीव है। भावकी तरह अभाव भी वस्तु-का ही धर्म होता है जैसे कि विपक्षाभाव हेतुका स्वरूप होता है। यदि अभावको वस्तुका धर्म न माना जाय तो सर्वसांकर्य हो जायगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तुमें स्वभिन्न पदार्थोंका अभाव होता ही है।

प्रश्न-यनस्पति आदिमें युद्धिपूर्वक प्रवृत्ति नहीं देखी जाती अतः उनमें जीव नहीं मानना चाहिए। कहा भी है-'अपने शरीरमें युद्धिपूर्वक किया युद्धिके रहते ही देखी जाती है, वैसी किया यदि अन्यत्र हो तो वहाँ भी युद्धिका सद्भाव मानना चाहिए, अन्यथा नहीं।'' उत्तर-वनस्पति आदिमें भी ज्ञानादिका सद्भाव है। इसको सर्वज्ञ तो अपने प्रत्यक्ष ज्ञानसे जानते हैं और हम लोग आगमसे। खाद पानीके भिलनेपर पुष्टि और न मिलनेपर म्लानता देखकर उनमें चैतन्यका अनुमान भी होता है। मर्भस्थजीव, मूच्छित और अंडस्थ जीवमें युद्धिपूर्वक स्थूल किया भी नहीं दिखाई देती, अतः न दिखने मात्रसे अभाव नहीं किया जा सकता।

- ० १६ पुण्य और पापरूप कर्मों के आगमनके द्वारको आस्रव कहते हैं। जैसे निदयों के द्वारा समुद्र प्रतिदिन जलसे भरा जाता है वैसे ही मिथ्यादर्शन आदि स्रोतोंसे आत्मामें कर्म आते रहते हैं। अतः मिथ्यादर्शनादि आस्रव हैं।
- ० १७ मिथ्यादर्शनादि द्वारोंसे आए हुए कर्मपुद्गलोंका आत्मप्रदेशोंमें एकक्षेत्रा-वगाह हो जाना बंध है। जैसे बेड़ी आदिसे बँधा हुआ प्राणी परतन्त्र हो जाता है और इच्छा-नुसार देशादिमें नहीं जा आ सकता उसी प्रकार कर्मबद्ध आत्मा परतन्त्र होकर अपना इष्ट विकास नहीं कर पाता। अनेक प्रकारके शारीर और मानस दुःखोंसे दुःखी होता है।
- ्रे१८ मिथ्यादर्शनादि आस्रव द्वारोंके निरोधको संवर कहते हैं। जैसे जिस नगरके द्वार अच्छी तरह बन्द हों वह नगर शत्रुओंको अगम्य होता है उसी तरह गुप्ति सिमिति धर्म आदिसे सुसंवृत आत्मा कर्मशत्रुओंके लिए अगम्य होता है।
- ० १९ तप विशेषसे संचित कर्मोंका क्रमशः अंशरूपसे भड़ जाना निर्जरा है। जिस प्रकार मन्त्र या औपिध आदिसे निःशक्ति किया हुआ विष दोप उत्पन्न नहीं करता उसी प्रकार तप आदिसे नीरस किए गयें और निःशक्ति हुए कर्म संसारचकको नहीं चला सकते।
- ० १० सम्यग्दर्शनादि कारणोंसे संपूर्ण कर्मोंका आत्यन्तिक मूलोच्छेद होना मोक्ष है। जिस प्रकार बन्धनयुक्त प्राणी स्वतन्त्र होकर यथेच्छ गमन करता है उसी तरह कर्म-वन्धन-मुक्त आत्मा स्वाधीन हो अपने अनुन्त ज्ञानदर्शन सुख आदिका अनुभव करता है।

§ २१-२७ समस्त मोक्षमार्गांपदेशादि प्रयत्न जीवके ही लिए किए जाते हैं अतः

तन्त्वोंमें सर्वप्रथम जीवको स्थान दिया गया है। शरीर वचन मन श्वासोच्छ्वास आदिके द्वारा अजीव आत्माका प्रकृष्ट उपकारक है अतः जीवके बाद अजीवका ग्रहण किया गया है। जीव और पुद्गलके सम्बन्धाधीन ही आस्रव होता है और आस्रवपूर्वक बन्ध अतः इन दोनोंका कमशः ग्रहण किया है। संवृत-सुरक्षित व्यक्तिको वंध नहीं होता अतः वंधकी विपरीन्ता दिखानेके लिए वंधके पास संवरका ग्रहण किया है। संवर होनेपर ही निर्जरा होती है अतः संवरके वाद निर्जराका ग्रहण किया है। अन्तमें मोक्ष प्राप्त होता है अतः सवके अन्तमें मोक्षका ग्रहण किया गया है।

र्वे २८ आसुव और बंध या तो पुण्यरूप होते हैं या पापरूप। अतः पुण्य और पाप पदार्थीका अन्तर्भाव इन्हींमें कर दिया जाता है।

\$ २९-३१ प्रश्न-सुत्रमें तत्त्व शब्द भाववाची है और जीवादि शब्द द्रव्यवाची, अतः इनका व्याकरण शास्त्रके नियमानुसार एकार्थ प्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य नहीं वन सकता रे उत्तर-द्रव्य और भावमें कोई भेद नहीं है, अतः अभेद विवक्षामें दोनों ही एकार्थप्रतिपादक हो जाते हैं जैसे ज्ञान ही आत्मा है। चूंकि तत्त्व शब्द उपात्त-नपुंसकिलग और एकवचन है अतः जीवादिकी तरह उसमें पुल्लिगत्व और बहुबचनत्व नहीं हो सकता।

जीवादितत्त्वोंके संब्यवहारके लिए निक्षेप प्रक्रियाका निरूपण--

#### नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यासः ॥५॥

नाम स्थापना द्रव्य और भावसे जीवादि पदार्थीका न्यास करना चाहिए।

- \$ १ व्यव्द प्रयोगके जाति गुण किया आदि निमित्तोंकी अपेक्षा न करके की जाने-वाली संज्ञा नाम है। जैसे परमैश्वर्यरूप इन्दन, कियाकी अपेक्षा न करके किसीका भी इन्द्र नाम रखना या जीवनिकया और तत्त्वश्रद्धानरूप क्रियाकी अपेक्षाके विना जीव या सम्यग्दर्शन नाम रखना।
- \$ २ 'यह वही है' इस रूपमे तदाकार या अतदाकार वस्तुमें किसीकी स्थापना करना स्थापना निक्षेप हैं, यथा—इन्द्राकार प्रतिमामें इन्द्रकी या शतरंजके मुहरोंमें हाथी घोड़ा आदिकी स्थापना करना ।
- ई ३-७ आगामी पर्यायकी योग्यतावाले उस पदार्थको द्रव्य कहते हैं जो उस समय उस पर्यायके अभिमुख हो । जैसे इन्द्रप्रतिमाके लिए लाए गए काठको भी इन्द्र कहना । इसी तरह जीव पर्याय या सम्यग्दर्शन पर्यायके प्रति अभिमुख द्रव्यजीव या द्रव्यसम्यग्दर्शन कहा जायगा ।
- प्रश्न-यदि कोई अजीव जीवपर्यायको धारण करनेवाला होता तो द्रव्यजीव वन सकता था अन्यथा नहीं ? उत्तर-यद्यपि सामान्यरूपसे द्रव्यजीव नहीं है फिर भी मनुष्यादि विशेष पर्यायोंकी अपेक्षा 'द्रव्यजीव' का व्यवहार कर लेना चाहिए। आगमद्रव्य और नोआगमद्रव्यके भेदसे द्रव्य दो प्रकारका है। जीवशास्त्रका अभ्यासी पर तत्काल तद्विषयक उपयोगसे रहित आत्मा आगमद्रव्यजीव है। नोआगमद्रव्यजीव ज्ञाताका त्रिकालवर्ती शरीर, भावि पर्यायोन्मुख द्रव्य और कर्म नोकर्मके भेदसे तीन प्रकारका होता है।
- \$ ८-११ वर्तमान उस उस पर्यायसे विशिष्ट द्रव्यको भावजीव कहते हैं। जीव-शास्त्रकृ अभ्यासी तथा उसके उपयोगमें लीन आत्मा आगमभावजीव है। जीवनादि पर्याय-वाला जीव नोआगमभावजीव है।
  - १२ यद्यपि नाम और स्थापना दोनों निक्षेपोंमें संज्ञा रखी जाती हैं। बिना नाम

रखे स्थापना हो ही नहीं सकती तो भी स्थापित जिन आदिमें पूजा आदर और अनुग्रहाभिलापा होती है जबिक केवल नाममें नहीं। अतः इन दोनोंमें अन्तर है।

\$ १३ यद्यपि द्रव्य और भावकी पृथक् सत्ता नहीं है, दोनोंमें अभेद है, फिर भी संज्ञा लक्षण आदिकी दृष्टिसे इन दोनोंमें भिन्नता है।

\$ १४-१८ प्रश्न-सबसे पहिले द्रव्यका ग्रहण करना, चाहिए; क्योंकि द्रव्यके ही नाम स्थापना आदि निक्षेप किए जाते हैं ? उत्तर-चूंकि समस्त लोकव्यवहार संज्ञा अर्थात् नामसे चलते हैं अतः संव्यवहारमें मुख्य हेतु होनेसे नामका सर्वप्रथम ग्रहण किया है । स्तुति निन्दा राग द्वेप आदि सारी प्रवृत्तियां नामाधीन हैं । जिसका नाम रख लिया गया है उसीकी 'यह वही है' इस प्रकार स्थापना होती है । अतः नामके बाद स्थापनाका ग्रहण किया है । द्रव्य और भाव पूर्वोत्तरकालवर्ती हैं । अतः पहिले द्रव्य और वादमें भावका ग्रहण किया है । अथवा-भावके साथ निकटता और दूरीकी अपेक्षा इनका कम समक्षना चाहिए । भाव प्रधान है क्योंकि भावकी व्याख्या ही अन्यके द्वारा होती है । भावके निकट द्रव्य है क्योंकि दोनोंका सम्बन्ध है । इसके पहिले स्थापना इमिलए रखी गई है कि वह अतद्रूप पदार्थमें तद्बुद्धि कराने-में प्रधान कारण है । उससे पहिले नामका ग्रहण किया है क्योंकि वह भावसे अत्यन्त दूर है ।

\$ १९-२५ प्रश्न-विरोध होनेके कारण एक जीवादि अर्थके नामादि चार निक्षेप नहीं हो सकते । जैसे नाम नाम ही है स्थापना नहीं । यदि उसे स्थापना माना जाता है तो उसे नाम नहीं कह सकते । यदि नाम कहते हैं तो वह स्थापना नहीं हो सकती क्योंकि उनमें विरोध है। उत्तर-एक ही वस्तुमें लोकव्यवहारमें नाम आदि चारों व्यवहार देखें जाते हैं अतः उनमें कोई विरोध नहीं है। इन्द्र नामका व्यक्ति है। मूर्तिमें इन्द्रकी स्थापना होती है। इन्द्रकी प्रतिमा बनानेके लिए लाए गए काष्ठको भी लोग इन्द्र कह देते हैं। आगेकी पर्यायकी योग्यतासे भी इन्द्र, राजा, सेठ आदि व्यवहार होते हैं तथा शचीपति इन्द्रमें भाव-व्यवहार प्रसिद्ध ही है। शंकाकारने जो दृष्टान्त दिया है कि नाम नाम ही है स्थापना नहीं, वह ठीक नहीं है क्योंकि यह कहा ही नहीं जा रहा है कि नाम स्थापना है किन्तु नाम स्थापना द्रव्य और भावसे एक वस्तुके चार प्रकारसे व्यवहार की बात है । जैसे ब्राह्मण मनुष्य अवश्य होता है क्योंकि ब्राह्मणमें मनुष्य जातिरूप सामान्य अवश्य पाया जाता है पर मनुष्य ब्राह्मण हो न भी हो उसी तरह स्थापना 'नाम' अवश्य होगी क्योंकि विना नामकरणके स्थापना नहीं होती परन्तु जिसका नाम रखा है उसकी स्थापना हो भी न भी हो । इसी तरह द्रव्य 'भाव' अवश्य होगा क्योंकि उसकी उस योग्यताका विकास अवश्य होगा परन्तु भाव 'द्रव्य' हो भी न भी हो क्योंकि उस पर्यायमें आगे अमुक योग्यता रहे भी न भी रहे । अतः नामस्थापनादिमें परस्पर अनेकान्त है । छाया और प्रकाश तथा कौआ और उल्लूमें पाया जानेवाला सहानवस्था और बध्यघातक विरोध विद्यमान ही पदार्थोंमें होता है अविद्यमान खरविषाण आदिमें नहीं। अतः विरोधकी संभावनासे ही नामादिचतुष्टयका औस्तत्व सिद्ध हो जाता है । विरोध यदि नामादि-रूप है तो वह उनके स्वरूपकी तरह विरोधक नहीं हो सकता। यदि नामादिरूप नहीं है तो भी विरोधक नहीं हो सकता । इस तरह तो सभी पदार्थ परस्पर एक दूसरेके विरोधक हो जायंगे ।

§ २६–३० प्रश्त–भाव निक्षेपमें वे गुण आदि पाए जाते हैं अतः इसे ही सत्य कहा जा सकता है नामादिको नहीं। उत्तर–ऐसा माननेपर नाम स्थापना और द्रव्यसे होनेवाले यावत् लोकव्यवहारोंका लोप ही जायगा। लोक-व्यवहारमें बहुभाग तो नामादि तीनका ही है। नामाद्याश्रित व्यवहारोंको उपचारसे स्वीकार करना ठीक नहीं है; क्योंकि बच्चेमं कूरता शूरता आदि गृणोंका एकदेश देखकर उपचारसे सिंह व्यवहार तो उचित है पर नामादिमं तो उन गृणोंका एकदेश भी नहीं पाया जाता अतः नामाद्याश्रित व्यवहार औपचारिक भी नहीं कहे जा सकते। यदि नामादि-व्यवहारको औपचारिक कहा जाता है तो ''गौण और मुख्यमं मुख्यका ही ज्ञान होता है''इस नियमके अनुसार मुख्य 'भाव'का ही संप्रत्यय होगा नामादि का नहीं। अर्थ प्रकरण और संकेत आदिक अनुसार नामादिका भी मुख्य प्रत्यय भी देखा ही जाता है अतः नामादि व्यवहारको औपचारिक कहना उचित नहीं है। 'कृत्रिम और अकृत्रिम पदार्थों में कृत्रिमका ही बोध होता है'' यह नियम भी सर्वथा एकहप नहीं है। यद्यपि 'गोपालको लाओ' यहां जिसकी गोपाल मंजा है वही व्यक्ति लाया जाता है न कि जो गायोंको पालता है वह। तथापि इस नियमकी उभयहपसे प्रवृत्ति देखी जाती है। जैसे किसी प्रकरणके न जाननेवाले गांवडेके व्यक्तियों गोपालको लाओ' यह कहनेपर उसकी दोनों गति होंगी—वह गोपाल नामक व्यक्तिको जिस प्रकार लायगा उसी तरह गायक पालनेवालेको भी ला सकता है। लोकमें अर्थ और प्रकरणसे कृत्रिमसे प्रत्यय देखा जाता है। फिर सामान्य दृष्टिसे नामादि भी अकृत्रिम ही है। इनमें कृत्रिमस्व और अकृत्रिमस्वका अनेकान्त है।

\$ ३१-३३ प्रश्न-जब नाम स्थापना और द्रव्य द्रव्यार्थिक नयके विषय हैं तथा भाव पर्यायार्थिक नयका। अत. इनका नयों में ही अन्तर्भाव हो जाता है और नयों का कथन आगे होगा ही? उत्तर-विनेयों को समभाने के अभिप्रायसे दो तीन आदि नयों का संक्षेप या विस्तारसे कथन किया जाता है। जो विद्वान् शिष्य हैं वे दो नयों के द्वारा ही सभी नयों के वक्तव्य-प्रतिपाद्य अर्थों को जान छेते हैं उनकी अपेक्षा पृथक् कथनका प्रयोजन न भी हो पर जो मन्दबुद्ध हैं उनके छिए पृथक् नय और निक्षेपका कथन करना ही चाहिए। विषय और विषयीकी दृष्टिसे नय और निक्षेपका पृथक् पृथक् निरूपण है।

\$ ३४-३७ यद्यपि सम्यग्दर्शनादिका प्रकरण था अतः सूत्रमें 'तत्' शब्दका ग्रहण किए विना भी सम्यग्दर्शनादिके साथ नामादिका सम्वन्ध हो जाता फिर भी प्रधान सम्यग्दर्शनादि और गौण विषयभूत जीवजीवादि सभीके साथ नामादिका सम्वन्ध द्योतन करनेके लिए विशेष रूपसे 'तत्' शब्दका ग्रहण किया है। 'अनन्तरका ही विधि या निषेध होता है' इस नियमके अनुसार जीवादिका ही सम्बन्ध होगा सम्यग्दर्शनादिका नहीं' इस शंका का समाधान तो यह है कि—जीवादि सम्यग्दर्शनादिके विषय होनेसे गौण हैं, अतः प्रत्यासन्न होनेपर भी मुख्य सम्यग्दर्शनादिका ही ग्रहण किया जायगा। फिर−'विशेष बात प्रकरणागत सामान्यमें बाधा नहीं दे सकती' इस नियमके अनुसार विषय विशेषके रूपमें कहे गए जीवादि पदार्थ प्रकरणागत सम्यग्दर्शनादिके ग्रहणके बाधक नहीं हो सकते।

तत्त्वाधिगमके उपाय-

## प्रमाणनयेरिंगमः ॥६॥

प्रमाण और नयों से जीवादि पदार्थोंका अधिगम-ज्ञान होता है।

० १-३ व्याकरणशास्त्रके 'अत्प अक्षरवाले पदका पूर्व प्रयोग करना चाहिए' इस नियमके अनुसार नयका प्रथम ग्रहण करना चाहिए था; किन्तु उक्त नियमके बाधक 'पूज्यका पूर्व निपात होता है' इस नियमके अनुसार 'प्रमाणै' पदका 'प्रथम ग्रहण किया है । प्रमाण- के द्वारा प्रकाशित ही अर्थके एक देशमें नयकी प्रवृत्ति होती है अतः प्रमाण पूज्य है । प्रमाण समुदायको विषय करता है तथा नय अवयवको । प्रमाण सकलादेशी होता है तथा नय विकलादेशी ।

- ० ५ प्रश्नके अनुसार एक वस्तुमें प्रमाणसे अविरुद्ध विधिप्रतिषेध धर्मोंकी कल्पना सप्तभंगी है। एक ही घड़ेका गौण और मुख्य रूपसे १ स्यात् घट, २ स्यात् अघट, ३ स्यात् उभय, ४ स्यात् अवक्तव्य, ५ स्यात् घट और अवक्तव्य, ६ स्यात् अघट और अवक्तव्य, ७ स्यात् उभय और अवक्तव्य इन सात रूपसे निरूपण किया जा सकता है। घट स्वस्वरूपसे है पररूपसे नहीं है। घड़ेके स्वातमा और परात्माका विवेचन अनेक प्रकारसे होता है। यथा—
- (१) जिसमें घट बुद्धि और घट शब्दका ब्यवहार हो वह स्वात्मा तथा उससे भिन्न परात्मा है। स्वरूप ग्रहण और पररूप त्यागके द्वारा ही वस्तुकी वस्तुता स्थिर की जाती है। यदि पररूपकी ब्यावृत्ति न हो तो सभी रूपोंसे घटव्यवहार होना चाहिए और यदि स्वरूप ग्रहण न हो तो निःस्वरूपत्वका प्रसङ्ग होनेसे वह खरविषाणकी तरह असत् ही हो जायगा।
- (२) नाम स्थापना द्रव्य और भाव निक्षेपोंका जो आधार होता है वह स्वात्मा तथा अन्य परात्मा । यदि अन्य रूपसे भी घट हो जाय तो प्रतिनियत नामादि व्यवहारका ही उच्छेद हो जायगा ।
- (३) घटशब्दके वाच्य अनेक घड़ोंमेंसे विविक्षित अमुक घटका जो आकार आदि है वह स्वात्मा अन्य परात्मा । यदि इतर घटके आकारसे भी वह घट 'घट' हो जाय तो सभी घड़े एक घटरूप ही हो जायँगे और इस तरह अनेकत्वमूलक घटसामान्य व्यवहार ही नष्ट हो जायगा ।
- (४) अमुक घट भी द्रव्यदृष्टिसे अनेक क्षणस्थायी होता है। अतः अन्वयी मृद्द्रव्य-की अपेक्षा स्थास कोश कुशूल घट कपाल आदि पूर्वोत्तर अवस्थाओं में भी घट व्यवहार हो सकता है इनमें स्थास कोश कुशूल और कपाल आदि पूर्व और उत्तर अवस्थाएं परात्मा हैं तथा मध्यक्षणवर्ती घट अवस्था स्वात्मा है। उसी अवस्थासे वह घट है क्योंकि उसीमें घड़ेके गुण किया आदि पाए जाते हैं। यदि उन कुशूलादि अवस्थाओं में भी घड़ेकी उपलब्धि हो तो घटकी उत्तित और विनाशके लिए किया जानेवाला पुरुषका प्रयत्न ही निष्फल हो जायगा।
- (५) उस मध्यकालवर्ती घटपर्यायमें भी प्रतिक्षण उपचय और अपचय होता रहता है अतः ऋजुसूत्रनयकी दृष्टिसे एकक्षणवर्ती घट ही स्वात्मा है अतीत और अनागतकालीन उस घटकी ही पर्यायें परात्मा हैं। यदि प्रत्युत्पन्न क्षणकी तरह अतीत और अनागत क्षणोंसे भी घट माना जाय तो सभी वर्तमान क्षणमात्र ही हो जायँगे। अतीत और अनागतकी तरह प्रत्युत्पन्न क्षणसे भी असत्त्र माना जाय तो जगत्से घटव्यवहारका ही लोप हो जायगा।
- (६) उस प्रत्युत्पन्न घटक्षणमें रूप रस गन्ध पृथुबुध्नोदराकार आदि अनेक गुण और पर्यायें हैं अतः घड़ा पृथुबुध्नोदराकारसे 'हैं' क्योंकि घटन्यवहार इसी आकारसे होता है अन्यसे नहीं । यदि उस आकारसे भी घड़ा 'न' हो तो घटका अभाव ही हो जायगा।

- (७) आकारमें का रस आदि सभी हैं। घड़ेके काको आंखसे देखकर ही घटके अस्तित्वका व्यवहार होता है अतः कप स्वात्मा है तथा रसादि परात्मा। 'आंखसे घड़ेको देखता हूं' यहां कपकी तरह रसादि भी घटके स्वात्मा हो तो रसादि भी चक्षुर्प्राह्म हो जानेसे क्यात्मक हो जायंगे फिर अन्य इन्द्रियोंकी कल्पना ही निर्थिक हो जायगी। यदि रसादिकी तरह कप भी स्वात्मा न हो तो वह चक्षके द्वारा दिखाई ही नहीं देगा।
- (८) शब्दभेदसे अर्थभेद होता ही है अतः घट शब्दका अर्थ जुदा है तथा कुट आदि शब्दोंका जुदा। घटन कियाके कारण घट है तथा कुटिल होनेके कारण कुट। अतः घड़ा जिस समय घटन कियामें परिणत हो उसी समय उसे घट कहना चाहिए। इसलिए घटका घटनिकयामें कर्त्ताक्ष्पसे उपयुक्त होनेवाला स्वकृप स्वात्मा है और अन्य परात्मा। यदि इतर क्यासे भी घट कहा जाय तो पटादिमें भी घटव्यवहारका प्रसङ्ग प्राप्त होगा। और इस तरह सभी पदार्थ एक शब्दके वाच्य हो जायंगे।
- (९) घटशब्दप्रयोगके बाद उत्पन्न घटजानाकार स्वात्मा है क्योंकि वहीं अन्तरंग है और अहेय हैं। वार्त्य घटाकार परात्मा है। अतः घड़ा उपयोगाकारसे है अन्य से नहीं। यदि उपयोगाकारसे भी अघट हो जाय तो वचन ब्यवहारके मूळाधार उपयोगके अभावमें सभी ब्यवहार विनष्ट हो जायँगे।
- (१०) चैतन्य शक्तिके दो आकार होते हैं-१ ज्ञानाकार २ ज्ञेयाकार । प्रति-विम्ब-शून्य दर्पणकी तरह ज्ञानाकार है और प्रतिविम्ब सहित दर्पणकी तरह ज्ञेयाकार । इनमें ज्ञेयाकार स्वात्मा है क्योंकि घटाकार ज्ञानसे ही घट व्यवहार होता है । और ज्ञानाकार परात्मा है क्योंकि वह सर्वसाधारण है । यदि ज्ञानाकारसे घट माना जाय तो पटादि ज्ञान कालमें भी घट-व्यवहार होना चाहिए । यदि ज्ञेयाकारसे भी घट 'न' माना जाय तो घट-व्यवहार निराधार हो जायगा ।

इस प्रकार उक्त रीतिसे सूचित घटत्व और अघटत्व दोनों धर्मोंका आधार घड़ा ही होता है। यदि दोनोंमें भेद माना जाय तो घटमें ही दोनों धर्मोंके निमित्तसे होनेवाली बुद्धि और वचन प्रयोग नहीं हो सकेंगे। अतः घड़ा उभयात्मक है। क्रमसे दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेपर घड़ा स्यात् घट भी है और अघट भी। यदि उभयात्मक वस्तुको घट ही कहा जाय तो दूसरे स्वरूपका संग्रह न होनेसे वह अतत्त्व ही हो जायगी। यदि अघट कही जाय तो घट रूपका संग्रह न होनेसे अतत्त्व वन जायगी। और कोई ऐसा शब्द है नहीं जो युगपत् उभय रूपोंका प्रधान भावसे कथन कर सके अतः युगपदुभय विवक्षामें वस्तु अवक्तव्य है। प्रथम समयमें घटस्वरूपकी मुख्यता तथा द्वितीय समयमें युगपदुभय विवक्षा होनेपर घट स्यात् घट और अवक्तव्य है। अघट रूपकी विवक्षा तथा कमशः युगपदुभय विवक्षा होनेपर घट स्यादघट और अवक्तव्य है। कमशः उभय धर्म और युगपदुभय धर्मोंकी सामूहिक विवक्षा होनेपर घट स्यादघट और अवक्तव्य है। कमशः उभय धर्म और युगपदुभय धर्मोंकी प्रक्रिया सभी सम्यग्दर्शनादिमें लगा देनी चाहिए।

यदि द्रव्यार्थिक नयका एकान्त आग्रह किया जाता है तो अतत्को तत् कहनेके कारण उन्मत्त वाक्यकी तरह वह अग्राह्म हो जायगा। इसी तरह यदि पर्यायार्थिकका सर्वथा आग्रह किया जाता है तो तत्को भी अतत् कहनेके कारण असद्वाद ही हो जायगा। स्याद्वाद वस्तुके यथार्थरूपका निश्चय करनेके कारण सद्वाद है। वस्तुको सर्वथा अवक्तव्य कहना

भी असद्वाद है। क्योंकि इस दशामें 'अववतव्य' यह वचन भी नहीं बोल सकेंगे जैसे कि मौनव्रती 'मैं मौनव्रती हूं' यह शब्द भी नहीं बोल सकता। अतः स्यादवक्तव्यवाद ही सत्य है। हिताहितविवेक भी इसीसे होता है।

\$ ८ अनेकान्त छल रूप नहीं है क्योंकि जहां वक्ताके अभिप्रायसे भिन्न अर्थकी कल्पना करके वचन विघात किया जाता है वहां छल होता है। जैसे 'नवकम्बलो देवदत्तः' यहां 'नव' शब्दके दो अर्थ होते हैं। एक ९ संख्या और दूसरा नया। तो 'नूतन' विवक्षासे कहे गये 'नव' शब्दका ९ संख्या रूप अर्थविकत्प करके वक्ताके अभिप्रायसे भिन्न अर्थकी कल्पना छल कही जाती है किन्तु मुनिश्चित मुख्य गौण विवक्षासे संभव अनेक धर्मों का मुनिर्णीत रूपसे प्रतिपादन करनेवाला अनेकान्तवाद छल नहीं हो सकता, वयोंकि इसमें वचनविघात नहीं किया गया है अपितु यथावस्थित वस्तुतत्त्वका निरूपण किया गया है।

० ९-१४ प्रश्त-एक आधारमें विरोधी अनेक धर्मांका रहना असंभव है अतः अनेकान्त संशय हेतु है ? उत्तर-सामान्य धर्मका प्रत्यक्ष होनेसे विशेष धर्मों का प्रत्यक्ष न होनेपर किन्तु उभय विशेषोंका स्मरण होनेसे संशय होता है । जैसे धुंधली रात्रिमें स्थाणु और पुरुषगत ऊंचाई आदि सामान्य धर्मकी प्रत्यक्षता होने पर स्थाणुगत कोटर पिक्षिनियास तथा पुरुषगत सिर खुजाना कपड़ा हिलने आदि विशेष धर्मों के न दिखनेपर किन्तु इन विशेषोंका स्मरण रहनेपर ज्ञान दो कोटियोंमें दोलित हो जाता है कि यह स्थाणु है या पुरुष । किन्तु अनेकान्तवादमें विशेष धर्मों की अनुपलिध नहीं है । सभी धर्मों की सत्ता अपनी अपनी निश्चित अपेक्षाओंसे स्वीकृत है । तत्तद् धर्मों का विशेष प्रतिभास निर्विवाद सापेक्ष रीतिसे बताया गया है । संशयका यह आधार भी उचित नहीं है कि 'अस्ति आदि धर्मों को पृथक्-पृथक् सिद्ध करनेवाले हेतु हैं या नहीं ? यदि नहीं है तो पृतिपादन कैसा ? यदि हैं; तो एक ही वस्तुमें परस्पर विरुद्ध धर्मों की सिद्धि होनेपर संशय होना ही चाहिए'; क्योंकि यदि विरोध होता तो संशय होता । किन्तु अपनी अपनी अपेक्षाओंसे संभिवत

धर्मों में विरोधकी कोई संभावना ही नहीं है। जैसे एक ही देवदत्त भिन्त-भिन्न पुत्रादि सम्बन्धियोंकी दृष्टिसे पिता पृत्र मामा आदि निर्विरोध रूपसे व्यवहृत होता है। उसी तरह अस्तित्व आदि धर्मोंका भी एक वस्तुमें रहनेमें कोई विरोध नहीं है। देवदत्त यदि अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता है तो सबकी अपेक्षा पिता नहीं हो सकता। जैसे कि एक ही हेतु सपक्षमें सत् होता है और द्विपक्षमें असत् होता है उसी तरह विभिन्न अपेक्षाओंसे अस्तित्व आदि धर्मों के रहनेमें भी कोई विरोध नहीं है।

अथवा, जैसे वादी या प्रतिवादीके द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक हेतु स्वपक्षकी अपेक्षा साधकं और परपक्षकी अपेक्षा दूपक होता है उसीप्रकार एक ही वस्तुमें विभिन्न अपेक्षाओं विविध धर्म रह सकते हैं। 'एक वस्तु अनेक धर्मात्मक हैं। इसमें किसी धादीको विवाद भी नहीं है। यथा-पांच्य सच्य, रज और तम, इन भिन्न स्वभाववाले धर्मीका आधार एक 'प्रधान' मानते हैं। वैद्योपिक पृथिवीत्व आदि सामान्यविद्येप स्वीकार करते हैं। एक ही पृथिवीत्व स्वव्यक्तियोमें अनुगत होनेसे सामान्यात्मक होकर भी जलादि से व्यावृत्ति करानेके कारण विशेष कहा जाता है। इसीलिए इसकी सामान्यविद्येप संज्ञा है। धीद्ध कर्कश आदि विभिन्न लक्षणयाले परमाणुओं से समुदायको एक रूप स्वलक्षण मानते हैं। इनके मतमें भी विभिन्न परमाणुओं से स्वन्दायको एक रूप स्वलक्षण मानते हैं। इनके मतमें भी विभिन्न परमाणुओं से स्वन्दायको एक रूप स्वलक्षण मानते हैं। इनके मतमें भी विभिन्न परमाणुओं से स्वन्दाकार और संवेदनाकार इस प्रकार जयाकार स्वीकार करते ही हैं। सभी वादी पूर्वावस्थाको कारण और उत्तरावस्थाको कार्य मानते हें अतः एक ही पदार्थमें अपनी पूर्व और उत्तरपर्यायकी दृष्टिसे कारण-कार्य व्यवहार निर्विरोध रूपसे होता ही है। उसी तरह सभी जीवादि पदार्थ विभिन्न अपेक्षाओंसे अनेक धर्मोंके आधार होते हैं।

जीवादिके अधिगमके अन्य उपाय-

### निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥७॥

निर्देश-नाममात्र कथन या स्वरूप निश्चय, स्वामित्व—अधिकारी, साधन--कारण, अधिकरण-आधार, स्थिति-कालमर्यादा और विधान—भेद-प्रभेदसे भी जीवादिका अधिगम होता है।

§ ६-७ निश्चयदृष्टिसे जीव अपनी पर्यायोंका स्वामी है। जैसे कि अग्निका स्वा-मित्व उंब्णता पर है। पर्याय और पर्यायीमें कथिञ्चद् भेद दृष्टिसे स्वामित्व ब्यवहार हो जाता है। ब्यवहार नयसे सभी पदार्थोंका स्वामी जीव हो सकता है।

्रे८-९ निश्वय नयसे जीव अपने अनादि पारिणामिक भावोंसे ही स्वस्वरूपलाभ करता है। व्यवहार नयसे औपशमिकादि भावोंसे तथा माता-पिताके रजवीर्य आहार आदिसे भी स्वरूपलाभ करता है।

५ १०--११ निश्चय नयसे जीव अपने असंख्यात प्रदेशोंमें रहता है तथा व्यवहार नयसे कर्मानसार प्राप्त शरीरमें रहता है।

५१२ द्रव्यदृष्टिसे जीवकी स्थिति अनाद्यनन्त है। कभी भी जीव चैतन्य जीवद्रव्यत्व उपयोग असंख्यातप्रदेशित्व आदि सामान्य स्वरूपको नहीं छोड़ सकता। पर्यायकी अपेक्षा स्थिति एक समय आदि अनेक प्रकार की है।

० १३ जीवद्रव्य नारक मनुष्य आदि पर्यायोंके भेदसे संख्यात असंख्यात और अनन्त प्रकार के हैं।

० १४ इसी तरह अजीवादिमें भी निर्देश आदिकी योजना करनी चाहिए। यथा निर्देश—दश प्राणरहित अजीव होता है। अथवा नाम आदि रूप भी अजीव है। अजीवका स्वामी अजीव ही होता है अथवा भोक्ता होनेके कारण जीव भी। पुद्गलोंके अणुत्वका साधन भेद हैं और स्कन्धका साधन भेद और संघात। वाह्य साधन कालादि हैं। धर्म अधर्म काल और आकाशमें स्वाभाविक गतिहेतुता, स्थितिहेतुता, वर्तनाहेतुता और अवगाहनहेतुता ही साधन है। अथवा जीव और पुद्गल, क्योंकि इनके निमित्तसे गत्यादिहेतुताकी अभिव्यक्ति होती है। साधारणतया सभी द्रव्योंका अपना निज रूप ही अधिकरण है। आकाश वाह्य अधिकरण है। जलादिके लिए घट आदि अधिकरण है। द्रव्य दृष्टिसे स्थिति अनाद्यनन्त है तथा पर्यायदृष्टिसे एक समय आदि। द्रव्यदृष्टिसे धर्मादि तीन द्रव्य एक एक हैं। पर्यायाधिक दृष्टिसे अनन्त जीवपुद्गलोंकी गत्यादिमें निमित्त होनेसे अनेक हैं—संख्यात असंख्यात और अनन्त हैं। काल संख्यात और असंख्यात है। परपरिणमन-में निमित्त होता है अतः अनन्त मी है। पुद्गलद्रव्य सामान्यसे एक है। विशेष रूपसे संख्यात असंख्यात और अनन्त है।

आस्रव-मन, वचन और कायकी किया रूप होता है, अथवा नामादि रूप आस्रव होता है। उपादान रूपसे आस्रवका स्वामी जीव है, निमित्तकी दुष्टिसे कर्मपुद्गल भी आस्रवका स्वामी होता है। अशुद्ध आत्मा साधन है अथवा निमित्त रूपसे कर्म भी। जीव ही आधार है क्योंकि कर्मपरिपाक जीवमें ही होता है। कर्मनिमित्तक शरीरादि भी उपचार से आधार हैं। वाचिनक और मानस आस्रवकी स्थिति जघन्यसे एक समय और उत्कृष्टसे अन्तर्मुहर्त है। कायास्रवकी जघन्य अन्तर्मुहर्त और उत्कृष्ट अनन्तकाल या असंस्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । वाचनिक और मानस आस्रव सत्य असत्य उभय और अनुभयके भेदसे चार प्रकारका है। कायास्रव औदारिक औदारिकमिश्र वैक्रियिक वैक्रियिकमिश्र आहारक आहारकमिश्र और कार्मणके भेदसे सात प्रकारका है। औदारिक और औदारिक-मिश्र मनुष्य और तिर्यञ्चोंके होता है । वैक्रियिक और वैक्रियिकमिश्र देव और नारिकयोंके होता है। ऋद्धिप्राप्त संयतोंके आहारक और आहारकमिश्र होता है। विग्रहगतिप्राप्त जीव और समुद्घातगत केवित्योंके कार्मण कार्यास्रव होता है। आस्रव शुभू और अशुभके भेदसे भी दो प्रकारका है। हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील आदिमें प्रवृत्ति अशुभ कायास्रव है तथा निवृत्ति शुभकायास्रव। कठोर गाली चुंगली आदि रूपसे परबाधक वचनोंकी प्रवृत्ति वाचिनक अशुभास्रव हैं और इनसे निवृत्ति वाचिनक शुभास्रव। मिथ्या श्रुति ईर्षा मात्सर्य पड्यन्त्र आदि रूपसे मानस प्रवृत्ति मानस अशुभास्रव है और इनसे निवृत्ति मानस शुभास्रव।

बन्ध-जीव और कर्मप्रदेशोंका परस्पर संश्लेष वन्ध है अथवा जिसका नाम बन्ध रखा या स्थापना आदि की, वह बन्ध है। बन्धका फल जीवको भोगना पड़ता है अतः स्वामी जीव है। चूँकि बन्ध दोमें होता है अतः पूद्गल कर्म भी स्वामी कहा जा सकता है। मिथ्यादर्शन अविरति प्रमाद कपाय और योग ये बन्धके साधन हैं अथवा इन रूपसे परिणत आत्मा साधन है। स्वामिसम्बन्धके योग्य वस्तू ही अर्थात जीव और कर्मपुद्गल ही बन्धके आधार हैं। जघन्य स्थिति वेदनीयकी बारह महर्त, नाम और गोत्रकी आठ महर्त और शेष कर्मीकी अन्तर्महर्त है । उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय और अन्तरायकी तीस कोड़ा-कोड़ी सागर है। मोहनीयकी सत्तर कोडाकोडी, नाम और गोत्रकी बीस कोड़ाकोड़ी सागर है। आयकी तेतीस सागर स्थिति है। अभव्य जीवोंके बन्ध सन्तानकी अपेक्षा अनाद्यनन्त है। उन भव्योंका बन्ध भी अनाद्यनन्त है जो अनन्तकाल तक सिद्ध न होंगे। ज्ञानावरण आदि कर्मोंका उत्पाद और विनाश प्रतिसमय होता रहता है अतः सादि सान्त भी है। सामान्यरूपसे बन्ध एक है । शुभ और अशभके भेदसे दो प्रकार है । द्रव्य भाव और उभयके भेदसे तीन प्रकारका है। प्रकृति स्थिन अनभाग और प्रदेशके भेदसे चार प्रकारका है । मिथ्यादर्शनादि कारणोंके भेदसे पांच प्रकारका है । नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भावरूपसे छह प्रकारका है । इनमें भव और मिळानेसे सात प्रकार का है । ज्ञानावरण आदि मल कर्मप्रकृतियोंकी दिष्टिसे आठ प्रकारका है। इस प्रकार कारणकार्यकी दिष्टिसे संख्यात असंख्यात और अनन्त विकल्प होते हैं।

संवर-आश्रव-निरोधको संवर कहते हैं अथवा नामादि रूप भी संवर होता है। इसका स्वामी जीव होता है अथवा रोके जाने वाले कर्मकी दृष्टिसे कर्म भी स्वामी है। गुष्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा आदि साधन हैं। स्वामि सम्बन्धके योग्य वस्तु आधार है। जधन्य स्थिति अन्तर्म हुतं और उत्कृष्ट स्थिति कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण है। विधान एकसे लेकर एक सौ आठ तक तथा आगे भी संख्यात आदि विकल्प होते हैं। तीन गुष्ति, पांच सिमिति, दस धर्म, बारह अनुप्रेक्षा, बाईस परीषहजय, बारह तप, नव प्रायश्चित्त, चार विनय, दम वैयावृत्त्य, पांच स्वाध्याय, दो व्युत्सर्ग, दस धर्म ध्यान और चार शुक्लध्यान ये संवरके १०८ भेद होते हैं।

निर्जरा-यथाकाल या तपोविशेषसे कर्मोंकी फलदानशक्ति नष्ट कर उन्हें भड़ा देना निर्जरा है। नामस्थापना आदि रूप भी निर्जरा होती है। निर्जराका स्वामी आत्मा है अथवा द्रव्य निर्जराका स्वामी जीव भी है। तप और समयानुसार कर्मविपाक ये दो साधन हैं। आत्मा या निर्जराका स्वस्वरूप आधार है। सामान्यसे निर्जरा एक प्रकार की है, यथाकाल और औपक्रमिकके भेदसे दो प्रकार की है, मूल कर्मप्रकृतियोंकी दृष्टिसे आठ प्रकार की है, इसी तरह कर्मके रसको क्षीण करनेके विभिन्न प्रकारोंकी अपेक्षा संख्यात असंख्यात और अनन्त भेद होते हैं।

मोक्ष-संपूर्ण कर्मीका क्षय मोक्ष है अथवा नामादिरूप मोक्ष होता है। परमात्मा और मोक्षस्वरूप ही स्वामी है। सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र मोक्षके साधन हैं। स्वामिस्नुम्बन्धके योग्य पदार्थ अर्थात् जीव और पुद्गल आधार होते हैं। सादि अनन्त स्थिति है। सामान्यसे मोक्ष एक ही प्रकारका है। द्रव्य भाव और भोक्तव्यकी दृष्टिसे अनेक. प्रकार का है।

सम्यादर्शन—तत्त्वार्थश्रद्धानको सम्यादर्शन कहते हैं अथवा नामादिरूप भी सम्यादर्शन होता है। स्वामी आत्मा और सम्यादर्शन पर्याय है। दर्शनमोहके उपशम आदि अन्तरंग साधन हैं, उपदेश आदि बाह्य साधन हैं। स्वामि सम्बन्धके योग्य वस्तु अधिकरण है। जघन्य स्थित अन्तर्मृहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक छचासठ सागर प्रमाण है। अथवा औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यादर्शन सादि सान्त होते हैं दथा क्षायिक सम्यादर्शन सादि अनन्त। सामान्यसे सम्यादर्शन एक है, निसर्गज और अधिगमज रूपसे दो प्रकारका है, औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिकके भेदसे तीन प्रकारका है। इसी तरह विभिन्न परिणामोंकी दृष्टिसे संख्यात असंख्यात और अनन्त विकल्प होते हैं।

ज्ञान-जीवादितत्त्वोंके प्रकाशनको ज्ञान कहते हैं अथवा नामादि रूप भी ज्ञान होता है। स्वामी आत्मा है या ज्ञान पर्याय। ज्ञानावरण आदि कर्मका क्षयोपशम आदि साधन हैं अथवा अपनेको प्रकट करनेकी योग्यता। आत्मा अथवा स्वाकार ही अधिकरण है। क्षायोगगिक मित आदि चार ज्ञान सादि सान्त हैं। क्षायिक ज्ञान सादि अनन्त होता है। सामान्यसे ज्ञान एक हैं, प्रत्यक्ष और परीक्षके भेदसे दो प्रकारका है। द्रव्य गुण और पर्यायरूप ज्ञेयके भेदसे तीन प्रकारका है। नामादिके भेदसे चार प्रकारका है। मित श्रुत अविध आदिके भेदसे पांच प्रकारका है। इसी तरह ज्ञेयाकार परिणतिके भेदसे संख्यात असंख्यात और अनन्त विकल्प होते हैं।

चारित्र-कर्मों के आने के कारणों की निवृत्तिको चारित्र कहते हैं अथवा नामादिरूप भी चारित्र होता है। आत्मा अथवा चारित्रपर्याय स्वामी है। चारित्रमोहका उपशम आदि अथवा चारित्रशिवत साधन हें। स्वामिसम्बन्धके योग्य वस्तु अधिकरण है। जघन्यस्थिति अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति कुछ कम पूर्वकोटी प्रमाण है। अथवा औपशमिक और क्षायोगगमिक चारित्र सादि और सान्त हैं। क्षायिक चारित्र शुद्धिकी प्रकटताकी अपेक्षा सादि अनन्त होता है। सामान्यसे चारित्र एक है। वाह्य और आभ्यन्तर निवृत्तिकी अपेक्षा दो प्रकारका है। औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिकके भेदसे तीन प्रकारका है। चार प्रकारके यितकी दृष्टिसे या चतुर्यमकी अपेक्षा चार प्रकारका है। सामायिक आदिके भेदसे पांच प्रकारका है। इसी तरह विविध निवृत्तिरूप परिणामोंकी दृष्टिसे संख्यात असंख्यात और अनन्त विकल्परूप होता है।

जीवादिके अधिगमके अन्य उपाय-

## सत्संख्याचेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वेशच ॥ =।।

सत् संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अन्तर भाव और अल्प बहुत्वके द्वारा भी जीवादि-पदार्थीका अधिगम होता है।

० १-२ यद्यपि 'सत्' शब्दका प्रयोग अनेक अर्थोंमें होता है-जैसे 'सत्पुरुष, सदश्व' यहाँ प्रशंसार्थक सत् शब्द है। 'सन् घटः सन् पटः' यहाँ सत् शब्द अस्तित्ववाचक है। 'प्रत्रजितः सन् कथमनृतं ब्रूयात्-अर्थात् दीक्षित होकर असत्य भाषण कैसे कर सकते हैं' यहाँ सत् शब्द प्रतिज्ञावाचक है। 'सत्कृत्य'में सत् शब्द आदरार्थक है। यहाँ विवक्षासे सत् शब्द विद्यमानवाची ग्रहण किया गया है। चूंकि सत् सर्वप्रदार्थव्यापी है और समस्त ब्रिचारों

का आधार होता है अतः उसको सर्वप्रथम ग्रहण किया है। गुण और किया आदि किसीमें होते हैं किसीमें नहीं पर 'सत्' सर्वत्र अप्रतिहतगति है।

- ्र जिसका सद्भाव प्रसिद्ध है उसी पदार्थकी संख्यात असंख्यात या अनन्त रूपसे गणना की जाती है अतः सत्के बाद परिमाण निब्चय करनेवाली संख्याका ग्रहण किया गया है।
- § ५ पदार्थोंकी त्रैकालिक अवस्थाएँ विचित्र होती हैं, अतः त्रैकालिक क्षेत्रकी प्रतिपक्तिके लिए उसके बाद स्पर्शनका ग्रहण किया है । किसीका क्षेत्र प्रमाण ही स्पर्शन होता है तो किसीका एक जीव या नाना जीवोंकी अपेक्षा ६ राजू या आठ राजु ।
  - 🐧 ६ किसी क्षेत्रमें स्थित पदार्थकी काल मर्यादा निश्चय करना काल है।
- ० अन्तर शब्दके अनेक अर्थ हैं। यथा—'सान्तरं काष्टम्' में छिद्र अर्थ है। 'द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभते' यहां द्रव्यान्तरका अर्थ अन्य द्रव्य है। 'हिमवत्सागरान्तरे'में अन्तर शब्दका अर्थ मध्य है। 'शुक्लरक्ताचन्तरस्थस्य स्फटिकस्य—सफेद और लाल रंगके समीप रखा हुआ स्फटिक' यहाँ अन्तरका समीप अर्थ है। कहींपर 'विशेषता' अर्थमें भी प्रयुक्त होता है। जैसे 'घोड़ा हाथी और लोहेमें' 'लकड़ी पत्थर और कपड़ेमें' स्त्री-पुरुष और जलमें अन्तर ही नहीं, महान् अन्तर है। यहाँ अन्तर शब्द वैशिष्ट्यवाचक ह। 'ग्रामस्यान्तरे क्पाः' में बाह्यार्थक अन्तर शब्द है अर्थात् गाँवके बाहर कुआ है। कहीं उपसंव्यान अर्थात् अन्तरं क्यां 'में बाह्यार्थक अन्तर शब्दका प्रयोगे होता हैं यथा 'अन्तरे शाटकाः'। कहीं विरह अर्थमें जैसे 'अनिभन्नेत श्रोतृजनान्तरे मन्त्रयते—अनिष्ट व्यक्तियोंके विरहमें मन्त्रणा करता है'। प्रकृतमें छिद्र मध्य और विरहमेंसे कोई एक अर्थ लेना चाहिए।
- ्रेट किसी समर्थ द्रव्यकी किसी निमित्तसे अमुक पर्यायका अभाव होनेपर निमित्तान्तरसे जब तक वह पर्याय पुनः प्रकट नहीं होती तब तकके कालको अन्तर कहते हैं ।
  - 🕽 ९ औपमशमिक आदि परिणामोंके निर्देशके लिए भावका ग्रहण किया है।
- १० संख्याका निश्चय होनेपर भी परस्पर न्यूनाधिक्यका ज्ञान करनेके लिए
  अल्पबहुत्वका कथन है ।
- ० ११-१४ प्रश्न-निर्देशके ग्रहणसे ही 'सत्'का अर्थ पूरा हो जाता है अतः इस सूत्रमें 'सत्' का ग्रहण निरर्थक है ? उत्तर-'सत्'के द्वारा गित इन्द्रिय काय आदि चौदह मार्गणाओं में 'कहां है कहां नहीं है ?' आदिष्कृपसे सम्यग्दर्शनादिका अस्तित्व सूचित किया जाता है । अधिकृत जीवादि और सम्यग्दर्शनादिका यद्यपि 'निर्देश' के द्वारा ग्रहण हो जाता है परन्तु अनिधकृत कोधादि या अजीवपर्याय वर्णादिके अस्तित्वका सूचन करनेके लिए 'सत्' का ग्रहण आवश्यक है ।
- ♦ १५ बिधान और संख्या ग्रहणके पृथक्-पृथक् प्रयोजन हैं —विधानके द्वारा सम्यग्दर्शनादिके प्रकारोंकी गिनती की जाती है और प्रत्येक प्रकारकी वस्तुओंकी गिनती संख्याके द्वारा की जाती है—इतने उपशम सम्यग्दृष्टि हैं, इतने क्षायिकसम्यग्दृष्टि हैं आदि।

- ११६ यद्यपि आपाततः क्षेत्र और अधिकरणमें कोई अन्तर नहीं है फिर भी अधिकृत अनिधकृत सभी पदार्थों का क्षेत्र बतानेके लिए विशेषरूपसे क्षेत्रका ग्रहण किया है।
- \$ १७-१९ प्रक्रन-क्षेत्रके होनेपर ही स्पर्शन होता है, घटरूप क्षेत्रके रहने पर ही जल उसे स्पर्शन करता है अतः क्षेत्रसे स्पर्शनका पृथक् कथन नहीं करना चाहिए ? उत्तर-क्षेत्र शब्द विषयवाची है जैसे राजा जनपदक्षेत्रमें रहता है यहां राजाका विषय जनपद है न कि वह सम्पूर्ण जनपदको स्पर्श करता है परन्तु स्पर्शन सम्पूर्ण विषयक होता है । क्षेत्र वर्तमानवाची है और स्पर्शन त्रिकालगोचर होता है, अर्थात् त्रैकालिक क्षेत्रको स्पर्शन कहते हैं ।
- \$२० मुख्यकालके अस्तित्वकी सूचना देनेके लिए स्थितिसे पृथक् कालका ग्रहण किया है। व्यवहारकाल पर्याय और पर्यायीकी अवधिका परिच्छेद करता है। सभी पदार्थों के अधिगमके लिए किचित् विशेषका निरूपण किया गया है।
- ० ९२१ यद्यपि निक्षेपोंमें 'भाव' का निरूपण है किन्तु यहां भावसे औपशमिकादि जीवभावोंके कहनेकी विवक्षा है और वहां सामान्यसे पर्यायनिरूपण की ।
- ० २२ तत्त्वाधिगमके विभिन्न प्रकारोंका निर्देश शिष्यकी योग्यता अभिप्राय और जिज्ञासाकी शान्तिके लिए किया जाता है। कोई अति संक्षेपमें समक्ष लेते हैं कोई विस्तारसे और कोई मध्यम रीतिसे। अन्यथा 'प्रमाण' इस संक्षिप्त ग्रहणसे ही सब प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं तो अन्य सभी उपायोंका कथन निरर्थक हो जायगा।

सम्यग्जानका वर्णन--

# मतिश्रुताविधमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्।।६।।

मित श्रुत अवधि मनःपर्यय और केवल ये पांच ज्ञान हैं।

- ० १ मत्यावरण कर्मके क्षयोपशम होने पर इन्द्रिय और मनकी सहायतासे अर्थोका मनन मित है। यह 'मननं मितः' भावसाधन है। 'मनुते अर्थान् मितिः' यह कर्तृसाधन भी स्वतन्त्र विवक्षामें होता है। 'मन्यते अनेन' यह करण-साधन भी मित शब्द होता है। ज्ञान और आत्माकी भेद-अभेद विवक्षामें तीनों प्रकार बन जाते हैं।
- १२ श्रुत शब्द कर्मसाधन भी होता है । श्रुतावरण कर्मके क्षयोपशम होनेपर
  जो सुना जाय वह श्रुत । कर्तृसाधनमें श्रुतपरिणत आत्मा श्रुत है । करण विवक्षामें जिससे
  सुना जाय वह श्रुत है । भावसाधनमें श्रवणिकया श्रुत है ।
- § ३ अव पूर्वक धा धातुसे कर्म आदि साधनों में अविध शब्द बनता है। 'अव' शब्द 'अधः'वाची है जैसे अधःक्षेपणको अवक्षेपण कहते हैं: अविधिज्ञान भी नीचेकी ओर बहुत पदार्थों को विषय करता है। अथवा, अविधिशब्द मर्यादार्थक है अर्थात् द्रव्यक्षेत्रादिकी मर्यादासे सीमित ज्ञान अविधिज्ञान है। यद्योप केवलज्ञानके सिवाय सभी ज्ञान सीमित हैं फिर भी रूढिवश इसी ज्ञानको अविधिज्ञान-सीमितज्ञान कहते हैं। जैसे गितशील सभी पदार्थ हैं पर गाय ही रूढिवश गौ (गच्छतीति गौः) कही जाती है।
- ०४ मनःपर्यय-ज्ञानावरणके क्षयोपशम होनेपर दूसरेके मनोगत अर्थको जानना मनःपर्यय है। पर मनोगत अर्थको मन कहते हैं, मनमें रहनेके कारण वह अर्थ मन कहलाता है। अर्थात् मनोविचारका विषय भावघट आदिको विशुद्धिवश जान लेना मनःपर्यय है।

उत्तर-जैसे आकाशमें चन्द्रको देखनेमें आकाशकी साधारण अपेक्षा होती है उसी तरह मनःपर्यय ज्ञानमें मन अपेक्षा मात्र है जैसे मन मितज्ञानमें कारण होता है उस तरह यहां कारण नहीं है क्योंकि मनःपर्ययमात्र आत्मविश्द्धिजन्य है।

० ६-७ 'जिसके लिए बाह्य और आभ्यन्तर विविध प्रकारके तप तपे जाते हैं वह लक्ष्यभूत केवलज्ञान है। जैसे 'केवल अन्न खाता है' यहां केवल शब्द असहाय अर्थमें हैं अर्थात् असहाय शांक आदि रहित अन्न खाता है उसी तरह केवल अर्थात् क्षायोपशिमक आदि ज्ञानोंकी सहायतासे रहित असहाय केवल ज्ञान है। यह रूढ शब्द है।

♦ १० जो बौद्ध आत्माका ही अस्तित्व नहीं मानते उनके यहां कर्ताका अभाव होनेसे ज्ञानमें 'ज्ञायते अनेन' यह करण प्रयोग नहीं हो सकता । फरसेके प्रयोग करनेवाले देवदनके रहनेपर ही फरभा छेदन कियाका करण कहा जा सकता है। इसी तरह 'ज्ञाति-र्शानम् यह भाव साधन भी नहीं बन सकता; क्योंकि भाववानके अभावमें भावकी सत्ता नहीं रह सकती । 'जानातीति ज्ञानम्' इस तरह ज्ञानको कर्त्साधन कहना भी उचित नहीं हैं क्योंकि जब सभी पदार्थ निरीह हैं एक दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखते तब निरीह पदार्थ कर्त्ता कैसे बन सकता है ? फिर, पूर्व और उत्तर पर्यायकी अपेक्षा रखनेवाला पदार्थ कर्ता होता है। क्षणिक ज्ञान तो पूर्वोत्तरकी अपेक्षा नहीं रखता अतः निरपेक्ष होनेके कारण कर्ता नहीं वन सकता। संसारमें करणके व्यापारकी अपेक्षा रखनेवाला पदार्थ कर्ता होता है, पर ज्ञानके लिए कोई अन्य करण तो है ही नहीं अतः वह कत्ती नहीं बन सकता । स्वशक्तिको करण कहना तो उचित नहीं है; क्योंकि शक्ति और शक्तिमानमें भेद माननेपर शक्तिमान्की जगह आत्माका अस्तित्व सिद्ध हो जायगा । अभेद माननेपर तो वही कर्त्त्वाभाव नामक दोष आता है। सन्तानकी अपेक्षा पूर्व क्षणको कर्ता और उत्तर क्षणको करण मानकर व्यवस्था बनाना भी उचित नहीं है; क्योंकि सन्तान यदि परमार्थ है, तो आत्माकी सिद्धि हो जाती है। यदि मिथ्या है; तो मृपावाद हो जायगा। सन्तान यदि क्षणोंसे भिन्न है; तो उन क्षणोंसे को ई वास्तविक सम्बन्ध न होनेके कारण वह 'उनकी' सन्तान नहीं कही जा सकती । यदि अभिन्न है तो क्षणोंकी तरह परस्पर निरन्वय रहनेके कारण पूर्वीक्त दोष बने रहेंगे। मन रूप इन्द्रियको करण कहना भी उचित नहीं है; क्योंकि उसमें वह शिवत ही नहीं है। "छहों ज्ञानोंके लिए एक क्षण पूर्वका ज्ञान मन होता है" यह उनका सिद्धान्त है। इसीलिए अतीतज्ञान रूप मन इन्द्रिय भी नहीं हो सकता। जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तत्समकालीनको भी करण नहीं कह सकते; क्योंकि समसमयवालोंमें कार्य कारण व्यवहार नहीं बन सकता जैसे कि एक साथ उत्पन्न होनेवाले दाएं बाएं दो सी गोंमें परस्पर। ज्ञानमें 'ज्ञा-जानना' इस प्रकृतिको छोड़कर अन्य कोई अंश तो है नहीं जो 'जाननेवाला' बनकर कर्ता हो, सके। क्षणिकवादीके मतमें कर्तृत्व जब एक क्षणवर्ती है तब वह अनेक क्षणवर्ती 'कर्त्' शब्दसे कहा ही कैसे जायगा ? 'कर्तृ' शब्द भी जब एकक्षणवर्ती नहीं है तब वाचक कैसे बन सकता है ? सन्तानंकी दिष्टसे वाच्यवाचक सम्बन्ध बनाना भी समिचत

नहीं है क्योंकि सन्तान अवास्तिवक है। तत्त्वको सर्वथा अवाच्य कहना तो नितान्त अनुचित है क्योंकि अवाच्य पक्षमें उसे 'अवाच्य' शब्दसे भी नहीं कह सकेंगे, अतः तत्त्व प्रतिपत्तिकें उपायका भी लोप हो जायगा। किंच, कर्तृसाधन और करणसाधन दोनोंको जाननेवाला एक व्यक्ति ही यह भेद कर सकता है कि 'ज्ञान कर्तृसाधन है, करणसाधन नहीं है' जब क्षणिकवादीके यहाँ प्रत्येक ज्ञान एक अर्थको विषय करनेवाला और क्षणिक है तब निर्णय ही नहीं हो सकेगा। जो व्यक्ति सफेद और कालेको नहीं जानता वह 'यह काला है सफेद नहीं' यह विधिनिषेध कर ही नहीं सकता।

आत्माका अस्तित्व मानकर भी यदि उसे निरित्यय अविकारी नित्य माना जाता है तो भी ज्ञानमें करणसाधनता आदि सिद्ध नहीं हो सकते; वयोंकि अपरिणामी आत्मासे ज्ञान आदि परिणामोंका सम्बन्ध ही नहीं बन पाता। जब आत्मा एक स्वतन्त्र पदार्थ है तथा आत्मा इन्द्रिय मन और अर्थके सन्निकर्पसे उत्पन्न ज्ञान भी स्वतन्त्र: तब ज्ञान आत्माका करण कैसे बन सकता है क्योंकि दोनों निरपेक्ष होनेसे परस्पर सम्बन्धी नहीं हो सकते। जिस प्रकार छेदनेवाले देवदत्तसे करणभत फरसा कठोर तीक्ष्ण आदि रूपसे अपना पथक अस्तित्व रखता है उस तरह ज्ञानका पृथेक् सिद्ध कोई स्वरूप उपलब्ध नहीं होता जिससे उसे करण बनाया जाय । फरसा भी तब करण बनता है जब वह देवदत्तकृत ऊपर उठने और नीचे गिरकर लकड़ीके भीतर घुसने रूप व्यापारकी अपेक्षा रखता है, किन्तु ज्ञानमें कर्ताके द्वारा की जानेवाली कोई किया नहीं दिखाई देती जिसकी अपेक्षा रखनेके कारण उसे करण कहा जाय। स्वयं छेदनिकयामें परिणत देवदत्त अपनी सहायताके लिए फरसेको लेता है और इसीलिए फरसा करण कहलाता है पर यहाँ आत्मा स्वयं ज्ञानिकया रूपसे परिणति ही नहीं करता । वयोंकि ज्ञान स्वतन्त्र पदार्थ है । यदि ज्ञान आत्मासे भिन्न है तो आत्मा घटादि पदार्थोंकी तरह अज्ञ अर्थात् ज्ञानशुन्य जड़ हो जायगा । दंडेके सम्बन्धसे दंडीकी तरह सम्बन्ध कल्पना उचित नहीं है वयोंकि जब आत्मा स्वयं ज्ञानस्वभाव नहीं है तब ज्ञानका सम्बन्ध आत्मासे ही हो मन या इन्द्रियसे नहीं, यह प्रतिनियम ही नहीं वन सकता । फिर, दण्ड और दण्डी दोनों अपने अपने लक्षणोंसे पृथक् सिद्ध हैं अतः उनका सम्बन्ध तो समभमें आता है पर आत्मासे भिन्न ज्ञानकी या ज्ञानशुन्य आत्माकी जब स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध नहीं होती तब उनमें दण्डदण्डिकी तरह सम्बन्ध कैसे बन सकता है ? ज्ञानके उत्पन्न होने पर भी यदि आत्मामें हिताहित विचाररूप परिणमन नहीं होता तो ज्ञान आत्माका विशेषण कैसे बन सकता है ? दो अंधोंके संयोगसे जैसे रूप दर्शनकी शिवत नहीं आ सकती वैसे ही ज्ञानशून्य आत्मा और ज्ञानके सम्बन्धसे 'ज्ञ' व्यवहार नहीं हो सकेगा।

किंच, यदि 'जिनके द्वारा जाना जाय वह ज्ञान' ऐसा निर्वचन किया जाता है तो इन्द्रिय और मनमें ज्ञानत्वका प्रसंग आता हैं। क्योंकि इनके द्वारा भी जाना जाता है। किंच, आत्मा सर्वगत होनेसे कियाशून्य है और ज्ञान गुण होनेसे कियारहित है क्योंकि कियावाला द्रव्य ही होता है, अतः दोनों कियारहित पदार्थीमें न तो कर्त्तृत्व बन सकता है और न करणत्व ही।

सांख्य पुरुषको प्रकृतिसे भिन्न नित्य शुद्ध और निर्विकार कहते हैं। इनके मतमें भी ज्ञान करण नहीं हो सकता। इन्द्रिय मन अहङ्कार और महान् तत्त्वोंके आलोचन संकल्प अभिमान और अध्यवसायात्मक व्यापाररूप बुद्धि प्रकृतितत्त्व है पुरुष इससे भिन्न नित्य शुद्ध और अविकारी है। बुद्धि ऐसे पुरुषका करण कैसे बन सकती है ? किया-परिणत देवदत्तको ही करणकी आवश्यकता छोकमें प्रसिद्ध है।

इसी तरह ज्ञान कर्न्यूमाधन नहीं बन सकता। करणरूपसे प्रसिद्ध तलवार आदि की तीक्ष्णता आदि गुणोंकी प्रशंसामें 'तलवारने छेद दिया' इस प्रकारका कर्तृत्वधर्मका अध्यारोपण करके कर्तृसाधन प्रयोग होता है किन्तु यहाँ जब ज्ञानकी करणरूपसे सिद्धि ही नहीं है तब इसमें कर्तृत्व धर्मका आरोप करके करण प्रयोग कैसे हो सकता है ?

ज्ञान भावसाधन भी नहीं हो सकता । जिन चावल आदि पदार्थों से स्वतः विकिया-स्वभाव है उन्हों में पचनिक्रया देखकर 'पचनं पाकः' यह कियाप्रधान भावप्रयोग होता है आकाश आदिमें नहीं । अतः परिणमनरहित अविकारी ज्ञानमें कियाप्रधान भावप्रयोग नहीं हो सकता । किच, ज्ञानको प्रमाण माना जाता है । अतः जब तक उससे कोई अन्य अववोध या फलात्मक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तब तक उस ज्ञानका 'ज्ञातिर्ज्ञानम्' ऐसा भावसाधन निर्देश नहीं हो सकता । बौद्धोंकी यह कहना उचित नहीं है कि—'अधिगम भिन्न पदार्थ नहीं है अतः फलमें ही प्रमाणताका आरोप कर लेना चाहिए' वयोंकि मुख्य वस्तुके रहनेपर ही अन्यत्र आरोपकल्पना होती है, किन्तु यहां मुख्य प्रमाण पृथक् सिद्ध ही नहीं है । एक ही ज्ञानमें आकार भेदसे प्रमाण-फल भावकी कल्पना भी उचित नहीं है; क्योंकि आकार और आकारवान्में भेद और अभेद पक्षमें अनेक दोप आते हैं । निरंश तत्त्वमें आकारभेदकी कल्पना भी उचित नहीं है । ज्ञानवादमें बाह्य वस्तुओंके आकारके अभावमें अन्तरंग ज्ञानमें आकार आ ही नहीं सकता । जैनदर्शनमें प्रत्येक वस्तु अनेकध्मित्मक है । अतः पर्यायभेदसे एक ही ज्ञान कर्त्व करण और भाव साधन वन सकता है ।

९१२ मित आदि प्रत्येकमें 'ज्ञान'का अन्वय कर लेना चाहिए। 'द्वन्द्व समासमें आदि या अन्तमें प्रयुक्त शब्दका सबके साथ अन्वय होता हैं' यह व्याकरणशास्त्रका प्रसिद्ध नियम हैं। 'केवलानि ज्ञानम्'में सामानाधिकरण्य होनेपर भी चूंकि 'ज्ञान' शब्द उपात्तसंख्यक हैं अतः एकवचन ही रहा है बहुवचन नहीं हुआ।

\$१३ मित शब्द धिसंज्ञक है अत्पाक्षर है और मितज्ञान अल्पविषयक है अतः उसका सर्वप्रथम ग्रहण किया गया है।

्र१४−१६ चूँकि श्रुतज्ञान मितपूर्वक होता है अतः मितके बाद श्रुतका ग्रहण किया है। मित और श्रुतका विषय वरावर है और नारद और पर्वतकी तरह दोनों सहभावी हैं अतः दोनोंका पास-पास निर्देश हुआ है।

ूर्७-२० तीनों प्रत्यक्षोंमें अवधिज्ञान सबसे कम विशुद्धिवाला है अतः इसका सर्व-प्रथम निर्देश है इससे विशुद्धतर होनेके कारण संयमी जीवोंके ही होनेवाले मनःपर्ययका प्रहण किया है। सबके अन्तमें केवलज्ञानका निर्देश है क्योंकि इससे वड़ा कोई ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान अन्य सब ज्ञानोंको जान सकता है पर केवलज्ञानको जाननेवाला उससे बड़ा दूसरा ज्ञान नहीं है। चूँकि केवलज्ञानके साथ ही निर्वाण होता हैन कि क्षायोगशयिक मित आदि ज्ञानोंके साथ। इसलिए भी इसका अन्तमें निर्देश किया है।

♦२१-२५ प्रश्न-चूँकि मतिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों सहचारी हैं और एक व्यक्ति

में युगपत् पाए जाते हैं अतः दोनोंमें कोई विशेषता न होनेसे दोनोंको एक ही कहना चाहिए ?

उत्तर-साहचर्य तथा एक व्यक्तिमें दोनोंके युगपत् रहनेसे ही यह सिद्ध होता है कि दोनों जुदे जुदे हैं, क्योंकि दोनों बातें भिन्न सत्तावाळे पदार्थों में ही होती हैं। मितपूर्वक श्रुत होता है, इसिळए दोनोंकी कारण-कार्यरूपसे विशेषता सिद्ध है ही।

"कारणके सदृश ही कार्य होता है, चूँिक श्रुत मितपूर्वक हुआ है अतः उसे भी मितिरूप ही कहना चाहिए। सम्यग्दर्शन होने पर कुमित और कुश्रुतको युगपत् ज्ञानव्यपदेश प्राप्त होता है, अतः दोनों एक ही कहना चाहिए" यह शंका ठीक नहीं है; वयोंकि जिन कारणसदृशत्व और युगपद्वृत्ति हेतुओंसे आप एकत्व सिद्ध करूना चाहते हो उन्होंसे उनमें भिन्नता सिद्ध होती है। सादृश्य और युगपद्वृत्ति पृथक्सिद्ध पदार्थोमें ही होते हैं। यद्यपि मिति और श्रुतका विषय समान है परन्तु जाननेके प्रकार जुदा जुदा हैं। विषय एक होनेसे ज्ञानोंमें एकता नहीं हो सकती, अन्यथा एक घटविषयक दर्शन और स्पर्शनमें भी एकत्व हो जायगा।

मित आदि ज्ञान प्रमाण हैं-

### तत्त्रमार्गे ॥१०॥

मति आदि पाँचों ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपसे दो प्रमाणोंमें विभाजित हैं।

१ प्रमाणशब्द भाव कर्तृ और करण तीनों साधनों में निष्पन्न होता है।, जब भावकी विवक्षा होती है तो प्रमाको प्रमाण कहते हैं। कर्तृ विवक्षा में प्रमातृत्वशिक्ति मुख्यता होती है और करणविवक्षा प्रमाता प्रमेय और प्रमाणकी भेदविवक्षा होती है। इनमें विवक्षानुसार अर्थ ग्रहण किया जाता है।

§२ प्रक्रन-प्रमाणकी सिद्धि स्वृतः होती है या प्रमाणान्तर से ? यदि स्वतः, तो प्रमेयकी सिद्धि भी स्वतः होनी चाहिए। यदि अन्य प्रमाणसे, तो प्रमाणान्तरकी अपेक्षा होनेसे

अतवस्था दूरण आता है ? इच्छा मात्रसे किसीकी स्वतः सिद्धि और किसीकी परतःसिद्धि माननेमें कोई विशेष हेतु देना चाहिए अन्यथा स्वेच्छाचारित्वका दोष आयगा ।

उत्तर-जिस प्रकार दीपक घटादि पदार्थोंके साथ ही साथ स्वस्वरूपका भी प्रकाशक है उसी तरह प्रमाण भी। प्रमाण या दीपकको स्वस्वरूपके प्रकाशनके लिए प्रमाणान्तर या प्रदीपान्तरकी आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार एक ही प्रदीप 'प्रदीपन प्रदीप-प्रदीपन मात्र प्रदीप, प्रदीपयित प्रदीप:-प्रदीपन करनेवाला प्रदीप, प्रदीप्यते जनेन-जिसके द्वारा प्रदीपन हो वह प्रदीप' इन तीन साधनों चयवहत होता है उसमें न तो कोई विरोध ही आता है और न अनवस्था ही; उसी तरह प्रमाणको भी तीनों साधनों में व्यवहार करनेमें कोई विरोध या अनवस्था नहीं है।

♦ ३-५ यदि प्रमाण स्वसंवेदी न हो तो परसंवेद्य होनेके कारण वह प्रमाण ही नहीं हो सकता; क्योंकि परसंवेद्य तो प्रमेय होता है। यदि घटज्ञान स्वाकारका परिच्छेदक नहीं है तो घटज्ञान और घट दोनों में अन्तर नहीं हो सकेगा क्योंकि दोनों में समानच्पसे विषया-कारता ही रहती है। इसी तरह घटज्ञान जौर घटज्ञानका ज्ञान इन दोनों ज्ञानों में अस्व-सक्देन दशामें कोई अन्तर नहीं होगा क्योंकि जैसे घटज्ञानमें विषयाकारता रहेगी बैसे ही घटज्ञानज्ञानमें भी अन्ततः विषयाकारता ही विषय पड़ेगी, स्वाकार नहीं। यदि ज्ञान स्वसं-वेदी न हो तो उसे 'ज्ञोऽहम्—में जाननेवाला हूं' यह स्मृति उत्तरकालमें नहीं हो सकेगी। इसी तरह जिस ज्ञानने अपने स्वरूपको नहीं जाना उस ज्ञानके द्वारा ज्ञात अर्थकी स्मृति नहीं हो सकेगी। कैसे कि पुरुपान्तरके ज्ञानके द्वारा जाने गए पदार्थों की। पुरुपान्तरके ज्ञेयकी स्मृति हमें इसीलिए नहीं होती कि हम जुसके ज्ञानको नहीं ज्ञानते। यदि हमारा भी ज्ञान हमें अज्ञात हो तो उस ज्ञानके द्वारा ज्ञात अर्थकी स्मृति हमें स्वयं नहीं हो सकेगी।

्र्र-७ प्रक्र-यदि भावसाधनमें प्रमाको प्रमाण कहा जाता है तो फलका अभाव हो जायगा। प्रमा ही फल होती थी। उत्तर-अर्थावबोधमें जो प्रीति होती है वही फल है, कर्ममिलिन आत्माको इन्द्रियादिक द्वारा जब अर्थावबोध होता है तो उसे प्रीति होती है, वही प्रमाणका फल है। प्रमाणका मुख्य फल अज्ञाननिवृत्ति है। इसी तरह राग और द्वेषरूप वृत्ति न होकर उपेक्षा भावका होना भी प्रमाणका फल है।

्रंप-९ प्रश्त-प्रमाण शब्दको कर्तृसाधन मानने पर वह प्रमाता रूप हो जाता है, पर, प्रमाता तो आत्मा होता है जो कि गुणी है और प्रमाण तो ज्ञान रूप गुण है, गुण और गुणी तो जुदे होते हैं। कहा भी है कि—"आत्मा मन इन्द्रिय और पदार्थके सन्तिकर्पसे जौ ज्ञान उत्पन्न होता है वह भिन्न है" अतः प्रमाणशब्दको कर्तृसाधन न मानकर करणसाधन मानना ही उचित है। उत्तर—यदि ज्ञानको आत्मासे सर्वथा भिन्न माना जाता है तो आत्मा घटकी तरह अज्ञ—ज्ञानशून्य जड हो जायगा। ज्ञानके सम्बन्धसे 'ज्ञ' कहना भी उचित नहीं है; क्योंकि अन्धेको जैसे दीपकका संयोग होने पर भी दिखाई नहीं देता यतः वह स्वयं दृष्टिशून्य है उसी तरह ज्ञानस्वभावरहित आत्मामें ज्ञानका सम्बन्ध होनेपर भी ज्ञात्व नहीं आ सकेगा।

• ११०-१३ प्रश्न-जैसे दीपक जुदा है और घड़ा जुदा, उसी तरह जो प्रमाण है वह प्रमेय नहीं हो सकता और जो प्रमेय है वह प्रमाण नहीं। दोनोंके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। उत्तर-जिस प्रकार बाह्य प्रमेयोंसे प्रमाण जुदा है उसी तरह उसमें यदि अन्तरङ्ग प्रमेयता

न हो अर्थात् वह स्वयं अपना प्रमेय न वन सकता हो तो अनवस्था दूषण होगा, क्योंकि उसे अपनी सत्ता सिद्ध करनेके लिए द्वितीय प्रमाणकी आवश्यकता होगी और द्वितीय प्रमाणको भी तृतीय प्रमाण की । यदि अनवस्था दूषणके निवारणके लिए ज्ञानको दीपक की तरह स्वपरप्रकाशी अर्थात् स्वप्रमेय माना जाता है तो प्रमाण और प्रमेयके भिन्न होनेका पक्ष समाप्त हो जाता है। वस्तुतः संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदिकी भिन्नता होनेसे प्रमाता प्रमाण और प्रमेयमें भिन्नता है तथा पृथक् पृथक् रूपसे अनुपलब्धि होनेके कारण अभिन्नता है। निष्कर्ष यह है कि प्रमेय नियमसे प्रमेय ही है किन्तु प्रमाण प्रमाण भी है और प्रमेय भी।

१४ आगे मित और श्रुतका परोक्ष तथा अवधि आदिका प्रत्यक्ष रूपसे वर्णन है, अतः इन्हीं दो भेदोंकी अपेक्षा 'प्रमाणे' यह द्विवचन निर्देश किया गया है।

\$ १५ 'तत्' शब्दके द्वारा मित आदि ज्ञानोंमें प्रमाणताका विधान है, ये ही प्रमाण हैं सित्रकर्ष आदि नहीं।

सन्निकर्षको प्रमाण और अर्थाधिगमको फल मानने पर सर्वज्ञत्व नहीं वन सकेगा, क्योंकि सकल पदार्थोंसे सिन्नकर्प नहीं बनता। सर्वज्ञके आत्मा मन इन्द्रिय और अर्थ तथा आत्मा मन और अर्थ यह चतष्टयसन्निकर्ष और त्रयसन्निकर्ष अर्थज्ञानमें कारण नहीं हो सकता; क्योंकि मन और इन्द्रियां एक साथ प्रवृत्ति नहीं करती हैं तथा इनका विषय मर्यादित है। सक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट आदि रूपसे ज्ञेय अनन्त हैं। इनका सन्निकर्ष हुए बिना इनका ज्ञान होगा नहीं, अतः सर्वज्ञत्वका अभाव हो जायगा । आत्माको सर्वगत मानकर सर्वार्थ-सिन्नकर्षे कहना उचित नहीं है; क्योंकि आत्माका सर्वगतत्व परीक्षासिद्ध नहीं है। यदि आत्मा सर्वगत है तो उसमें किया न होनेसे पृण्य पाप और पुण्य-पापमूलक संसार तथा संसारोच्छेदरूप मुक्ति आदि नहीं बन सकेंगे। इन्द्रियां तो अचेतन हैं अतः इन्हें संसार और मोक्ष नहीं हो सकता। चक्षु और मन प्राप्यकारी (पदार्थोंसे सन्निकर्ष करके जाननेवाले) नहीं हैं अतः सभी इन्द्रियोंसे सन्तिकर्ष भी नहीं होता। जो इन्द्रियां प्राप्यकारी हैं अर्थात् जिन स्पर्शनादि इन्द्रियोंसे पदार्थका सम्बन्ध होकर ज्ञान होता है उनके द्वारा सदा और पूर्ण रूपसे ग्रहण होना चाहिए; क्योंकि वे सर्वगत आत्माके द्वारा पदार्थोंके प्रत्येक भागसे सम्बन्धको प्राप्त हैं। यदि सन्निकर्षको प्रमाण माना जाता है तो सन्निकर्षके फल अर्थाधिगमको अर्थमें भी होना चाहिए जैसे कि स्त्री और पुरुषके संयोगका फल-सुखानुभव दोनोंका होता है। ऐसी दशामें आत्माकी तरह इन्द्रिय मन और अर्थको भी अर्थज्ञान होना चाहिए। शय्या पर सोनेवाले पुरुषके दृष्टान्तसे केवल पुरुषमें अर्थावबोध सिद्ध करना उचित नहीं है; क्योंकि शय्या अचेतन है वह सुखकी अधिकारिणी नहीं हो सकती। यदि इन्द्रिय मन और अर्थमें अचेतन होनेके कारण सन्निकर्षके फल अर्थावबोधका वारण किया जाता है तो इस युक्तिसे तो आत्मामें भी अर्थावबोध नहीं हो सकेगा, क्योंकि सन्निकर्षवादियोंके मतमें आत्मा भी ज्ञानशून्य है अर्थात् अर्थबोधके पहिले सभी अज्ञ हैं; तब अर्थावबोध आत्मामें ही हो इंन्द्रिय मन और अर्थमें नहीं यह नियम कैसे बन सकता है ? ज्ञानका आत्मासे ही सम्बन्ध हो इन्द्रिय आदिसे नहीं इसमें क्या विशेष हेतु है ? 'ज्ञानका समवाय आत्मामें ही होता है अन्यमें नहीं यह उत्तर भी विवाद रहित नहीं है क्योंकि जब सभी ज्ञानशून्य हैं तब 'आत्मामें ही ज्ञानका समवाय हो अन्यमें नहीं' यही प्रतिनियम नहीं बन सकता । समवाय

एक और सर्वगत है और आत्मा आदि सभी समान रूपसे ज्ञानश्चय हैं तब क्या कारण है कि समवाय 'आत्मामें ही ज्ञानका सम्बन्ध कराता है अन्यमें नहीं?' अतः सन्निकर्षको प्रमाण मानना उचित नहीं है।

परोक्ष ज्ञानका वर्णन-

#### ं आचे परोचम् ॥११॥

आदिके मित और श्रतज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं।

- े १ आदि शब्द प्रथम प्रकार व्यवस्था समीपता अवयव आदि अनेक अर्थोंमें प्रयुक्त होता है फिर भी यहाँ विवक्षासे उसका 'प्रथम' अर्थ छेना चाहिए।
- \$ २-५ प्रश्न-यदि आदि शब्दका 'प्रथम' अर्थ है तो श्रुतका ग्रहण नहीं हो सकेगा क्योंकि सूत्रमें तो मितका प्रथम निर्देश हुआ है। यह समाधान तो उचित नहीं है कि 'श्रुत अवधिकी अपेक्षा प्रथम है'; क्योंकि इसमें तो केवळज्ञानके सिवाय सभी अपने उत्तर ज्ञानकी अपेक्षा आदि हो सकते हैं। द्विवचनका निर्देश होनेसे श्रुतका ग्रहण करनेमें तो विवाद ही है कि किन दोका ग्रहण करना चाहिए ? उत्तर-निकटताके कारण श्रुतका ग्रहण किया जाना चाहिए। द्विवचन निर्देशसे जिस दूसरेका ग्रहण करना है वह प्रथम मितका समीप-निकट होना चाहिए। समीपताके कारण श्रुतको भी 'आद्य' कह सकते हैं। एक तो सूत्रमें मितके पास श्रुतका ग्रहण है दूसरे दोनों करीब-करीब समानविषयक और समस्वामिक होनेसे परस्पर निकट हैं।
- ० ६-७ उपात्त-इन्द्रियां और मन तथा अनुपात्त-प्रकाश उपदेश आदि 'पर' हैं। परकी प्रधानतासे होनेवाला ज्ञान परोक्ष है। जैसे गतिस्वभाववाले पुरुषका लाठी आदिकी सहायतासे गमन होता है उसी प्रकार ज्ञस्वभाव आत्माको मितिश्रुतावरणका क्षयोपशम होनेपर भी इन्द्रिय और मन रूप परद्वारोंसे ही ज्ञान होता है। यह ज्ञान पराधीन होनेसे परोक्ष है। परोक्षका अर्थ अज्ञान या अनवबोध नहीं है किन्तू पराधीन ज्ञान।

प्रत्यक्ष ज्ञान-

#### प्रत्यच्रमन्यत् ॥१२॥

अन्य अवधि मनःपर्यय और केवलज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

- १ इन्द्रिय और मनकी अपेक्षाके बिना व्यभिचाररहित जो साकार ग्रहण होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। 'अतत्' को 'तत्' रूपसे ग्रहण करना व्यभिचार है, प्रत्यक्ष 'तत्' को 'तत्' जानता है अतः अव्यभिचारी है। इस विशेषणसे विभङ्ग-कुअविधिका निराकरण हो जाता है क्योंकि यह मिथ्यादर्शनके उदयसे व्यभिचारी-अन्यथा ग्राहक होता है। आकार अर्थात् विकल्प, जो ज्ञान सविकल्प अर्थात् निंश्चयात्मक है वह साकार है। इस विशेषणसे अविधिदर्शन और केवलदर्शनका निराकरण हो जाता है क्योंकि ये अनाकार हैं। इन्द्रियानिन्द्रियानपेक्ष विशेषण मित और श्रुत ज्ञानकी व्यावृत्ति कर देता है क्योंकि ये ज्ञान इन्द्रियमनोजन्य हैं।
- ० २-३ प्रत्यक्ष लक्षणमें कहे गए विशेषण सूत्रसे ही प्रतीत होते हैं, ऊपरसे नहीं मिलए गए हैं। यथा, 'अक्ष अर्थात् आत्मा, जो ज्ञान प्रक्षीणावरण या क्षयोपशमप्राप्त

आत्ममात्रकी अपेक्षासे हो वह प्रत्यक्ष' प्रत्यक्ष शब्दका यह व्युत्पत्त्यर्थ करनेसे इन्द्रिय और मनक्षा परकी अपेक्षाको निवृत्ति हो जाती है। 'ज्ञान'का प्रकरण है, अतः अनाकार दर्शनका व्यवच्छेद हो जाता है। इसी तरह 'सम्यक्' का प्रकरण होनेसे व्यभिचारी ज्ञानकी निवृत्ति हो जाती है?

४-५ प्रश्न-इन्द्रिय और मन रूप वाह्य और आभ्यन्तर करणोंके बिना ज्ञान का उत्पन्न होना ही असम्भव हैं। बिना करणके तो कार्य होता ही नहीं है ? उत्तर-असमर्थके लिए वसूला करौंत आदि बाह्य साधनोंकी आवश्यकता होती है। जैसे रथ बनानेवाला साधारण रथकार उपकरणोंसे रथ बनाता है किन्तु समर्थ तपस्वी अपने ऋदिवलसे वाह्य बसूला आदि उपकरणोंके बिना संकल्प मात्रसे रथको बना सकता है उसी तरह कर्ममलीमस आत्मा साधारणतया इन्द्रिय और मनके बिना नहीं जान सकता पर वहीं आत्मा जब ज्ञानावरणका विशेष क्षयोपशम रूप शक्तिवाला हो जाता है या ज्ञानावरणका पूर्ण क्षय कर देता है तब उसे बाह्य करणोंके बिना भी ज्ञान हो जाता है। आत्मा तो सूर्य आदिकी तरह स्वयंप्रकाशी है, इसे प्रकाशन में परकी अपेक्षा नहीं होती है। आत्मा विशिष्ट क्षयोपशम या आवरणक्षय होनेपर स्वशक्ति ही पदार्थों को जानता है।

ई ६-८ प्रश्न-इन्द्रियव्यापारजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष और इन्द्रिय-व्यापारकी अपेक्षा न रखनेवाले ज्ञानको परोक्ष कहना चाहिए । सभी वादी इसमें प्रायः एकमत हैं । यथा, बौद्ध कल्पनापोढ अर्थात् निविकल्प ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं । नाम जाति आदिकी योजना कल्पना कहलाती है । इन्द्रियां चूंकि असाधारण कारण हैं अतः चाक्षुप प्रत्यक्ष रासन प्रत्यक्ष आदि रूपसे इन्द्रियोंके अनुसार प्रत्यक्षका नामकरण हो जाता है । मैयायिक इन्द्रिय और अर्थके सन्निकर्षसे उत्पन्न होनेवाले, अव्यपदेश्य-निविकल्पक, अव्यभिचारि और व्यवसायात्मक ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं । सांख्य श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी वृत्ति को प्रत्यक्ष कहते हैं । मीमांसक इन्द्रियोंका सम्प्रयोग होनेपर पुरुषके उत्पन्न होनेवाली बुद्धिको प्रत्यक्ष मानते हैं ।

उत्तर-इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष माननेसे आप्तके प्रत्यक्ष ज्ञान न हो सकेगा, सर्वज्ञताका लोप हो जायगा, वयोंकि सर्वज्ञ आप्तके इन्द्रियज ज्ञान नहीं होता। आगमसे अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान मानकर सर्वज्ञताका समर्थन करना तो युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि आगम प्रत्यक्षदर्शी वीतराग पुरुषके द्वारा प्रणीत होता है। जब अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है तब अतीन्द्रिय पदार्थोंमें आगमका प्रामाण्य कैसे बन सकता है ? आगमका अपौरुपेयत्व तो असिद्ध है। पुरुष प्रयत्नके बिना उत्पन्न हुआ कोई भी विधायक शब्द प्रमाण नहीं है। हिसादिका विधान करनेवाला वेद प्रमाण नहीं हो सकता।

\$ ९-१० बौद्ध का यह कहना भी उचित नहीं है कि-'योगियोंको आगम विकल्पसे शून्य एक अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष होता है, उससे वह समस्त पदार्थोंका ज्ञान करता है। कहा भी है-योगियोंको गुरुनिर्देश अर्थात् आगमोपदेशके बिना पदार्थमात्रका बोध हो जाता है'; क्योंकि इस मतमें प्रत्यक्ष शब्दका अक्ष-इन्द्रियजन्य अर्थ नहीं बनेगा, कारग योगियोंके इन्द्रियां नहीं हैं। अथवा, जब 'स्वहेतु परहेतु उभयहेतु या बिना हेतुके पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकते, सामान्य और विशेषमें एकदेश और सर्वदेश रूपसे वृत्ति माननेपर अनेक दूषण आते हैं' आदि हेतुओंसे पदार्थमात्रका अभाव किया जाता है और

ज्ञानमात्र निरालम्बन है तब योगियोंको सर्वार्धज्ञानकी संभावना ही नहीं की जा सकती। निविकल्प पदार्थकी कल्पना न तो युक्तिसंगत ही है और न प्रमाणसिद्ध ही। बौद्धोंके मतमें योगीकी सत्ता भी स्वयं सिद्ध नहीं है, निर्वाणदशामें तो सर्वशून्यता तक स्वीकार की गई है। कहा भी है-'निर्वाण दो प्रकारका है-सोपिधशेष और निरुपिधशेष। सोपिधशेष निर्वाणमें ज्ञाताकी सत्ता रहती है।' परन्तु जिस प्रकारसे वे बाह्य पदार्थीका अभाव करते हैं उन्हीं युक्तियोंसे अन्तरङ्ग पदार्थ आत्माका भी अभाव हो जायगा।

नैयायिक का यह कहना भी उचित नहीं हैं कि 'आत्मा इन्द्रियादिसे रहित होकर भी योगजधर्मके प्रसादसे सर्वज्ञ हो सकता है,' क्योंकि निष्क्रिय और नित्य योगीमें जिस प्रकार समस्त कियाएँ नहीं होती उसी तरह कोई भी अनुग्रह या विकार भी नहीं हो सकता, वह तो कृटस्थ अपरिणामी नित्य हैं।

\$ ११ बौद्धों का प्रत्यक्षका 'कल्पनापोढ' लक्षण भी नहीं बनता; क्योंकि कल्पनापोढ अर्थात् निर्विकल्पक प्रत्यक्ष यदि सर्वथा कल्पनापोढ है, तो 'प्रमाण ज्ञान है, प्रत्यक्ष कल्पनापोढ है' इत्यादि कल्पनाएं भी उसमें नहीं की जा सकेंगी अर्थात् उसके अस्तित्व आदि की भी कल्पना नहीं की जा सकेंगी, उसका 'अस्ति' इस प्रकारसे भी मद्भाव-सिद्ध नहीं होगा। यदि उसमें 'अस्ति' 'कल्पनापोढ' इत्यादि कल्पनाओंका सद्भाव माना जाता है तो वह सर्वथा कल्पनापोढ नहीं कहलायगा। यदि कथि कल्पनापोढ माना जाता है तब भी स्ववचनव्याघात निश्चित है।

बौद्ध (पूर्वपक्ष)-निर्विकल्पकको हमं सर्वथा कल्पनापोढ नहीं कहते। कल्पनापोढ यह विशेषण परमतके निराकरणके लिए है अर्थात् परमतमें नामजाति आदि भेदोंके उपचारको कल्पना कहा है उस कल्पनासे रहित प्रत्यक्ष होता है न कि स्वरूपभूत विकल्पसे भी रहित। कहा भी है-"पाँच विज्ञानधातु सवितर्क और सविचार हैं, वे निरूपण और अनुस्मरण रूप विकल्पोंसे रहित हैं।"

जैन (उत्तरपक्ष) -विषयके प्रथम ज्ञानको वितर्क कहते हैं। उसीका बार बार विन्तन विचार कहलाता है। उसीमें नाम जाति आदिकी दृष्टिसे शब्दयोजनाको निरूपण कहते हैं। पूर्वानुभवके अनुसार स्मरणको अनुस्मरण कहते हैं। ये सभी धर्म क्षणिक निरन्वय विनाशी इन्द्रियविषय और ज्ञानोंमें नहीं बन सकते क्योंकि दोनोंकी एक साथ उत्पत्ति होती है और क्षणिक हैं। गायके एक साथ उत्पन्न होनेवाले दोनों सीगोंकी तरह इनमें परस्पर कार्यकारणभावमूलक ग्राह्मग्राहकभाव भी नहीं बन सकता। यदि पदार्थ और ज्ञानको कमवर्ती मानते हैं तो ज्ञानकालमें पदार्थका तथा पदार्थकालमें ज्ञानका अभाव होने से विष्यविषयभाव नहीं बन सकता। मिथ्या सन्तानकी अपेक्षा भी इनमें उक्त धर्मौका समावेश करना उचित नहीं है। अतः समस्त विकल्पोंकी असम्भवता होनेसे 'यह, निर्विकल्पक है, यह नहीं है' आदि कोई भी विकल्प नहीं हो सकेगा। इस तरह समस्त विकल्पातीत ज्ञानका अभाव हो प्राप्त होता है। ज्ञानमें अनुस्मरण आदि माननेपर तो उस ज्ञानको या ज्ञानाधार आत्माको अनेकक्षणस्थायी मानना होगा, क्योंकि स्मरण स्वयमनुभूत वस्तुका कालान्तरमें होता है, अन्यके द्वारा अनुभूतका अन्यको नहीं।

बौद्धोंने-पांच इन्द्रिय और मानस ज्ञानमें एकक्षण पूर्वके ज्ञानको मन कहा है। ऐसे मनसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको मानस प्रत्यक्ष कहना युक्त नहीं हैं; क्योंकि जब मन अतीत. होनेसे असत् हो गया तब वह ज्ञानका कारण कैसे हो सकता है? यदि पूर्वके नाश और उत्तरके उत्पादको एक साथ मानकर कार्यकारण भाव माना जाता है; तो भिन्न सन्तान-वर्ती पूर्वोत्तर क्षणोंमें भी कार्यकारणभाव मानना चाहिए। यदि एक सन्तान-वर्ती क्षणोंमें किसी शक्ति या योग्यताका अनुगम माना जाता है तो क्षणिकत्वकी प्रतिज्ञा नष्ट होती है।

० १२ बौद्धोंने ज्ञानको अपूर्वार्थग्राही माना है। उनका यह मत भी युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि सभी ज्ञान प्रमाण हो सकते हैं। जैसे दीपक प्रथमक्षणमें अन्धकारमग्न पदार्थों को प्रकाशित करता है और उत्तरकालमें भी वह प्रकाशक बना रहता है कभी भी अप्रकाशक नहीं होता उसी तरह ज्ञान भी प्रतिसमय प्रमाण रहता है चाहे वह गृहीतको जाने या अगृहीतको। यदि प्रतिक्षण परिवर्तनके आधारसे प्रदीपमें प्रतिक्षण नूतन प्रकाश-कत्व माना जाता है और इसी तरह ज्ञानको भी प्रतिक्षण अपूर्वका प्रकाशक बनाया जाता है ''तो स्मृति इच्छा और द्वेप आदिकी तरह पूर्वपूर्व पदार्थों का जाननेवाला ज्ञान प्रमाण नहीं है' यह बौद्ध ग्रन्थका वाक्य खंडित हो जाता है; क्योंकि प्रतिक्षण परिवर्तनके अनुसार कोई भी ज्ञान गृहीतग्राही हो ही नहीं सकता।

१३-१४ ज्ञानद्वैतवादी बौद्धोंके मतसे ज्ञान विषयाकार भी होता है और स्वाकार भी। ये उभयाभास ज्ञानके स्वसंवेदनको प्रमाणका फल मानते हैं। उनका स्वसंवेदन को फल मानता उचित नहीं है क्योंकि फल चूंकि कार्य है अतः उसे भिन्न होना ही चाहिए जैसे कि छेदन किया छेदनेवाले और छिदै जानेवालेसे भिन्न होती है। यह समाधान भी उचित नहीं है कि 'अधिगमरूप फलमें ही व्यापाररूप प्रमाणताका उपचार करके एक ही अधिगमको प्रमाण और फल कह देते हैं'; क्योंकि उपचार तब होता है जब मुख्य वस्तु स्वतन्त्र भावसे प्रसिद्ध है। जैसे सिंह अपने शूरत्व-कूरत्व आदि गुणोंसे प्रसिद्ध है, तभी उसका सादृश्यसे बालकमें उपचार किया जाता है, पर यहां जब मुख्य प्रमाण ही प्रसिद्ध नहीं है तब फलमें उसके उपचारकी कल्पना ही नहीं हो सकती।

० १५ एक ही ज्ञानमें ग्राहकाकार विषयाकार और संवेदनाकार इन तीन आकारोंको मानकर प्रमाण-फलव्यवस्था बनाना उचित नहीं है; क्योंकि इस कल्पनामें एकान्तवादका
निराकरण होकर अनेकान्तवादकी स्थापना हो जाती है। एक वस्तु अनेकधर्मवाली होती है यह
तो जैनेन्द्रका अनेकान्त सिद्धान्त है। यदि एक ज्ञानमें अनेकाकारता हो सकती है तो ।
जगत्के प्रत्येक पदार्थको अनेकधर्मात्मक माननेमें क्या वाधा है? यदि अनेकान्तात्मक
द्रव्यसिद्धिके भयसे केवल आकार ही आकार मानते हैं तो यह प्रश्न होता है कि 'वे
आकार किसके हैं?' निराश्रय आकार तो रह नहीं सकते। अतः उनका अभाव ही
हो जायगा। वे आकार यदि युगपत् उत्पन्न होते हैं तो उनमें कार्यकारणभाव नहीं
बन सकेगा। क्षणिक आकारोंकी क्रमिक उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। यदि हो; तो 'अधिगम भिन्न पदार्थ नहीं है अर्थात् आकाररूप ही हैं' यह सिद्धान्त खण्डित हो जाता है
क्योंकि क्रमिक उत्पत्तिमें अधिगमकी भी किसी क्षणमें स्वतन्त्र उत्पत्ति माननी पड़ेगी।
यदि बाह्य पदार्थोकी सत्ता नहीं है और केवल ज्ञानमात्र ही सत् हैं; प्रमाण और

और प्रमाणाभासकी व्यवस्था नहीं बन सकेगी क्योंकि अन्तरंग आकारमें तो कोई भेद नहीं होता। जो 'असत्'को 'सत्' जाने वह प्रमाणाभास और जो 'असत्' ही है यह जाने वह प्रमाण-इस प्रकारकी प्रमाण-प्रमाणाभास व्यवस्था माननेपर स्वलक्षण और सामान्यलक्षण इन दो प्रमेयोंसे प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो प्रमाणोंका नियम करना असङ्गत हो जायगा, क्योंकि यह नियम प्रमेयकी सत्ता स्वीकार करके किया गया है। 'प्रत्यक्ष स्वलक्षणको विषय करता है, असाधारण वस्तु स्वलक्षण है, वह विकल्पातीत है, इसीका 'यह वह' इत्यादिकासे व्यवहारमें निर्देश होता है, सामान्य अनुमानका विषय होता है' आदि व्याख्याएँ सर्वाभाववादमें नहीं वन सकती । सर्वाभाववादमें किसी भी भेदकी संभावना ही नहीं की जा सकती। सम्वन्धियोंके भेदसे अभावमें भेद कहना तो तब उचित है जब सम्वन्धियोंकी सना सिद्ध हो।

संवेदनाद्वंतवादीका यह कथन भी उचित नहीं है कि—'सभी ज्ञान निरालम्बन होनेसे अयथार्थ है, निर्विकलाक स्वज्ञान ही प्रमाण है। बास्त्रोंमें जो प्रमाण प्रमेय आदिकी प्रक्रिया है उसके द्वारा अविद्याको ही विस्तार किया गया है। विद्या तो आगमविकल्पसे परे है, वह स्वयं प्रकाशमान हैं'; क्योंकि संवेदनाद्वेतकी सिद्धिका कोई उपाय नहीं है। कहा भी है—

"जो संवेदनाद्वैत प्रत्यक्षयुद्धिका विषय नहीं है, जिसका अनुमान अर्थरूप िंगके द्वारा हो नहीं सकता, और जिसके स्वरूपकी सिद्धि वचनों द्वारा भी नहीं हो सकती उस सर्वथा असिद्ध संवेदनको माननेवालोंकी क्या गति होगी ?'' अतः संवेदनाद्वैतवाद त्याज्य है ।

मित ज्ञानके प्रकार-

### मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ता अभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् ॥१३॥

मति स्मृति संज्ञा चिन्ता और अभिनिबोध आदि मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे होनेके कारण भिन्न नहीं है ।

- - ५२ यद्यपि मित आदि शब्दोंमें अर्थभेद है फिर भी रूढिवश इन शब्दोंमें एका-र्थता है। जैसे कि 'गच्छिति गौः' इस प्रकार ब्युत्पत्त्यर्थ मान छेने पर भी गौ शब्द सभी चछने-वालोंमें प्रयुक्त न होकर एक पशुविशेषमें रूँढिके कारण प्रयुक्त होता है। ये सभी मित औदि मितिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे ही पदार्थबोध कराते हैं अतः इनमें भेद नहीं है।
  - ४ ३-५ प्रश्न-जैसे गौ अश्व आदिमें शब्दभेदसे अर्थभेद है उसी तरह मत्यादि-में भी होना चाहिए । उत्तर-'शब्द भेदसे अर्थभेद'का नियम संशय उत्पन्न करनेवाला है उससे किसी पक्षविशेषका निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि इन्द्र शक्त और पुरन्दर आदिमें शब्दभेद होनेपर भी अर्थभेद नहीं देखा जाता । तीनों शब्द एक इन्द्र अर्थके वाचक

हैं। यदि शब्दभेदसे अर्थभेद हैं तो शब्द-अभेदसे अर्थ-अभेद भी होना चाहिए। फलतः वचन पृथिवी आदि ग्यारह अर्थोमें अभेद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सभी एक 'गो' शब्दके वाच्य हैं। अथवा, जैननयके अनुसार इन शब्दोंमें भेद भी हे और अभेद भी। द्रव्यदृष्टिसे जैसे इन्द्रादि शब्द इन्द्र द्रव्यके वाचक होनेसे अभिन्न हैं उसी तरह एक मितज्ञानावरणके क्षयोपशमसे उत्पन्न सामान्य मितज्ञानकी अरोक्षासे अथवा एक आत्मद्रव्यकी दृष्टिसे मत्यादि अभिन्न हैं और तत् तत् पर्यायकी दृष्टिसे भिन्न हैं। इन्दनिक्रया शासनिक्रया आदिसे विशिष्ट इन्द्रादिपर्यायें जैसे भिन्न हैं उसी तरह मनन स्मरण संज्ञान चिन्तन आदि पर्यायें भी भिन्न हैं। यह पर्यायार्थिक नयकी दृष्टि है।

० ६-७ प्रश्न-जैसे मनुष्य मानव मनूज आदि पर्याय शब्द मनुष्यके लक्षण नहीं हैं उसी तरह मित आदि पर्याय शब्द भी मितज्ञानके लक्षण नहीं हो सकते । उत्तर-जो पर्याय पर्यायवालेसे अभिन्न होती है वह लक्षण वनती है जैसे उष्ण पर्याय अभिनसे अभिन्न होनेके कारण अग्निका लक्षण वनती ही है । जैसे मनुष्य मानव मनुज आदि शब्द घटादि द्रव्योंसे व्यावृत्त होकर एक सामान्य मनुष्य•रूप अर्थके लक्षक होनेसे लक्षण हैं, अन्यथा यदि ये मनुष्य सामान्यका प्रतिपादन न करें तो मनुष्यका अभाव ही हो जायगा उसी प्रकार मित आदि शब्द अभिनिवोधसामान्यात्मक मितज्ञानके लक्षक होनेसे मितज्ञानके लक्षण होते हैं । जैसे 'अग्नि कौन ?' यह प्रश्न होनेपर बुद्धि तुरंत दौड़ती है कि 'जो उष्ण', और 'कौन उष्ण' कहनेपर 'जो अग्नि' इस प्रकार गत्वा-प्रत्यागत न्याय (समान प्रश्नोत्तर न्याय) से भी पर्याय शब्द लक्षण वन सकते हैं । मित आदिमें भी यही न्याय समभना चाहिए, यथा— 'मितज्ञान कौन ?' 'जो स्मृति आदि', 'स्मृति आदि क्या हैं' ? जो 'मितज्ञान' । इस प्रकार मत्यादि पर्याय शब्दोंके लक्षण वननेमें कोई वाधा नहीं है ।

सभी पर्यायें लक्षण नहीं होती किन्तु आत्मभूत अन्तरंग पर्याय ही लक्षण होती है। अग्निका लक्षण उष्णता तो हो सकती है धूम आदि नहीं। उसी तरह मित आदि ज्ञान पर्यायें लक्षण हो सकती हैं न कि मित आदि पुद्गल शब्द आदि बाह्य पदार्थ।

्र ८−१० अथवा, इति शब्द अभिधेयवाची है । अर्थात् मित स्मृति संज्ञा आदिके द्वारा जो अर्थ कहा जाता है वह मितज्ञान है । मत्यादिके द्वारा श्रुतज्ञान आदिका तो कथन होता ही नहीं है क्योंकि उनके भिन्न भिन्न लक्षण आगे कहे जायँगे ।

मतिज्ञानकी उत्पत्तिके कारण-

#### तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् ॥१४॥

मतिज्ञान इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होता है।

- ५१ इन्द्र अर्थात् आत्मा । कर्ममैंलीमस आत्मा सावरण होनेसे स्वयं पदार्थींके ग्रहणमें असमर्थ होता है । उस आत्माको अर्थोपलब्धिमें लिङ्ग अर्थात् द्वार या कारण इन्द्रियाँ होती हैं ।
- δ २-३ अनिन्द्रिय अर्थात् मन, अन्तःकरण । जैसे अब्राह्मण् कहनेसे ब्राह्मणत्व-रिहत किसी अन्य पुरुपका ज्ञान होता है वैसे अनिन्द्रिय कहनेसे इन्द्रियरहित किसी अन्य पदार्थका बोध नहीं करना चाहिए; क्योंकि अनिन्द्रियमें जो 'न' है वह 'ईषत् प्रतिषेध'को

कहता है। जैसे 'अनुदरा कत्या' कहनेसे 'बिना पेटकी लड़की' न समभकर गर्भ धारण आदिके अयोग्य छोटे पेटवाली लड़कीका ज्ञान होता है उसी तरह अनिन्द्रियसे इन्द्रियत्वका अभाव नहीं होता किन्तु मन, चक्षुरादिकी तरह प्रतिनियत देशवर्ती विषयोंको नहीं जानकर अनियत विषयवाला है अतः वह 'अनिन्द्रिय' पदका बाच्य होता है। मन, गुण दोप विचार आदि अपनी प्रवृत्तिमें इन्द्रियादिकी अपेक्षा नहीं रखता अतः वह अन्तरंग करण होनेसे अन्तःकरण कहा जाता है।

० ४ यद्यपि मितज्ञानका प्रकरण होनेसे मितज्ञानका सम्बन्ध हो ही जाता है अतः इस सूत्रमें 'तत्' शब्दके ग्रहणकी आवश्यकता न थी; फिर भी आगेके सूत्रमें कहे जानेवाले अवग्रहादि भेद मितज्ञानके हैं यह स्पष्ट बोध करानेके लिए यहाँ 'तत्' शब्दका ग्रहण किया है।

मतिज्ञानके भेद-

#### अवप्रहेहावायधारणाः ॥१५॥

अवग्रह ईंहा अवाय और धारणा ये चार मतिज्ञानके भेद हैं।

- ्र अवग्रहके द्वारा 'यह पुरुष है' ऐसा आद्यग्रहण होनेपर पुनः उसकी भाषा उमर रूपादिके द्वारा विशेष जाननेकी ओर भुकना ईहा है ।
- ४३ भाषा आदि विशेषों के द्वारा उसकी उस विशेषताका यथार्थ ज्ञान कर लेना अवाय है जैसे यह दक्षिणी है युवा है या गौर है आदि।
  - ≬४ निश्चित विशेषकी कालान्तरमें स्मृतिका कारण धारणा होती है।
  - 🐧 ५ अवग्रह आदि कमशः उत्पन्न होते हैं, अतः उनका सूत्रमें कमशः ग्रहण किया है।
- \$ ६-१० प्रश्न-जैसे चक्षुके रहते हुए संशय होता है अतः उसे निर्णय नहीं कह सकते उसी तरह अवग्रहके होते हुए ईहा देखी जाती है। ईहा निर्णय रूप तो है नहीं क्योंकि निर्णयके लिए ईहा है न कि स्वयं निर्णयरूप, और जो निर्णयरूप नहीं है वह संशयकी ही कोटिका होता है अतः अवग्रह और ईहाको प्रमाण नहीं कह सकते। जैसे उध्वंताका आलोचन होनेपर भी स्थाणु और पुरुष कोटिक संशय हो जाता है उसी तरह अवग्रहके द्वारा 'यह पुरुष है' इस ग्रहणमें भी आगेके विशेषोंको लेकर संशय उत्पन्न होता है। अतः अवग्रहमें ईहाकी अभेक्षा होनेसे करीव-करीब संशयरूपता ही है। उत्तर-अवग्रह और संशयके लक्षण जल और अग्निकी तरह अत्यन्त भिन्न हैं, अतः दोनों जुदे-जुदे हैं। संशय स्थाणु पुरुष आदि अनेक पदार्थों में दोलित रहता है, अनिश्यचात्मक होता है और स्थाणु पुरुष आदिमेंसे किसीका-निराकरण नहीं करता जब कि अवग्रह एक ही अर्थको विषय करता है, निश्चयात्मक है और स्वविषयसे भिन्न पदार्थों निराकरण करता है। सारांश यह कि संशय निर्णयका विरोधी होता है अवग्रह नहीं। अवग्रहमें भाषा वय रूप आदि सम्बन्धी निश्चय न होनेके कारण उसे संशयतुल्य कहना उचित नहीं है; क्योंकि अवग्रह जितने विशेषको जानता है उतनेका निर्णय ही करता है।
  - ० ११-१३ निर्णयात्मक न होनेसे ईह्।को संशय कहना भी ठीक नहीं है;

क्योंकि ईहामें पदार्थ विशेषके निर्णयकी ओर भुकाव होता है जब कि संशयमें किसी एक कोटिकी और कोई भुकाव नहीं होता। अवग्रहके द्वारा 'पुरुष' ऐसा निश्चय हो जाने ' पर 'यह दक्षिणदेशीय है या उत्तर देशीय' यह संशय होता है। इस संशयका उच्छेद करनेके लिए 'दक्षिणी होना चाहिए' इस प्रकारके एककोटिक निर्णयके लिए ईहा होती है। अतः इसे संशय नहीं कह सकते। इसीलिए सूत्रमें संशयका ग्रहण नहीं किया क्योंकि संशयमें किसी अर्थविशेषका ग्रहण नहीं है जब कि ईहामें है।

प्रक्र-अवाय नाम ठीक है या अपाय ? उत्तर-दोनों ठीक है। जब 'दक्षिणी ही है' यह अवाय निश्चय करता है तब 'उत्तरी नहीं हैं' यह अपाय-त्याग अर्थात् हीं हो जाता है। इसी तरह 'उत्तरी नहीं हैं' इस प्रकार अपाय-त्याग होनेपर 'दक्षिणी हैं' यह अवाय-निश्चय हो ही जाता है। अतः एकसे दूसरेका ग्रहण हो जानेसे दोनों ठीक है।

प्रश्न-दर्शन और अवग्रहमें क्या अन्तर है ? उत्तर-विषय और विषयीके सन्निपात के बाद चक्षर्दर्शनावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशमके अनुसार प्रथम समयमें जो 'यह कुछ हैं इस प्रकारका विशेषशून्य निराकार प्रतिभास होता है वह दर्शन कहलाता है। इसके बाद दो दूसरे तीसरे आदि समयोंमें 'यह रूप हैं' 'यह पुरुष हैं' आदि रूपसे विशेषांश का निश्चय अवग्रह कहलाता है। अवग्रहमें चक्षुरिन्द्रिय ज्ञानावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशमकी अपेक्षा होती है। जातमात्र बालकके भी इसी क्रमसे दर्शन और होते हैं। यदि बालकके प्रथम समयमें होनेवाले सामान्यालोचनको अवग्रहजातीय ज्ञान कहा जाता है तो वह कौन ज्ञान होगा? बालकके प्रथम समय भावी आलोचनको संशय और विपर्यय तो नहीं कह सकते; क्योंकि ये दोनों सम्यग्ज्ञानपूर्वक होते हैं। जिसने पहिले स्थाणु और पुरुपका सम्यग्ज्ञान किया है उसे ही तद्विषयक संशय और विपर्यय हो सकता है। चूँकि प्रश्न प्राथमिक ज्ञानका है अतः उसे संशय और विपर्यय नहीं कहा जा सकता। अनध्यवसाय भी नहीं कह सकते; क्योंकि जन्मान्ध और जन्मविधरकी तरह रूपमात्र और शब्दमात्रका स्पष्ट बोध हो ही रहा है। सम्यग्ज्ञान भी नहीं कह सकते; क्योंकि किसी अर्थविशेषके आकारका निश्चय नहीं हुआ है। अवग्रह और दर्शनके उत्पादक कारण-ज्ञानावरणका क्षयोपशम और दर्शनावरणका क्षयो-पशम चूंकि जुदे जुदे हैं, अतः दोनों घट-पटकी तरह भिन्न है। अवग्रहसे पहिले वस्तु-मात्रका सामान्यालोचन रूप दर्शन होता है फिर 'रूप है' यह अवग्रह, फिर 'यह शुक्ल है या कृष्ण' यह संशय, फिर 'शुक्ल होना चाहिए' यह ईहा, फिर 'शुक्ल ही है' यह अवाय, तदनन्तर अवायकी दढतम अवस्था धारणा होती है। ज्ञानावरण कर्मकी उत्तर प्रकृतियाँ असंख्यात लोक प्रमाण हैं जो इस प्रकारके प्रत्येक इन्द्रियजन्य अवग्रहादि ज्ञानोंका आवरण करती हैं। और इनके क्षयोपशमानुसार उक्त ज्ञान प्रकट होते हैं।

प्रक्त-मितज्ञान तो इन्द्रिय और मनसँ उत्पन्न होता है पर ईहा आदि चूँकि अवग्रह आदिसे उत्पन्न हुए हैं अतः इन्हें मितज्ञान नहीं कहना चाहिए ?

उत्तर-ईहा आदि मनसे उत्पन्न होनेके कारण मितज्ञान है। यद्यपि श्रुतज्ञान भी अनि-न्द्रियजन्य होता है पर ईहा आदिमें परम्परया इन्द्रियजनितता भी है वयोंकि इन्द्रियज अवग्रहके बाद ही ईहादि ज्ञान परम्परा चलती है और तब भी इन्द्रिय व्यापार रुकता नहीं है श्रुतकेवल अनिन्द्रिय जन्य है। इसीलिए ईहा आदिमें चक्षुरादि इन्द्रियजन्यताका भी व्यवहार हो जाता है। अवग्रहादि किन अर्थोंके होते हैं ?

## बहुबहुविधिचप्रानिः स्तानुक्तभ्रुवाणां सेतराणाम् ॥१६॥

बहु एक बहुविध एकविध क्षिप्र अक्षिप्र अतिःसृत निःसृत अनुक्त उक्त ध्रुव और अध्रुव इन बारह प्रकारके अर्थोंके अवग्रह आदि होते हैं।

ं ५ १ वहु शब्द संस्थावाची भी है और परिमाणवाचक भी । जैसे एक दो बहुत

आदि, बहुत दाल बहुत भात आदि।

- $\sqrt[3]{2}$   $\sqrt{2}$   $\sqrt{2$ विषयक अवग्रह नहीं हो सकता ? उत्तर-यदि एक ज्ञान एक ही अर्थको विषय करता है तो उससे सदा एक ही प्रत्यय होगा । नगर वन सेना आदि बहुविषयक ज्ञान नहीं हो सकेंगे । नगर आदि संज्ञाएँ और व्यवहार समदायविषयक हैं । अतः समुदायविषयक समस्त व्यवहारोंका छोप ही हो जायगा । एकार्थग्राहि ज्ञानपक्षमें यदि पूर्वज्ञानके कालमें ही उत्तर ज्ञानकी उत्पत्ति हो जाती है तो 'एक मन होनेसे एक अर्थविषयक ही ज्ञान होता है' इस सिद्धान्तका विरोध हो जायगा। जैसे एक ही मन अनेक ज्ञानोंको उत्पन्न कर सकता है उसी तरह एक ज्ञानको अनेक अर्थोंको विषय करनेवाला माननेमें क्या आपत्ति.है ? यदि अनेक ज्ञानोंको एककालीन मानकर अनेकार्थोंकी उपलब्धि एक साथ की जाती है ; तो 'एक का ज्ञान एक ही अर्थको जानता है' इस सिद्धान्तका खंडन हो जायगा। यदि पूर्व ज्ञानके निवृत्त होनेपर उत्तर ज्ञानकी उत्पत्ति मानी जाती है तो सदा एकार्थ विषयक ज्ञानकी रहनेसे 'यह इससे छोटा है, बड़ा है' इत्यादि आपेक्षिक व्यवहारोंका हो जायगा। एकार्थग्राहिज्ञानवादम् मध्यमा और प्रदेशिनी अंगुलियोंमें होनेवाले ह्रस्व दीर्घ आदि समस्त आपेक्षिक व्यवहारोंका लोप हो जायगा क्योंकि कोई भी जात दो को नहीं जानेगा। इस पक्षमें उभयार्थग्राही संशयज्ञान हो सकेगा क्योंकि स्थाण विषयक ज्ञान पुरुषको नहीं जानेगा तथा न पुरुष विषयक ज्ञान स्थाणुको । इस वादमें किसी भी इष्ट अर्थकी सम्पूर्ण उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। जैसे कोई चित्रकार पूर्ण कलशका चित्र बना रहा है तो उसके प्रतिक्षणवर्ती ज्ञान पूर्वापरका अनुसन्धान तो कर ही नहीं सकेंगे, ऐसी दशामें पूर्णकलशका परिपूर्ण चित्र नहीं बन सकेगा । इस पक्षमें दो तीन आदि बहुसंख्या-विषयक प्रत्यय नहीं हो सकेंगे ; क्योंकि को ई भी ज्ञान दो तीन आदि सम्होंको जान ही नही सकेगा । सन्तान या संस्कारकी कल्पनामें दो प्रश्न होते हैं कि वे ज्ञानजातीय होंगे या अज्ञानजातीय ? अज्ञानजातीयसे तो अपना कोई प्रयोजन सिद्ध होगा ही नहीं। ज्ञानजातीय होकर यदि इनने भी एक ही अर्थको जाना तो समस्त दूषण ज्यों के त्यों बने रहेंगे। यदि अनेकार्थको जानते हैं तो एकार्थवाली प्रतिज्ञा की हानि हो जायगी।
- े ९-१५ विध याद्य प्रकारार्थक है, बहुविध अर्थात् बहुत प्रकारवाले पदार्थ। क्षिप्र अर्थात् शीघ्रतासे। अनिःसृतका अर्थ है वस्तुके कुछ भागोंका दिखना, पूरी वस्तुका न दिखना। अनुकतका अर्थ है कहनेके बिना ही अभिप्रायसे जान लेना। ध्रुव अर्थात् यथार्थ प्रहण। सेतरका अर्थ है इनसे उलटे पदार्थ, अर्थात् अल्प अल्पविध चिर निःसृत उक्त और अध्रुव। 'इन सबके अवग्रहादि होते हैं' इस प्रकारका कर्मनिर्देश अवग्रह आदि ज्ञानोंकी अपेक्षा समफना चाहिये।

बहु आदिका शब्दोंसे निर्देश इसलिए किया है कि इनके ज्ञानमें ज्ञाना-वरणके क्षयोपशमकी विशिद्ध अत्यधिक अपेक्षित होती है। इन बारह प्रकारके अथोंके अवग्रहादि प्रत्येक इन्द्रिय और मनके द्वारा होते हैं। जैसे श्रोत्रेन्द्रियावरण और वीर्यान्त-रायका प्रकृष्ट क्षयोपशम होनेपर तदनकुल अङ्गोपाङ्ग नामकर्मके उदयसे उन उन अङ्ग उपाङ्गोंके सद्भावसे कोई श्रोता एक साथ तत वितत घन सुषिर आदि बहुत शब्दोंको सुनता है। क्षयोपशमादिकी न्यूनतामें एक या अल्प शब्दकों सुनता है। प्रकृष्ट क्षयो-पशमादिसे ततादि शब्दोंके एक-दो-तीन संख्यात असंख्यात आदि प्रकारोंको ग्रहण कर बहुविध शब्दोंको जानता है। क्षयोपशमादिकी न्यूनतामें एक प्रकारके ही शब्दोंको सुनता है। क्षयोपशम की विश् द्धिमें क्षिप्र-शी घ्रतासे शब्दोंको सुनता है। क्षयोपशमकी न्युनतामें अक्षिप्र-देरीसे शब्दको सुनता है। क्षयोपशमकी विशुद्धिमें अनिःसृत-पूरे वाक्यका उच्चारण न होनेपर भी उसका ज्ञान कर लेता है। निःगृत अर्थात् पूर्ण रूपसे उच्चारित शब्दका ज्ञान कर लेना । क्षयोपशमकी प्रकृष्टतामें एक भी शब्दका उच्चारण किए बिना अभिप्राय मात्रसे अनुक्त शब्दको जान छेता है। अथवा बीणा आदिके तारों के सम्हास्ते समय ही यह जान लेना कि 'इसके द्वारा यह राग बजाया जायगा' अनुवत ज्ञान है। उक्त अर्थात् कहे गये शंब्दको जानना । ध्रुव ग्रहणमें जैसा प्रथम समयमें ज्ञान हुआ था आगे भी वैसा ही ज्ञान होता रहता है न कम और न अधिक, परन्तु अध्यवग्रहणमें क्षयोपशयकी विश्वद्धि और अविशुद्धिके अनुसार कम और अधिक रूपसे ज्ञान होता है, कभी बहुत शब्दोंको जानना हो तो कभी एकको, कभी क्षिप्र तो कभी देरीसे, कभी निःसृत तो कभी अनिःसृत आदि।

प्रश्न-वह और बहुविधमें क्या अन्तर है ?

उत्तर-जैसे कोई बहुत शास्त्रोंका सामान्यरूपसे व्याख्यान करता है और दूसरा उन्हीं शास्त्रोंकी अनेकविध व्याख्याएँ करता है, उसी तरह ततादि शब्दोंका सामान्य ग्रहण बहु-ग्रहण है तथा उन्हींका अनेकगुणी विशेषताओंसे ज्ञान करना बहुविध ग्रहण है।

प्रक्न-उक्त और निःसृतमें क्या विशेषता है ?

उत्तर-परोपदेश पूर्वक शब्दोंका ग्रहण उक्त है और अपने आप ज्ञान करना निःसृत है। इसी प्रकार चक्षु इन्द्रियके द्वारा भी बह्वादि वारह प्रकारके अर्थोंका ग्रहण होता है। पंचरंगी साड़ीके एक छोरके रंगोंको देखकर पूरी साड़ीके रंगोंका ज्ञान कर छेना अनिःसृत ग्रहण है। सफेद काले आदि रंगोंके मिश्रणसे जो रंग तैयार होते हैं उनके सम्बन्धमें विना कहे हुए अभिप्रायमात्रसे यह जान छेना कि 'आप इन दोनों रंगोंके मिश्रणसे यह रंग बनायेंगे' अनुकत रूप ग्रहण है। अथवा अन्य देशमें रखे हुए पंचरंगे वस्त्रके सम्बन्धमें अभिप्रायमात्रसे यह जान छेना कि आप इन रंगोंका कथन करेंगे अनुक्त ग्रहण है। दूसरेके अभिप्रायके बिना स्वयं अपने क्षयोपशमानुसार रूपको जानना उक्त ग्रहण है। अन्य बहु आदि विकल्पोंकी व्याख्या सरल है। इसी तरह झाणादि इन्द्रियोंमें भी छगा छेना चाहिये।

उत्तर-इन इन्द्रियोंसे किसी न किसी रूपमें पदार्थका सम्बन्ध अवश्य हो जाता है, जैसे कि चींटीको सुदूरवर्ती गुंड आदिके रस और गन्धके। ज्ञान सूक्ष्म परमाणुओंके सम्बन्ध से होता है। हमलोगोंको अनिःसृत और अनुक्त अवग्रहादि श्रुतज्ञानकी अपेक्षासे होते हैं क्योंकि इनमें परोपदेश अपेक्षित होता है। शास्त्रमें श्रुतज्ञानके भेदप्रभेदके प्रकरणमें लब्ध्यक्ष को चक्षु श्रोत्र घाण रसना स्पर्शन और मनके भेदसे छह भेद किये हैं, इसलिए इन लब्ध्यक्षरहा श्रुतज्ञानोंसे उन उन इन्द्रियों द्वारा अनिःसृत और अनुक्त आदिका विशिष्ट अवग्रहादि ज्ञान होता रहता.है।

ये वह आदि भेद पदार्थके हैं-

#### ऋर्थस्य ॥१७॥

चक्षु आदि इन्द्रियोंके विषयभृत पदार्थको अर्थ कहते हैं।

१ जो बाह्य और आभ्यन्तर निमित्तोंसे समुत्पन्न पर्यायोंका आधार हो वह द्रव्य अर्थ है।

\$ २ 'अर्थ'के ग्रहण करनेसे नैयायिकादिके इस कथनका निराकरण हो जाता है कि 'रूपादि गुण ही इन्द्रियोंके द्वारा गृहीत होते हैं'; क्योंकि अमूर्त रूपादि गुणोंका इन्द्रियोंसे सम्बन्ध ही नहीं हो सकता । समुदाय अवस्थामें भी जब गुण अपनी सूक्ष्मता नहीं छोड़तें तब उनका ग्रहण कैसे हो सकता है? चूंकि अर्थसे रूपादि अभिन्न हैं, अतः अर्थके ग्रहण होने पर भी 'रूपको देखा, गन्ध सुँघी' आदि प्रयोग हो जाते हैं।

\$ ३-५ प्रश्न-इनके होनेपर मितज्ञान होता है अतः 'अर्थे' ऐसा सप्तम्यन्त सूत्र बनाना चाहिये ?

उत्तर-यह कोई एकान्त नियम नहीं है, कि अर्थके होनेपर ज्ञान होता ही है। तल-घरमें बढ़े हुए बालकको 'घट'के सामने रहनेपर भी घटज्ञान नहीं होता। कारक विवक्षा-के अनुसार होता है, अतः अधिकरण विवक्षा न रहनेके कारण सप्तमी न होकर किया-कारक सम्बन्धकी विवक्षामें सम्बन्धार्थक पष्ठीका प्रयोग हुआ है। अवग्रह आदि किया-विशेष बहु आदि रूप अर्थके होते हैं।

\$ ६-८ बहु आदिके साथ सामानाधिकरण्य होनेसे 'अर्थानाम्' ऐसा बहुवचनान्त प्रयोग होना चाहिये ?

उत्तर-अवग्रहादिके साथ अर्थका सम्बन्ध किया जाना चाहिये। अवग्रहादि 'किसके' ऐसे प्रश्नका उत्तर है 'अर्थके'। अथवा बहु आदि सभी ज्ञानके विषय होनेके कारण अर्थ है, अतः सामान्य दृष्टिसे एकवचन निर्देश कर दिया है। अथवा बहु आदि एक एकसे एकवचन-वाले 'अर्थ'का सम्बन्ध कर लेना चाहिये।

अवग्रहादिकी विशेषता-

#### व्यञ्जनस्यावप्रहः ॥१८॥

व्यञ्जन-अव्यक्त शब्दादि पदार्थ, अर्थात् जिनका इन्द्रियोंसे सम्बन्ध होकर ज्ञान होता है ऐसे प्राप्त पदार्थ। इनका अवग्रह ही होता है ईहादिक नहीं।

\$ १-जैसे 'अपो भक्षयति-पानी पीता है' इस वाक्यमें 'एवकार' न रहनेपर भी 'पानी ही पीता है' ऐसा अवधारणात्मक ज्ञान हो जाता है। उसी तरह सूत्र में एवकार न देनेपर भी 'अवग्रह ही होता है' ऐसा अवधारण समैं अलेना चाहिये।

० २ व्यक्त ग्रहण अर्थावग्रह कहलाता है और अव्यक्त ग्रहण व्यञ्जनावग्रह । जैसे नया मिट्टीका सकोरा पानीकी दो तीन बिन्दु डालने तक गीला नहीं होता पर लगातार. जलबिन्दुओं के डालते रहनेपर धीरे धीरे गीला हो जाता है उसी तरह व्यक्त ग्रहणके पहिले का अव्यक्तज्ञान व्यञ्जनावग्रह है और व्यक्तग्रहण अर्थावग्रह ।

#### न चत्तुरनिन्द्रियाभ्याम् ॥१६॥

०१ चक्षु और मनके द्वारा व्यवञ्जनावग्रह नहीं होता क्योंकि चक्षु और मन योग्यदेशमें स्थित पदार्थको सम्बन्ध किये बिना ही ज्ञान करते हैं अतः जो भी ज्ञान होता है वह स्पष्ट ही होता है।

० २-३ मन अप्राप्त अर्थका विचार करता है यह तो निर्विवाद है और चक्षुकी अप्राप्यकारिता आगम और युक्तिसे सिद्ध है, स्वेच्छासे नहीं। आगममें बताया है कि-शब्द कानसे स्पृष्ट होकर सुना जाता है पर रूप अस्पृष्ट होकर दूरसे ही देखा जाता है। गन्ध रस और स्पर्श इन्द्रियोंसे जब स्पृष्ट होते हैं और विशिष्ट सम्बन्धको प्राप्त होते हैं तब जाने जाते हैं।

यं वितयोंसे भी चक्षकी अप्राप्यकारिता प्रसिद्ध है। यथा-चक्ष इन्द्रिय अप्राप्यकारी है क्योंकि वह अपनेमें लगे हुए अंजनको नहीं देख पाती । स्पर्शनेन्द्रिय प्राप्यकारी है तो वह अपनेसे छए हए किसी भी पदार्थके स्पर्शको जानती ही है। अतः मनकी तरह चक्ष अप्राप्यकारी है। 'चक्षु प्राप्यकारी है क्योंकि वह ढके हुए पदार्थको नहीं देखती जैसे कि स्पर्शनेन्द्रिय' यह पक्ष ठीक नहीं है; क्योंकि चक्ष काँच अभ्रक स्फटिक आदिसे आवृत-ढके हुए पदार्थीको बराबर देखता है अतः पक्षमें ही अव्यापक होनेसे उनत हेतु असिद्ध है; जैसे कि वनस्पतिमें चैतन्य सिद्ध करनेके लिए दिया जानेवाला 'स्वाप-सोना' हेत्, क्योंकि किन्हीं वनस्पतियोंमें पत्र-संकोच आदि चिह्नोंसे 'सोना' स्पष्ट जाना जाता है किन्हींका नहीं। चुम्बक तो दूरसे ही लोहेको खींचनेके कारण अप्राप्यकारी है फिर भी वह ढके हुए लोहेको नहीं खींचता अतः संशय भी होता है कि आवतको न देखनेके कारण चक्षु इन्द्रिय स्पर्शनकी तरह प्राप्यकारी है या चम्बककी तरह अप्राप्यकारी । भौतिक होनेसे चक्षुको अग्निकी तरह प्राप्यकारी कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि चुम्बक भौतिक होकर भी अप्राप्यकारी है। बाह्येन्द्रिय होनेसे स्पर्श-नेन्द्रियकी तरह चक्षुको प्राप्यकारी कहना ठीक नहीं है; क्योंकि वाहिर दिखनेवाली द्रव्ये-न्द्रिय तो अन्तरंग मुख्य भावेन्द्रियकी सहायक हैं, मात्र उनसे ज्ञान नहीं होता। स्पर्शनेन्द्रिय आदि में भी भीतरी भावेन्द्रिय ही की प्रधानता है। अतः यह हेतु कार्यकारी नहीं है। जिस प्रकार चुम्बक अप्राप्त लोहेको खींचता है परन्तु अतिदूरवर्ती अतीत अनागत या व्यवहित लोहेको नहीं खींचता उसी तरह चक्षु भी न व्यवहितको देखता है और न अतिदुरवर्तीको ही; क्योंकि पदार्थोंकी शक्तियाँ मर्यादित हैं। अप्राप्यकारी माननेपर चक्षुके द्वारा संशय और विपर्ययज्ञानके अभावका दूषण तो प्राप्यकारी मानने पर भी बना रहता है। अतः संशय और विपर्यय तो इन्द्रिय-दोषसे दोनों ही अवस्थाओं में होते हैं।

'चक्षु चूंकि तेजोद्रव्य है अतः इसके किरणें होती हैं और यह किरणोंके द्वारा पदार्थसे सम्बन्ध करके ही ज्ञान करता है जैसे कि अग्नि।' यह अनुमान ठीक नहीं है; क्योंकि चक्षुको तेजोद्रव्य मानना ही गलत है। अग्नि तो गरम होती है अतः चक्षुइन्द्रियका स्थान उष्ण होना चाहिए। अग्निकी तरह चक्षुमें चमकदार भासुर रूप भी। होना चाहिए। पर न तो चक्ष उष्ण ही है और न भागुररूपवाली ही। अदृष्ट-अर्थात कर्मके कारण एमें तेजोद्रव्य की कल्पना करना 'जिसमें न भासर रूप हो और न उप्णस्पर्श ' उचित नहीं है, क्योंकि अदृष्ट निष्क्रिय गुण है वह पदार्थके स्वाभाविक गुणोंको पछट नहीं सकता। विक्ली आदि की आखोंको, प्रकाशमान देखकर चक्षको तेजोद्रव्य कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि पार्थिव आदि पृद्गल द्रव्योंमें भी कारणवर्ग चमक उत्पन्न हो जाती है जैसे कि पार्थिवमणि या जलीय बरफ आदि में। जो गतिमान् होता है वह समीपवर्ती और दूर-वर्ती पदार्थींसे एक साथ सम्बन्ध नहीं कर सकता जैसे कि स्पर्शनेन्द्रिय किन्तु चक्ष् समीपवर्ती शास्त्रा और दुरवर्गी चन्द्रको एक साथ जानता है, अतः गतिमानसे विलक्षण प्रकारका होनेसे चक्ष अप्राप्यकारी है। यदि चक्ष् गतिमान् होकर प्राप्यकारी होता तो अधियारी रातमं द्रवेशवर्ती प्रकाशको देखनेके समय उसे प्रकाशके पास रखे हुए पदार्थीका तथा मध्यवर्वी पदार्थिका ज्ञान भी होना चाहिए था। आपके मतमें जब चक्ष स्वयं प्रकाशरूप है तब अन्य प्रकाशकी आवश्यकता उसे होनी ही नहीं चाहिए । किंच, यदि चक्ष प्राप्य-कारी होता तो जैसे शब्द कानके भीतर सुनाई देता है, उसी तरह रूप भी आँखके भीतर ही दिखाई देना चाहिए। आंखके द्वारा जो अन्तरालका ग्रहण और अपनेसे बड़े पदार्थका अधिकरूपमें ग्रहण होता है वह नहीं होना चाहिए । यह मत कि 'इन्द्रियाँ बाहर जाकर पदार्थसे सम्बन्ध करके उन्हें जानती हैं अतः सान्तर और अधिक ग्रहण हो जाता हैं ठीक नहीं है: क्योंकि इन्द्रियोंकी वहिर्वृत्ति अप्रसिद्ध है। चिकित्सा आदि तो शरीर देशमें ही किए जाते हैं बाहर नहीं । यदि इन्द्रियां बाहिर जाती हैं तो जिस समय देखना प्रारम्भ हुआ। उसी समय आंत्रकी पलक बन्द कर लैंने पर भी दित्याई देना चाहिए। कारण-इन्द्रिय तो बाहर जा चुकी है । फिर, मनसे अधिष्ठित होकर ही इन्द्रियां स्वविषयमें व्यापार करती हैं, पर मन तो अन्तःकरण है, वह तो बाहिर जाकर इन्द्रियोंकी सहायता नहीं कर सकता, शरीर देशमें ही उसकी सहायता संभव है। यदि अणुरूप मन बाहर चला भी गया तो वह फैले हए आंखोंकी किरणोंका नियन्त्रण कैसे कर सकता है ? अतः चक्ष शरीर देशमें रहकर ही योग्यदेशस्थित पदार्थको जानता है।

बौद्ध का मन है कि श्रोत्र भी चक्षुकी तरह अप्राप्यकारी है क्योंकि वह दूरवर्ती शब्दको मुन लेना है। यह मन ठीक नहीं है क्योंकि श्रोत्रका दूरसे शब्दका सुनना असिद्ध है। वह तो नाककी तरह अपने देशमें आये हुए शब्द पुर्गलोंको सुनता है। शब्द वर्गणाएं कानके भीतर पहुंचकर ही सुनाई देती हैं। यदि कान दूरवर्ती शब्दको सुनता है तो उसे कानके भीतर घुसे हुए मच्छरका भिनभिनाना नहीं सुनाई देना चाहिए क्योंकि कोई भी इन्द्रिय अति निकटवर्ती और दूरवर्ती पदार्थोंको नहीं जान सकती। शब्दको आकाशका गुण मानना तो अत्यन्त असंगत हैं; क्योंकि अमूर्तद्रव्यके गुण इन्द्रियोंके विषय नहीं हो सकते जैसे कि आत्माके सुखादि गुण। श्रोत्रको प्राप्यकारी मानने पर भी 'अमुक देश अमुक दिशा आदिमें शब्द हैं' इस प्रकार दिग्देशविशिष्टताके ग्रहणका कोई विरोध नहीं है क्योंकि बेगवान् शब्दपरिणत पुद्गलोंके त्वरित और नियत देशादिसे आनेके कारण उस प्रकारका ज्ञान हो जाता है। शब्द पुद्गल अत्यन्त सूक्ष्म हैं, वे चारों ओर फैलकर श्रोताओंके कानोंमें प्रविष्ट होते हैं। कहीं कहीं प्रतिघात भी प्रतिकूल वायु और दीवाल

आदिसे हो जाता है। अतः चक्षु और मनको छोड़कर शेष इन्द्रियां प्राप्यकारी है। इनसे प्रथम व्यञ्जनावग्रह होता है बादमें अर्थावग्रह और चक्षु और मनसे सीघा अर्थावग्रह।

§ ३-७ प्रश्न-मन अपने विचारात्मक कार्यमें इन्द्रियान्तरकी सहायता की अपेक्षा नहीं करता अतः उसे चक्षुकी तरह इन्द्रिय ही कहना चाहिए अनिन्द्रिय नहीं ? उत्तर-मन चक्षुरादि इन्द्रियोंकी तरह दूसरोंको दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म है, वह अन्तरंग करण है अतः उसे अनिन्द्रिय कहते हैं। इस अनुमानसे उसका सद्भाव सिद्ध होता है-चक्षु आदि इन्द्रियोंके समर्थ होने पर भी बाह्य रूपादि पदार्थोंकी उपस्थित तथा उनके युगपत् जाननेका प्रयोजन रहने पर जिसके न होनेसे युगपत् ज्ञान और कियाएं नहीं होतीं वही मन है। मन जिस-जिस इन्द्रियको सहायता करता है उसी उसीके द्वारा कमशः ज्ञान और किया होती है। जिसके द्वारा देखे या सुने गये पदार्थका स्मरण होता है वह मन है। स्मरणसे मनका सद्भाव सिद्ध होता है। अप्रत्यक्ष पदार्थोंका ज्ञान अनुमानसे ही किया जाता है जैसे सूर्यकी गित और वनस्पितके वृद्धि और ह्यास का।

\$ ८-९ यद्यपि आत्मा स्वयं समस्त ज्ञान और कियाशिक्तयों से सम्पन्न है फिर भी उसे उन उन ज्ञान आदिके लिए भिन्न भिन्न इन्द्रियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि अनेक कलाकुशल देवदत्तको चित्र बनाते समय कलम बुश आदि उपकरणों की अपेक्षा होती है और अलमारी बनाने के लिए बमूला करोंत आदि उपकरणों की। नामकर्म के उदयसे उत्पन्न अङ्ग उपाङ्गों के कारण इन्द्रियों का भेद होता है। कान यवनाली के समान, नाक मोती के समान, जीभ खुरपाक समान, आंख मसूरक समान काले तारे के आकार और स्पर्शनेन्द्रिय सर्वशरीर व्यापी अनेक आकारों की है। ये ही इन्द्रियां अपने अपने विषयों को जानने में समर्थ हैं, अन्य नहीं।

द्रव्यकी दृष्टिसे मितज्ञानी सभी द्रव्योंकी कुछ पर्यायोंको उपदेशसे जानता है। क्षेत्रकी दृष्टिसे उपदेश द्वारा सभी क्षेत्रोंको जानता है। अथवा, आंखका उत्कृष्ट क्षेत्र ४७२६३२३ योजन है। कानका क्षेत्र १२ योजन, नाक, जीभ और स्पर्शनका ९ योजन है। उपदेशसे सभी काल सभी औदियक आदि भावोंको मितज्ञानी जान सकता है। सामान्यसे मितज्ञान एक है। इन्द्रियंज और अनिन्द्रियंजके भेदसे दो प्रकारका है। अवग्रह आदिके भेदसे चार प्रकारका है। अवग्रहादि चार छहों इन्द्रियोंसे होते हैं अतः २४ प्रकारका है। चार इन्द्रियोंसे चार व्यञ्जनावग्रह भी होते हैं अतः मिलकर २८ प्रकारका है। इन्हीं अट्ठाईसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव या अवग्रहादि चारको मिलानेसे ३२ प्रकारका हो जाता है। इस तरह इन २४, २८, ३२ प्रकारोंको वहु आदि ६ भेदोंसे गुणा करने पर कमशः १४४, १६८, १९२ भेद हो जाते 'हैं और वहु आदि १२ से गुणा करने पर २८८, ३३६ और ३८४।

व्यञ्जनावग्रहमें भी अव्यक्त रूपसे बहु आदि बारह प्रकारके पदार्थों का ग्रहण होता है। अनि:सृत ग्रहणमें भी जितने सूक्ष्म पुद्गल प्रकट हैं उनसे अति रिक्तका ज्ञान भी अव्यक्त रूपसे हो जाता है। उन सूक्ष्म पुद्गलोंका इन्द्रियदेशमें आ जाना ही उनका अव्यक्तग्रहण है। श्रुतज्ञानका विवेचन--

# श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेकद्वादशभेदम् ॥२०॥

श्रुतज्ञान मितज्ञानपूर्वक होता है और उसके अंगबाह्य अंगप्रविष्ट दो भेद हैं। अंगबाह्य के अनेक भेद हैं और अंगप्रविष्टके बारह भेद।

- ०२ पूर्व अर्थात् कारण, कार्यको पोषण या उसे पूर्ण करनेकी वजहसे कारण पूर्व कहा जाता है।

० ३-५ प्रक्रन-जैसे मिट्टीके निण्डसे बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप होता है उसी तरह मितपूर्वक श्रुत भी मितरप ही होना च!हिए अन्यथा उसे मितपूर्वक नहीं कह सकते।

उत्तर-मितज्ञान शृज्ज्ञानमें निमित्तमात्र है उपादान नहीं। उपादान तो श्रुतपर्यायसे परिणत होनेवाला आत्मा है। जैसे दंड'चकादि घड़ेमें निमित्त हैं अतः इनका घटरूप परिणमन नहीं होता और न इनके रहने मात्रसे घटभवनके अयोग्य रेत ही घड़ा वन सकती है किन्तु घट होने लायक मिट्टी ही घड़ा बननी है उसी तरह श्रोत्रेन्द्रियजन्य मितज्ञानके निमित्त होने मात्रसे श्रुतज्ञान नहीं बनता और न श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमसे रहित आत्मामें श्रुतज्ञान होता है किन्तु श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमसे जिसमें श्रुत होनेकी योग्यता है वही आत्मा श्रुतज्ञानरूपसे परिणत होता है। फिर, यह कोई नियम नहीं है कि कारणके समान ही कार्य होना चाहिए। पुद्गलद्रव्यकी दृष्टिसे मिट्टी रूप कारणके समान घड़ा होता है पर पिण्ड और घट पर्यायोंकी अपेक्षा दोनों बिलकण हैं। यदि कारणके सदृश ही कार्य हो तो घट अवस्थासे भी पिड शिवक आदि पर्यायों मिलनी चाहिए थीं। जैसे मृत्तिषडमें जल नहीं भर सकते उसी तरह घड़में भी नहीं भर। जाना चाहिए। घटका भी घट रूपसे ही परिणमत होना चाहिए, कपालका नहीं, क्योंकि आपके मतसे कारणके सर्वथा सदृश ही कार्य के होनेका नियम है। उसी तरह चैतन्य द्रव्यकी दृष्टिसे मित और श्रुत दोनों एक हैं क्योंकि मित भी ज्ञान है और श्रुत भी ज्ञान है। किन्तु तत्तत् ज्ञान पर्यायोंकी दृष्टिसे दोनों ज्ञान जुदा जुदा हैं।

उत्तर-श्रुत शब्द श्रुतज्ञान विशेषमें रूढ़ होनेके कारण सभी मितज्ञान पूर्वक होने-वाले श्रुतज्ञानोंमें व्याप्त है।

० प्रक्रत-जिसका आदि होता है उसका अन्त भी, अतः श्रुतमें अनादि-निधनता नहीं बन सकती। पुरुपकर्तृ क होने के कारण श्रुत अप्रमाण भी होगा? उत्तर-द्रव्यादि सामान्यकी अपेक्षा श्रुत अनादि है, क्योंकि किसी भी पुरुपने किसी नियत समयमें अविद्यमान श्रुतकी उत्पत्ति नहीं देखी। उस उस श्रुत पर्याय की अपेक्षा उसका आदि भी है और अन्त भी। तात्पर्य यह कि श्रुतज्ञान सन्तित की अपेक्षा अनादि है। अपौरुषेयता प्रमाणताका कारण नहीं है अन्यया चोरी व्यभिचार आदिके उपदेश भी प्रमाण हो जायँगे क्योंकि इनका कोई आदिप्रणेता ज्ञात नहीं है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अनित्य हैं पर इससे उनकी प्रमाणतामें कोई कसर नहीं आती।

- ०८ प्रश्न-प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होनेपर एक साथ मत्यज्ञान और श्रुता-ज्ञानकी निवृत्ति होकर मित और श्रुत उत्पन्न होते हैं अतः श्रुतको मितपूर्वक नहीं कहना चाहिए ? उत्तर-मित और श्रुतमें 'सम्यक्' व्यपदेश युगपत् होता है न कि उत्पत्ति । दोनों-की उत्पत्ति तो अपने अपने कारणोंसे कमशः ही होती है ।
- ५९ चूँकि सभी प्राणियोंके अपने अपने श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमके अनुसार श्रुतकी उत्पत्ति होती है अतः मितपूर्वक होनेपर भी सभीके श्रुतज्ञानोंमें विशेषता बनी रहती है। कारणभेदसे कार्यभेदका नियम सर्वसिद्ध है।
- ५ १० प्रश्न-घट शब्दको सुनकर प्रथम घट अर्थका श्रुतज्ञान हुआ उस श्रुतसे जलधारणादि कार्योका जो द्वितीय श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है उसे श्रुतपूर्वक श्रुत होनेसे 'मित-पूर्वक' नहीं कह सकते, अतः लक्षण अव्याप्त हो जाता है। इसी तरह धूम अर्थका ज्ञान प्रथम श्रुत हुआ, उससे उत्पन्न होनेवाले अविनाभावी अग्निके ज्ञानमें श्रुतपूर्वक श्रुतत्व होनेसे 'मितपूर्वक' लक्षण अव्याप्त हो जाता है।

उत्तर-प्रथम श्रुतज्ञानमें मितजन्य होनेसे 'मितज्ञानत्व'का उपचार कर लिया जाता है और इस तरह द्वितीय श्रुतमें भी 'मितपूर्वकत्व' सिद्ध हो जाता है। अथवा, पूर्वशब्द व्यवहित पूर्वको भी कहता है। जैसे 'मथुरासे पटना पूर्वमें है' यहां अनेक नगरोंसे व्यवहित भी पटना पूर्व कहा जाता है उसी तरह साक्षात् या परम्परया मितपूर्वक ज्ञान श्रुत कहे जाते हैं।

- ११ भेद शब्दका अन्वयं द्वि आदिसे कर लेना चाहिए। अर्थात् दो भेद, अनेक भेद और वारह भेद।
- ५१२ श्रुतज्ञानके मूल दो भेद हैं-एक अंगप्रविष्ट और दूसरा अङ्गबाह्य। अङ्गप्रविष्ट आचाराङ्ग आदिके भेदसे बारह प्रकारका है। भगवान् महावीररूपी हिमाचल-से निकलो हुई वाग्गंगाके अर्थरूप जलसे जिनका अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल है, उन बुद्धि ऋद्धिके धनी गणधरों द्वारा ग्रन्थरूपमें रचे गये आचाराङ्ग आदि बारह अङ्ग हैं।

आचाराङ्गमें चर्याका विधान आठ् शुद्धि, पांच सिमिति, तीन गुप्ति आदि रूपसे विणित है। सूत्रकृताङ्गमें-ज्ञानिवनय, क्या कल्प्य है क्या अकल्प्य, छेदोपस्थापना आदि व्यवहारधर्मकी कियाओंका निरूपण है। स्थानाङ्गमें एक एक, दो दो आदिके रूपसे अर्थोंका वर्णन है। समवायाङ्गमें सब पदार्थों की समानता रूपसे समवायका विचार किया गया है। जैसे धर्म अधर्म लोकाकाश और एक जीवके तुल्य असंख्यात प्रदेश होनेसे इनका द्रव्यरूपसे समवाय कहा जाता है। जम्बूद्वीप सर्वार्थसिद्धि अप्रतिष्ठान नरक नन्दीश्वरद्वीपकी बावड़ी ये सब १ लाख योजन विस्तारवाले होनेसे इनका क्षेत्रकी दृष्टिसे समवाय होता है। उत्सिर्पणी और अवसिर्पणी ये दोनों दश कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण होनेसे इनका कालकी दृष्टिसे समवाय है। क्षायिक सम्यक्तव केवलज्ञान केवलदर्शनयथाख्यातचांरित्र ये सब अनन्त विशुद्धिरूपसे भावसमवायवाले हैं। व्याख्याप्रज्ञप्तिमें 'जीव है कि नहीं' आदि साठ हजार प्रश्नोंके उत्तर हैं। ज्ञातृधर्मकथामें अनेक आख्यान और उपाख्यानोंका निरूपण है। उपासकाध्ययनमें श्रावकधर्मका विशेष विवेचन किया गया है। अन्तकृद्शांगमें प्रत्येक तीर्थेङ्करके समयमें होनेवाले उन दश दश अन्तकृत् केविलयोंका वर्णन है जिनने भयङ्कर

उपसर्गोंको सह कर मुक्ति प्राप्त की । जैंसे महावीरके समय निम मतङ्ग सोमिल रामपुत्र सुदर्शन यमलीक वलीक निष्कम्बल पाल और अम्बष्ठपुत्र ये दश अंतकृत् केवली हुए थे। अथवा इसमें अर्हत् और आचार्यों की विधि तथा सिद्ध होनेवालोंकी अन्तिम विधिका वर्णन है।

अनुत्तरोपपादिकदशाङ्गमं-प्रत्येक तीर्थङ्करके समय होनेवाले उन दस दस मुनियों का वर्णन है जिनने दारुण उपसर्गोंको सहकर विजय वैजयन्त जयन्त अपराजित और सर्वार्थमिद्धि इत पांच अनुत्तर विमानोंमें जन्म लिया । महावीरके समय ऋषिदास वान्य सुनक्षत्र कार्तिक नन्दनन्दन शीलभद्र अभय वारिषेण और चिलातपुत्र ये दश मुनि हुए थे। अथवा, इसमें विजय आदि अनुत्तर विमानोंकी आयु विकिया क्षेत्र आदिका निरूपण है।

प्रश्नव्याकरणमें युक्ति और नयोंके द्वारा अनेक आक्षेप विक्षेप रूप प्रश्नोंका उत्तर दिया गया है, सभी छौकिक वैदिक अर्थोंका निर्णय किया गया है। विपाकसूत्रमें पुण्य और पापके विपाकका विचार है।

वारहवाँ दृष्टिवाद अंग है। इसमें ३६३ कुवादियोंके मतोंका निरूपण पूर्वक खंडन हैं। कौल्कल काणेविद्धि कौश्वक हरिस्मश्रु मांछिपिक रोमश हारीत मुण्ड आश्वलायन आदि कियावादियोंके १८० भेद हैं। मरीचिकुमार किपल उल्कूक गार्ग्य व्याद्रभूति वाद्धिल माठर मौद्गलायन आदि अक्रियावादियोंके ८४ प्रकार हैं। साकत्य वात्कल कुथुमि सात्य-मुग्र नारायण कठ माध्यन्दिन मौद पैप्पलाद वादरायण अम्बिष्ठि कुदौविकायन वसु जैमिन आदि अज्ञानवादियोंके ६७ भेद हैं। विश्व पाराश्वर जतुर्काण वाल्मीिक रौमहीपिण सत्यदत्त ब्यास एलापुत्र औपमन्यव इन्द्रदत्त अयस्थुण आदि वैनियकोंके ३२ भेद हैं। इस प्रकार कुल ३६३ भेद होते हैं। वृष्टिवादक पाँच भेद हैं-पिरकर्म सूत्र प्रथमानुयोग पूर्वगत और चूलिका। पूर्वगतके उत्पादपूर्व आदि चौदह भेद हैं। उत्पादपूर्वमें जीवपुद्गलादिका जहाँ जब जैसा उत्पाद होता है उस सबका वर्णन है। अग्रायणी पूर्वमें कियावाद आदिकी प्रक्रिया और स्वसमयका विषय विवेचित है। वीर्यप्रवादमें छद्यस्थ और केवलीकी शिवत सुरेन्द्र आदिकी ऋद्धियां नरेन्द्र चक्रवर्ती वलदेव आदिकी सामर्थ्य द्रव्योंके लक्षण आदिका निरूपण है। अस्तिनास्ति प्रवादमें-पांचों अस्तिकायोंका और नयोंका अस्तिनास्ति आदि अनेक पर्यायों द्वारा विवेचन है। ज्ञानप्रवादमें पांचों ज्ञानों और इन्द्रियोंका विभाग आदि निरूपित है।

सत्यप्रवाद पूर्वमें वाग्गुप्ति, वचन संस्कारके कारण, वचन प्रयोग, बारह प्रकारकी भाषाएँ, दस प्रकारके सत्य, वक्ताके प्रकार आदिका विस्तारसे विवेचन है। वचन संस्कारके सिर कंठ आदि आठ स्थान हैं। शुभ और अशुभके भेदसे वाक् प्रयोग दो प्रकारका है। अभ्याख्यान कलह आदि रूपसे भाषा बारह प्रकार की है। हिसादिसे विरक्त मुनि या श्रावकको हिंसादिका दोष लगाना अभ्याख्याने है। कलह—लड़ाई कराना। पीठ पीछे दोष दिखाना पेशुन्य है। चारों पुरुषार्थों से सम्बन्ध रखनेवाला प्रलाप असम्बद्ध भाषा है। शब्दादि विषयों में या अमुक देश नगर आदिमें रित उत्पन्न करनेवाली रितवाक् है। इन्हीं में अरित उत्पन्न करनेवाली अरितवाक् है। जिसे सुनकर परिग्रहके अर्जन रक्षण आदिमें आसिक्त उत्पन्न हो वह उपिथवाक् है। जिससे व्यापारमें ठगनेको प्रोत्साहन मिले वह निकृतिवाक् है। जिसे सुनकर तपोनिधि या गुणी जीवोंके प्रति अविनयकी प्रेरणा

मिले वह अप्रणतिवाक् हैं। जिससे चोरीमें प्रवृत्ति हो वह मोषवाक् हैं। सम्यक् मार्गकी प्रवित्तिका सम्यग्दर्शनवाक् हैं। मिथ्यात्वविधनी मिथ्यावाक् हैं। द्वीन्द्रिय आदि जीव वक्ता हैं. जो शब्दोच्चारण कर सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदिकी दृष्टिसे असत्य अनेक प्रकार का है। सत्यके दस भेद हैं—सचेतन या अचेतन द्रव्यका व्यवहारके लिए इच्छानुसार नाम रखना नाम सत्य है। चित्र आदि तदाकार रूपोमें उसका व्यवहार करना रूप सत्य है। जुआ आदिमें या शतरंजके मुहरोंमें हाथी घोड़ा आदिकी कर्त्यना स्थापना सत्य है। औपश्चीकादि भावोंकी दृष्टिसे किया जानेवाला व्यवहार प्रतीत्य सत्य है। जो लोकव्यवहार में प्रसिद्ध प्रयोग है उसे संवृति सत्य कहते हैं, जैसे पृथिवी जल आदि अनेक कारणोंसे उत्पन्न भी कमलको पंकज कहना। धूप उबटन आदिमें या कमल मगर हंस सर्वतोभद्र आदि में सचेतन अचेतन द्रव्योंके भाव विधि आकार आदिकी योजना करनेवाले वचन संयोजना सत्य है। आर्य और अनार्य रूपमें विभाजित बत्तीस देशोंमें धर्मादिकी प्रवृत्ति करनेवाले वचन जनपदसत्य हैं। ग्राम नगर राज्य गण मत जाति कुल आदि धर्मों के उपदेशक वचन देशसत्य हैं। संयत या श्रावकको स्वधर्मपालनके लिए प्रसु प्रासुक है यह अप्रासुक हैं इत्यादि वचन भावसत्य हैं। आगमगम्य पदार्थों का निरूपण समयसत्य है।

आंत्मप्रवादमें आत्मद्रव्यका और छह जीवनिकायोंका अस्ति नास्ति आदि विविध भंगोंसे निरूपण है। कर्मप्रवादमें कर्मों की बन्ध उदय उपशम आदि दशाओंका और स्थिति आदिका वर्णन है। प्रत्याख्यानप्रवादमें व्रत नियम प्रतिक्रमण तप आराधना आदि तथा मुनित्वमें कारण द्रव्योंके त्याग आदिका विवेचन है। विद्यानुवादपूर्वमें समस्त विद्याएँ, आठ महानिमित्त, रज्ज्रराशिविधि, क्षेत्र, श्रेणी, लोकप्रतिष्ठा, समुद्धात आदिका विवेचन है। अंगुष्ठप्रसेना आदि ७०० अल्पविद्याएँ और रोहिणी आदि ५०० महाविद्याएँ होती हैं। अन्त-रीक्ष, भूमि, अङ्ग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यञ्जन और छिन्न ये आठ महानिमित्त हैं। क्षेत्र अर्थात् आकाश । कपडेके ताने-बानेकी तरह ऊपर-नीचे जो असंख्यात आकाश प्रदेश पंक्तियां हैं उन्हे श्रेणी कहते हैं। अनन्त अलोकाकाशके मध्यमें लोक है। इसमें ऊर्ध्वलोक मृदंगके आकार है। अधोलोक वेत्रासनके आकार तथा मध्यलोक भालरके आकार है। यह लोक तनुवातवलयसे अन्तमें वेष्टित है और चौदह राजू लम्बा है। यह प्रतरवृत्त है। मेरु पर्वतके नीचे वज पृथिवी पर स्थित आठ मध्यप्रदेश लोकमध्य हैं। लोकमध्यसे ऊपर ऐशान स्वर्ग तक १।। रज्जु, माहेन्द्र स्वर्ग तक ३ रज्जु, ब्रह्मलोक तक ३।। रज्जु, कापिष्ठ तक ४ रज्जु, महाशुक्र तक ४।। रज्जु, सहस्रार तक ५ रज्जु, प्राणत तक ५।। रज्जु, अच्युत तक ६ रज्जु और लोकान्त तक सात रज्जु है । लोकमध्यसे नीचे शर्कराप्रभा तक १ रज्जु, फिर पांचों नरक क्रमशः एक एक राजू हैं। इस प्रकार सातवें नरक तक छह राजू होते हैं। फिर लोकान्त तक एक राजू, इस प्रकार सात राजू हो जाते हैं। घनोदिधवातवलय घनवातवलय और तनु-वलय इन तीन वातवलयोंसे यह लोक चारों ओरसे घिरा हुआ है। अधोलोककी दिशा और विदिशामें तीनों वात वलय बीस-बीस हजार योजन मोटे हैं। ऊपर क्रमशः घटकर तीनों कातवलय मध्यलोककी आठों दिशाओं में ५, ४ और ३ योजन मोटे रह जाते हैं। ऊर्ध्वलोकमें बढ़कर ब्रह्मलोककी आठों दिशाओं में ७, ५ और ४ योजन मोटे हो जाते हैं। फिर ऊपर कमशः घटकर तीनों वलय लोकाग्रमें ५,४ और ३ योजन मोटे रह जाते हैं। ये ऊपर नीचे गोल उंडेके समान हैं। लोकाग्रके ऊपर ये क्रमशः दो गव्यति, एक को द्वा और कुछ कम एक कोश प्रमाण

विस्तारवाले हैं। नीचे कलकल पथ्वीके नीचे कमशः ७,५ और ४ योजन विस्तत हैं। नीचे लोकमूलमें चौड़ाई ७ राजू है। मध्यलोकमें एक राजू, ब्रह्मलोकमें पांच राजू और लोकाग्रमें एक राज है। लोकमध्यसे एक रज्ज नीचे शर्करा प्रभाके अन्तमें आठों दिशाओंमें चौड़ाई १५ राजू है, उससे एक रज्जू नीचे वालुकाप्रभाके अन्तमें २५ राजू, फिर एक राजू नीचे पंक प्रभाके अन्तमें ३ हैं राजू, फिर एक राजू नीचे धुमप्रभाके अन्तमें ४ है राजू, फिर एक राजू नीचे तमःप्रभाके अन्तमें ५३ राजू, फिर एक राजू नीचे महातमःप्रभाके अन्तमें ६ दे राजू, फिर एक राजू नीचे कलकल पृथ्वीके अन्तमें ७ राजू चौड़ाई है। इसी तरह लोक-मध्यसे एक राज् ऊंगर २ है राज्, फिर एक राज् ऊपर ३ है राज्, फिर एक राज् ऊपर ४ है राज, फिर आधी राजू ऊपर जोने पर ५ राजू विस्तार है। फिर आधी राजू ऊपर जाकर ४३ राजू, फिर एक राज् अपर ३३ राजू, फिर एक राजू अपर २७ राजू, फिर एक राजू अपर लोकान्तमें एक राजू विस्तार है। वेदना आदि निमित्तोंसे कुछ आत्मप्रदेशोंका शरीरसे बाहिर निकलना समृद्घात है; वह सात प्रकारका है–वात पित्तादि विकार-जनित रोग या विषयान आदिकी तीव्र वेदनासे आत्मप्रदेशोंका बाहिर निकलना वेदना समुद्धात है । क्रोधादि कपायोंके निमित्तसे कपाय समुद्धात होता है । उदीरणा या कालकममें होनेवाले मरणके निमित्तसे मारणान्तिक समुद्वात होता है । जीवोंके अनुग्रह और विनाशमें समर्थ तैजस शरीरकी रचनाके लिए तैजस समृद्घात होता है । एकत्व पृथक आदि नाना प्रकारकी विकियाके निमित्तसे वैकियिक समुद्घात होता है । अल्पहिंसा और सूक्ष्मार्थ परिज्ञान आदि प्रयोजनोंके लिए आहारक शरीरकी रचनाके निमित्त आहारक समुद्धात होता है। जब वेदनीयकी स्थिति अधिक हो और आयु कर्मकी अल्प तव स्थिति-समीकरणके लिए केवली भगवान् केवलिसमुद्घात करते हैं। जैसे मदिरामें फेन आकर शान्त हो जाता है उसी तरह समुद्घातमें आत्म-प्रदेश बाहिर निकलकर फिर शरीरमें समा जाते हैं। अहारके और मारणान्तिक समुद्घात एक दिशामें होते हैं; क्योंकि आहारक शरीरकी रचनाके समय श्रेणिगति होनेके कारण एक ही दिशामें असंख्य आत्मप्रदेश निकलकर एक अरितन प्रमाण आहारक शरीरको बनाते हैं। मारणान्तिकमें जहां नरक आदिमें जीवको मरकर उत्पन्न होना है वहांकी ही दिशामें आत्मप्रदेश निकलते हैं। शेष पांच समुद्घात श्रेणिके अनुसार ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन छहों दिशाओं में होते हैं। वेदना आदि छह समुद्घातोंका काल असंख्यात समय है और केवलि समुद्घातका काल आठ समय है। दण्ड, कवाट, प्रतर, लोकपूरण, फिर प्रतर, कपाट, दंड और स्वशरीर-प्रवेश इस तरह आठ समय होते हैं।

कियाविशाल पूर्वमें सूर्य चन्द्र ग्रह नक्षत्र तारागणोंका गमनक्षेत्र, उपपादक्षेत्र, शकुन, चिकित्सा, भूतिकर्म, इन्द्रजाल विद्या, चेंासठ कला, शिल्प, काव्य, गुणदोष, छन्द, किया, कियाफलके भोक्ता आदिका विस्तृत विवेचन हैं।

• लोकबिन्दुसारमें आठ व्यवहार, चार बीजराशि परिकर्म आदि गणित तथा समस्त श्रुतसम्पत्तिका विवरण है।

्री १३-१४ गणधरदेवके शिष्य प्रशिष्यों द्वारा अत्पायु-बुद्धिबलवाले प्राणियोंके अनुग्रहके लिए अंगोंके आधारसे रचे गये संक्षिप्त ग्रन्थ अंगबाह्य हैं। कालिक उत्कालिक आदिके भेदसे अंगबाह्य अनेक प्रकारके हैं। स्याध्यायकौलमें जिनके पठन-पाठनका

नियम है उन्हें कालिक कहते हैं तथा जिनके पठन-पाठनका कोई नियत समय न हो वे उत्कालिक हैं। उत्तराध्ययन आदि अंगबाह्य ग्रन्थ हैं।

प्रत्यक्षपूर्वक तीन प्रकारका अनुमान होता है-पूर्ववत् शेषवत् और सामान्यतो-दृष्ट । अग्नि और धूमके अविनाभावको जिस व्यक्तिने पहिंछे ग्रहण क्र िल्या है उसे पीछे धूमको देखकर अग्निका ज्ञान होना पूर्ववत् अनुमान है । जिसने सींग और सींगवाछेके सम्बन्धको देखा है उसे सींगके रूपको देखकर सींगवाछेका अनुमान होना शेषवत् है । देवदत्तका देशान्तरमें पहुंचना गमनपूर्वक होता है, यह देखकर सूर्यमें देशान्तर प्राप्तिरूप हेतुसे गतिका अनुमान करना सामान्यतोदृष्ट है । 'गाय सरीखा गवय होता है' इस उपमान वाक्यको सुनकर जंगछमें गवयको देखकर उससें गवय संज्ञाके सम्बन्धको जान छेना उपमान है । शब्द प्रमाण तो श्रुत है ही । 'भगवान् ऋपभने यह कहा' इत्यादि प्राचीन परम्परागत तथ्य ऐतिह्य प्रमाण है । 'यह आदमी दिन्को नहीं खाकर भी जीता है' इस वाक्यको सुनकर अर्थात् ही 'रात्रिको खाता है' इस प्रकार रात्रि भोजनका ज्ञान कर छेना अर्थापत्ति है । 'चारं प्रस्थका आढक होता हैं' इस ज्ञानके होनेपर एक आढकमें दो कुडव (आधा आढक) हैं इस प्रकारकी संभावना संभव प्रमाण है । वनस्पतियोंमें हरा भरापन आदि न दिखनेपर वृष्टिके अभावका ज्ञान करना अभाव प्रमाण है । ये सभी अर्थापत्ति आदि अनुमानमें अन्तर्भूत हैं, अतः अनुमानकी तरह स्वप्रतिपत्तिकालमें अनक्षरश्रुत हैं तथा परप्रति-पत्तिकालभें अक्षरश्रुत ।

प्रत्यक्ष दो प्रकार का है देशप्रत्यक्ष और सर्वप्रत्यक्ष । देशप्रत्यक्षके अविध और मनःपर्यय दो प्रकार हैं और सर्वप्रत्यक्ष एक केवल ज्ञानरूप हैं । अविध-ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे द्रव्य-क्षेत्रादिसे मर्यादित रूपीद्रव्यका ज्ञान अविध्ञान है । अविध्ञान दो प्रकार का है—भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय । अथवा देशाविध और सर्वाविध ये दो भेद भी होते हैं । परमाविध सर्वाविध की अपेक्षा न्यन होनेसे देशाविधमें ही गिन ली गई है ।

भवप्रत्यय अवधिका स्वरूप-

#### भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम् ॥२१॥

भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव और नारिकयोंके होता है।

० १-६ भव अर्थात् आयु और नामकर्मके उदयसे प्राप्त होनेवाली पर्याय, प्रत्यय अर्थात् निमित्त । भवको निमित्त लेकर जो अविध ज्ञानावरणके क्षयोपशम पूर्वक ज्ञान होता है वह भवप्रत्यय अविध्ञान है । प्रत्यय शब्दके ज्ञान शपथ हेतु आदि अनेक अर्थ हैं, पर यहां 'निमित्त' अर्थकी विवक्षा है । देव और नारकी पर्यायमें जन्म लेते ही अविध ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो जाता है और उससे अविध्ञान होता है । जैसे आकाश पक्षीके उड़नेमें निमित्त मात्र है क्योंकि आकाशके रहने पर ही पक्षी उड़ सकता है उसी तरह भव बाह्य निमित्त है । यदि भव ही मुख्य कारण होता तो सभी देव नारिकयोंके एक जैसा जुल्य अविध्ञान होता पर उनमें अपने अपने क्षयोपशमके अनुसार तारतम्य आगममें स्वीकार किया गया है । जैसे मनुष्य और तिर्यं चोंको अहिंसादिव्रतरूप गुणोंसे अविध्ञान होता है

उन तरह देवतः रिक्योंको ब्रतादिधारणकी आवश्यकता नहीं होती, उनके तो उस पर्यायके कारण ही क्षयोपणम प्रकट हो जाता है। अतः भव बाह्य निमित्त है। सम्यग्ज्ञानका प्रकरण होतेसे मिथ्यादृष्टि देवनारिकयोंके मिथ्या अविध अर्थात् विभंगाविध होती है इमिलिए सभी देवनारिकयोंको सामान्यरूपसे अविधिज्ञानका प्रसंग नहीं होता।

० प्रदन-जीवस्थान आदि आगमोंमें सदादि अनुयोग द्वारोंमें 'नारक' शब्दका ही पहले प्रदण किया है अतः यहां भी नारक शब्दका ही पहले प्रयोग करना चाहिए ? उत्तर-देव शब्द अल्पस्वर है और पूज्य है, अतः व्याकरणके नियमानुसार देवशब्दका ही पूर्वप्रयोग उचित है। आगममें तो कमसे गतियोंका निरूपण है वहां नियमकी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि जदे जुदे वाक्य हैं।

दम प्रकारके भवनवासियोंका अवधिक्षेत्र जघन्य २५ योजन है। उत्कृष्ट असूर क्मारों भा नीचेकी ओर असंस्थात कोड़ा-कोड़ी योजन और ऊपर ऋतुविमानके ऊपरी भाग तक है । उ।गकमार आदि नव भवनव।गियोंका उत्कृष्ट नीचेकी तरफ असंख्यात हजार योजन और ऊपर मुमेर पर्वतके शिखर तक है तथा तिरहा असंख्यात हजार योजन है। आठों प्रकारके व्यन्तरोंका जघन्य २५ योजन उत्कृष्ट नीचे असंख्यात हजार योजन उत्पर अपने विमानके ऊपरी भाग तक और तिरछे असंस्थात कोडा कोडी योजन है। ज्योति-पियोंका जवन्य नीचेकी ओर संख्यात योजन उत्कृष्ट असंख्यात हजार योजन, ऊपरकी ओर उत्कृत्ट अपने विमानके ऊपरी भाग तक तथा तिरछे असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन है। वैमानिकोंमें सौधर्म और ईशान स्वर्गवासी देवोंके जघन्य अविध ज्योतिषियोंके उत्कृष्टक्षेत्र प्रमाण है तथा उत्कृष्ट अवधि नीचेकी और रत्नप्रभाके अन्तिम पटल तक है । सानत्कूमार और माहेन्द्रमें नीचेकी ओर जबन्य रत्नप्रभाके अन्तिम पटल तक और उत्कृष्ट शर्करा-प्रभाके अन्तिम पटल तक अवधिका क्षेत्र है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव और कापिष्टमें नीचेकी ओर जबन्य अवधि शर्करा प्रभाका अन्तिम भाग और उत्कृष्ट वालुका प्रभाका अन्तिम भाग है । शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रारमें नीचेकी ओर जघन्य अवधि वालुका प्रभाका अन्तिम भाग और उत्कृष्ट पंकप्रभाका अन्तिम भाग है। आनत प्राणत आरण और अच्यतमें नीचेकी ओर जघन्य अवधि पंकप्रभाका अन्तिम भाग तथा उत्कृष्ट धुमप्रभाका अन्तिम भाग है। नव ग्रैवेयकोंकी जघन्य अवधि धूमप्रभाका अन्तिमभाग और उत्कृष्ट तमःप्रभाका अन्तिम भाग है । नव अनुदिश और पांच अनुक्तर विमानवासियोंकी अवधि लोकनाली पर्यन्त है । सौधर्म आदि अनुत्तर पर्यन्त विमानवासियोंकी अवधि ऊपरकी ओर अपने अपने विमानके ऊपरी भाग तक है। तिरछी असंख्यात कोडाकोडी योजन है। जिस अवधिज्ञानका जितना क्षेत्र है उतने आकाश प्रदेश प्रमाण काल और द्रव्य होते हैं अर्थात उतने समय प्रमाण अतीत और अनागतका ज्ञान होता है और उतने भेदवाले अनन्त प्रदेशी पूद्गलस्कन्धोंमें और सकर्मक जीवोंमें ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है। भावकी दृष्टिसे अपने विषयभूत पुद्गल स्कन्धोंके रूपादिगुणोंमें और जीवके औदियक औपशिमक आदि भावोंमें अवधिज्ञानकी प्रवृत्ति होती है।

ं नारकी जीवोंमें रत्नप्रभामें अवधिक्षेत्र नीचे एक योजन शर्कराप्रभामें ३॥ गब्यूति वालुका प्रभामें ३ गर्ब्यूति, पंक प्रभामें २॥ गब्यूति, धूम प्रभामें २ गब्यूति, तमःप्रभामें १॥ गब्यूति और महातमः प्रभामें एक गब्यूति है । सभी नरकोंमें ऊपरकी ओर अवधिज्ञान अपने नरकविलोंके ऊपरी भाग तक है और तिरछे असंख्यात कोड़ाकोड़ी योजन है। क्षयोपशमनिमित्तक अवधि –

#### च्योपशमनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम्।।२२।।

अवधिज्ञानावरणके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदयाभावी क्षय आगामीका सदवस्था उपशम और देशघाती प्रकृतिका उदय रूप क्षयोपशमसे होनेवाला अवधिज्ञान शेष अर्थात् मनुष्य और तिर्यं चोंके होता है।

\$ १-३ शेष ग्रहणसे देवनारिकयोंके अतिरिक्त सभी प्राणिमात्रके अविधका विधान नहीं समक्षना चाहिए क्योंकि असंज्ञी और अपर्याप्तकोंमें इसकी शिक्त ही नहीं है। संज्ञी और पर्याप्तकोंमें भी उन्होंके, जिनके सम्यग्दर्शनादि गुणोंसे अविधज्ञानावरणका क्षयोपशम हो गया है। यद्यपि सभी अविध क्षयोपशमिनिमित्तक होती है फिर भी विशेष रूपसे क्षयोपशमके ग्रहण करनेसे यह नियम होता है कि मनुष्य और तिर्यचोंके क्षयोपशमिनिमित्तक ही अविधिज्ञान होता है भवप्रत्यय नहीं।

\$ ४-अविधज्ञानके अनुगामी अननुगामी वर्धमान हीयमान अवस्थित और अन-वस्थित ये छह भेद हैं। कोई अविध सूर्यप्रकाशकी तरह पीछे-पीछे भवान्तर तक जाती है। कोई वहीं एक जाती है जैसे मूर्खका प्रश्न। कोई अविध सम्यग्दर्शनादि गुणोंकी विशुद्धिके कारण पत्तोंमें लगी हुई अग्निकी तरह असंख्यातलोक तक बढ़ती है। कोई अविध ईंधन-रहित अग्निकी तरह अंगुलके असंख्येय भाग तक कम हो जाती है। कोई अविध ज्योंकी त्यों स्थिर रहती है न कम होती है और न बढ़ती है जैसे कि तिल आदि चिह्न। वायुसे दोलित जलकी लहरोंकी तरह कोई अविध घटती भी है और बढ़ती भी है।

देशाविध परमाविध और सर्वाविधिक भेदसे भी अविध-ज्ञान तीन प्रकारका है। देशाविध और परमाविधिक जयन्य उत्कृष्ट और अजधन्योकृष्ट ये तीन प्रकार हैं। सर्वाविध एक ही प्रकारका है। देशाविधिका जधन्यक्षेत्र उत्कृष्ट सर्वलोक। मध्यमक्षेत्र जधन्य और उत्कृष्टके बीचका असंख्यात प्रकारका है। परमाविधिका जधन्यक्षेत्र एक प्रदेश अधिक लोक प्रमाण है और उत्कृष्ट असंख्यात लोक प्रमाण है। मध्यके विकल्प अजधन्योत्कृष्ट क्षेत्र हैं। परमाविधिक उत्कृष्ट क्षेत्रसे वाहिर असंख्यात लोकक्षेत्र सर्वाविधिका है। उपर्युक्त अनुगामी आदि छह भेदोंके साथ प्रतिपाती अर्थात् विजलीकी चमककी तरह विनाशशील बीचमें ही छूटनेवाला और अप्रतिपाती अर्थात् केवलज्ञान होने तक नहीं छूटनेवाला ये आठों भेद देशाविधके होते हैं। परमाविध हीयमान और प्रतिपाती नहीं होती। सर्वाविधके अवस्थित अनुगामी अननुगामी और अप्रतिपाती ये चार ही भेद होते हैं।

सर्वजघन्य देशावधिका उत्सेधांगुलका असंख्यातवां भाग क्षेत्र, आविलका असंख्यातवां भाग काल और अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण द्रव्य है, अर्थात् इतने वड़े असंख्यात स्कन्धोंमें ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है। स्वविषय स्कन्धके अनेक रूपादि भाव हैं। एक जीवके प्रदेशोत्तर क्षेत्रवृद्धि नहीं होती, नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रदेशोत्तर क्षेत्रका विकल्प संभव है। एक जीवके मंडूकप्लुति क्रमसे अंगुलके असंख्येय भाग प्रमाण क्षेत्रवृद्धि होती है-सर्वलोक तक। काल-वृद्धि एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा एक समय दो समय आदि आविलके असंख्यात भाग तक होती है। द्रव्य क्षेत्र और कालकी वृद्धि, असंख्यात भागवृद्धि संख्यात भागवृद्धि संख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणवृद्धि इन चार प्रकारोंसे होती है। भाववृद्धि अनन्त भागवृद्धि और अनन्त गुणवृद्धि मिलाकर छह प्रकारोंसे होती है। हानि भी इसी क्रमसे होती है।

अंगुलके असंस्थात भाग क्षेत्रवाली अविधिका आविलका संस्थात भाग काल है, अंगुलके असंस्थात भाग आकाश प्रदेश वरावर द्रव्य है, भाव अनन्त असंस्थात या संस्थात रूप है। अंगुल प्रमाणक्षेत्रवाली अविधिका कुछ कम आविल प्रमाण काल है, द्रव्य और भाव पिंहलेकी तरह। अंगुल पृथक्त्व (तीनसे ऊपर ९ से नीचेकी संस्था) क्षेत्रवाली अविधिका आविली प्रमाण काल है। एक गव्यूति प्रमाण क्षेत्रवाली अविधिका कुछ अधिक उच्छ्वास प्रमाण काल है। योजनमात्र क्षेत्रवाली अविधिका अन्तर्मु हूर्त काल है। पच्चीस योजन क्षेत्रवाली अविधिका कुछ कम एक दिन काल है। भरतक्षेत्र प्रमाणवाली अविधिका आधा माह काल है। जम्बूढीप प्रमाण क्षेत्रवाली अविधिका कुछ अधिक एक माह काल है। मनुष्यलोक प्रमाण क्षेत्रवाली अविधिका एक वर्ष काल है। हचकद्वीप प्रमाण क्षेत्रवाली अविधिका संवत्सर-पृथक्त्व काल है। संस्थात द्वीप समुद्र प्रमाण क्षेत्रवाली अविधिका संस्थात वर्ष काल है। संस्थात द्वीप समुद्र प्रमाण क्षेत्रवाली अविधिका संस्थात वर्ष काल है। उस तरह तिर्य व और मनुष्योंकी मध्य देशाविधिक द्रव्यक्षेत्र काल आदि हैं।

तिर्यं चोंकी उत्कृष्ट देशाविधका क्षेत्र असंस्थात द्वीपसमुद्र, काल असंस्थात वर्ष और तेजःशरीर प्रमाण द्रव्य है, अर्थात् वह असंस्थात द्वीप समुद्र प्रमाण आकाश प्रदेशोंसे परिमित असंस्थात तेजोद्रव्य वर्गणासे रचे गए अनन्त प्रदेशी स्कन्धोंको जानता है। भाव पहिलेकी तरह है। तिर्यं चों और मनुष्योंके जघन्य देशाविध होता है। तिर्यं चोंके केवल देशाविध ही होता है परमाविध और सर्वाविध नहीं।

मनुष्योंकी उत्कृष्ट देशावधिका क्षेत्र असंस्यात द्वीप समुद्र, काल असंस्य वर्ष और द्रव्य कार्मण गरीर प्रमाण है अर्थात् वह असंस्यात द्वीपसमुद्र प्रमाण आकाश प्रदेशोंसे परिमित असंस्थात ज्ञानावरणादि कार्मण द्रव्यकी वर्गणाओंको जानता है। भाव पहिले की तरह है। यह उत्कृष्ट देशाविध संयत मनुष्योंके होती है।

परमाविध-जघन्य परमाविधका क्षेत्र एकप्रदेश अधिक लोकप्रमाण, काल असंख्यात वर्भ, द्रव्य प्रदेशाधिक लोकाकाश प्रमाण और भाव अनन्तादि विकल्पवाला है। इसके बाद नाना जीव या एक जीवके क्षेत्रवृद्धि असंख्यात लोकप्रमाण होगी। असंख्यात अर्थात् आविलकाके असंख्यात भाग प्रमाण। परमाविधका उत्कृष्ट क्षेत्र अग्निजीबोंकी संख्या प्रमाण लोकालोक प्रमाण असंख्यात लोक। परमाविध उत्कृष्ट चारित्रवाले संयंतके ही होती है। यह वर्धमान होती है हीयमान नहीं। अप्रतिपाती होती है प्रतिपाती नहीं। अवस्थित होती है। अनवस्थित भी वृद्धिकी ओर होती है हानिकी ओर नहीं। इस पर्यायमें क्षेत्रान्तरमें साथ जानेसे अनुगामी होती है। परलोकमें नहीं जाती इसिलिए अननुगामी भी होती है। चरमशरीरीके होनेके कारण परलोक तक जानेका अवसर ही नहीं है।

सर्वाविध-असंख्यात लोकसे गुणित उत्कृष्ट परमाविधका क्षेत्र सर्वाविधका क्षेत्र है। काल द्रव्य और भाव पहिलेकी तरह। यह सर्वाविध न तो वर्धमान होता है न हीयमान, न अनवस्थित और न प्रतिपाती। केवलज्ञान होने तक अवस्थित है और अप्रतिपाती है। पर्यायान्तरको नहीं जाता इसलिए अननुगामी है। क्षेत्रान्तरको जाता है अतः अनुगामी है।

परमावधिका देशावधिमें अन्तर्भाव करके देशावधि और सर्वाविध ये दो भेद भी अविधज्ञानके होते हैं।

ऊपर कही गई वृद्धियोंमें जब कालवृद्धि होती है तब चारोंकी वृद्धि निश्चित है पर क्षेत्रवृद्धि होनेपर कालवृद्धि भाज्य है अर्थात् हो भी और न भी हो। भाववृद्धि होनेपर दृव्यवृद्धि नियत है पर क्षेत्र और कालवृद्धि भाज्य है। यह अवधिज्ञान श्रीवृक्ष स्वस्तिक नन्द्यावर्त आदि शरीरचिह्नोंमेंसे किसी एकसे प्रकट होनेपर एकक्षेत्र और अनेकसे प्रकट होनेपर अनेकक्षेत्र कहा जाता है। इन चिह्नोंकी अपेक्षा रखनेके कारण इसे पराधीन-अतएव परोक्ष नहीं कह सकते; क्योंकि इन्द्रियोंको ही 'पर' कंहा गया है जैसा कि गीता- में भी कहा है-"इन्द्रियां पर हैं, इन्द्रियोंसे भी परे मन है, मनसे परे बुद्धि और बुद्धिसे भी परे आत्मा है।" अतः इन्द्रियोंकी अपेक्षा न होनेसे परोक्ष नहीं कह सकते।

मनःपर्ययज्ञानका वर्णन-

### ऋजुविपुलमती मनःपर्ययः ॥२३॥

मनःपर्यय ऋजुमित और विपुलमितके भेदसे दो प्रकारका है। ऋजु अर्थात् सरल और विपुल अर्थात् कुटिल । परकीय मनोगत 'मन वचन काय सम्बन्धी पदार्थीको जाननेके कारण मनःपर्यय दो प्रकारका हो जाता है।

वीर्यान्तराय और मनःपर्ययज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर तथा तदनकल अङ्ग उपाङ्गोंका निर्माण होनेपर अपने और दूसरेके मनकी अपेक्षासे होनेवाला ज्ञान मनःपर्यय कहलाता है। अपने मनकी अपेक्षा तो इसलिए होती है कि वहांके आत्म-प्रदेशोंमें मनःपर्ययज्ञानावरणका क्षयोपशम होता है। जैसे चक्षुमें अवधिज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर चक्षुकी अपेक्षा होने मात्रसे अवधिज्ञानको मितज्ञान नहीं कहते उसी तरह मनःपर्यय भी मतिज्ञान नहीं है क्योंकि वह इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न नहीं होता। परके मनमें स्थित विचारोंको जानता है अतः आकाशमें चन्द्रको देखनेके लिए जैसे आकाश साधारण-सा निमित्त है वह चन्द्रज्ञानका उत्पादक नहीं है उसी तरह परका मन साधारण-सा आधार है वह मनःपर्ययज्ञानका उत्पादक नहीं है। इसिछए मनःपर्यय मितज्ञान नहीं हो सकता । इसी तरह धूमसे स्वसम्बन्धी अग्निके ज्ञानकी तरह परकीय मनःसम्बन्धी विचारोंको जाननेके कारण मनःपर्यय ज्ञानको अनुमान नहीं कह सकते; क्योंकि अनुमान या तो इन्द्रियोंसे हेतूको देखकर या परोपदेशसे हेतूको जानकर ही उत्पन्न होता है परन्तु मनःपर्ययमें न तो इन्द्रियोंकी अपेक्षा होती है और न परोपदेश की ही। फिर अनुमान परोक्ष ज्ञान है जब कि मनःपर्यय प्रत्यक्ष । इसमें 'इन्द्रिय मनकी अपेक्षा न करके जो अव्यभिचारी और साकार ग्रहण होता है वह प्रत्यक्ष हैं यह प्रत्यक्षका लक्षण पाया जाता है। जैसा कि सूत्रमें बताया है भनः पर्यय दो प्रकारका है।

- ० अ ऋगुमनस्कृतार्थं ऋगुवाक्कृतार्थं और ऋगुकायकृतार्थं इस प्रकार ऋगु मित तीन प्रकारका है। जैसे किसीने किसी समय सरल मनसे किसी पदार्थका स्पष्ट विचार किया, साट वाणीय कोई विचार व्यक्त किया और शरीरसे इसी प्रकारकी स्पष्ट किया की, कालान्तरमें उसे भूल गया, फिर यदि ऋजुमितमन:पर्ययज्ञानीसे पूछा जाय कि—'इसने अमुक समयमें क्या सोचा था, क्या कहा था या क्या किया था?' या न भी पूछा जाय तो भी वह साट कासे सभी वातोंको प्रत्यक्ष जानकर बता देगा। महाबन्ध शास्त्रमें बताया है कि 'मनमा मनः परिच्छिय परेपां संज्ञादीन् विजानाति' अर्थात् मनसे—आत्मासे दूसरेके मनको जानकर उसकी संज्ञा चिन्ता जीवित मरण दुःख लाभालाभको जान लेता है। जैसे मंच पर बैठे हुए लोगोंको उपचारसे मंच कहते हैं उसी तरह मनमें विचारे गये चेतन अचेतन अर्थोंको भी मन कहते हैं। यह साट्ट और सरल मनवाले लोगोंको बातको जानता है, कुटिल मनवालोंकी बातको नहीं। कालसे जधन्यरूपसे अपने या अन्य जीवोंके दो तीन भव और उत्कृष्ट खपसे सात आठ भवोंको गित आगति अर्थात् जिस भवको लोड़ा और जिसे ग्रहण किया उनकी दो गिनती करके जानता है,। क्षेत्रसे जघन्य गव्यूति पृथवत्वके भीतर और उत्कृष्ट योजनपृथक्त्वके भीतर जानता है।
- \$ ८ विपुलमित ऋजुके साथ ही साथ कुटिल मन वचन काय सम्बन्धी प्रवृत्तियोंको भी जानता है अतः छह प्रकारका हो जाता है। अर्थात् यह अपने या परके व्यक्त मनसे या अव्यक्त मनसे चिन्तित या अचिन्तित या अर्घचिन्तित सभी प्रकारसे चिन्ता जीवित मरण-सुख दुःख लाभ अलाभ आदिको जानता है। विपुलमित कालसे जघन्यरूपसे सात आठ भव तथा उत्कृष्टरूपसे गत्यागतिकी दृष्टिसे असंख्यात भवोंको जानता है। क्षेत्र जघन्यरूपसे योजनपृथक्त्व है और उत्कृष्ट मानुपोत्तर पर्वतके भीतर है, बाहिर नहीं।

दोनों मनःपर्यय ज्ञानोंकी परस्पर विशेषता-

#### विशुद्धचप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः ॥२४॥

ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे होनेवाळी निर्मळताको विशुद्धि कहते हैं । संयम शिखर-से गिरनेको प्रतिपात कहते हैं । ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती उपशान्तकपायका प्रतिपात होता है बारहवें क्षीणकषायीका नहीं । इन दो दृष्टियोंसे ऋजुमित और विपुलमितमें विशेषता है अर्थात् विपुलमित विशुद्धतर और अप्रतिपाती होता है ।

§ १-२ यद्यपि पहिले सूत्रसे ही विशेषता ज्ञात हो जाती थी फिर भी अन्य रूपसे विशेषता दिखानेके लिए यह सूत्र बनाया है। यदि विशुद्धि और अप्रतिपात मनःपर्ययज्ञान के भेद होते तो समुच्चयार्थक 'च' शब्दका ग्रहण करना उचित था पर ये भेद नहीं हैं। ये तो उनकी परस्पर विशेषता बनानेवाले प्रकार हैं।

सर्वाविधके विषयभूत कार्मणद्रव्यका अनन्तवाँ भाग ऋजुमितका ज्ञेय होता है, उसका भी अनन्तवाँ भाग सूक्ष्म विषुलमितका। अतः ऋजुमितको अपेक्षा विषुलमित द्रव्य क्षेत्र काल और भाव प्रत्येक दृष्टिसे विज्ञुद्धतर है। विषुलमित अप्रतिपाती होनेके कारण ऋजुमितसे विशिष्ट है क्योंकि विषुलमितके स्वामी प्रवर्धमान चारित्रवाले होते हैं जब कि ऋजुमितके स्वामी हीयमान चारित्रवाले।

अवधि और मनःपर्ययकी परस्पर विशेषता-

### विशुद्धिचेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमनःपर्यययोः ॥२५॥

विशुद्धि–निर्मलता, क्षेत्र – जहाँके पदार्थोंको जानता है, स्वामी–ज्ञानवाला और विषय अर्थात् ज्ञेय इनसे अवधि और मनःपर्ययमें विशेषता है ।

०१ यद्यपि सर्वाविधज्ञानका अनन्तवाँ भाग मन पर्ययका विषय होता है अतः अला विषय है फिर भी वह उस द्रव्यकी बहुत पर्यायोंको जानता है। जैसे बहुत शास्त्रोंका थोड़ा परिचय रखनेवाले पल्ळवग्राही पंडितसे एक शास्त्रके यायत् सूक्ष्म अर्थोंको तल्रहार्शी गंभीर व्याख्याओंसे जाननेवाला प्रगाढ़ विद्वान् विश्वद्वतर माना जाता है उसी तरह मन: पर्यय भी सूक्ष्मग्राही होकर भी विश्वद्वतर है। क्षेत्रकी अपेक्षा विशेषता बताई जा चुकी है। विषय अभी ही आगे बतायोंगे। मनः पर्ययका स्वामी संयमी मनुष्य ही होता है जब कि अवधिज्ञान चारों गितयोंके जीवोंके होता है। आगममें कहा है कि—'मनः पर्यय मनुष्योंके होता है देव नारकी और तिर्यं चोंके नहीं। मनुष्योंमें भी गर्भजोंके ही होता है सम्मूच्छनोंके नहीं। गर्भजोंपें भी कर्मभूमिजोंके होता है अंकर्मभूमिजोंके नहीं। कर्मभूमिजोंमें पर्याप्तकोंके, पर्याप्तकोंमें सम्यग्दृष्टियोंके, सम्यग्दृष्टियोंमें पूर्णसंयिमयोंके, संयमियोंमें छठवेंसे वारहवें गुणस्थानवालोंके ही, उनमें भी जिनका चारित्र प्रवर्धमान है और जिन्हों कोई ऋदि प्राप्त है, उनमें भी किसीको ही होता है सबको नहीं। इस तरह विशिष्ट संयमवालोंके होनेके कारण मनः पर्यय विशिष्ट है।

मति और श्रुतका विषय-

# मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ॥२६॥

मित और श्रुत द्रव्योंकी कुछ पर्यायोंको विषय करते हैं।

- \$ १-२ ऊपरके सूत्रसे 'विषय' शब्दका सम्बन्ध यहां हो जाता है अतः यहां फिर 'विषय' शब्द देनेकी आवश्यकता नहीं है । यद्यपि पूर्वसूत्रमें विषय शब्द अन्यविभिक्तक है फिर भी 'अर्थवशाद् विभिक्तिपरिणामः—अर्थात् अर्थके अनुसार विभिक्तका परिणमन हो जाता है' इस नियमके अनुसार यहां अनुकूछ विभिक्तका सम्बन्ध कर छेना चाहिए, जैसे कि—'देवदत्तके बड़े-बड़े मकान हैं उसे बुलाओ' यहां 'देवदत्तके' इस पष्ठी विभिक्तवाले देवदत्तका 'उसे' इस द्वितीया विभिक्त रूप परिणमन अर्थके अनुसार हो गया है।
- \$ ३-४ 'द्रव्येपु' यह बहुवचनान्त प्रयोग सर्वद्रव्योंके संग्रहके लिए है। अर्थात् मित और श्रुंत जानते तो सभी द्रव्योंको हैं पर उनकी कुछ ही पर्यायोंको जानते हैं इसीलिए सूत्रमें 'असर्वपर्यायेपु' यह द्रव्योंका विशेषण दे दिया है। मितज्ञान चक्षुरादि इन्द्रियोंसे उत्पन्न होता है और रूपादिको विषय करता है अतः स्वभावतः वह रूपी द्रव्योंको जानकर भी उनकी कुछ स्थूल पर्यायोंको ही जानेगा। श्रुत भी प्रायः शब्दिनिमत्तक होता है और असंख्यात शब्द अनन्त पदार्थोंको स्थूल पर्यायोंको ही कह सकते हैं सभी पर्यायोंको नहीं। कहा भी है-'शब्दोंके द्वारा प्रज्ञापनीय पदार्थोंसे वचनातीत पदार्थ अनन्तगुने हैं अर्थात् अनन्तवें भाग श्रुत निबद्ध होते हैं।'

४ धर्म अधर्म आकाशादि अरूपी अतीन्द्रिय पदार्थ भी मानस मितजानके विषय
होते हैं अतः मितिश्रुतमे सर्वद्रव्य विषयता बन जाती है ।

अवधिज्ञानका विषय-

#### रूपिष्ववधेः ॥२७॥

अवधिज्ञान रूपी पदार्थीको जानता है।

- ० १-३ रूप शब्दका स्वभाव भी अर्थ है और चक्षुके द्वारा ग्राह्य शुक्ल आदि गुण भी। पर यहां शुक्ल आदि रूप ही ग्रहण करना चाहिए। 'रूपी' में जो मत्वर्थीय प्रत्यय है उसका 'नित्ययोग' अर्थ लेना चाहिए अर्थात् क्षीरी—सदा दूधवाले वृक्षकी तरह जो द्रव्य सदा रूपवाले हों उन्हें रूपी कहते हैं। उपलक्षणभूत रूपके ग्रहण करनेसे रूपके अविनाभावी रस गन्ध और स्पर्शका भी ग्रहण हो जाता है। अर्थात् रूप रस गन्ध स्पर्शवाले पुद्गल अविधिज्ञानके विषय होते हैं।
- ० ४ इस सूत्रमें 'असर्वपर्याय' की अनुवृत्ति कर छेनी चाहिए। अर्थात् पहिले कहे गए रूपी द्रव्योंकी कुछ पर्यायोंको और जीवके औदयिक औपशमिक और क्षायोपशमिक भायोंको अवधिज्ञान विषय करता है क्योंकि इनमें रूपी कर्मका सम्बन्ध है। वह क्षायिक भाव तथा धर्म अर्थम् आदि अरूपी द्रव्योंको नहीं जानता।

मन:पर्यय ज्ञानका विषय-

#### तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य ॥२८॥

सर्वावधि ज्ञानके विषयभूत रूपी द्रव्यके सूक्ष्म अनन्तवें भागमें मनःपर्यय ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है।

केवलज्ञानका विषय-

## सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥२६॥

सभी द्रव्योंकी सभी पर्याएँ केवलज्ञानके विषय हैं।

- ० १-३ जो स्वतन्त्र कर्ता होकर अपनी पर्यायोंको प्राप्त होता है अथवा अपनी पर्यायोंके द्वारा प्राप्त किया जाता है वह द्रव्य है। एक ही द्रव्य कर्ता भी होता है कर्म भी, क्योंकि उसका अपनी पर्यायोंसे कथि चर्च भेद है। यदि सर्वथा अभेद होता तो एक ही निर्विशेष द्रव्यकी सत्ता रहनेसे कर्ता और कर्म ये विभिन्न व्यवहार नहीं हो सकते ।
- ० ४ स्वाभाविक या नैमित्तिक विरोधी या अविरोधी धर्मों अमुक शब्द व्यव-हारके लिए विविक्षित द्रव्यकी अवस्थाविशेषको पर्याय कहते हैं। जो धर्म द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि निमित्तोंसे होते हैं उन्हें उपात्तहेतुक कहते हैं और जो तीनों कालोंमें अपनी स्वाभाविक सत्ता रखते हैं वे अनुपात्तहेतुक हैं, जैसे जीवके औदियक आदि भाव और अनादि पारिणामिक चैतन्य आदि। कुछ धर्म अविरोधी होते हैं और कुछ विरोधी, जैसे जीवके अनादि पारिणामिक चैतन्य भव्यत्व या अभव्यत्व ऊर्ध्वगितिस्वभाव अस्तित्वादि एक साथ होनेसे अविरोधी हैं और नारक तिर्यञ्च मनुष्य देव गित स्त्री पुरुष नपुंसकत्व एके-न्द्रियादि जाति वचपन जवानी कोध शान्ति आदि एक साथ नहीं हो सकतीं अतः विरोधी हैं। पुद्गलके रूप रसादिसामान्य अचेतनत्व अस्तित्वादि 'अविरोधी हैं और अमुक

शुक्ल कृष्ण आदि रूप कड़वा चिरपरा कषायला आदि रस आदि परस्पर विरोधी हैं। इसी तरह धर्माधर्मादि द्रव्योंमें कुल सामान्यधर्म अविरोधी हैं और विशेषधर्म विरोधी होते हैं।

० ५ ५-६ द्रव्य और पर्याय शब्द का इतरेतर योग द्वन्द्व समास है। द्वन्द्व समास जैसे प्रक्षि और न्यग्रोध आदि भिन्न पदार्थों में होता है उसी तरह कथि चित्र भिन्न गो और गोत्व आदि में भी होता है। गो और गोत्व सामान्य और विशेष रूपसे कथि चित्र अभिन्न हैं। 'द्रव्याणां पर्यायाः' ऐसा पष्ठी तत्पुष्प समास करके द्रव्योंको पर्यायका विशेषण बनाना उचित नहीं है; क्यों कि ऐसी दशामें द्रव्य शब्द ही निर्श्वक हो जायगा, कारण अद्रव्य की तो पर्याय होती नहीं है। फिर, तत्पुपसमासमें उत्तर पदार्थ प्रधान होता है अतः 'केवलज्ञानके द्वारा पर्यायें ही जानी जाती हैं, द्रव्य नहीं' यह अनिष्ट प्रसंग प्राप्त होता है। 'सब पर्यायों के जान लेनेपर द्रव्य तो जान ही लिया जाता है' यह समाधान भी ठीक नहीं है क्यों कि इस पक्षमें द्रव्यग्रहणकी अनर्थकता ज्यों की त्यों बनी रहती है। अतः उभयपदार्थ प्रधान द्वन्द्व समास ही यहां ठीक है। 'पर्यायके बिना द्रव्य उपलब्ध नहीं होता' अतः द्वन्द्व समासमें भी द्रव्यग्रहण निर्थिक है' यह शंका ठीक नहीं है क्योंकि संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि की दिष्टसे द्रव्य पर्यायमें विभिन्नता है।

एक साथ कितने ज्ञान होतें है ?

### एकादोनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः ॥३०॥

एक साथ एक आत्मामें एक से लगाकर चार ज्ञान तक हो सकते हैं।

- ० १ एक शब्दके संख्या भिन्नता अकेलापन प्रथम प्रधान आदि अनेक अर्थ हैं पर यहां 'प्रथम' अर्थ विवक्षित है ।
- ० ४-प्रश्न-यदि मितज्ञान का समीप 'श्रुतज्ञान' आदि शब्दसे लिया जाता है तो इसमें मितज्ञान छूट जायगा ? उत्तर-चूंकि मित और श्रुत सदा अव्यभिचारी है, नारद पर्वत की तरह एक दूसरेका साथ नहीं छोड़ते अतः एकके ग्रहणसे दूसरेका ग्रहण ही हो जाता है।
- ० ५-७ जैसे 'ऊंटके मुख की तरह मुख है जिसका वह उष्ट्रमुख' इस बहुवीहि समासमें एक मुख शब्दका लोप हो गया है उसी तरह 'एकादि हैं आदिमें जिनके वे एकादीनि' यहां भी एक आदि शब्दका लोप हो जाता है। अवयवसे विग्रह होता है और समुदाय समासका अर्थ होता है। इससे एकको आदिको लेकर चार तक विभाग करना चाहिए; क्योंकि केवलज्ञान असहाय है उसे क्सिशी अन्य ज्ञानकी सहायताकी अपेक्षा

नहीं है जब कि बानापनिक मित आदि चार ज्ञान सहायताकी अपेक्षा रखते हैं अतः केयलज्ञान अकेला ही होता है उसके साथ अन्य ज्ञान नहीं रह सकते ।

्रेट-१० प्रश्न-केयलज्ञान होनेपर अन्य क्षायोपशिमक ज्ञानोंका अभाव नहीं होता, किन्तु वे दिसमें तारागणोंकी तरह विद्यमान रहकर भी अभिभृत हो जाते हैं और अपना कार्य नहीं करते र ज़्तर-केवलज्ञान चूंकि क्षायिक और परम विशुद्ध है अतः सक्तिशानावरणका दिनाश होनेपर केवलीमें ज्ञानावरणके क्षयोपश्मसे होनेवाले ज्ञानोंकी संभावना क्षेंगे हो सकती है र सर्वशृद्धिकी प्राप्ति हो जाने पर लेशतः अशुद्धिकी कल्पना ही नहीं हो सकती । आगममें अयंज्ञी पंचेन्द्रियमें अयोगकेविल तक जो पंचेन्द्रिय गिनाए हैं यहां द्रव्येन्द्रियोंकी विवक्षा है ज्ञानावरणको क्षयोपश्मकप भावेन्द्रियोंकी नहीं । यदि भावेन्द्रियों विवक्षित होती तो जानावरणका सद्भाव होनेसे सर्वज्ञता ही नहीं हो सकती । अतः एक आत्माम दो ज्ञान मित और श्रुत, तीन ज्ञान मित श्रुत अविध यो मित श्रुत मनःपर्यय होंगे, पांच एक साथ नहीं होंगे । अथवा, एक शब्दकों संत्यावाची सानकर अकेला मितज्ञान भी. एक हो सकता है वयोंकि जो अंगप्रविष्ट आदि का श्रुतशान है वह हर एकको हो भी न भी हो। अथवा, संत्या असहाय और प्राधान्ययाची एक सब्दकों भानकर अकेला असहाय और प्रधान केवलज्ञान एक होगा दो मित श्रुत आदि।

मित श्रुत अवधि विपर्यय भी होते हैं-

## मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च ॥३१॥

च शब्द समुच्चयार्थक है। अर्थान् गति श्रुत और अवधि मिथ्या भी होते हैं और सम्यक् भी।

ई १–३ मिथ्यादृष्टि जीवके मिथ्यादर्शनके साथ रहनेके कारण इन ज्ञानोंमें मिथ्यात्य आ जाता है जैंसे कड़वी तूमरीमें रखा हुआ दूध कड़ुआ हो जाता है उसी तरह मिथ्यादृष्टिरूप आधार-दोपसे ज्ञानमें मिथ्यात्य आ जाता है। यह आशंका उचित नहीं है कि 'मणि सुवर्ण अधि मलस्थानमें गिरकर भी जैसे अपने स्वभावको नहीं छोड़ते वैसे ज्ञानको भी नहीं छोड़ना चाहिए'; क्योंकि पारिणामिक अर्थात् परिणमन करानेवालेकी शक्तिके अनुसार वस्तुओंमें परिणमन होता है। कडुवी तूँ बड़ीके समान मिथ्यादर्शनमें ज्ञान दूधको विगाड़नेकी शक्ति है। यद्यपि मलस्थानसे मणि आदिमें विगाड़ नहीं होता पर अन्य धातु आदिके सम्बन्धसे सुवर्ण आदि भी विषरिणत हो ही सकते हैं। सम्यग्दर्शनके होते ही मत्यादिका मिथ्याज्ञानत्व हटकर उनमें सम्यक् ज्ञानत्व आ जाता है और मिथ्यादर्शनके उदयमें ये ही−मत्यज्ञान श्रुताज्ञान और विभङ्गाविध वन जाते हैं।

'जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि मित श्रुत अविधिसे रूपादिको जानता है उसी प्रकार मिथ्या-दृष्टि भी, अतः ज्ञानोंमें मिथ्यादर्शनसे क्या विपर्यय हुआ ? मिथ्यादृष्टि भी रूपको रूप ही जानता है अन्यथा नहीं' इस आशंकाका परिहार करनेके लिए सूत्र कहते हैं—

सद्सतोरविशेषाचद्वच्छोपलब्धेरुनमत्तवत् ॥३२॥

१ सत्-अर्थात् प्रशस्ततत्त्वज्ञान, असत् अर्थात् अज्ञान इनमे मिथ्यादृष्टिको कोई विशेषताका भान नहीं होता वह कभी सत्को असत् और अर्सत्को सत् कहता है, भोंकमें आकर यंदृच्छासे सत्को सत् और असत्को असत् कहने पर भी उसका वह मिथ्याज्ञान ही है। जैसे कि कोई पागल गायको घोड़ा या घोड़ाको गाय कहता है, कभी गायको गाय और घोड़ेको घोड़ा कहने पर भी उसका सब पागलपन ही कहा जाता है।

- ♦ ३ इसका कारण है विभिन्न मतवादियों द्वारा वस्तुके स्वरूपका विभिन्न प्रकार से वर्णन और प्रचार करना । किन्हींका (अद्वेत) कहना है कि द्रव्य ही है, रूपादिकी सत्ता नहीं है तो कोई (बौद्ध) रूपादिको ही मानना चाहते हैं द्रव्यको नहीं । कोई (वैशेषिक) कहते हैं कि द्रव्यसे रूपादि गुण भिन्न होते हैं। ये तीनों ही पक्ष मिध्या हैं; क्योंकि यदि द्रव्य ही हो रूपादि न हो तो द्रव्यका परिचायक लक्षण न रहनेसे लक्ष्यभूत द्रव्यका ही अभाव हो जायगा । इन्द्रियोंसे पूरे द्रव्यका अखण्ड रूपसे ग्रहण होनेके कारण पाँच इन्द्रियाँ माननेकी आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि द्रव्य तो किसी एक भी इन्द्रियसे पूर्ण रूपसे गृहीत हो ही जायगा । पर ऐसा मानना न तो इष्ट ही है और न प्रमाणप्रसिद्ध ही । इसी तरह यदि द्रव्य का अस्तित्व न हो तो निराश्रय रूपादिका आधार क्या होगा ? यदि रूपादि परस्परमें अभिन्न हों तो एकसे अभिन्न होनेके कारण सभी एक हो जायगे समुदायका अभाव ही हो जायगा । यदि द्रव्य और गुणमें सर्वथा भेद है तो उनमें परस्पर लक्ष्यलक्षणभाव नहीं हो सकेगा । दण्ड और दण्डीकी तरह पृथक् सिद्धगत लक्ष्यलक्षणभाव तो तब बन सकता है जब द्रव्य और गुण दोनों पृथक् सिद्ध हों । द्रव्यसे भिन्न अमूर्त रूपादि गुणोंसे इन्द्रियका सन्तिकर्ष भी नहीं होगा और इस तरह उनका परिज्ञान करना ही असम्भव हो जायगा; क्योंकि भिन्न द्रव्य तो कारण हो नहीं सकेगा ।

वैशेषिकों का मत है कि-पृथिवी 'आदि द्रव्योंके जुदा जुदा परमाणु हैं। उनमें अदृष्ट आदिसे किया होती है फिर द्रचणुकादिकमसे घटादिकी उत्पत्ति होती है। यह गत भी ठीक नहीं है; क्योंकि परमाणु नित्य हैं, अतः उनमें कार्यको उत्पन्न करनेका परिणमन ही नहीं हो सकता। यदि परिणमन हो तो नित्यता नहीं हो सकती। फिर परमाणुओंसे भिन्न किसी स्वतन्त्र अवयवीरूप कार्यकी उपलब्धि भी नहीं होती। परमाणुओंमें पृथिवीत्व आदि जाति-भेदकी कल्पना भी प्रमाणसिद्ध नहीं है; क्योंकि भिन्नजातीय चन्द्रकान्तमणिसे जलकी, जल

से पार्थिव मोतीको, छकड़ीसे अग्नि आदिकी उत्पत्ति देखी जाती है। भिन्नजातीयोंमें केवल .समुदायकी कल्पना करना तुल्यजातीयोंमें भी समुदायमात्रको ही सिद्ध करेगी, कार्योत्पत्ति को नहीं। निष्किय और निर्विकारी आत्मा कर्त्ता भी नहीं हो सकता। आत्माका अदृष्ट गुण भी चुंकि निष्किय है अतः वह भी भिन्न पदार्थोंमें किया उत्पन्न नहीं कर सकेगा।

बौद्धों की मान्यता है कि वर्णीदिपरमाणुसमुदयात्मक रूप परमाणुओंका संचय ही इन्द्रियग्राह्य होकर घटादि व्यवहारका विषय होता है। इनका यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि जब प्रत्येक परमाणु अतीन्द्रिय है तो उनसे अभिन्न समुदाय भी इन्द्रियग्राह्य नहीं हो सकता। जब उनका कोई दृश्य कार्य सिद्ध नहीं होता तब कार्यिलङ्गक अनुमानसे परमाणुओंकी सत्ता भी सिद्ध नहीं की जा सकेगी। परमाणु च्कि क्षणिक और निष्क्रिय हैं 'अतः उनसे कार्योत्पत्ति भी नहीं हो सकती। विभिन्न शक्तिवाले उन परमाणुओंका परस्पर स्वतः सम्बन्धकी संभावना नहीं है और अन्य कोई सम्बन्धका कर्ता हो नहीं सकता। तात्पर्य यह कि परस्पर सम्बन्ध नहीं होनेके कारण घटादि स्थूल कार्योकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकेगी।

इसी तरह बिगड़े पित्तंवाले रोगीको रसनेन्द्रियके विपर्ययकी तरह अनेक प्रकारके विपर्यय गिथ्यादिष्टको होते रहते हैं।

चारित्र मोक्षका प्रधान कारण है अतः उसका वर्णन मोक्षके प्रसङ्क्रमें किया जायगा। केवलज्ञान हो जानेपर भी जब तक ब्युपरतिक्रयानिवर्ति ध्यानरूप चरम चारित्र नहीं होता तब तक मुक्तिकी संभावना नहीं है। अब नयोंका निरूपण करते हैं—

### नैगमसंप्रहव्यवहारर्जुसूत्रशब्दसमभिरूढेवम्भृता नयाः ॥३३॥

शब्दकी अपेक्षा नयोंके एकसे छेकर 'अंग्यात विकत्प होते हैं । यहाँ मध्यमरुचि शिष्योंकी अपेक्षा सात भेद बताए हैं ।

- १ प्रमाणके द्वारा प्रकाशित अनेकधर्मात्मक पदार्थके धर्मविशेषको ग्रहण करनेवाला ज्ञान नय है। नयके मूल दो भेद हैं—एक द्रव्यास्तिक और दूसरा पर्यायास्तिक। द्रव्यमात्रके अस्तित्वको ग्रहण करनेवाला द्रव्यास्तिक और पर्यायमात्रके अस्तित्वको ग्रहण करनेवाला पर्यायास्तिक है। अथवा द्रव्य ही जिसका अर्थ है –गुण और कर्म आदि द्रव्यरूप ही हैं वह द्रव्यार्थिक और पर्याय ही जिसका अर्थ है वह पर्यायार्थिक। पर्यायार्थिकका विचार है कि अतीत और अनागत चूँकि विनष्ट और अनुत्पन्न हैं अतः उनसे कोई व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता अतः वर्तमान मात्र पर्याय ही सत् है। द्रव्यार्थिकका विचार है कि अन्वयिक्तान अनुगताकार वचन और अनुगत धर्मीका लोग नहीं किया जा सकता, अतः द्रव्य ही अर्थ है।
- \$ २-३ अर्थके संकल्पमात्रको ग्रहण करनेवाला नैगमनय है। जैसे प्रस्थ बनाने के निमित्त जंगलसे लकड़ी लेनेके लिए जानेवाले फरसाधारी किसी पुरुषसे पूछा कि 'आप कहाँ जा रहे हैं ?' तो वह उत्तर देता है कि 'प्रस्थके लिए'। अथवा, 'यहां कौन जा रहा है ?' इस प्रश्नके उत्तरमें 'बैठा हुआ' कोई व्यक्ति कहे कि 'मैं जा रहा हूँ'। इन दोनों दृष्टान्तों में प्रस्थ और गमनके संकल्प मात्रमें वे व्यवहार किये गये हैं। इसी तरहके सभी व्यवहार नैगमनयक विषय हैं। यह नैगमनय केवल भाविसंज्ञा व्यवहार ही नहीं है, क्योंकि वस्तुभूत राजकुमार या चावलों में योग्यताक आधारसे राजा या•भात संज्ञा भाविसंज्ञा कहलाती है पर

नेगमत्रवमें कोई वस्तुभूत पदार्थ सामने नहीं है यहाँ तो तदर्थ किए जानेवाले संकल्पमात्रमें ही वह व्यवहार किया जा रहा है।

० ४ प्रश्न-भाविसंज्ञामें तो यह आज्ञा है कि आगे उपकार आदि हो सकते हैं, पर नैगमनयमें तो केवल कराना ही करपना है, अतः यह संव्यवहारके अनुपयुक्त हैं ? उत्तर-नयोंके विषयके प्रकरणमें यह आवश्यक नहीं है कि उपकार या उपयोगिताका विचार किया जाय । यहाँ तो केवल उनका विषय बताना है । फिर संकल्पके अनुसार निष्पन्न वस्तुसे आगे उपकारादिकी भी संभावना भी है ही ।

\$ ५ अनुगताकार बुद्धि और अनुगत शब्द प्रयोगका विषयभूत सादृश्य या स्त्ररूप जाति है। चेतनकी जाति चेतनत्व और अचेतनकी जाति अचेतनत्व है। अतः अपने अविरोधी सामान्यके द्वारा उन उन पदार्थों का संग्रह करनेवाला संग्रहनय है। जैसे 'सत' कहनेसे सत्ता सम्बन्धके योग्य द्रव्यगुण कर्म आदि सभी सद्व्यक्तियोंका ग्रहण हो जाता है अथवा द्रव्य कहनेसे द्रव्य व्यक्तियोंका। इस तरह यह संग्रह पर और अपरके भेदसे अनेक प्रकार का होता है।

सत्ता नामक भिन्न पदार्थके सम्बन्धसे 'सत्' यह प्रत्यय मानना उचित नहीं है; क्योंकि यदि सत्ता सम्बन्धके पहिले द्रव्यादिमें 'सत्' प्रत्यय होता था, तो फिर अन्य सत्ता-का सम्बन्ध मानना ही निरर्थक है जैसे कि प्रकाशितका प्रकाशन करना । इस तरह दो सत्ताएं एक पदार्थमें माननी होंगी-एक भीतरी और दूसरी बाहिरी। ऐसी दशामें ''सत् सत् प्रत्यय सर्वत्र समान होनेसे तथा विशेष लिङ्ग न होनेसे एक ही सामान्य पदार्थ होता है" इस सिद्धान्तका विरोध हो जायगा। यदि सत्ता सम्बन्धसे पहिले द्रव्यादि 'असत्' हैं; तो उनमें खरवियाणकी तरह सत्ता सम्बन्ध नहीं हो सकेगा। समवाय भी सत्ताका नियामक स्वतः नहीं हो सकता । किंच, स्वयं सतामें 'सत्' इस ज्ञानको यदि अन्य सत्तामूलक मानते हैं तो अनवस्था दूषण आता है। तथा 'द्रव्य गुण कर्ममें ही सत्ता रहती हैं' इस सिद्धान्तका विरोध भी होता है। यदि पदार्थकी शक्तिविचित्रतासे द्रव्यादिमें होनेवाले 'सत्' प्रत्ययको अन्य सामान्यहेतुक और सत्तामें स्वतः ही सत् प्रत्यय माना जाता है, तो यह व्यवस्था स्वेच्छाकृत होगी प्रमाणसिद्ध नहीं, और इस तरह संसर्गसे प्रत्यय माननेके सिद्धान्तका भी परित्याग हो जाता है। किंच, द्रव्यादिकमें सत्ताकी वृत्ति यदि 'यह उसकी है' इस रूपसे मानी जाती है तो मतुष् प्रत्यय होकर 'सत्तावान् द्रव्य' ऐसा प्रयोग होगा जैसे गोमान् यवमान् आदि । अतः 'सद्द्रव्यम्' इस प्रयोगमें भावार्थक और मत्वर्थक दोनों प्रत्ययोंकी निवृत्ति करनी पड़ेगी । यदि 'यह वही है' इस प्रकार अभेदवृत्ति मानी जाती है तो 'यष्टिः पुरुषः' की तरह 'सत्ता द्रव्यम्' यह प्रयोग होगा न कि 'सद्द्रव्यम्' यह । इस पक्षमें भावार्थक तल् प्रत्ययकी निवृत्ति माननी पड़ेगी । संसारमें कोई भी एक पदार्थ अनेकमें सम्बन्धसे रहने-वाला प्रसिद्ध भी नहीं जिसे दृष्टान्त बनाकर सत्ताको एक होकर अनेक सम्बधिनी बनाया जाय । नी जी आदि द्रव्य तो उन उन कपड़ों में जुदे जुदे हैं ।

\$ ६ संग्रह नयके द्वारा संगृहीत पदार्थों में विधिपूर्वक विभाजन करना व्यवहार-नय है। जैसे सर्वसंग्रहनयने 'सत्' ऐसा सामान्य ग्रहण किया था पर इससे तो व्यवहार चल नहीं सकता था अतः भेद किया जाता है कि—जो सत् है वह द्रव्य है या गुण? द्रव्य भी जीव है या अजीव? जीव और अजीव सामान्यसे भी व्यवहार नहीं चलता था, अतः उसके भी देव नारक आदि और घट पट आदि भेद लोकव्यवहारके लिए किए जाते हैं। 'कर्षायरस'को किसी वैद्यने दबारूपमें बताया तो जब तक किसी खास 'आंवला' आदिका निर्देश न किया जाय तब तक समस्त संसारका कपाय रस तो समृाट् भी इकट्ठा नहीं कर सकता। यह व्यवहार नय वहाँ तक भेद करता जायगा जिससे आगे कोई भेद नहीं हो सकता होगा।

ु ७ जिस प्रकार सरल सूत डाला जाता है उसी तरह ऋजुसूत्र नय एक समयवर्ती वर्तमान पर्यायको विषय करता है। अतीत और अनागत चूंकि विनष्ट और अनुत्पन्न हैं अतः उनसे व्यवहार नहीं हो सकता। इसका विषय एक क्षणवर्ती वर्तमान पर्याय है। 'कपायो भैपज्यम्' में वर्तमानकालीन वह कपाय भैषज हो सकती है जिसमें रसका परिपाक हुआ है न कि प्राथमिक अल्परसवाला कच्चा कपाय।

पच्यमान इस नयका विषय है। पच्यमानमें भी कुछ अंश तो वर्तमानमें पकता है तथा कुछ अंश पक चुकते हें। अतः पच्यमान भातको अंशतः पक्व कहनेमें भी कोई विरोध नहीं है; क्योंकि पाकके प्रथम समयमें कुछ अंश यदि पक जाता है तो मान लेना चाहिए कि पच्यमान पदार्थ अंशतः पृक्व हो चुका है। यदि नहीं पकता; तो द्वितीयादि क्षणोंमें भी पकनेकी गुञ्जाइश नहीं हो सकती। अतः पाकका ही अभाव हो जायगा। उस दशामें न्यात् पच्यमान ही कह सकते हैं; क्योंकि जितने विशदं रंधे हुए भातमें 'पक्व' का अभिप्राय है उतना पाक अभी नहीं हुआ है। स्यात् पक्व भी कह सकते हैं; क्योंकि किसी भोजनार्थीको उतना ही पाक इष्ट हो सकता है। इसी तरह कियमाणमें भी अंशतः कृत व्यवहार, भुज्यमानमें भी अंशतः भुक्त व्यवहार, बध्यमानमें भी अंशतः बद्ध व्यवहार आदि कर लेना चाहिए।

जिस समय प्रस्थसे धान्य आदि मापी जाता हो उसी समय उसे प्रस्थ कह सकते हैं। वर्तमानमें अतीत और अनागतसे धान्यका माप तो होता ही नहीं है। इस नयकी दृष्टिसे कुम्भकार व्यवहार नहीं हो सकता; क्योंकि शिविक आदि पर्यायोंके वनाने तक तो उसे कुम्भकार कह ही नहीं सकते और घट पर्यायके समय अपने अवयवों से स्वयं ही घड़ा बन रहा है। जिस समय जो बैठा है वह उस समय यह नहीं कह सकता कि 'अभी ही आ रहा हूँ'; क्योंकि उस समय आगमन किया नहीं हो रही है। जितने आकाश प्रदेशोंमें वह ठहरा है उतने ही प्रदेशोंमें उसका निवास है अथवा स्वात्मा में; अतः ग्रामनिवास गृहनिवास आदि व्यवहार नहीं हो सकते । इस नयकी दृष्टिमें 'कौआ काला' नहीं है क्योंकि काला रंग काला है और कौआ कौआ है। यदि काला रंग कौआ रूप हो जाय तो संसारके भौरा आदि सभी काले पदार्थ कौआ बन जायंगे। इसी तरह यदि कौआ काले रंग स्वरूप हो जाय तो शुक्ल काकका अभाव ही हो जायगा । फिर कौआका रक्त मांस पित्त हड्डी चमड़ा आदि मिलकर पंचरंगी वस्तु होती है, अतः उसे केवल काला ही कैसे कह • सकते हैं ? कृष्ण और काकमें सामानाधि-करण्य भी नहीं बन सकता; क्योंकि विभिन्न शिक्तवाली पर्याएं ही अपना अस्तित्व रखती हैं द्रव्य नहीं। यदि कृष्णगुणकी प्रधानतासे काकको काला कहा जाता है तो कम्बल आदिमें अतिप्रसंग हो जायगा क्योंकि उनमें भी काला रंग विशेष है, अतः उन्हें भी काक कहना चौहिए। अधिक कसैले और स्वल्प मधुर मधुको फिर मधु नहीं कहना चाहिए। परोक्षमें कहनेपर संशय भी हो सकता है कि क्या कृष्णगुणकी प्रधानतासे काककी

कृष्णताका वर्णन 'कृष्णः' शब्दसे हो रहा है या कृष्णपरिणमनवाले द्रव्यका ही ? इस नयकी दृष्टिमें पलालका दाह नहीं हो सकता; क्योंकि अग्नि सुलगाना, धौंकना और जलाना आदि असंख्य समयकी कियाएँ वर्तमान क्षणमें नहीं हो सकती । जिस समय दाह है उस समय पलाल नहीं और जिस समय पलाल है उस समय दाह नहीं, तब पलालदाह कैसा ? 'जो पलाल है वह जलता है' यह भी नहीं कह सकते; क्योंकि बहुत पलाल बिना जला भी बाकी है। यह समाधान भी उर्चित नहीं है कि-'समुदाय-वाची शब्दोंकी अवयवमें भी प्रवृत्ति देखी जाती है अतः अंशदाहसे सर्वदाह ले लेंगे' क्योंकि कुछ पलाल तो विना जला शेष है ही। यदि संपूर्णदाह नहीं हो सकता;. तो 'पलालदाह' यह प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। यदि संपूर्णदाह नहीं हो सकता अतः एकदेशदाहसे पलालका दाह माना जायगा उसमें, 'अदाह' नहीं होगा तो आपके वचन भी संपूर्ण रूपसे परपक्षके दूषक नहीं हो सकते, अतः एकदेशके दूषक होनेसे उन्हें सर्वथा दूषक ही माना जायगा किसी भी तरह 'अदूपक' नहीं होंगे और इस तरह उनमें स्वपक्ष-अदुपकत्व अर्थात् सायकत्व भी नहीं होगा। यदि अनेक अवयव होनेसे कुछ अवयवोंमें दाह होनेसे सर्वत्र दाह माना जाता है,तो कुछ अवयवोंमें अदाह होनेसे सर्वत्र अदाह क्यों नहीं माना जायंगा ? यदि सर्वत्र दाह है तो अदाह सर्वत्र क्यों नहीं ? इसी तरह इस नयकी दृष्टिसे पान-भोजन आदि कोई व्यवहार नहीं बन सकते । इस नयकी दृष्टिसे सफेद चीज काली नहीं बन सकती; क्योंकि दोनोंका समय भिन्न भिन्न है। वर्तमानके साथ अतीतका कोई सम्बन्ध नहीं है।

यह नय व्यवहारलोपकी कोई चिंता नहीं करता। यहाँ तो उसका विषय बताया गया है। व्यवहार तो पूर्वोक्त व्यवहार आदि नयोंसे ही सध जाता है।

\$ ८-९ जिस व्यक्ति ने संकेतग्रहण किया है उसे अर्थबोध करानेवाला शब्द होता है। शब्दनय लिंग संख्या साधनादि सम्बन्धी व्यभिचारकी निवृत्ति करता है अर्थात् उसकी दृष्टिसे ये व्यभिचार हो ही नहीं सकते क्योंकि अन्य अर्थका अन्यके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। वह व्याकरणशास्त्रके इन व्यभिचारोंको न्याय्य नहीं मानता।

िंगव्यभिचार-स्त्रीलिंगके साथ पुल्लिंगका प्रयोग करना, जैसे 'तारका स्वातिः'। पुल्लिंगके साथ स्त्रीलिंगका प्रयोग, जैसे 'अवगमो विद्या'। स्त्रीलिंगके साथ नपुंसकका प्रयोग, जैसे 'वीणा आतोद्यम्'। नपुंसकिंगके साथ स्त्रीलिंगका प्रयोग, जैसे-'आयुधं शक्तिः'।

संख्याव्यभिचार-एकवचनके स्थानमें द्विवचनका प्रयोग, जैसे 'नक्षत्रं पुनर्वसू'। एकवचनके स्थानमें वहुवचन, जैसे 'नक्षत्रं शतिभषजः'। द्विवचनके स्थानमें एकवचन, जैसे 'गौदौ ग्रामः'। द्विवचनके स्थानमें बहुवचन, जैसे 'पुनर्वसू पञ्चतारकाः'। बहुवचनके स्थानमें एकवचन जैसे 'आग्राः वनम्'। बहुवचनके स्थानमें द्विवचन, जैसे 'देवमनुष्याः उभौ राशी'।

साधनव्यभिचार-परिहासमें मध्यम पुरुषके स्थानमें उत्तम पुरुष और उत्तम पुरुषके स्थानमें मध्यम पुरुषका प्रयोग करना, जैसे-'एहि, मन्ये रथेन यास्यसि, निह यास्यसि यातस्ते पिता' इसका प्रकृतरूप यह है 'त्वम् एहि, त्वं मन्यसे यत् अहं रथेन यास्यामि, त्वं निह यास्यसि ते पिता अग्ने यातः'। यहाँ मन्यसेके स्थानमें मन्येका तथा यास्यामिके स्थानमें यास्यसि का प्रयोग हुआ है। •

कालब्यभिचार-जिसने विश्वको देख लिया ऐसा विश्वदृश्वा (विश्वं दृष्टवान्) पुत्र उत्पन्न होगा। उपसर्गके अनुसार धात्ओंमें परस्मैपद और आत्मनेपदका प्रयोग उपग्रह व्यभिचार है। जैसे संतिष्ठते प्रतिष्ठते विरमित उपरमित आदिमें। इत्यादि व्यभिचार अयुक्त हैं क्योंकि अन्य अर्थका अन्य अर्थसे कोई सम्बन्ध नहीं है अन्यथा घट पट हो जायगा और पट मकान। अतः यथालिंग यथावचन और यथासाधन प्रयोग करना चाहिए।

यह नय लोक और व्याकरणशास्त्रके विरोधकी कोई चिन्ता नहीं करता। यहाँ तो तयका विषय बताया जा रहा है मित्रोंकी खशामद नहीं की जा रही है।

. \$ १० अनेक अर्थांको छोड़कर किसी एक अर्थम मुख्यतासे एक होनेको समिभि एक कहते हैं। जैसे सूक्ष्मिकयाप्रतिपाति शुक्लध्यान अर्थ ब्यञ्जन और योगकी संक्रान्ति न होतेसे मात्र एक सूक्ष्म काययोगमें परितिष्ठित हो जाता है उसी तरह 'गौ' आदि शब्द वाणी पृथ्वी आदि ग्यारह अर्थोमें प्रयुक्त होनेपर भी सबको छोड़कर मात्र एक सास्नादि-वाली 'गाय' में कह हो जाता है। अथवा, शब्दका प्रयोग अर्थज्ञानके लिए किया जाता है। जब एक शब्दसे अर्थबोध हो जाता है तब उसीमें अन्य पर्यायवाची शब्दोंका प्रयोग निर्श्वक है। शब्दभेदसे अर्थभेद होना ही चाहिए, जैसे इन्द्रन कियासे इन्द्र, शासन या शक्तिक कारण शक्त और पूर्वरणसे पुरन्दर। अथवा जो जहां अधि एक है वहीं उसका मुख्य एपसे प्रयोग करना समिभि एक है। जैसे किसीने पूछा कि—आप कहां हैं? तो समिभि एक नय उत्तर देगा—'अपने स्वरूपमें' क्योंकि अन्य पदार्थकी अन्यत्र वृत्ति नहीं हो सकती अन्यथा जानादि और रूपादिकी भी आकाशमें वृत्ति होनी चाहिए।

० ११-१२ जिस समय जो पर्याय या किया हो उस समय तद्वाची शब्दके प्रयोगको ही एवंभूत नय स्वीकार करता है। जिस समय इन्द्रन अर्थात् परमेश्वर्यका अनुभव कर उसी समय इन्द्र कहा जाना चाहिए, नाम स्थापना द्रव्यिनिक्षेपकी दशामें नहीं। इसी तरह प्रत्येक शब्दका प्रयोग उस कियामें परिणत अवस्थामें ही उचित है। अथवा, यह नय जिस पर्यायमें है उसी रूपसे निश्चय करता है। गौ जिस समय चलती है उसी समय गौ है न तो बैठनेकी अवस्थामें और न सोनेकी अवस्थामें। पूर्व और उत्तर अवस्थाओंमें वह पर्याय नहीं रहती अतः उस शब्दका प्रयोग ठीक नहीं है। अथवा, इन्द्र या अग्नि ज्ञानसे परिणत आत्मा ही इन्द्र या अग्नि है ऐसा निश्चय एवम्भूत नय करता है। ज्ञान या आत्मा में अग्निव्यपदेश करनेके कारण दाहकत्व आदिका अतिप्रसङ्ग आत्मामें नहीं देना चाहिए; क्योंकि नाम स्थापना आदिमें पदार्थके जो जो धर्म बाच्य होते हैं वे ही उनमें रहेंगे, नो-आगमभाव अग्निमें ही दाहकत्व आदि धर्म होते हैं उनका प्रसङ्ग आगमभाव अग्निमें देना उचित नहीं है।

ये नय उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषयक तथा पूर्व पूर्व हेतुक हैं अतः इनका निर्दिष्ट कमके अनुसार निर्देश किया है। ये नय पूर्व पूर्वमें विषद्ध और महा विषयवाले हैं और उत्तरोत्तर अनुकूल और अल्प विषयवाले हैं। अनन्तशिवतक द्रव्यकी हर एक शिक्तकी अपेक्षा इनके बहुत भेद होते हैं। गौण मुख्य विवक्षासे परस्पर सापेक्ष होकर ये नय सम्यग्दर्शनके कारण होते हैं और पुरुषार्थ कियामें समर्थ होते हैं। जैसे तन्तु परस्पर सापेक्ष होकर पट अवस्थाको प्राप्त करके ही शीत निवारण कर सकते हैं और स्वतन्त्र दशामें न तो पट ही कहे, जाते हैं और न. शीतसे एक्षा ही कर सकते हैं। जिस

प्रकार अर्कला तन्तु पटके द्वारा होनेवाली अर्थिकया नहीं कर सकता वैसे ही निरपेक्ष नय सम्यग्ज्ञानोत्पत्ति नहीं कर सकते। तन्तु तन्तुसाध्य अर्थिकया भी अपने अंशुओंकी अपेक्षा रखकर ही कर सकता है। यदि तन्तुओंमें शिवतकी अपेक्षा पट कार्यकी संभावना है तो निरपेक्ष नयोंमें भी शक्तचपेक्षया सम्यग्ज्ञानोत्पत्तिकी संभावना है ही।

इस अध्यायमें ज्ञान दर्शन तत्त्व नयोंके लक्षण और ज्ञानकी प्रमाणता आदिका निरूपण किया गया है।

#### प्रथम अध्याय समाप्त

. लघुहब्ब नृपतिके वर अर्थात् ज्येष्ठ या श्रेष्ठ पुत्र, निखिल विद्वज्जनोंके द्वारा जिनकी विद्याका लोहा माना जाता है, जो सज्जन पुरुषोंके हृदयोंको आह्नादित करनेवाले हैं वे अकल ङ्क ब्रह्मा जयशील हैं।

#### द्वितीय अध्याय

जीवके स्वभाव या स्वतत्त्वोंका वर्णन-

### अोपशमिकचायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौद्यिक-पारिगामिको च ॥१॥

औपशमिक क्षायिक मिश्र औदयिक और पारिणामिक ये पांच जीवके स्वतत्त्व हैं।

♦ १ जैसे कतकफल या निर्मलीके डालनेसे मैले पानीका मैल नीचे बैठ जाता है और जल निर्मल हो जाता है उसी तरह परिणामोंकी विशुद्धिसे कर्मीकी शक्तिका अनुद्भृत रहना उपशम है। उपशमके लिए जो भाव होते हैं वे औपशमिक हैं।

े २ जिस जलका मैल नीचे बैठा हो उसे यदि दूसरे वर्तनमें रख दिया जाय तो जैसे उसमें अत्यन्त निर्मेळता होती है उसी तरेंह कर्मी की अत्यन्त निवृत्तिसे जो आत्यन्तिक विश्वद्धि होती है वह क्षय है और कर्मक्षयके लिए जो भाव होते हैं वे क्षायिक भाव हैं।

० - १५ यद्यपि औदियक और पारिणामिक भव्य और अभव्य सभी जीवों में रहते हैं अतः वहुव्यापी हैं फिर भी भव्यजीवों के धर्मविश्चेपों को प्रधानता देने के लिए औपश्वामिक आदिका प्रथम ग्रहण किया है। उनमें भी औपशमिकको प्रथम इसलिए ग्रहण
किया है कि सर्वप्रथम सम्यग्दर्शन औपशमिक ही होता है फिर क्षायोपशमिक और फिर
क्षायिक। उपशम सम्यग्दृष्टि अन्तर्मुहूर्त कालमें अधिकसे अधिक पत्यके असंख्यात भाग तक हो
सकते हैं। अतः संख्याकी दृष्टिसे सभी सम्यग्दृष्टियों में अत्य हैं और उसका काल भी अत्य है।
क्षायिक सम्यग्दर्शनमें मिथ्यात्व, सम्यङ्मिथ्यात्व और सम्यक्त इन तीनों प्रकृतियों का क्षय
हो जाने से परम विशुद्धि है और क्षायिक सम्यग्दर्शनका काल तेंतीस सागर है अतः इतने
समय तक संचयकी दृष्टिसे जीवों की संख्या औपशमिककी अपेक्षा आविलक असंख्यात भागसे
गुणित है अतः विशुद्धि और संख्याकी दृष्टिसे अधिक होने के कारण क्षायिकका औपशमिकके
बाद ग्रहण किया है। यद्यपि क्षायिक भाव शुद्धिकी दृष्टिसे क्षायोपशमिकसे अनन्तगुणा है
तो भी छचासठ सागर कालमें संचित क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टियों की संख्या क्षायिकसे
आविलकाके असंख्यात भाग गुणित है अतः क्षायिकके बाद इसका ग्रहण किया है। औदयिक और पारिणामिककी संख्या सबसे अनन्तगुणी है, अतः दोनों का अन्तमें ग्रहण किया है।
ये दोनों भाव सभी जीवों के समान संख्यामें होते हैं. तथा इनसे ही अतीन्द्रिय और अमूर्त

आत्माका ज्ञान किया जाता है । मनुष्य तिर्यञ्च आदि गतिभाव और चैतन्य आदि भाव ही जीवके परिचायक होते हैं । इसलिए सर्वसाधारण होनेसे दोनोंको अन्तमें ग्रहण किया है ।

० १६-१८ जैसे 'गायें घन है' यहाँ गायों के भीतरी संख्याकी विवक्षा न होने से सामान्य रूपसे एक वचन घनके साथ सामानाधिकरण्य बन जाता है उसी तरह औपशमिक आदि भीतरी भेदकी विवक्षा न करके सामान्य स्वतत्त्वकी दृष्टिसे 'स्वतत्त्वम्' यह एक-वचन निर्देश है। अथवा 'औपशमिक स्वतत्त्व है क्षायिक स्वतत्त्व है' इस प्रकार प्रत्येकके साथ स्वतत्त्वका सम्बन्ध कर लेना चाहिए।

० १९-२० सूत्रमें यदि द्वन्द्व समास किया जाता तो दो 'च' शब्द नहीं देने पड़ते फिर भी 'मिश्र' शब्दसे औपशमिक और क्षायिकसे भिन्न किसी तृतीय ही भावके ग्रहणका अनिष्ट प्रसङ्ग प्राप्त होता अतः द्वन्द्व समास नहीं किया गया है। ऐसी दशामें 'च' शब्दसे उपशम और क्षयका मिला हुआ मिश्र भाव ही लिया जायगा। 'क्षायोपशमिक' शब्दके ग्रहणसे तो शब्दगौरव हो जाता है।

\$ २१ मध्यमें 'मिश्र' शब्दके ग्रहणका प्रयोजन यह है कि भव्य जीवोंके औप-शमिक और क्षायिकके साथ मिश्र भाव होता है और अभव्योंके औदयिक और पारिणा-मिकके साथ मिश्र भाव होता है। इस तरह पूर्व और उत्तर दोनों ओर 'मिश्र' का सम्बन्ध हो जाय।

्र २२ सूत्रगत 'जीवस्य' यह पद सूचित करता है कि ये भाव जीवके ही हैं अन्य द्रव्योंके नहीं।

० २३-२५ प्रक्रन-आत्मा औपशमिकादि भावोंको यदि छोड़ता है तो स्वतत्त्वके छोड़नेसे उष्णताके छोड़नेपर अग्निकी तरह अभाव अर्थात् शून्यताका प्रसंग होता है और यदि नहीं छोड़ता तो औदियक आदि भावोंके बने रहनेसे मोक्ष नहीं हो सकेगा ? उत्तर—अनेकान्तवादमें अनादि पारिणामिक चैतन्य द्रव्यकी दृष्टिसे स्वभावका अपरित्याग और आदिमान् औदियक आदि पर्यायोंकी दृष्टिसे स्वभावका त्याग ये दोनों ही पक्ष बन जाते हैं। फिर स्वभावके त्याग या अत्यागसे तो मोक्ष होता नहीं है, मोक्ष तो सम्यग्दर्शनादि अन्तः करणोंसे संपूर्ण कर्मोंका क्षय होनेपर होता है। अग्नि उष्णताको छोड़ भी दे तो भी उसका सर्वथा अभाव नहीं होता; क्योंकि जो पुद्गल अग्नि पर्यायको घारण किए था वह अन्य रूपस्पर्शवाली दूसरी पर्यायको घारण करके पुद्गल द्रव्य बना रहता है। जैसे कि निद्रा आदि अवस्थाओंमें रूपोपलब्धि न रहनेपर भी नेत्रका अभाव नहीं माना जाता, अथवा केवली अवस्थामें मितिझानरूप रूपोपलब्धि न होने पर भी द्रव्यनेत्र रहनेसे नेत्रका अभाव नहीं माना जाता। उसी तरह मोक्षावस्थामें भी क्षायिक भावोंके विद्यमान रहनेसे कर्मनिमित्तक औदियकादि भावोंका नाश होनेपर भी आत्माका अभाव नहीं होता।

औपशमिकादि भावोंके भेद-

### द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम्।।२।।

इन भावोंके क्रमशः दो नव अठारह इक्कीस और तीन भेद हैं।

§ १-२ द्वि नव आदि शब्दोंका इतरेतरयोगार्थक द्वन्द्व समास है । प्रश्न-इतरेतर-योग तुल्ययोगमें होता है किन्तु यहाँ तुल्ययोग नहीं है क्योंकि द्वि आदि शब्द संख्येय प्रधान हैं तथा एकविशति शब्द संख्याप्रधान । उत्तर-निमित्तानुसार द्वि आदि शब्द भी संख्या-प्रधान हो जाते हैं जैसे राजा स्वयं समय समयपर मन्त्रीको प्रधानता देता है । प्रश्न-तर्क से कैसा ही समाधान हो जाय पर व्याकरण शास्त्रमें स्पष्ट कहा है कि दो से १९ तक्क अंक संख्येय प्रधान ही होते हैं तथा बीस आदि कभी संख्याप्रधान और कभी संख्येयप्रधान । यदि दो आदि शब्द भी कदाचित् संख्यात्राची हों तो बीस आदिक समान ही इनकी स्थिति हो जायगी ऐसी दशामें 'विशतिगंवाम्' की तरह सम्बन्धीमें पष्ठी विभिन्त और स्वयंमें एकवचनान्त प्रयोग होना चाहिए । व्याकरणमें ही जो 'द्वचेकयोः' यह संख्याप्रधान प्रयोग देखा. जाता है वह संख्यार्थक नहीं है किन्तु जिसके अवयव गौण हैं ऐसे समुदायके अर्थमें है, जैसे कि 'बहुशितकिटकं बनम्'-शितवाली श्रूकरोंवाला वन । उत्तर-संख्याप्रधान होने-पर भी इन्हें संख्येय विषयक मान लेते हैं । 'भावप्रत्ययके बिना भी गुणप्रधान निर्देश हो जाता है' यह नियम है । इस तरह दो आदि शब्द जब संख्येय प्रधान हो गये और एक-विशति शब्द भी संख्येय प्रधान तव तुल्ययोग होनेसे द्वन्द्व समास होनेमें कोई वाधा नहीं है ।

भेद शब्दसे द्विआदि शब्दोंका स्वपदार्थ प्रधान समास है । विशेषणविशेष्य समास में 'दो नव आदि ही भेद' ऐसा स्वपदार्थप्रधान निर्देश हो जाता है ।

प्रक्रन-'द्वियमुनम्' आदिमें पूर्वपदार्थप्रधान समास होता है, अतः द्वि आदि शब्दोंको विशेष्य और भेद-शब्दको विशेषण माननेमें भेद शब्दका पूर्वनिपात होना चाहिये ?

उत्तर-सामान्योपकममें विशेष कथन होनेपर वह नियम लागू होता है। 'के?' कहनेसे 'द्वे यमुने' यह उत्तर मिलता है पर 'यमुने' यह कहनेपर दो शब्द निरर्थक हो जाता है। परन्तु यहां बहुत होनेसे सन्देह होता है-'भेदाः' यह कहनेपर 'किति' यह सन्देह वना रहता है और 'द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रयः' कहनेपर 'के ते?' यह सन्देह रहता है अतः उभयव्यभिचार होनेसे विशेषण विशेष्य भाव इष्ट है। दो आदि गुणवाचक हैं अतः विशेषण हैं। अथवा 'दो आदि हैं भेद जिनके' इस प्रकार अन्यपदार्थप्रधान भी समास किया जा सकता है। संख्या शब्दोंका विशेष्य होनेपर भी 'सर्वनामसंख्ययोष्प-संख्यानम्' सूत्रसे पूर्वनिपात हो जायगा। पूर्वसूत्रमें कहे गये औपशमिक आदिका अर्थवश विभिवत परिणमन कराके 'औपशमिकादीनाम' के रूपमें सम्बन्ध कर लिया जायगा।

#### सम्यक्तवचारित्रे ॥३॥

औपशमिक सम्यग्दर्शन और औपशमिकचारित्र ये दो औपशमिक भाव हैं।

० १-२ मिध्यात्व, सम्यङ्गमिध्यात्व और सम्यक्त्व ये तीन दर्शनमोह तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार चारित्रमोह, इस प्रकार इन सात कर्म- प्रकृतियोंके उपशमसे औपशमिक सम्यग्दर्शन होता है। अनादिमिध्यादृष्टि भव्यके काल- लिध आदिके निमित्तसे यह सम्यक्दर्शन होता है। काललिख अनेक प्रकारकी है। जैसे-

(१) भव्य जीवके अर्थपुद्गलपरिवर्तन रूप समय शेष रहनेपर वह सम्यक्त्वके योग्य होता है अधिक कालमें नहीं। (२) जब कर्म उत्कृष्ट स्थिति या जघन्य स्थितिमें बँध रहे हों तब प्रथम सम्यक्त्व नहीं होता किन्तु जब कर्म अन्तःकोड़ाकोड़ि सागरकी स्थितिमें बँध रहे हों तथा पूर्वबद्ध कर्म परिणामोंकी निर्मलताके द्वारा संख्यात हजार सागर कम अन्तःकोड़ा-कोड़ी सागरकी स्थितिवाले कर दिए गये हों तब प्रथम सम्यक्त्वकी योग्यता होती है। (३) तीसरी काललब्धि भवकी अपेक्षा है। सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें जातिस्मरण वेदना आदि भी निमित्त होते हैं।

भव्य पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक परिणामोंकी विशुद्धिसे अन्तर्मृहूर्तमें ही मिथ्वात्व कर्मके सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यङ्गमिथ्यात्व रूपसे तीन विभाग कर देता है।

उपशम सम्यग्दर्शन चारों ही गितयों में होता है। सातों नरकों में पर्याप्तक ही नारकी जीव अन्तर्म्हर्तके वाद प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरे नरक तक जातिस्मरण, वेदनानुभव और धर्मश्रवण इन तीन कारणों से तथा आगे धर्मश्रवण के सिवाय शेप दो कारणों से सम्यक्त्वका लाभ हो सकता है। सभी द्वीप समुद्रों के पर्याप्तक ही तिर्यञ्च दिवस पृथक्त्व (तीनसे उत्पर ८ से नीचेकी संख्याको पृथक्त्व कहते हैं) के बाद सम्यक्त्व उत्पन्न कर सकते हैं। तिर्यञ्चों के जातिस्मरण, धर्मश्रवण और जिनप्रतिमाका दर्शन ये तीन सम्यक्त्वोत्पत्तिके निमित्त हैं। ढाई द्वीपके पर्याप्तक ही मनुष्य आठ वर्षकी आयुके वाद जातिस्मरण धर्मश्रवण और जिनविम्बदर्शन रूप किसी भी कारण से सम्यक्त्व लाभ करते हैं। अन्तिम ग्रैवेयक तकके पर्याप्तक ही देव अन्तर्मुहर्तके बाद ही सम्यक्त्व लाभ कर सकते हैं। भवनवासी आदि सहस्रार स्वर्ग तकके देव जातिस्मरण धर्मश्रवण जिनमहिमा-दर्शन तथा देवैदवर्य-निरीक्षण रूप किसी भी कारणसे सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं। आनत आदि चार स्वर्गवासी देवोंमें देव-ऋदि निरीक्षणके सिवाय तीन कारण और नव ग्रैवेयेकवासी देवोंमें देव-ऋदि निरीक्षण और जिनमहिमा दर्शनके विना शेष दो कारणों से सम्यक्त्वोपत्ति हो सकती है। ग्रैवेयेकसे उपरके देव नियमसे सम्यग्दृष्टि ही होते हैं।

- ०३ अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ ये सोलह कपाय, हास्य रित अरित शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसक-वेद ये ९ नोकषाय, मिथ्यात्व सम्यङ्गिथ्यात्व और सम्यक्त्व ये तीन दर्शनमोह इस प्रकार अट्ठाईस मोह प्रकृतियोंके उपशमसे औपशमिक चारित्र होता है।

क्षायिकभाव-

# ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ॥४॥

केवलज्ञान, केवलदर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य और चशब्दसे 'सम्यक्त्व और चारित्र ये नव क्षायिकभाव हैं।

- ♦२ समस्त दानान्तराय कर्मके अत्यन्त क्षयमे अनन्त प्राणियोंको अभय और अहिसाका उपदेशङप अनन्त दान क्षायिक दान है।
- ०३ संपूर्ण लाभान्तरायका अत्यन्त क्षय होनेपर कवलाहार न करनेवाले केवली को शरीरकी स्थितिमें कारणभूत परम शुभ सूक्ष्म दिव्य अनन्त पुद्गलोंका प्रतिसमय शरीर में सम्बन्धित होना क्षायिक लाभ है। अतः ''कवलाहारके विना कुछ कम पूर्वकोटि वर्ष तक ओदारिक शरीरकी स्थिति कैसे रह सकती हैं ?'' यह शंका निराधार हो जाती हैं।
- ० ४ संपूर्ण भोगान्तरायके नाशसे उत्पन्न होनेवाला सातिशय भोग क्षांयिक भोग हैं। इसीसे पुष्पवृष्टि गन्धोदकवृष्टि पदकमलरचना सुगन्धित शीत वायु सह्य भूप आदि अतिशय होते हैं।
- ५५ समस्त उपभोगान्तरायके नाशसे उत्पन्न होनेवाला सातिशय उपभोग क्षायिक उपभोग है। इसीसे सिहासन छत्र-त्रय चमर अशोकवृक्ष भामण्डल दिव्यध्वनि देवदृन्दुभि आदि होते हैं।
  - 🞙 ६ समस्त वीर्यान्तरायके अत्यन्त क्षयसे प्रकट होनेवाला अनन्त क्षायिक वीर्य है ।
- ० दर्शनमोहके क्षयसे क्षायिक सम्यग्दर्शन और चारित्रमोहके क्षयसे क्षायिक चारित्र होता है।

प्रक्त-दानान्तराय आदिके क्षयसे प्रकट होनेवाली दानादिलब्यियोंके अभयदान आदि कार्य सिद्धोंनें भी होने चाहिए ?

उत्तर-दानादिलिब्ययों के कार्यके लिए शरीर नाम और तीर्थं द्भर प्रकृतिके उदयकी भी अपेक्षा है। सिद्धों में ये लिब्याँ अव्याबाध अनन्तसुख रूपसे रहती हैं। जैसे कि केवल ज्ञानरूपमें अनन्तवीर्य। जैसे पोरों के पृथक् निर्देशसे अंगुलि सामान्यका कथन हो जाता है उसीतरह सभी क्षायिक भावों में व्यापक सिद्धत्वका भी कथन उन विशेष क्षायिकभावों के कथनसे हो ही गया है, उसके पृथक् कथनकी आवश्यकता नहीं हैं।

क्षायोपशमिक भाव-

## ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रित्रिपञ्चभेदाः सम्यक्त्वचारित्रसंयमा-संयमाश्च ॥५॥

चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन, पांच लब्धियां, सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा-संयम ये १८ क्षायोपशमिक भाव हैं।

\$ १-२ चतुः ति आदि शब्दोंका द्वन्द्वै समास करके पीछे भेदशब्दसे अन्यपदार्थ-प्रधान बहुन्नीहि समास करना चाहिए। यहां सूत्रमें 'ति' शब्द दो वार आया है अतः द्वन्द्वका अपवाद करके एकशेष नहीं किया गया है; क्योंकि एक ति संख्यासे अर्थबोध नहीं होता, यहां अन्यपदार्थ प्रधान है और ति शब्दको पृथक् कहनेका विशेष प्रयोजन भी है। 'चार प्रकारका ज्ञान, तीन अज्ञान' आदि अनुक्रमसे सम्बन्ध ज्ञापन करानेके लिए यहां 'यथाकम' शब्दका अनुवर्तन 'द्विनकाष्टा' सूत्रसे कर छेना चाहिए।

- इ. ४ स्पर्धक उदय प्राप्त कर्मके प्रदेश अभव्योंके अनन्तगुणें तथा सिद्धोंके अनन्त-भाग प्रमाण होते हैं । उनमेंसे सर्वजघन्य गुणवाले प्रदेशके अनुभागका बुद्धिके द्वारा उतना सूक्ष्म विभाग किया जाय जिससे आगे विभाजन न हो सकता हो। सर्वजीवराशिक अनन्तगुण प्रमाण ऐसे सर्वजघन्य अविभाग परिच्छेदोंकी राशिको एक वर्ग कहते हैं। इसी तरह सर्वजघन्य अविभाग परिच्छेदोंके, जीवराशिसे अनन्तगुण प्रमाण, राशिरूप वर्ग बनाने चाहिए । इन समगुणवाले समसंख्यक वर्गों के समुहको वर्गणा कहते हैं । पुनः एक अविभाग परिच्छेद अधिक गुणवालोंके सर्वजीवराशिकी अनन्तगुण प्रमाण राशिरूप वर्ग बनाने चाहिए। उन वर्गों के समुदायकी वर्गणा बनानी चाहिए। इस तरह एक एक अविभाग परिच्छेद बढाकर वर्ग और वर्गसमूहरूप वर्गणाएँ तब तक बनानी चाहिए जब-तक एक अधिक परिच्छेद मिलता जाय। इन क्रमहानि और क्रमवृद्धिवाली वर्गणाओं के समुदायको एक स्पर्धक कहते हैं। इसके बाद दो तीन चार संख्यात और असंख्यात गुण अधिक परिच्छेद नहीं मिलते किन्तु अनन्तगुण अधिकवाले ही मिलते हैं। फिर उनमेंसे पूर्वोक्त क्रमसे समगुणवाले वर्गों के समुदायरूप वर्गणा बनानी चाहिए। इस तरह जहां तक एक एक अधिक परिच्छेदका लाभ हो वहां तककी वर्गणाओं के समूहका दूसरा स्पर्धक बनता है। इसके आगे दो तीन चार संख्यात असंख्यात गुण अधिक परिच्छेद नहीं मिलेंगे किन्तु अनन्तगुण अधिक ही मिलते हैं। इस तरह समगुणवाले वर्गीके समुदायरूप वर्ग-णाओं के समहरूप स्पर्धक एक उदयस्थानमें अभव्यों से अनन्तगुणे तथा सिद्धों के अनन्तभाग प्रमाण होते हैं।
- \$ ५ वीर्यान्तराय और मितश्रुतज्ञानावरणके सर्वघाति स्पर्धकोंका उदयक्षय और आगामीका सदवस्था उपशम होनेपर तथा देशघाति स्पर्धकोंका उदय होनेपर क्षायोपशमिक मितज्ञान और श्रुतज्ञान होते हैं। देशघाति स्पर्धकोंके अनुभागतारतम्यसे क्षयोपशममें भेद होता है। इसी तरह अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान भी क्षायोपशमिक होते हैं।
- \$ ६ मिथ्यात्वकर्मके उदयसे मत्यज्ञान श्रुताज्ञान और विभंगज्ञान ये तीन अज्ञान अर्थात् मिथ्याज्ञान होते हैं।
- ু दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य ये पाँच लव्धियाँ दानान्तराय आदिके क्षयोपशमसे होती हैं।

अनन्तानुबन्धी चार कषाय मिथ्यात्व और सम्यद्धमिथ्यात्वके उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपशम होनेपर तथा सम्यक्त्व नामक देशघाति प्रकृतिके उदयमें क्षायोपेशिमक सम्यक्त्व होता है। यह वेदक भी कहलाता है। अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान रूप बारह कषायोंके उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपशम होनेपर तथा चार संज्वलनोंमें से किसी एक कषाय और नव नोकषायोंका यथासंभव उदय होनेपर क्षायोपशमिक चारित्र होता है। अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यानरूप आठ कषायोंका

उदयक्षय और सदवरथा उपशम, प्रत्याख्यान कपायका उदय संज्वलनके देशघाति स्पर्धक और यथासंभव नोकपायोंका उदय होनेपर विरत-अविरत परिणाम उत्पन्न करनेवाला क्षायोपशमिक संयमासंयम होता है।

औदयिक भाव-

## गतिकषायिकङ्गमिथ्यादर्शनाज्ञानासंयतासिद्धलेश्याश्चतुश्चतुरुये-केंकेंकेकषड्भेदाः ॥६॥

चार गति, चार कपाय, तीन लिङ्ग, मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व और छह लेश्याएँ ये इक्कीस औदयिक भाव हैं।

- ्र १ जिस कर्मके उदयसे आत्मा नारक आदि भावोंको प्राप्त हो वह गति है। नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव ये चार गतियाँ होती हैं।
- § ३ द्रव्य और भावके भेदसे लिंग दो प्रकार का है। चूँकि आत्मभावोंका प्रकरण है, अतः नामकर्मके उदयसे होनेवाले द्रव्यिलगकी यहाँ विवक्षा नहीं है। स्त्रीवेदके उदयसे होनेवाली पुरुषाभिलाषा स्त्रीवेद है, पुरुपवेदके उदयसे होनेवाली स्त्री-अभिलाषा पुरुषवेद और नपुंसकवेदके उदयसे होनेवाली उभयाभिलाषा नपुंसकवेद है।
  - ६ ४ दर्शनमोहके उदयसे तत्त्वार्थमें अरुचि या अश्रद्धान मिथ्यात्व कहलाता है।
- ६ प जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्यका तेज सघन मेघों द्वारा तिरोहित हो जाता है उसी तरह ज्ञानावरणके उदयसे ज्ञानस्वरूप आत्माके ज्ञान गुणकी अनिभव्यक्ति अज्ञान है। एकेन्द्रियके रसन घ्राण चक्षु और श्रोत्रेन्द्रियावरणके सर्वघाति स्पर्धकोंका उदय होनेसे रसादिका अज्ञान रहता है। तोता मैना आदिके सिवाय पंचेन्द्रिय तिर्थञ्चोंमें तथा कुछ मनुष्योंमें अक्षर श्रुतावरणके सर्वघाति स्पर्धकोंका उदय होनेसे अक्षर श्रुतज्ञान नहीं हो पाता। नोइन्द्रियावरणके उदयसे होनेवाला असंज्ञित्व अज्ञानमें ही अन्तर्भूत है। इसी तरह अवधि ज्ञानावरणादिके उदयसे होनेवाले यावत् अज्ञान औदियक हैं।
- ्र६ चारित्रमोहके उदयसे होनेवाली हिसादि और इन्द्रिय विषयोंमें प्रवृत्ति असंयम है।
- ० अनादि कर्मबद्ध आत्माके सामान्यतः सभी कर्मो के उदयसे असिद्ध पर्याय होती है। दसवें गुणस्थान तक आओं कर्मों के उदयसे, ग्यारहवें और वारहवें गुणस्थानमें

मोहनीयके सिवाय सात कर्मों के उदयसे और सयोगी तथा अयोगीमें चार अघातिया कर्मों के उदयसे असिद्धत्व भाव होता है।

्रेट कषायके उदयसे अनुरंजित योगप्रवृत्ति लेक्या है। द्रव्यलेक्या पुद्गलिवपाकी शरीर नामकर्मके उदयसे होती है अतः आत्मभावोंके प्रकरणमें उसका ग्रहण नहीं किया है। यद्यपि योगप्रवृत्ति आत्मप्रदेश परिस्पन्द रूप होनेसे क्षायोपश्मिक वीर्यलिब्धमें अन्तर्भूत हो जाती है और कषाय औदयिक होती है फिर भी कषायोदयक तीव्र मन्द आदि तारतम्यसे अनुरंजित लेक्या पृथक् ही है। आत्मपरिणामोंके अशुद्धि तारतम्यकी अपेक्षा लेक्याके कृष्ण नील कापोत पीत पद्म और शुक्ल ये छह भेद हो जाते हैं।

यद्यपि उपशान्तकपाय क्षीणकपाय और सयोगकेवली गुणस्थानोंमें कपायका उदय नहीं है फिर भी वहां भूतपूर्व प्रज्ञापन नयकी अपेक्षा शुक्ल छेश्या उपचारसे कही है। 'जो योगप्रवृत्ति पहिले कपायानुरंजित थी वही यह है' इस तरह एकत्व उपचारका निमित्त होता है। चूँकि अयोगीमें योगप्रवृत्ति भी नहीं है अतः वे अलेश्य कहे जाते हैं।

\$ ९-११ मिथ्यादर्शनमें दर्शनावरणके उदयसे होनेवाले अदर्शनका अन्तर्भाव हो जाता है। यद्यपि मिथ्यादर्शन तत्त्वार्थाश्रद्धान रूप है फिर भी अदर्शन सामान्यमें दर्शनाभाव रूपसे दोनों प्रकारके दर्शनोंका अभाव ले लिया जाता है। लिंगके सहचारी हास्य रित आदि छह नोकपाय लिंगमें ही अन्तर्भूत हो जाते हैं। गित अघातिकर्मोदयका उपलक्षण है, इससे नाम कर्म वेदनीय आयु और गोत्रकर्मके उदयसे होनेवाले यावत् जीवविपाकी भाव गृहीत हो जाते हैं। सूत्रमें 'यथाक्रम' का अनुवर्तन करके गित आदिका चार आदिके साथ कमशः सम्बन्ध कर लेना चाहिये।

पारिणामिक भाव-

#### जीवभव्याभव्यत्वानि च ॥७॥

जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीन अन्य द्रव्यमें न पाए जानेवाले आत्माके पारिणामिक भाव हैं।

० १−२ कर्मके उदय उपशम क्षय और क्षयोपशमकी अपेक्षा न रखनेवाले मात्र द्रव्यकी स्वभावभृत अनादि पारिणामिकी शक्तिसे ही आविर्भृत ये भाव पारिणामिक हैं।

\$ ३-६ यदि आयु नामक कर्म पुद्गलके सम्बन्धसे जीवत्व माना जाय तो उस कर्म पुद्गलका सम्बन्ध तो धर्म अधर्म आदि द्रव्योंसे भी है अतः उनमें भी जीवत्व होना चाहिए और सिद्धोंमें कर्म सम्बन्ध न होनेसे जीवत्वका अभाव हो जाना चाहिए, अतः अनादि पारिणांमिक जीवद्रव्यका निज परिणाम हो जीवत्व है। 'जीवित अजीवीत् जीविष्यित' यह प्राणधारणकी अपेक्षा जो व्युत्पत्ति है वह केवल व्युत्पत्ति है उससे कोई सिद्धान्त फिलत नहीं होता जैसे कि 'गच्छतीति गैंः' से मात्र गोशब्दकी व्युत्पत्ति ही होती है न कि गौका लक्षण आदि। जीवका वास्तविक अर्थ तो चैतन्य ही है और वह अनादि पारिणामिक द्रव्य निमित्तक है।

\$ ७--९ सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र पर्याय जिसकी प्रकट होगी वह भव्य है और जिसके प्रकट न होगी वह अभव्य। द्रव्यकी शक्तिसे ही यह भेंद है। उस भव्यको जो अनन्तकालमें भी सिद्ध नहीं होगा, अभव्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें भव्यस्वशक्ति

है। जैसे कि उस कनक पापाणको जो कभी भी सोना नहीं बनेगा अन्धपाषाण नहीं कह सकते अथवा उस आगामी कालको जो अनन्तकालमें भी नहीं आयगा अनागामी नहीं कह सकते उसी तक्ह सिद्धि न होनेपर भी भव्यत्वशक्ति होनेके कारण उसे अभव्य नहीं कह सकते। वह भव्यस्थिमें ही शामिल है।

० १० प्रश्न-द्वन्द्र सुमासके बाद भावार्थक 'त्व' प्रत्यय करनेपर चूँकि भाव एक है अतः एकवचन प्रयोग होना चाहिए ? उत्तर-द्रव्य भेदसे भाव भी भिन्न हो जाता है अतः भेद विवक्षामें बहुबचन किया गया है। 'त्व' का प्रत्येकसे सम्बन्ध कर छेना चाहिए-जीवत्व-भव्यत्व और अभव्यत्व।

० ११ आगममें सासादन गुणस्थानमें दर्शन मोहके उदय उपशम क्षय या क्षयो-पशमकी अपेक्षा न रखनेके कारण जो पारिणामिक भाव बताया है वह सापेक्ष है। वस्तुतः वहां अनन्तानुबन्धिका उदय होनेसे औदयिक भाव ही है। अतः उसका यहां ग्रहण नहीं किया है।

५ १२-१३ अस्तित्व अन्यत्व कर्तृत्व भोक्तुत्व पर्यायवत्त्व असर्वगतत्व अनादि-सन्ततिबन्धनबद्धत्व प्रदेशवत्त्व अरूपत्व नित्यत्व आदिके समुच्चयके लिए सूत्रमें 'च' शब्द दिया है। चुँकि ये भाव अन्य द्रव्योंमें भी पाए जाते है अतः असाधारण पारिणामिक जीव-भावोंके निर्देशक इस सूत्रमें इनका ग्रहण नहीं किया है, यद्यपि ये सभी भाव कर्मके उदय उपराम क्षय क्षयोपशमकी अपेक्षा न रखनेके कारण पारिणामिक हैं। अस्तित्व छहों द्रव्योमें पाया जाता है अतः साधारण है। एक द्रव्य दूसरेसे भिन्न होता है, अतः अन्यत्व भी सर्वद्रव्यसाधारण है। स्वकार्यका कर्तृत्व भी सभी द्रव्योंमें ही है। धर्म अधर्म आदिमें भी 'अस्ति' आदि कियाओंका कर्तृत्व है ही । आत्मप्रदेश परिस्पन्द रूप योग क्षायोपशमिक है। जीवका पूण्य पाप सम्बन्धी कर्त्तव कर्मके उदय और क्षयोपशमके अधीन होनेसे पारिणानिक नहीं है। मिथ्यादर्शन दर्शनमोहके उदयसे, अविरति प्रमाद और कषाय चारित्र मोहके उदयसे और योग वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे होते हैं। चैतन्य होनेके कारण ही यदि पुण्य पापका कर्तृत्व जीवका असाधारण धर्म माना जाय तो मुक्त जीवोंमें भी पुण्यपापका कर्तृत्व मानना होगा । अतः कर्तृत्व सर्वद्रव्यसाधारण धर्म है । एक प्रकृष्ट शक्तिवाले द्रव्यके द्वारा दूसरे द्रव्यकी सामर्थ्यको ग्रहण करना भोक्तृत्व कहलाता है। जैसे कि आत्मा आहा-रादिद्रव्यकी शक्तिको खींचनेके कारण भोक्ता कहा जाता है। ऐसा भोक्तत्व सर्वसाधारण ही है। विष द्रव्य अपनी तीव्र शक्तिसे कोदों आदिकी शक्तिको खींच लेता है अतः वह उसका भोक्ता ह। नमककी भील लकड़ी पत्थर आदिको नमक वना देती है अतः वह उनकी भोक्त्री है। पदार्थोंकी तत्तत् प्रतिनियत शक्तियोंके कारण द्रव्योंमें परस्पर भोक्तृभोग्यभाव होता है। वीर्यान्तरायके क्षयोपशम अङ्गोपाङ्ग नाम कर्मका उदय आदि कारणोंसे शुभ-अशुभ कर्मपूर्गलके फल भोगनेकी शक्ति आत्मामें आती है। आहारादिके भोगनेकी शक्ति भोगान्तरायके क्षयोपशमसे और उसको पचानेकी शक्ति वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे होती है।

पर्यायवत्त्व भी सभी द्रव्योंमें पाया जाता है। आकाशको छोड़कर परमाणु आदि सभी द्रव्योंमें असर्वगतत्व धर्म पाया जाता है। जीवका स्वशरीर प्रमाण अवगाहनाको धारण करना कर्मोदयनिमित्तंक होनेसे पारिणामिक नहीं है। सभी द्रव्य अपने अनादिकालीन स्वभाव सन्तितसे बद्ध हैं, सभीके अपने अपने स्वभाव अनाद्यनन्त हैं। अनादिकालीन कर्म-

बन्धनबद्धता यद्यपि जीवमें ही पाई जाती है पर वह पारिणामिक नहीं है किन्तु कर्मोदय-निमित्तक है। प्रदेशवत्त्व भी सर्वद्रव्यसाधारण है, सब अपने अपने नियत प्रदेशोंको रखते हैं। अरूपत्व भी जीव धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्योंमें साधारण है। नित्यत्व भी द्रव्यदृष्टिसे सर्वद्रव्यसाधारण है। अग्नि आदि की भी ऊर्ध्वगित होती है अतः ऊर्ध्वगितत्व भी साधारण है। इसी तरह आत्मामें अन्य भी साधारण पारिणामिक भाव होते हैं।

० १४-१८ प्रश्न-गित आदि औदियक भावोंके संग्रहके लिए 'च' शब्द मानना चाहिये। उत्तर-गित आदि पारिणामिक नहीं हैं किन्तु कमोदियनिमित्तक हैं अतः सूत्रमें पारिणामिक भाव तीन ही बताए हैं। क्षयोपशम भावकी तरह गित आदिको औदियक और पारिणामिक रूपसे उभयरूप नहीं कह सकते; गित आदि भाव केवल औदियक हैं पारिणामिक नहीं। यदि ये पारिणामिक होते तो जीवत्वकी तरह सिद्धोंमें भी पाए जाते। आगममें जिस प्रकार क्षय और उपशमका 'मिश्र' क्षायोपशिमक बताया है उस तरह औदियक और पारिणामिकको मिलाकर एक अन्य 'मिश्र' नहीं ब्ताया है। अतः अस्तित्व आदि के समुच्चयके ही लिए 'च' शब्द दिया गया है।

० १९-२० प्रक्रन-अस्तित्व आदिके समुच्चयके लिए सूत्रमें 'आदि' शब्द देना चाहिये? उत्तर-आदि शब्द देनसे पारिणामिक भाव 'तीन' ही नहीं रहेंगे। च शब्दसे गौणरूप से द्योतित होनेवाले अस्तित्व आदि भावोंकी संख्यासे पारिणामिक भावोंकी मुख्य तीन संख्या का व्याघात नहीं होता; क्योंकि प्रधान और असाधारण पारिणामिक तीन ही विवक्षित हैं। और यदि 'आदि' शब्द दिया जाता तो आदि शब्दसे सूचित होनेवाले अस्तित्व आदिका ही प्राधान्य हो जाता, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व तो उपलक्षक हो जानेसे गौण ही हो जाते। यदि तद्गुणसंविज्ञान पक्ष भी लिया जाय तो भी दोनोंकी ही समानरूपसे प्रधानता हो जायगी।

§ २१-२२ सान्निपातिक नामका कोई छठवाँ भाव नहीं है। यदि है भी तो वह 'मिश्र' शब्दसे गृहीत हो जाता है। 'मिश्र' शब्द केवल क्षयोपशमके लिए ही नहीं है किन्तु उसके पास ग्रहण किया गया 'च' शब्द सूचित करता है कि मिश्र शब्दसे क्षायोपशमिक और सान्निपातिक दोनोंका ग्रहण करना चाहिए। सान्निपातिक नामका एक स्वतन्त्र भाव नहीं है। संयोग भंगकी अपेक्षा आगममें उसका निरूपण किया गया है।

सान्निपातिक भाव २६, ३६ और ४१ आदि प्रकारके बताए हैं।

द्विसंयोगी १०, त्रिसंयोगी १०, चतुःसंयोगी ५ और पंचसंयोगी १ इस तरह २६ भाव होते हैं। दिसंयोगी-१ औदियक-औपशिमक- मनुष्य और उपशान्त कोध। २ औदियक-क्षायिक- मनुष्य और क्षीणकषायी। ३ औदियक-क्षायोगशिमक- मनुष्य और पंचेन्द्रिय। ४ औदियक-पारिणामिक- लोभी और जीव। ५ औपशिमक-क्षायिक- अपशान्त लोभ और क्षायिक सम्यग्दृष्टि। ६ औपशिमक-क्षायोपशिमक- उपशान्तमान और मिति- ज्ञानी। ७ औपशिमक-पारिणामिक- उपशान्तमाया और भव्य। ८ क्षायिक-क्षायोपशिमक- क्षायिक सम्यग्दृष्टि और श्रुतज्ञानी। ९ क्षायिक-पारिणामिक- क्षीणकषाय और भव्य। १० क्षायोपशिमक-पारिणामिक- अविध्ञानी और जीव। इस तरह द्विसंयोगीक १० भेद होते हैं। त्रिसंयोगी-१ औदियक-औपशिमक-क्षायिक- मनुष्य उपशान्तमोह और क्षायिक-सम्यग्दृष्टि। २ औदियक-औपशिमक-क्षायोपशिमक- मनुष्य उपशान्त कोध और वाग्योगी।

३ औदिषक-औपर्णासक-पारिणामिक- मनुष्य उपरान्तमोह और जीव। ४ औदिषक- धायिक-क्षायोपर्णामिक- मनुष्य क्षीणकपाय और श्रुतज्ञानी। ५ औदिषक-क्षायिक पारिणामिक- मनुष्य क्षायिकसम्यादृष्टि और जीव। ६ औदिषक-क्षायोपरामिक- पारिणामिक- मनुष्य मनोयोगी और जीव। ७ औपर्णामिक-क्षायोपरामिक- उपरान्तमान क्षायिकसम्यादृष्टि और काययोगी। ८ औपरामिक-क्षायिक-पारिणामिक- उपरान्तवेद क्षायिकसम्यादृष्टि और भव्य। ९ औपरामिक-क्षायोपरामिक-पारिणामिक- उपरान्तवेद क्षायिकसम्यादृष्टि और भव्य। ९ औपरामिक-क्षायोपरामिक-पारिणामिक- उपरान्तवेद क्षायिकसम्यादृष्टि और भव्य। १० क्षायिक-क्षायोपरामिक-पारिणामिक- क्षीणमोह पंचे स्थि और भव्य।

चतुःसंयोगी-१ औपशमिक-क्षायिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिक- उपशान्तंस्रोभ क्षायिकसम्यस्तृष्टि पंचेन्द्रिय और जीव । २ औदयिक-क्षायिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिक-मनुष्य क्षीणकपाय मितज्ञानी और भव्य । ३ औदयिक-औपशमिक-क्षायोपशमिक-पारिणा-मिक- भनुष्य उपशान्तवेद श्रुतृज्ञानी और जीव । ४ औदयिक-औपशमिक-क्षायिक-पारिणा-मिक-मनुष्य उपशान्तराग क्षायिकसम्यस्तृष्टि और जीव । ५ औदयिक-औपशमिक-क्षायिक-क्षायिक-क्षायिक-क्षायिक-क्षायिक-क्षायिक-मनुष्य उपशान्तमोह क्षायिकसम्यस्तृष्टि और अविधिज्ञानी ।

पंचभावसंयोगो - १ औदयिक-औपशमिक-कार्यिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिक- मनुष्य उपशस्त्रमोह क्षायिकसम्यग्दृष्टि पंचेन्द्रिय और जीव । इस तरह २६ प्रकारके सान्निपातिक भाव हैं ।

३६ प्रकार— दो औदियक भाव और औदियकका औपशमिक आदिसे संयोग करने पर ५ भंग होते हैं-१ औदियक-औदियक- मृतुष्य और कोधी । २ औदियक-औपशमिक- मृतुष्य और उपशान्तकोध । ३ औदियक-क्षायिक-मृतुष्य और क्षीणकपाय । ४ औदियक-क्षायोगशमिक-कोधी और मितज्ञानी । ५ औदियक-पारिणामिक-मृतुष्य और भव्य ।

दो औपशमिक और औपशमिकका शेष चारके साथ संयोग करनेपर पांच भंग होते हैं-१ औपशमिक-औपशमिक- उपशमसम्यग्दृष्टि और उपशान्तकपाय । २ औपशमिक-औदयिक-उपशान्तकपाय और मनुष्य । ३ औपशमिक-क्षायिक-उपशान्तकोध और क्षायिक सम्यग्दृष्टि । ४ औपशमिक-क्षायोगशमिक-उपशान्तकपाय और अवधिज्ञानी ५ औपशमिक पारिणामिक-उपशमसम्यग्दृष्टि और जीव ।

दो क्षायिक और क्षायिकका औपरामिक आदिसे मेल करनेपर पांच भंग होते हैं— १ क्षायिक-भायिक- क्षायिकसम्यग्दृष्टि और क्षीणकपाय । २ क्षायिक-औदयिक-क्षीणकपाय और मनुष्य । ३ क्षायिक-औपरामिक-क्षायिकसम्यग्दृष्टि और उपशान्तवेद । ४ क्षायिक-क्षायोपरामिक-क्षीणकपाय और मितज्ञानी । ५ क्षायिक पारिणामिक-क्षीणमोह और भव्य ।

दो क्षायोपशमिक और क्षायोपशमिकका शेपके साथ मेल करनेपर पांच भंग होते हैं। क्षायोपशमिक-क्षायोपशमिक- संयत और अविधन्नानी। २ क्षायोपशमिक-औदियक-संयत और मनुष्य। ३ क्षायोपशमिक-औरशमिक- संयत और उपशान्तकपाय। ४ क्षायो-पशमिक-आयिक-प्रंयतासंयत और क्षायिकसम्यग्दृष्टि। ५ क्षायोपशमिक-पारिणामिक-अप्रमत्तंसंयत, और जीव।

दो पारिणामिक और पारिणामिकका शेपके साथ मेल करनेपर पांच भंग होते हॅं-१ पारिणामिक-पारिणामिक-जीव और भव्य । २ पारिणामिक-औदयिक-जीव और कोबी। ३ पारिणामिक-औपशमिक-भव्य और उपशान्तकषाय। ४ पारिणामिक-क्षायिक-भव्य और क्षीणकपाय। ५ पारिणामिक-क्षायोपशमिक-संयत और भव्य। इस तरह द्विभाव- संयोगी २५ त्रिभाव संयोगी १० और पंचभावसंयोगी १ मिलकर कुल ३६ भंग हो जाते हैं। इन्हीं छतीसमें चतुर्भावसंयोगी ५ भंग मिलानेपर ४१ प्रकारके भी सान्निपातिक भाव होते हैं।

०२३ यद्यपि औपशमिक क्षायिक औदयिक आदि भाव पुद्गल कर्मों के उदय उपशम निर्जरा आदिकी अपेक्षा रखते हैं, फिर भी वे आत्माके ही परिणाम हैं। आत्मा ही कर्मनिमित्तसे उन उन परिणामोंको प्राप्त करता है, और इसीलिए इन परिणामोंको आत्मांका असाधारण स्वतत्त्व कहा है। कहा भी हैं—"जिस समय जो द्रव्य जिस रूपसे परिणत होता है उस समय वह तन्मैय हो जाता है। इसलिए धर्मपरिणत आत्मा धर्म कहा जाता है।"

\$ २४-२७ प्रश्न-तूं कि आत्मा अमूर्त है अतः उसका कर्मपुद्गलों से अभिभव नहीं होना चाहिए ? उत्तर-अनादि कर्मवन्धनके कारण उसमें विशेष शिक्त आ जाती है । अनादि पारिणामिक चैतन्यवान् आत्माकी नारकादि मितज्ञानादि रूप पर्याएँ भी चेतन ही हैं । यह अनादि कार्मण शरीरके कारण मूर्तिमान् हो रहा है और इसीलिए उस पर्याय सम्बन्धी शिक्तक कारण मूर्तिक कर्मों को ग्रहण करता है । आत्मा कर्मवद्ध होनेसे कथि चित्र मूर्तिक है तथा अपने ज्ञानादि स्वभावको न छोड़नेके कारण अमूर्तिक है । जिस प्रकार मिदराको पीकर मनुष्य मूर्च्छित हो जाता है, उसकी स्मरण शिक्त नष्ट हो जाती है उसी तरह कर्मोदयसे आत्माक स्वाभाविक ज्ञानादि गुण अभिभूत हो जाते हैं । मिदराके द्वारा इन्द्रियों में विश्रम या मूर्च्छा आदि मानना ठीक नहीं है; वयोंकि जब इन्द्रियाँ अचेतन हैं तो अचेतनमें वहोशी आ नहीं सकती अन्यथा जिस पात्रमें मिदरा रखी है उसे ही मूर्छित हो जाना चाहिए । यदि इन्द्रियोंमें चैतन्य है तो यह सिद्ध हो जाता है कि बेहोशी चेतनमें होती है न कि अचेतन में ।

पूर्वपक्ष-(चार्वाक)-जिस प्रकार महुआ गुड़ आदिके सड़ाने पर उनमें मादकता प्रकट हो जाती है उसी तरह पृथिवी जल आदि भूतोंका विशेष रासायनिक मिश्रण होनेपर सुखदु:खादिरूप चैतन्य प्रकट हो जाता है, कोई स्वतन्त्र अभूर्त चैतन्य नहीं है।

उत्तरपक्ष (जैन)-सुलादिकसे रूपादिकमें विलक्षणता है। रूपरसादि पृथिवी आदि के गुण जब पृथिवी आदिको विभवत कर देते हैं तब कम हो जाते हैं और जब पृथिवी आदि अविभवत रहते हैं तब अधिक देले जाते हैं। ऐसे ही शरीरके अवयवोंके विभवत या अविभवत कहने पर सुल ज्ञानादि गुणोंमें न्यूनाधिकता नहीं देली जाती। यदि सुलादि पृथिवी आदिके गुण हों तो मृत शरीरमें मे गुण रूपादि गुणोंकी तरह अवश्य मिलने चाहिए। यह तर्क तो उचित नहीं है कि-'मृत शरीरसे कुछ सूक्ष्म भूत निकल गए हैं, अतः ज्ञानादि नहीं मिलते'; क्योंकि बहुतसे स्थूल भूत जब मिलते हैं तो ज्ञानादि गुणोंका अभाव नहीं होना चाहिए। यदि सूक्ष्म भूतोंके निकल जानेसे वे गुण मृत शरीरमें नहीं रहे तो वे गुण उन सूक्ष्म भूतोंके ही माने जाने चाहिए न कि समुदाय प्राप्त सभी भूतोंके। ऐसी दशामें मदिराका दृष्टान्त समुचित नहीं होगा क्योंकि मदिरामें तो कण-कणमें मादकता

व्याप्त रहती है । फिल्डन सूक्ष्म भूतोंकी सिद्धि कैसे की <mark>जायगी ? यदि ज्ञानादिके द्वारा,</mark> तो ज्ञानादिसे आत्मा की ही सिद्धि मान छेनी चाहिए ।

जिन इन्द्रियों में गरावके द्वारा बेहोशी मानते हैं वे इन्द्रियां यदि बाह्य करण हैं तो अचेतन होनेके कारण उनपर मदिराका कोई असर नहीं होना चाहिए। यदि अन्तःकरण होकर वे अचेतन हैं तो इनमें भी बेहोशी नहीं आ सकती। यदि चेतन हैं; तो यह मानना होगा कि ज्ञानस्प होनेसे ही ईनपर मदिराका असर हुआ। ऐसी दशामें अमूर्त होनेसे अभिभव नहीं हो सकता यह पक्ष स्वतः खंदित हो जाता है।

यद्यपि आत्मा अनादिसे कर्मबद्ध है फिर भी उसका अपने ज्ञानादि गुणोंके कारण

स्वतन्त्रे अस्तित्व सिद्ध होता है । कहा भी है-

्वन्धकी दृष्टिसे आत्मा और कर्ममें एकत्व∙होनेपर भी छक्षणकी दृष्टिसे दोनोंमें भिन्नता है। अतः आत्मामें एकान्तसे अमृतिकपना नहीं है।"

जीवका लक्षण-

#### उपयोगी लच्णम् ॥=॥

उपयोग जीवका लक्षण है।

० दो प्रकारके बाह्य तथा दो प्रकारके आभ्यन्तर हेत्ओंका यथासंभव सिन-धान होनेपर आत्माके चैतन्यान्वयी परिणमनको उपयोग कहते हैं । बाह्य हेत् आत्मभूत और अनात्मभृतके भेदसे दो प्रकारके हैं। आत्मासे सम्बद्ध शरीरमें निर्मित चक्षु आदि इन्द्रियां आत्मभत बाह्य हेतु हैं और प्रदीप आदि अनात्मभूत बाह्य हेतु । मन वचन कायकी वर्गणाओंके निमित्तसे होनेवाला आत्मप्रदेश गरिस्पन्दन रूप द्रव्ययोग अन्तःप्रविष्ट होनेसे आभ्यन्तर अनात्मभूत हेतू है तथा द्रव्ययोगनिमित्तक ज्ञानादिरूप भावयोग तथा आत्माकी विशुद्धि आभ्यन्तर आत्मभूत हेतु है । इन हेतुओंका यथासंभव ही सन्निधान होता है । मन्ष्योंको दीपककी आवश्यकता होती है, पर रात्रिचर बिल्ली आदिको नहीं। इन्द्रियां भी एकेन्द्रियादिके यथायोग्य ही रहती हैं। असंज्ञी जीवोंके मन नहीं होता है। एकेन्द्रिय विग्रहगतिप्राप्त जीव और समुद्धातगत सयोगकेवलीके एक काययोग ही होता है। क्षीणकपाय तक क्षयोपशमानुसार तिन्नमित्तक एक ही भावयोग होता है । आगे ज्ञानावरणादिका क्षय होता है। इस तरह विभिन्न जीवोंके उपयोगके कारण भिन्न-भिन्न होते हैं। चैतन्य केवल सुख दु:ख मोह रूप ही नहीं है जिससे ज्ञानदर्शनको चैतन्य कहनेसे पूर्वापर विरोध हो । चैतन्य आत्माका सामान्य असाधारण धर्म है । वह सुख दु:खादि रूप भी होता है और ज्ञान दर्शनादि रूप भी । 'समुदायवाची शब्दोंका प्रयोग अवयवोंमें भी हो जाता है' इस न्यायके अनुसार सुखदु:खादिको चैतन्य कह दिया गया है।

० २-३ परस्पर सिम्मिलित वस्तुओं से जिसके द्वारा किसी वस्तुका पृथक्करण हो वह उसका लक्षण होता है। जैसे सोना और चांदीकी मिली हुई डलीमें पीला रंग और वजन सोनेका भेदक होता है उसी तरह शरीर और आत्मामें बंधकी दृष्टिसे परस्पर एकत्व होनेपर भी ज्ञानादि उपयोग उसके भेदक आत्मभूत लक्षण होते हैं। लक्षण आत्मभूत और अनात्मभूतके भेदसे दो प्रकार का है। अग्निकी उष्णता आत्मभूत लक्षण है और दण्डी पुरुषका भेदक दंड अनात्मभृत है।

५४ गुणी आत्मा और ज्ञानादि गुणमें सर्वथा भेद मानना उचित नहीं है। क्योंकि यदि आत्मा ज्ञानादि स्वभाव न हो तो उसका निश्चायक कोई स्वभाव न होनेसे अभाव हो जायगा और इसी तरह ज्ञानादिका भी निराश्रय होनेसे सद्भाव सिद्ध नहीं हो सकेगा।

० ५-६ प्रक्रन-गुणी लक्ष्य है और गुण लक्षण है। लक्ष्य और लक्षण तो जुदे जुदे होते हैं। अतः आत्मा और ज्ञानमें भेद मानना चाहिए ? उत्तर-यदि लक्ष्य और लक्षणमें सर्वथा भेद माना जाय तो अनवस्था हो जायगी क्योंकि लक्षणका परिचायक अन्य लक्षण मानना होगा उसका भी परिचायक अन्य। यदि लक्षणका परिचायक अन्य लक्षण नहीं माना जाता है तो लक्षणज्ञून्य होनेसे उसका मण्डूक शिखण्डकी तरह अभाव हो जायगा। लक्ष्य और लक्षणमें कथि ज्ञात भेद माननेसे लक्षणके पृथक् लक्षणकी आवश्यकता नहीं रहती उसका साधारणलक्षण 'तल्लक्ष्यमें रहनेवाला' यह बन जाता है। लक्ष्य और लक्षण पृथक् उपलब्ध न होनेसे अभिन्न होकर भी संज्ञा संख्या गुण-गुणी आदिक भेदसे भिन्न भी होते हैं।

० ७-१२ प्रवन-जैसे दूधका दूध रूपसे ही परिणमन नहीं होता किन्तु दही रूपसे, उसी तरह ज्ञानात्मक आत्माका ज्ञानरूपसे परिणमन नहीं हो सकेगा। अतः जीवके ज्ञानादि उप-योग नहीं होना चाहिए। यदि आप यह कहें कि आत्माका ज्ञानरूपसे तो उपयोग होगा दूधका दूध रूपसे नहीं तो हम भी यह कह सकते हैं कि दूधका दूध रूपसे उपयोग हो, पर आत्माका ज्ञान रूपसे न हो । यह पक्ष आपके लिए अनिष्ट है । उत्तर-चूँकि आत्मा और ज्ञानमें अभेद है इसीलिए उसका ज्ञानरूपसे उपयोग होता है। आकाशका सर्वथा भिन्न रूपादिक रूपसे उपयोग नहीं देखा जाता । जिस प्रकार गायके उदरमें दूध बननेके योग्य तृणजलादि द्रव्योंका दूध रूपसे परिणमन होता है । वे तृणादि द्रव्यदृष्टिसे दूध पर्यायके सम्मुख होनेसे दूध कहे जाते हैं और आगे वे ही दूध पर्यायको धारण करते हैं उसी तरह ज्ञानपर्यायके अभिमुख जीव भी ज्ञानव्यपदेशको प्राप्त करके स्वयं घटपटादि-विषयक अवग्रहादि ज्ञान पर्यायको धारण करता है अतः द्रव्यदृष्टिसे उसका ही उसी रूपसे परिणमन सिद्ध होता है। जो जिस रूप नहीं उसका उस रूपसे परिणमन माननेमें अतिप्रसङ्ग दोष आता है । देखिए आपके वचन स्वपक्ष साधन और परपक्षदूषणरूप हैं। उनका स्वपक्ष साधन और परपक्ष-दूषणरूपसे ही परिणमन होता है। जैसे आप दूधका दही रूप अन्यथापरिणमन ही मानते हो द्धरूप नहीं उसी तरह अपने वचनोंका भी स्वपक्षसाधन और परपक्षदूषणरूपसे परि-णमन नहीं होकर अन्यथा ही परिणमन मानना होगा । आप स्वयं रूपाद्यात्मक पृथिवी आदि महाभूतोंका रूपादिक रूपसे ही परिणमन मानते ही हैं। यदि अन्यथा परिणमन मानोगे तो स्वसिद्धान्तविरोध होगा। जिसके मतमें सदा आत्मा ज्ञानात्मक ही रहता है उसके मतमें आत्माका ज्ञानरूपसे परिणमन तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस रूपसे वह स्वयं परिणत है ही । जैन मतमें आत्मा कभी ज्ञानरूपसे, कभी दर्शनरूपसे और कभी सुखादिरूपसे परि-णमन करता रहता है। अतः कभी ज्ञानात्मकका ज्ञानात्मक भी परिणमन होता है तथा कभी दर्शनात्मक आदि रूप भी । यदि सर्वथा किसी एक रूपसे आत्माका परिणमन माना जाय तो फिर उस पर्यायका कभी विराम नहीं हो सकेगा। यदि हुआ तो आत्माका ही अभाव हो जायगा । तदात्मकका ही तद्रुप परिणम् देखा जाता है ।, देखो, गायके स्तनोंसे निकला हुआ द्य गरम ठंडा मीठा गाढा आदि अनेक पर्यायोंको धारण करके भी दूध तो रहता ही हैं। इन अधस्थाओं में द्धका दूध कासे ही परिणमन होता है। इसी तरह आत्माका भी उपयोग क्षमें ही परिणमन होता रहता है। यदि तत्का तदात्मक परिणमन न माना जाय तो वस्तु परिणामश्चय ही हो जायगी; क्योंकि अन्यथा परिणमन मानने पर सर्वपदार्थसांकर्य दूपण होता है, जो कि अनिष्ट है। अतः परिणामश्चयता और अन्यथापरिणमनके दूपणोंसे वचनेके ळिए वस्तुमें तत्का तैदात्मक ही परिणमन स्वीकार करना होगा।

० १३-१५ प्रश्न-चुँकि आत्माके कोई उत्पादक कारण आदि नहीं हैं अतः मण्डृक् शिव्यण्डकी तरह उसका अभाव ही हैं। अतः लक्ष्यभृत आत्माके अभावमें उपयोग आत्माकों लक्षण नहीं हो सकता। आँत्माका सद्भाव सिद्ध हो भी तो भी उपयोग चूँकि अस्थिर हे अतः वह आत्माका लक्षण नहीं हो सकता। अरिथर पदार्थको लक्षण बनानेपर वही दशा होगी जैसे किसीने देवदत्तके घरकी पहिचान बताई कि 'जिसपर कौआ बैठा है वह देवदत्तका घर हैं। सो जब कौआ उड़ जाता है तो देवदत्तके घरकी पहिचान समाप्त हो जाती है और लक्षणके अभावमें लक्ष्यके अवधारणका कोई उपाय ही नहीं बच पाता।

♦ १६-१८ **उत्तर**-'अकारणत्वात' हेतुसे आत्माका छोप करना उचित नहीं हैं; क्योंकि आत्मा नर नारकादि पर्यायोंसे पृथक तो मिळता नहीं है और ये पर्यायें मिथ्यादर्शन आदि कारणोंसे होती है अतः अकारणत्य हेतु असिद्ध है । पर्धायोंको छोड़कर पृथक् आत्मद्रव्यकी सत्ता न होनेसे आश्रयासिद्ध भी है। जितने घटादि सत् हैं वे स्वभावसे ही सत् हैं न कि किसी कारणविशेषते । जो सत् है तह तो अकारण ही होता है । मण्डूकशिखण्ड भी 'नास्ति' इस प्रत्ययका होनेसे 'सन्' तो है पर इसके उत्पादक कारण नहीं है अतः यह हेतु अनैका-न्तिक भी है। मण्डक शिखण्ड दृष्टान्त भी साध्यसाधन उभयधर्मींसे विकल होनेके कारण दण्डान्ताभास है। क्योंकि उसके भी किसी अपेक्षासे कारण वन जाते हैं वह 'सत्' भी सिद्ध हो जाता है। यथा-कोई जीव मेंढक था और वही जीव जब युवतीकी पर्यायको धारण करता है तो भूतपूर्वनयकी अपेक्षा उस युवतीको भी हम मेंढक कह ही सकते हैं और उसके युवतिपर्यायापन्न मंडूकके शिखा होनेसे मंडूकशिखण्ड व्यवहार हो सकता है। पुर्गलद्रव्यकी पर्यायोंका कोई नियम नहीं है अतः युवतीके द्वारा उपभुक्त भोजन आदि पुद्गल द्रव्योंका विखण्डक रूपसे परिणमन होनेके कारण सकारणता भी बन जाती है। इसी तरह आकाशकुमुम भी अपेक्षासे बन जाता है। बनस्पतिनामकर्मका जिस जीवके उदय है वह जीव और पुद्गलका समुदाय पृष्प कहा जाता है । जिस प्रकार वृक्षके द्वारा व्याप्त होनेसे वह पुष्प पुद्गल वृक्षका कहा जाता है उसी तरह आकाशके द्वारा व्याप्त होनेके कारण आकाशका क्यों न कहा जाय ? वृक्षके द्वारा उपकृत होनेके कारण यैदि वह वृक्षका कहा जाता है तो आकाशकृत अवगाहनरूप उपकारकी अपेक्षा उसे आकाशका भी कहना चाहिए। वृक्षसे टूटकर फूल गिर भी जाय पर अनकाशसे तो कभी भी दूर नहीं हो सकता, सदा अकाशमें ही रहता है। अथवा मण्डकशिखण्डविषयक ज्ञानका विषय होनेसे भी मंडूक शिखंडका सद्भाव सिद्ध मानना चाहिए।

. इसी तरह 'अप्रत्यक्ष' हेतुके द्वारा आत्माका अभाव करना भी उचित नहीं हैं, क्यों कै शुद्ध आतमा केवलज्ञानके प्रत्यक्ष होता है तथा अशुद्ध कार्मणशरीरसंयुक्त आत्मा अविधज्ञान और मन:पर्यय, ज्ञानके द्वारा। इन्द्रिय शत्यक्षकी दिष्टसे तो आत्मा

परोक्ष ही माना जाता है। घटादि परोक्ष हैं क्योंिक वे अग्राहकनिमित्तसे ग्राह्म होते हैं जैसे कि धूमसे अनुमित अग्नि। इन्द्रियाँ अग्राहक हैं क्योंिक उनके नष्ट हो जानेपर भी स्मृति देखी जाती है। जैसे खिड़कीके नष्ट हो जानेपर भी उसके द्वारा देखनेवाला कायम रहता है उसी तरह इन्द्रियोंसे देखनेवाला ग्राहक आत्मा स्थिर है। अतः अग्राहकनिमित्तसे ग्राह्म होनेके कारण इन्द्रियग्राह्म पदार्थ परोक्ष ही है। अप्रत्यक्ष शब्दको यदि पर्युदासरूप लिया जाता है तो प्रत्यक्षसे भिन्न अप्रत्यक्ष वस्त्वन्तर सिद्ध होता है। यदि प्रसज्यपक्ष लेते हैं तो प्रतिषेध्यका क्वचित् सद्भावसिद्ध होनेपर ही प्रतिषेध किया जाता है अतः कथि चत्त्र सत्ता सिद्ध होनेसे हेतु असिद्ध हो जाता है। असत् खर्बिषाण आदि अप्रत्यक्ष हैं तथा विद्यमान ज्ञान आदि भी अप्रत्यक्ष हैं अतः यह हेतु अनेकान्तिक है। यदि ज्ञानको स्वप्रत्यक्ष और योगिप्रत्यक्ष होनेसे प्रत्यक्ष मानते हो तो आत्माको ही इस तरह प्रत्यक्ष माननेमें क्या वाधा है?

जितने भी पदार्थ शब्दगोचर हैं वे सब विधिनिषेधात्मक हैं। कोई भी वस्तु सर्वथा निषेधगम्य नहीं होती। जैसे कुरवक पुष्प लाल और सफेद दोनों रंगोंका नहीं होता, तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वह वर्णशून्य है। इसी तरह परकी अपेक्षासे वस्तुमें नास्तित्व होने पर भी स्वदृष्टिसे उसका अस्तित्व प्रसिद्ध ही है। कहा भी है कथिन्चत् असत्की भी उपलब्धि और अस्तित्व है तथा कथिन्चत् सत्की भी अनुपलब्धि और नास्तित्व। यदि सर्वथा अस्ति और उपलब्धि मानी जाय तो घटकी पटादि रूपसे भी उपलब्धि होनेसे सभी पदार्थ सर्वात्मक हो जायँगे और यदि पररूपकी तरह स्वरूपसे भी असत्त्व माना जाय अर्थात् सर्वथा असत्त्व माना जाय तो पदार्थका ही अभाव हो जायगा, वह शब्दका विषय ही नहीं हो सकेगा। अतः नास्तित्व और अप्रत्यक्षत्वसे शून्य जो होगा वह अवस्तु ही होगा। इस तरह जब धर्मी ही अप्रसिद्ध हो जाता है तब अनुमान नहीं बन सकेगा।

\$ १९-२० इन्द्रियों और तज्जनित ज्ञानोंमें नहीं पाया जानेवाला 'जो में देखने-वाला था वही चखनेवाला हूँ' यह एकत्व-विषयक फल, सभी इन्द्रिय द्वारोंसे जाननेवाले तथा सभी ज्ञानोंमें परस्पर एकसूत्रता कायम रखनेवाले गृहीता आत्माका सद्भाव सिद्ध करता है। 'आत्मा है' यह ज्ञान यदि संशय रूप है तो भी आत्माकी सत्ता सिद्ध होती है; क्योंकि अवस्तुका संशय नहीं होता। इसी तरह 'आत्मा है' इस ज्ञानको अनादिकालसे प्रत्येक व्यक्ति आत्माका अनुभव करता है अतः अनध्यवसाय भी नहीं कह सकते। यदि इसे विपरीत ज्ञान कहते हैं तब भी आत्माकी क्वचित् सत्ता सिद्ध हो ही जाती है क्योंकि अप्रसिद्ध पदार्थका विपर्यय ज्ञान नहीं होता। तात्पर्य यह कि 'आत्मा है' यह ज्ञान किसी भी रूपमें आत्माके अस्तित्वका ही साधक है। सम्यक् रूपमें तो आत्म-साधक है ही।

५ २१ बौद्धका यह पक्ष भी ठीक नहीं है कि अनेकज्ञानक्षणोंकी एक सन्तान है, इसीसे उक्त प्रत्यभिज्ञान आदि हो जाते हैं; क्योंकि उनके मतसे सन्तान संकृतिसत् अर्थात् काल्पनिक है वास्तविक नहीं। यदि इस अनेक क्षणवर्ती सन्तानको वस्तु मानते हैं तो आत्मा और सन्तानमें नाममात्रका ही अन्तर रहा−पदार्थका नहीं, क्योंकि अनेक ज्ञानादि-पर्यायोंमें अनुस्यूत द्रव्यको ही आत्मा कहते हैं।

♦ २२-२३ यह शंका भी ठीक नहीं है कि उपयोग अस्थिर है अतः वह आत्माका

लक्षण नहीं हो सकता; वयोंकि एक उपयोग क्षणके नष्ट हो जानेपर भी दूर्सरा उसका स्थान ले लेता है. कभी भी उपयोगकी घारा टूटती नहीं है। पर्याय दृष्टिसे अमुक पदार्थ-विषयक उपयोगका नाश होनेपर भी द्रव्यदृष्टिसे उपयोग सामान्य बना ही रहता है। यदि उपयोगका सर्वथा विनाश माना जाय तो उत्तर कालमें स्मरण प्रत्यभिज्ञान आदि नहीं हो सकेंगे क्योंकि स्मरण स्वयं अनुभूत पदार्थका स्वयंको ही होता है अन्यके द्वारा अनुभूतका अन्यको नहीं। स्मरणके अभावमें समस्त लोकव्यवहारका लोप ही हो जायगा।

० २४ उपयोगको पृथक् गुण मानकर उसके सम्बन्धको लक्षण कहना उचित नहीं चें, क्योंकि यदि ज्ञानादि उपयोगको आत्मासे पृथक् माना जाता है तो उसका 'आत्मासे ही सम्बन्ध हो अन्यसे नहीं यह नियम नहीं वन सकेगा। अतः उपयोगको आत्मभूत लक्षण मानना ही उचित है। दंड तो अनात्मभूत है। अतः वह पृथक् रहकर भी सम्बन्धसे लक्षण वन सकता है।

उपयोगके भेद-

# स द्विविधोऽष्टचेतुर्भेदः ॥६॥

आठ प्रकारका ज्ञान और चार प्रकारका दर्शन, इस प्रकार उंपयोग दो प्रकारका है।

यद्यपि दर्शन पूर्वकालभावी है फिर भी विशेष ग्राहक होनेके कारण पूज्य होनेसे ज्ञानका ग्रहण पहिले किया है।

§ ३ ज्ञानकी संख्या आठ पहिले लिखी गई है अतः ज्ञानकी पूज्यता सिद्ध होती है। इसी तरह 'छोटी संख्याका पहिले ग्रहण करना चाहिए' इस व्याकरणके सामान्य नियमके रहते हुए भी 'पूज्यका प्रथम ग्रहण होता है' इस विशेष नियमके अनुसार ज्ञानकी आठ संख्याका प्रथम ग्रहण किया गया है। ज्ञानोपयोग आठ प्रकार का है—मितज्ञान, श्रुतज्ञान, अविध्ञान, मनःपर्ययज्ञान, केवलज्ञान, कुमितज्ञान, कुश्रुतज्ञान और विभाङ्गाविध्ज्ञान। दर्शनोपयोग चार प्रकार का है चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन, अविध्दर्शन और केवलदर्शन। ये उपयोग निरावरण केवलीमें युगपत् होते हैं तथा छद्मस्थोंके क्रमशः।

जीवोंके भेद-

## संसारिणो मुक्ताश्च ॥१०॥

संसारी और मुक्तके भेदसे जीव दो प्रकार के हैं।

\$ १-२ अपने किए कर्मों से स्वयं पर्यायान्तरको प्राप्त होना संसार है। आत्मा स्वयं क्रमोंका कर्ता है और उनके फलोंका भोक्ता। सांख्यका यह मत कि-'प्रकृति कर्त्री है और पुरुष फल भोगता है' नितान्त असङ्गत है; क्योंकि अचेतन प्रकृतिमें घटादिकी तरह पुण्यपापकी कर्तृता नहीं आ सकती। यदि अन्यकृत कर्मों का फल अन्यको भोगना पड़े तो मुक्ति नहीं हो सकती और कृतप्रणाश (किये गये कर्मों का निष्फल होना) नामका दूषण होता है। संसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव इस प्रकार पांच प्रकारका है। जिनके

संसार है वे संसारी हैं। जिनके पुद्गलकर्मरूप द्रव्यबन्ध और तज्जनित क्रोधादिकषायरूप भावबन्ध दोनों नष्ट हो गये हैं वे मुक्त हैं।

\$ ३-५ यदि सूत्रमें लघुतां विचारसे द्वन्द्व समास किया जाता तो अल्प अक्षर और पूज्य होनेसे मुक्त शब्दका पूर्विनिपात होने पर 'मुक्तसंसारिणः' यह प्रयोग प्राप्त होता। इसका सीधा अर्थ निकलता—'छोड़ दिया है संसार जिनने' ऐसे जीव। अर्थात् केवल मुक्त-जीवोंका ही बोध हो पाता। अतः संसारिणः मुक्ताश्च यह पृथक्-पृथक् वाक्य ही दिए गए हैं। सूत्रमें 'च' शब्द समुच्चयार्थक नहीं है किन्तु अन्वाचय अर्थमें है। संसारी जीवोंमें उपयोगकी मुख्यता और मुक्त जीवोंमें उपयोगकी गौणता बतानेके लिए 'च' शब्द दिया है। संसारी जीवोंमें उपयोग बदलता रहता है अतः जैसे एक। प्र चिन्तानिरोधरूप ध्यान छंदास्थोंमें मुख्य है, केवलीमें तो उसका फल कर्मध्वंस देखकर उपचारसे ही वह माना जाता है उसी तरह संसारियोमें पर्यायान्तर होनेसे उपयोग मुख्य है, मुक्त जीवोंमें सतत एक-सी धारा रहनेसे गौण है।

\$ ६ संसारियोंके अनेक भेद हैं तथा मोक्ष संसारपूर्वक ही होता है और सभीके स्वसंवेद्य है अतः संसारीका ग्रहण प्रथम किया है। मुक्त तो अत्यन्त परोक्ष हैं, उनका अनुभव अभी तक अप्राप्त ही है।

संसारी जीवोंके भेद-

#### समनस्काऽमनस्काः ॥११॥

संज्ञी और असंज्ञी दो प्रकारके संसारी हैं।

० १ मन दो प्रकारका है-एक द्रइय मन और दूसरा भावमन । पुद्गलविपाकी नाम कर्मके उदयसे द्रव्यमन होता है और वीर्यान्तराय तथा नोइन्द्रियावरणके क्षयोपश्चमसे होनेवाली आत्मविशुद्धि भावमन है । मन सहित जीव समनस्क और मनरहित अमनस्क, इस प्रकार दो तरहके संसारी हैं।

० २० प्रश्न—दो प्रकारके जीवोंका प्रकरण है अतः संसारी समनस्क और मुक्त अमनस्क इस प्रकार यथाक्रम सम्बन्ध कर लेना चाहिए। मुक्त जीवोंको मनरहित मानना इष्ट भी है। उत्तर—इस प्रकार सभी संसारी जीवोंमें समनस्कताका प्रसंग आता है। 'संसारिणो मुक्ताइच' और 'समनस्काऽमनस्काः' ये दो पृथक् सूत्र बनानेसे ज्ञात होता है कि पूर्वसूत्रसे केवल संसारी पदका यहां सम्बन्ध होता है अन्यथा एक ही सूत्र बनाना चाहिए था। अथवा आगे आनेवाले 'संसारिणः त्रसस्थावराः' सूत्रसे 'संसारी' पदका यहां सम्बन्ध कर लेना चाहिए। आगेके पूरे सूत्रका यहां सम्बन्ध विवक्षित नहीं है अन्यथा सभी त्रसोंमें समनस्कताका अनिष्ट प्रसङ्ग प्राप्त होता। यदि 'त्रसस्थावराः'का भी सम्बन्ध इष्ट होता तो एक ही सूत्र बनाना चाहिए था। तात्पर्य∙यह कि तीनों पृथक् सूत्र बनानेसे यही फलित होता कि विवक्षानुसार पदोंका सम्बन्ध करना चाहिए। यदि एक सूत्र बनाना इष्ट होता तो एक संसारी पद निरर्थक हो जाता है और सूत्रका आकार 'संसारिमुक्ताः समनस्का-मनस्कास्त्रसस्थावराइच' यह होता। ऐसी दशामें कई अनिष्ट प्रसङ्ग होते हैं।

संसारीके भेद-

#### संसारिगम्बसस्थावराः ॥१२॥

संगारी जीव बस और स्थावरके भेदसे दो प्रकारके हैं।

- ्र्रं जीव विपाकी त्रस नाम कर्मके उदयसे त्रस होते हैं। 'जो भयभीत होकर गित करें वे त्रस' यह ब्युत्पृत्यर्थ ठीक नहीं हैं; क्योंकि गर्भस्थ अण्डस्थ मूच्छित सुषुष्त आदिमें बाह्य भयके निमित्त मिलने पर भी हलन-चलन नहीं होता अतः इनमें अत्रसत्वका प्रसङ्ग प्राप्त होता है। 'त्रस्यन्तीति त्रसाः' यह केवल 'गच्छतीति गौः' की तरह ब्युत्पत्ति मात्र है।
- ३-५ जीवविपाकी स्थावर नामकर्मके उदयसे स्थावर होते हैं। 'जो ठहरें वे स्थावर' यह व्युत्पत्ति करनेपर वायु अग्नि जल आदि गतिशील जीव स्थावर नहीं कहे जा सकेंगे। आगममें भी द्वीन्द्रियसे लेकर अयोगकेवली तैंक जीवोंको त्रस कहा है। अतः वायु आदिको स्थावर कोटिसे निकालकर त्रसकोटिमें लाना उचित नहीं है। इसलिए चलन और अचलनकी अपेक्षा त्रस और स्थावर व्यवहार नहीं किया जा सकता।
- ्र इस शब्द चूँकि अल्प अक्षरवाला है और पूज्य है इसलिए पहिले लिया गया है । त्रसोंके सभी उपयोग हो सकते हैं अतः वह पूज्य है ।

स्थावरोंके भेद-

#### पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥१३॥

पृथिवी जल अग्नि वाय और वनस्पति ये पाँच स्थावर हैं।

- ० १ पृथिवी काय आदि रथावर नामकर्मके उदयसे जीवोंकी पृथिवी आदि संज्ञाएं होती हैं। पृथन किया आदि तो ब्युत्पत्तिके लिए साधारण निमित्त हैं, वस्तुतः रूढिवश ही पृथिवी आदि संज्ञाएं की जाती हैं। आप प्रन्थोंमें पृथिवी आदिके चार भेद किए हैं च्रिथवी, पृथिवीकाय, पृथिवीकायिक और पृथिवी जीव। पृथिवी स्वाभाविक पुद्गल परिणमनरूप, कठिनता आदि गुणोंवाठी और अचेतन हैं। अचेतन होनेसे यद्यपि इसमें पृथिवी कायिक नाम कर्मका उदय नहीं हैं फिर भी यह प्रथन कियासे उपलक्षित होनेके कारण पृथिवी कही जाती है। अथवा, पृथिवी सामान्य रूप है। आगेके तीनों भेदोंमें यह अनुगत है। पृथिवी कायिक जीवके द्वारा छोड़ा गया पृथिवी शरीर अर्थात् मुर्दा शरीर की तरह अचेतन पृथिवी पृथिवीकाय है। पृथिवीकाय नामकर्मका उदय जिस जीवको है और जो जीव पृथिवीको शरीर रूपसे स्वीकार किए हुए है वह पृथिवी कायिक है। जिसके पृथिवीकाय नामकर्मका उदय तो हो गया है पर अभी तक जिसने पृथिवी-शरीरको धारण नहीं किया वह विग्रहगित-प्राप्त जीव पृथिवीजीव है। इसी तरह जल, अग्नि, वायु और वनस्यितके चार चार भेद समफना चाहिए।
- \$ २-६ घट आदि पृथिवीके द्वारा जलका, सिगड़ी आदि पृथिवीके द्वारा अग्निका चमड़ेके कुप्पे आदिसे वायुका सुखपूर्वक ग्रहण किया जाता है, पर्वत मकान आदि रूपसे पृथिवी स्थूल रूपमें सर्वत्र मिलती है, भोजन, वस्त्र, मकान आदि रूपसे बहुतर उपकार पृथिवीके ही हैं, इतना ही नहीं, जल अग्नि वायु आदिके कार्य आधारभूत पृथिवीके बिना हो ती नहीं सकते अतः सर्वाधारभूत पृथिवीका सूत्रमें सर्वप्रथम ग्रहण किया है। जलका आधार पृथिवी है वह आधेय है तथा पृथिवी और अग्निका विरोध है, अग्नि पृथिवीको

जलाकर खाक बना देती हैं और उसका शमन जलके द्वारा ही होता है अतः पृथिवी और अग्निके बीचमें जलका ग्रहण किया है। पृथिवी और जलका परिपाक अग्निके द्वारा होता है अतः इन दोनोंके बाद अग्निका ग्रहण किया है। अग्निका सन्दीपन वायुके द्वारा होता है, अतः अग्निके बाद तत्सखा वायुका ग्रहण किया है। वनस्पतिकी उत्पत्तिमें पृथिवी आदि चारों निमित्त होते हैं अतः वनस्पतिका ग्रहण सबके अन्तमें किया है। वनस्पति कायिक जीवोंकी संख्या पृथिवी आदिसे अनन्तगुणी है, इसलिए संख्याकी दृष्टिसे भी उसका नम्बर अन्तमें ही आता है। इनके स्पर्शनेन्द्रिय कायवल आयु और श्वासोच्छ्वास ये चार प्राण होते हैं।

' त्रसोंके भेद-

#### द्वीन्द्रियांद्यस्त्रसाः ॥१४॥

दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पाँच इन्द्रियवाले जीव त्रस हैं।

♦ १ आदि शब्दके अनेक अर्थ हैं, पर यहाँ आदि 'शब्द व्यवस्थावाची है।

० २-४ प्रश्न-'दो इन्द्रियाँ हैं जिसकीं' इस प्रकार बहुब्रीहि समासमें अन्य पदार्थ प्रधान होनेसे द्वीन्द्रियसे आगेके जीव त्रस कहे जायँगे जैसे कि 'पर्वतसं लेकर खेत है' यहाँ पर्वतकी गिनती खेतमें नहीं होती। उत्तर—जैसे 'सफेद वस्त्रवालेको लाओ' इस तद्गुणसंवि- ज्ञान बहुब्रीहिमें सफेद कपड़ा नहीं छूटता है उसी तरह 'द्वीन्द्रियादयः' में भी द्वीन्द्रिय शामिल हो जाती है।

अथवा, अवयवसे विग्रह करनेपर भी समासका अर्थ समुदाय होता है, जैसे 'सर्वादः' में सर्वका भी ग्रहण होता है उसी तरह द्वीन्द्रियका भी त्रसमें अन्तर्भाव कर लेना चाहिये।

द्वीन्द्रियके स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियां, वचनबल और कायबल, आयु और श्वासोच्छ्वास ये छह प्राण होते हैं। त्रीन्द्रियके घ्राणेन्द्रियके साथ सात, चतुरिन्द्रियके चक्षके साथ आठ, पंचेन्द्रिय अयंज्ञी तिर्यं चके श्रोत्रके साथ नव और संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च मनुष्य देव और नारिकयोंके मनोबलके साथ दस प्राण होते हैं।

इन्द्रियां-

#### पञ्चेन्द्रियाणि ॥१५॥

इन्द्रियां पांच होती हैं।

अन्य मतवादी छह और ग्यारह भी इन्द्रियां मानते हैं उनका निराकरण करनेके लिए पांच शब्द •िदया है।

- \$ १-२ कर्मगरतन्त्र होने पर भी अनन्त ज्ञानादि शक्तियोंका स्वामी आत्मा इन्द्र कहलाता है। अतः इन्द्रभूत आत्माके अर्थग्रहणुमें लिंग अर्थात् कारणको इन्द्रिय कहते हैं। अथवा, कर्मके कारण ही यह आत्मा चारों गतियोंमें संसरण करता है अतः इस समर्थ कर्म को इन्द्र कहते हैं। इस कर्मके द्वारा सृष्ट-रची गईं इन्द्रियां हैं। ये इन्द्रियां पांच हैं।
- \$ 3--४ मन भी यद्यपि कर्मकृत है और आत्माको अर्थग्रहणमें सहायक होता है किर भी वह चक्षुरादि इन्द्रियोंकी तरह नियतस्थानीय नहीं है, अनुषस्थित है अतः वह इन्द्रियोंमें शामिल नहीं किया गया है। चक्षु आदि इन्द्रियोंके द्वारा ज्ञान होनेके पहिले ही

सनका व्यापार होता है । जब आत्माको रूप देखनेका <mark>मन होता है तब ही घह मनके</mark> . द्वारा उपयोगको रूपाभिमुख करता है, इसके बाद ही इन्द्रिय व्यापार होता है अतः मन अनिन्द्रिय है ।

० ५-६ सांख्य वाक् पाणि पाद गुदा और उपस्थ (पुरुष या स्त्रीका चिह्न) इनको वचन आदि कियाका साधन होनेसे कर्मेन्द्रिय मानते हैं। पर चूंकि यहां उपयोगका प्रकरण है अतः उपयोगके साधन ज्ञानेन्द्रियोंका ही ग्रहण किया है। कियाके साधन अंगोंको यदि इन्द्रियोंकी श्रेणीमें गिना जाय तो सिर आदि अनेक अवयवोंको भी इन्द्रिय मानना होगा अर्थात् इन्द्रियोंकी कोई संख्या ही निश्चित नहीं की जा सकेगी।

इन्द्रियोंके भेद-

#### द्विविधानि ॥१६॥

इन्द्रियां दो प्रकार की हैं-एक द्रव्येन्द्रिय और दूसरी भावेन्द्रिय । द्रव्येन्द्रियां

## निर्दृ त्युपकरगो द्रव्येन्द्रियम् ॥१७॥

निर्वृत्ति और उपकरणके भेदसे द्रव्येन्द्रियां दो प्रकार की हैं।

§ १-४ नाम कर्ममे जिसकी रचना हो उसे निर्वृत्ति कहते हैं। निर्वृत्ति बाह्य और आभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकार की है। उत्सेघांगुलके असंख्यातभागप्रमाण विशुद्ध आत्म-प्रदेशोंकी चक्षुरादिके आकाररूपसे रचना आभ्यन्तर निर्वृत्ति है अर्थात् आत्मप्रदेशोंका चक्षु आदिके आकार रूप होना। नामृ कर्मके उदयसे शरीर पुद्गलोंकी इन्द्रियोंके आकाररूपसे रचना होना बाह्यनिर्वृत्ति है।

भावेन्द्रियां-

### लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रयः ॥१८॥

लब्धि और उपयोग भावेन्द्रियां हैं।

लाभको लिब्ध कहते हैं। पित्त्वात् अङ्गप्रत्यय होकर लब्ध इसलिए नहीं बना कि अनुबन्धकृत विधियां अनित्य होती हैं। महाभाष्यमें भी अनुपलिब्ध प्रयोग है। अथवा, स्त्रीलिंग क्तिन् प्रत्यय करके लिब्ध शब्द सिद्ध हो जाता है।

- े १ जिस ज्ञानावरणक्षयोपशमके रहनेपर आत्मा द्रव्येन्द्रियकी रचनाके लिए व्यापार करता है उसे लब्धि कहते हैं।
- ० २-४ लब्धिके अनुसार होनेवाला आत्माका ज्ञानादि व्यापार उपयोग है। यद्यपि उपयोग इन्द्रियका फल है फिर भी कारणके धर्मका कार्यमें उपचार करके उसे भी इन्द्रिय कहा है जैसे कि घटाकार परिणत ज्ञानको घट कह देते हैं। 'इन्द्रका लिंग, इन्द्रके द्वारा सृष्ट' इत्यादि शब्दव्युत्पत्ति तो मुख्य रूपसे उपयोगमें ही घटती है। अतः उपयोगको इन्द्रिय कहनेमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

# स्पर्ानरसनघाणचन्तुःश्रोत्राणि ॥१६॥

स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियां हैं।

- ०१ स्पर्शन आदि शब्द करणसाधन और कर्तृसाधन दोनोंमें निष्पन्न होते हैं। 'मैं इस आंखसे देखता हूं' इत्यादि रूपसे जब आत्मा स्वतन्त्र विविक्षित होता है तो इन्द्रियां परतन्त्र होनेसे करण बन जाती हैं। वीर्यान्तराय और उन उन इन्द्रियावरणोंके क्षयोपशम होनेपर 'स्पृश्चित अनेन आत्मा–छूता हैं जिससे आत्मा' इत्यादि करणसाधनता बन जाती है। जब 'मेरी आंख अच्छा देखती हैं' इत्यादि रूपसे इन्द्रियोंकी स्वतन्त्रता विविक्षित होती है तब 'स्पृश्चिति स्पर्शनम्' जो छुए वह स्पर्शन इन्यादि रूपसे कर्तृसाधनता बन जाती है। इसमें आत्मा स्वयं स्पर्शन आदि रूपसे विविक्षित होता है।
- ०२ कोई सूत्रमें 'इन्द्रियाणि' यह पाठ अधिक मानते हैं, पर चूंकि इन्द्रियोंका प्रकरण है अतः 'पंचेन्द्रियाणि' सूत्रसे 'इन्द्रियाणि'का अनुवर्तन हो जाता है इसलिए उक्त पाठ अधिक मानना व्यर्थ है।
- ० ३-१० स्पर्शनेन्द्रिय सर्वशरीर व्यापी है, 'वनस्पत्यन्तानामेकम्' इस सूत्रमें एक शब्दसे स्पर्शनेन्द्रियका ग्रहण करना है और सभी संसारी जीवोंके यह अवश्य पाई जाती है अतः सूत्रमें इसका ग्रहण सर्वप्रथम किया है। प्रदेशोंकी दृष्टिसे सबसे कम चक्षुके प्रदेश हैं, श्रोत्रेन्द्रियके संख्यातगुणें, घृाणेन्द्रियके इससे कुछ अधिक और रसनाके असंख्यातगुणें। अतः क्रमशः रसना आदि इन्द्रियोंका ग्रहण किया है। यद्यपि इस क्रममें चक्षुको सबसे पीछे लेना चाहिये था, फिर भी चूंकि श्रोत्रेन्द्रिय बहूपकारी है—इसीसे उपदेश सुनकर हितप्राप्ति और अहितपरिहारमें प्रवृत्ति होती है अतः इसीको अन्तमें लिया है। रसनाको भी ववतृत्वके कारण बहूपकारी कहनेका सीधा अर्थ तो यह है कि शंकाकार श्रोत्रकी बहूपकारिता तो स्वीकार करता ही है। रसनाके द्वारा वक्तृत्व तो तब होता है जब पहिले श्रोत्रसे सुननेके बाद वक्तृत्व नहीं देखा जाता क्योंकि वे समग्र ज्ञानावरणके क्षय हो जानेपर रसनेन्द्रियके सद्भाव मात्रसे उपदेश देते हैं, तथापि यहाँ इन्द्रियोंका प्रकरण होनेसे इन्द्रियजन्य वक्तृत्ववालोंकी ही चरचा है केविलियोंकी नहीं।
- ० १२° इन्द्रियोंका परस्पर तथा आत्मासे कथि चित्र एकत्व और नानात्व है। ज्ञानावरणके क्षयोपशम रूप शिक्तिकी अपेक्षा सभी इन्द्रियां एक हैं। समुदायसे अवयव भिन्न नहीं होते हैं अतः समुदायकी दृष्टिसे एक हैं। सभी इन्द्रियोंके अपने अपने क्षयोपशम जुदे जुदे हैं और अवयव भी भिन्न हैं अतः परस्पर भिन्नता है। साधारण इन्द्रिय बुद्धि और शब्द प्रयोगकी दृष्टिसे एकत्व है और विशेषकी दृष्टिसे भिन्नता है। आत्मा ही चैत-न्यांशका परित्याग नहीं करके तपे हुए लोहेके गोलेकी तरह इन्द्रिय रूपसे परिणमन करता है, उसको छोड़कर इन्द्रियां पृथक् उपलब्ध नहीं होतीं अतः आत्मा और इन्द्रियोंमें एकत्व है अन्यथा आत्मा इन्द्रियशून्य हो जायगा। किसी एक इन्द्रियके नष्ट हो जाने पर भी आत्मा

नष्ट नहीं होता, आत्मा पर्यायी है और इन्द्रियां पर्याय, तथा संज्ञा संख्या प्रयोजन आदिके .भेदसे आत्मा और इन्द्रियोंमें भेद है ।

इन्द्रियोंके विषय---

### स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थाः ॥२०॥

स्पर्श रस गन्ध वर्ण और शब्द इन्द्रियोंके विषय हैं।

४१ स्पर्श आदि शब्द द्रव्यविवक्षामें कर्मसाधन और पर्यायविवक्षःमें भावसाधन होते हैं। द्रव्यविवक्षामें इन्द्रियोंसे द्रव्य गृहीत होता है उससे भिन्न स्पर्शादि तो पाये ही नहीं जाते, अतः 'स्पृँक्यते इति स्पर्शःं—जो छुआ जाय वह स्पर्श ऐसी कर्मसाधन व्युत्पत्ति द्रव्यपरक हो जाती है। पर्यायविवक्षामें उदासीन भावका भी कथन होता है अतः 'स्पर्शनं स्पर्शः' आदि भावसाधनमें व्युत्पत्ति वन जाती है। यद्यपि परमाणुओंके स्पर्शादि इन्द्रियग्राह्म नहीं है किर भी उनके कार्यभूत स्थूल पदार्थोंमें स्पर्शादिका परिज्ञान होता है अतः उनमें भी स्पर्शादिकी गत्ता निर्विवाद है।

० २-३ प्रश्न-'तदर्थाः' में 'तत्' शब्द इन्द्रियसापेक्ष होनेसे असमर्थ हो जाता है अतः उसका अर्थ शब्दसे समास नहीं हो सकता । उत्तर-जैसे 'देवदत्तस्य गुरुकुलम्' यहाँ गुरुशब्द सदा शिष्यापेक्ष होकर भी समासको प्राप्त हो जाता है उसी तरह यहाँ भी सामान्यवाची 'तत्' शब्द विशेष इन्द्रियोंकी अपेक्षा रखनेके कारण समासको प्राप्त हो जाता है ।

- ० ४ इन्द्रियक्रमके अनुसार ही स्पर्श आदिका क्रम रखा गया है। ये सब सामान्य रूपसे पुद्गल द्रव्यके गुण हैं। वेशेषिक मतवादी पृथिवीमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श, जलमें रूप रस और स्पर्श, तेजमें रूप और स्पर्श तथा वायुमें केवल स्पर्श मानते हैं। इस प्रकारको गुणिवभाजन अयुक्त है; क्योंिक सभीमें सभी गुण पाए जाते हैं। वायुमें भी रूप है क्योंिक उसमें स्पर्श है जैसे कि घटमें। अग्निमें भी रस और गन्ध है; क्योंिक उसमें रूप है जैसे कि गुड़में। जलमें भी गन्ध है क्योंिक उसमें रस है जैसे कि पके आममें। जल आदिमें गन्ध आदि गुणोंकी साक्षात् उपलब्धि भी होती है। यह कल्पना तो अत्यन्त असंगत है कि जलादिकमें गन्ध पार्थिव परमाणुओंके संयोगसे आई है स्वतः नहीं है, क्योंिक हम तो यही कहेंगे कि गन्धादि जलादिके ही गुण हैं क्योंिक वहीं पाए जाते हैं। यदि जलमें गन्धिकों संयोगज मानतें हैं तो रसको भी संयोगज ही कहना चाहिये, उसे स्वाभाविक क्यों कहते हैं? फिर, पृथिवी आदिमें जातिभेद भी नहीं है। एक ही पुद्गल द्रव्य पृथिवी आदि नाना रूपोंमें पाया जाता है। पृथिवी ही निमित्त पाकर पिघल जाती है और जल बनती है। द्रवीभूत जल भी जमकर बरफ बन जाता है। अग्नि काजल बन जाती है आदि। इसी तरह वायु आदिमें भी रूप आदि समभ लेना चाहिए। हाँ कोई गुण कहीं विशेष प्रकट होता है कहीं नहीं।
- , ५ स्पर्शादि परस्पर तथा द्रव्यसे कथि चित्र भिन्न और कथि चित्र अभिन्न हैं। यदि स्पर्शादिमें सर्वथा एकत्व हो तो स्पर्शके छूनेपर रस आदिका ज्ञान हो जाना चाहिए। यदि द्रव्यसे सर्वथा एकत्व हो तो या तो द्रव्यकी सत्ता रहेगी या फिर स्पर्शादि की। यदि द्रव्यकी सत्ता रहती हैं तो लक्षणके अभावमें उसका भी अभाव हो जायगा और यदि गुणों की; तो निराश्रय होनेसे उनका अभाव ही हो जायगा। यदि सर्वथा भेद माना जाता

है तो घटके दिखनेपर घटकी तरह स्पर्शके छूनेपर 'घड़ेको छुआ' यह व्यवहार नहीं होना चाहिए। इन्द्रियभेदसे स्पर्शादिमें सर्वथा भेद मानना भी उचित नहीं है; क्योंिक संख्या. परिमाण पृथक्त संयोग विभाग परत्वापरत्व आदि रूपी द्रव्यमें समवाय सम्बन्धसे रहनेके कारण चाक्षुप होनेपर भी परस्पर भिन्न हैं। लक्षण भेदसे भी नानात्व नहीं होता; क्योंिक द्रव्य गुण कर्ममें सत्तासम्बन्धत्व रूप एक लक्षणके पाए जानेपर भी भेद रेखा जाता है। स्पर्शादि भिन्न उपलब्ध नहीं होते अतः सर्वथा एकत्व मानना उचित नहीं है; क्योंिक सांख्यके मतमें सत्त्व रज और तम पृथक् उपलब्ध नहीं होते फिर भी भेद माना जाता है। इनमें व्यक्त और अव्यक्त आदिके रूपसे अनेकधा भेद पाया जाता है। अतः द्रव्य दृष्टिसे कथि चित्र वे पित्र और पर्यायदृष्टिसे कथि चित्र से मानना ही उचित है।

मनका वर्णन-

# श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥२१॥

श्रुतज्ञानका विषयभूत पदार्थ मनका विषय है।

श्रुतज्ञानावरणका क्षयोप्शम होनेपर आत्माकी श्रुतज्ञानके विषयभूत पदार्थमें मन के निमित्तसे प्रवृत्ति होती है। अथवा, श्रुतज्ञान मनसे उत्पन्न होता है। यह पदार्थ इन्द्रिय-व्यापारसे परे है।

५१ श्रोत्रेन्द्रियजन्य ज्ञानको या श्रोत्रेन्द्रियके विषयको श्रुत नहीं कह सकते; क्योंकि वह इन्द्रियजन्य होनेसे मितज्ञान ही है। मितज्ञानके बाद जो विचार केवल मन-जन्य होता है वह श्रुत है।

इन्द्रियोंके स्वामी-

#### वनस्पत्यन्तानामेकम् ॥२२॥

पृथिव्यादि वनस्पति पर्यन्त स्थावरोंके एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है।

- ० १-३ अन्त शब्द पर्यन्तवाची है। यदि अन्त शब्दका अर्थ समीपता लिया जायगा तो वनस्पतिके समीप अर्थात् वायु और त्रसोंका बोध होगा। अन्त शब्द सम्बन्धि-शब्द है अतः वनस्पति-पर्यन्त कहनेसे 'पृथिवीको आदि लेकर' यह ज्ञान हो ही जाता है।

## क्रमिपिपीलिकाभ्रमरम् प्यादीनामेकैकवृद्धानि ॥२३॥

कृमि पिपीलिका भूमर और मनुष्यादिके क्रमशः एक एक इन्द्रियां बढ्ती गई हैं।

### संज्ञिनः समनस्काः ॥२४॥

मनमहित जीव संजी होते हैं।

० १०-५ प्रश्न-यह हित है और यह अहित इस प्रकारके गुण-दोष-विचारको संज्ञा कहते हैं। मनका भी यही कार्य है अतः समनस्क विशेषण व्यर्थ है। उत्तर-संज्ञा शब्दके अनेक अर्थ हैं, जो समनस्क जीवोंके सिवाय अन्यत्र भी पाये जाते हैं। यदि संज्ञाका अर्थ 'नाम' लिया जाता है 'तो वह संसारके सभी प्राणियोंमें पाया जाता है ऐसी दशामें किसीकी व्यायृत्ति नहीं की जा सकेगी। यदि संज्ञाका अर्थ 'ज्ञान' छेते हैं तब भी वही बात है, सभी प्राणी' ज्ञानात्मक होते हैं। यदि संज्ञाका अर्थ 'आहार भय मैथुन और परिग्रह संज्ञा' लिया जाता है; तब भी कोई अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि सभी प्राणियोंके यथायोग्य ये संज्ञाएँ पाई जाती हैं। अतः मनरहित प्राणियोंकी व्यावृत्तिके लिए समनस्क विशेषणकी सार्थकता है। इस तरह गर्भस्थ अण्डस्थ मूच्छित सुपुष्त आदि अवस्थाओंमें हिताहित विचार न होने पर भी मनकी सत्ता होनेसे संग्रित्व वन जाता है।

नवीन शरीरग्रहणकी प्रक्रिया-

# विग्रहगती कर्मयोगः ॥२५॥

विग्रहगतिमें कर्मनिमित्तक योग अर्थात् परिस्पन्द होता है।

## अनुश्रेणि गतिः ॥२६॥

विग्रहगति आकाश प्रदेशोंकी श्रेणिके अनुसार होती है।

- ० १-५ लोकके मध्यसे लेकर ऊपर नीचे और तिरछे आकाशके प्रदेश कमशः श्रेणिबद्ध हैं। इसके अनुकूल ही सभी गतिवाले जीव पुद्गलोंकी गति होती है। गतिका प्रकरण होनेपर भी इस सूत्रमें जो पुनः 'गति' शब्दका ग्रहण किया है और आगेके सूत्रमें जो 'जीव' शब्दका विशेषरूपसे ग्रहण किया है उससे ज्ञात होता है कि इस सूत्रसे सभी गतिवाले जीव पुद्गलोंकी गतिका विधान किया गया है। विग्रहगितमें जीवका बैठना सोना या ठहरना आदि तो होता नहीं है जिससे इनकी निवृत्तिके लिए 'गित' शब्दकी सार्थकता मानी जाय।
- \$ ६ अनुश्रेणि गतिका देश और काल नियत है। इसके सिवाय लोकमें चक्र आदिकी विविध प्रकार विश्रेणि गति भी होती है। जीवोंके मरणकालमें नवीन पर्याय धारण करनेके समय तथा मुक्तजीवोंके ऊर्ध्वगमनके समय अनुश्रेणि ही गति होती है। ऊर्ध्वलोकसे नीचे अधोलोकसे ऊपर या तिर्यक् लोकसे ऊपर-नीचे जो गति होगी वह अनुश्रेणि होगी। पुद्गलोंकी जो लोकान्त तक गति होती है, वह नियमसे अनुश्रेणि ही होती है। अन्य गतियोंका कोई नियम नहीं है।

#### अविग्रहा जीवस्य ॥२७॥

मुक्तजीवके अविग्रहा अर्थात् बिना मोड़ लिए हुए गति होती है।

१ आगेके सूत्रमें 'संसारी' का ग्रहण किया है, अतः यह सूत्र मुक्तके लिए है यह निश्चित हो जाता है। यद्यपि 'अनुश्रेणि गितः' सूत्रसे मुक्तकी अविग्रह अति सिद्ध हो जाती है फिर भी जब वह सूत्र जीव-पुद्गल दोनोंके लिए साधारण हो गया और वह भी इसी सूत्रके बलपर तब इस सूत्रकी आवश्यकता बनी ही रहती है।

## विष्रहवती च संसारिगः प्राक् चतुर्भ्यः ॥२=॥

संसारी जीवोंके चार समयसे प्रहिले विग्रहवाली अर्थात् मोड़वाली भी गति होती है।

- १ चार समयसे पहिले ही मोड़ेवाली गित होती है, क्योंिक संसारमें ऐसा कोई कोनेवाला टेढ़ा-मेढ़ा क्षेत्र ही नहीं है जिसमें तीन मोड़ासे अधिक मोड़ा लेना पड़े। जैसे पिटिक चावल साठ दिनमें नियमसे पक जाते हैं उसी तरह विग्रह गित भी तीन समयमें समाप्त हो जाती है।
- ० २ च शब्दसे उपपाद क्षेत्रके प्रति ऋजुगित अविग्रहा तथा कुटिल गित सिव-ग्रहा इस प्रकार दोनोंका समुच्चय हो जाता है।
- \$ ३-४ प्राक् शब्दकी जगह 'आचतुर्भ्यः' कहनेसे लाघव तो होता पर इससे चौथे समयके ग्रहणका अनिष्ट प्रसंग प्राप्त हो जाता है। यद्यपि 'आङः' का मर्यादा अर्थ भी होता है पर अभिविधि और मर्यादामेंसे विविधित अर्थके जाननेके लिए व्याख्यान आदिका गौरव होता अतः स्पष्टताके लिए 'प्राक्' शब्द ही दे दिया है।

ये गतियां चार हैं-इषुगित पाणिमुक्ता लांगिलका और गोमूत्रिका । इषुगित बिना विग्रहके होती है और शेष गितयां मोड़ेवाली हैं । वाणकी तरह सीधी सरल गित मुक्त-जीवोंके तथा किन्हीं संसारियोंके एक समयवाली बिना मोड़की होती है । हाथसे छोड़े गये जलादिकी तरह पाणिमुक्ता गित एक विग्रहवाली और दो समयवाली होती हैं । हलकी तरह दो मोड़वाली लांगिलका गित तीन समयमें निष्पन्न होती है । गोमूत्रकी तरह तीन विग्रहवाली गोमूत्रिका गित चार समयमें परिपूर्ण होती है ।

### एकसमयाऽविग्रहा ॥२६॥

- १ 'बिना मोड़ेकी ऋजुगित एक समयवाली ही होती है। लोकके अग्रभाग तक जीव पुद्गलोंकी गित एक ही समयमें हो जाती है।
- ० २-३ आत्माको सर्वगत अत एव निष्क्रिय मानकर गितका निषेध करना उचित नहीं है; क्योंकि जैसे बाह्य आभ्यन्तर कारणोंसे पत्थर सिक्रिय होता है उसी तरह आत्मा भी कर्मसम्बन्धसे शरीरपरिमाणवाला होकर शरीरकृत कियाओंके अनुसार स्वयं सिक्रिय होता है। शरीरके अभावमें दीपशिखाकी तरह स्वाभाविक कियामें परिपूर्ण रहता है। यदि आत्माको सर्वगत अतएव कियाशून्य माना जाता है तो संसार और बन्ध आदि नहीं हो सकेंगे। मोक्ष तो कियासे ही संभव है।

अनाहारकताका नियम-

### एकं द्वी त्रीन्वाऽनाहारकः ॥३०॥

जीव एक दो या तीन समय तक अनाहारक रहता है।

्र प्रवं सुत्रसे 'समय' शब्दकी अनुवृत्ति कर छेनी चाहिए । यद्यपि पूर्वसूत्रमें समय शब्द समासान्तर्गत होमेसे गौण है फिर भी सामर्थ्यसे उसीका सम्बन्ध हो जाता है ।

० ५२--३ वा शब्द विकल्पार्थक है । विकल्पका अर्थ है यथेच्छ सम्बन्ध करना । अत्यन्त संयोग विवक्षित होनेके कारण सप्तमी न होकर यहां द्वितीया विभक्ति की गई है ।

ं ४ औदारिक वैकियिक और आहारक इन तीन शरीरोंके तथा छह पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलोंका ग्रहण करना आहार हैं। तैजस और कार्मण शरीरके पुद्गल तो जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक प्रतिक्षण आते ही रहते हैं।

० ५-६ ऋद्विप्राप्त ऋषियोंके ही आहारक शरीर होता है अतः विग्रह गितमें इसकी संभावना नहीं है। विग्रह गितमें वाकी कवलाहार लेपाहार आदि कोई भी आहार नहीं होते; क्योंकि इन आहारों में समय लगैंता है अतः समयका व्यवधान पड़ जायगा। जैसे तपाया हुआ बाण लक्ष्य देशपर पहुंचनेके पहिले भी बरसातके जलको ग्रहण करता जाता है उसी तरह पूर्वदेहको छोड़नेके दुःखसे सन्तप्त यह प्राणी आठ प्रकारके कर्मपुद्गलोंसे निर्मित कार्मण शरीरके कारण जाते समय ही नोकर्मपुद्गलोंको भी ग्रहण करके आहारक हो जाता है। वक्रगतिमें तीन समय तक अनाहारक रहता है। एक समयवाली इषुगितमें नोकर्म पुद्गलोंको ग्रहण करता हुआ ही जाता है अतः अनाहारक नहीं होता। दो समय और एक मोड़ा वाली पाणिमुक्ता गितमें प्रथप समयमें अनाहारक रहता है। तीन समय और दो मोड़ावाली लांगलिका गितमें दो समय तक अनाहारक रहता है। चार समय और तीन मोड़ावाली गोमूत्रिका गितमें तीन समय तक अनाहारक रहता है। चार समय और तीन मोड़ावाली गोमूत्रिका गितमें तीन समय तक अनाहारक रहता है। चार समय आहारक हो जाता है।

जन्मके प्रकार-

## सम्मूर्च्छनगर्भोपपादा जन्म ॥३१॥

सम्मूच्र्छन गर्भ और उपपाद ये तीन जन्म हैं।

- १ तीनों लोकोंमें ऊपर नीचे तिरछे सभी दिशाओंसे पुद्गलपरमाणुओंका
   इकट्ठा होकर शरीर बनना सम्मूर्छन है।

- ० ५-१० सम्मूच्छन शरीर अत्यन्त स्थूल होता है, अत्पकालजीवी होता है तथा उसके कारण मांसादि और कार्य शरीर, दोनों ही प्रत्यक्ष हैं अतः उसका ग्रहण प्रथम किया है। इसके बाद गर्भका; क्योंकि यह अधिक कालमें परिपूर्ण होता है। अति दीर्घजीवी होनेके कारण उपपादका सबके अन्तमें ग्रहण किया है। परिणामाधीन विविध कमोंके विपाकसे इन विभिन्न रूपोंमें प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है। कमेंके अनुसार ही जन्म होता है।

५.११ यद्यपि जन्मके प्रकार अनेक हैं फिर भी प्रकारगत सामान्यकी अपेक्षासे 'जन्म' शब्दको एकवचन ही रखा है।

जन्मकी आधारभूत योनियोंके भेद-

## सचित्तशीतसंवृताः सेतरा मिश्राश्चैकशस्तयोनयः ॥३२॥

सचित्त शीत संवृत अचित्त उष्ण विवृत और सचित्तः वित्त शीतोष्ण और संवृत-विवृत ये नव योनियां हैं।

- १ १-५ आत्माके चैतन्य परिणमनको चित्त कहते हैं। चित्त सहित सचित्त कह-लाता है। शीत अर्थात् ठंडा स्पर्श और ठंडा पदार्थ। संवृत अर्थात् ढका हुआ। इतर अर्थात् अचित्त उष्ण और विवृत। मिश्र अर्थात् उभयात्मक।
- \$ ६-८ च शब्द प्रत्येकके समुच्चयके लिए है, अन्यथा 'सचित्त शीत संवृत जब अचित उष्ण और विवृतसे मिश्र हों तत्र योनियां होंगीं' यह अर्थ हो जाता। च शब्दसे 'प्रत्येक भी योनियाँ है तथा मिश्र भी' यह स्पष्ट बोध हो जाता है। यद्यपि कहीं 'च' शब्द न देने पर भी समुच्चयका बोध देखा जाता है और समुच्चय और विशेषण दोनों अर्थों में इच्छानुसार समुच्चय अर्थ भी लिया जा सकता था फिर भी सूत्रमें नहीं कही गई चौरासी लाख योनियों के संग्रहके लिए 'च' शब्दकी सार्थकता है।
- ५९ 'एकशः' पदसे ज्ञात होता है कि मिश्र योनियोंमें क्रममिश्रता होनी चाहिये। अर्थात सचित-अचित, शीत-उष्ण, संवत-विवत आदि, न कि सचित्त-शीत आदि।
- ० १० 'तत्' पदसे ज्ञात होता हैं कि ये योनियां पूर्वीक्त सम्मूच्छन आदि जन्मों की हैं।
- ० ११-१२ योनि शब्दको केवल स्त्रीलिंग समभकर द्वन्द्वसमासमें सिचतादि शब्दोंके पुल्लिग प्रयोगमें आपित्त नहीं करनी चाहिये; क्योंकि योनि शब्द उभयलिंग है। यहां पुल्लिंग समभना चाहिये।
- ० १४-१७ चेतनात्मक होनेसे सचित्तका प्रथम ग्रहण किया है, उसके बाद तृष्ति-कारक होनेसे शीतका तथा गुप्त होनेसे संवृतका अन्तमें ग्रहण किया है। जीवोंके कर्म-विपाक नाना प्रकारके हैं अतः योनियां भी अनेक प्रकार की मानी गई हैं।
- \$१८-२६ देव और नारकों के अचित्त योनि हैं; क्यों कि इनके उपपाद प्रदेशके पुर्गल अचेतन हैं। माताके उदरमें अचेतन वीर्य और रजसे चेतन आत्माका मिश्रण होने से गर्भजों के मिश्र योनि हैं। सम्मूर्छन जीवों में साधारण शरीरवालों के सचित्त योनि हैं। शेष-में किसी के अचित्त योनि तथा किसी के मिश्रयोनि होती है। देव और नारकियों के शीत और उष्ण योनि, तेजस्कायिकों के उष्णयोनि तथा शेष जीवों के शीत उष्ण और मिश्रयोनि होती हैं। देव नारक और एकेन्द्रिय जीवों के संवृतयोनि, विकलेन्द्रियों के विवृत योनि और गर्भज जीवों के मिश्रयोनि होती है।

छ लाख, अनिन्य निगोदके छ लाख, पृथिबी जल अग्नि और वायु प्रत्येकके सात सात लाख, वनस्पतिके दम लाख, विकलेन्द्रियोंके छह लाख, देव नारकी और पंचेन्द्रियतिर्यञ्च प्रत्येकके चार चार लाख, मनुष्योंके चौदह लाख इस प्रकार कुल ८४ लाख योनिभेद होते हैं। जो कभी भी त्रम पर्यायको प्राप्त न होंगे वे नित्यनिगोद तथा जिनने त्रस पर्याय पाई थी या आगे पायेंगे अनिन्य निगोद हैं।

जनम विवरण-

## जरायुजागडजपोतानां गर्भः ॥३३॥

. जरायज अण्डज और पोतका गर्भजन्म होता है ।

० १–३ गर्भागयमें प्राणीके ऊपर जो मांस और रक्तका जाल होता है वह जरायु है। शुक्र और शोणितसे परिवेष्टित, नखके ऊपरी भागकी तरह कठिन और श्वेत गोलाकार अण्डा होता है। इनमें उत्पन्न जीव कमशः जरायुज और अण्डज हैं। जो योनिसे निकलते ही चलने फिरनेकी शक्ति रखते हैं, गर्भाशयमें जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं रहता वे पोत हैं।

० ४-५ कोई 'पोतजाः' ऐसा पाठ रखते हैं। पर यह ठीक नहीं है; क्योंकि पोत तो स्वयं आत्मा ही है, उसमें उतान्न होनेवाला कोई दूसरा जीव नहीं है जो पोतज कहा जाय। आत्मा ही पोत परिणमन करके पोत कहलाता है।

♦ ६-१० चूँकि जरायुजोंमें भाषा अध्ययन आदि असाधारण कियाएँ देखी जाती हैं, चक्रवर्ती वासुदेव आदि महाप्रभावशाली जरायुज ही होते हैं तथा मोक्षकी प्राप्ति जरायुजोंको ही होती है अतः पूज्य होनेसे उसका ग्रहण सर्वप्रथम किया है। अण्डजोंमें भी तोता मैना आदि अक्षरोच्चारण आदिमें कुशल होते हैं अतः पोतसे पहिले उनका ग्रहण किया है।

- \$ ११ यद्यपि पहिले सूत्रमें सम्मूच्छनोंका नाम प्रथम लिया है अतः यहां भी उसीका वर्णन होना चाहिये था फिर भी आगे 'शेषाणां सम्मूच्छनम्' इस सूत्रकी लघुता के लिए उसका यहाँ प्रथम ग्रहण नहीं किया है; क्योंकि यदि समूच्छनका प्रथम कथन करते तो 'एकद्वित्रचतुरिन्द्रियाणां पञ्चेन्द्रियाणां तिरश्चां मनुष्याणां च केषाञ्चित् सम्मूच्छनम्' इतना बड़ा सूत्र बनाना पड़ता।
- े १२ जरायुज आदिके गर्भजन्म सिद्ध ही था फिर भी 'गर्भ' शब्दके ग्रहण करनेसे 'जरायुज अण्डज और पोतोंके ही गर्भ होता है' यह नियम ज्ञापित होता है। आगेके सूत्रमें 'शेष' पद देनेसे ज्ञात होता है कि जन्मका ही नियम किया गया है जन्मवालोंका नहीं। यदि इन सूत्रोंसे जन्मवालोंका नियम होता तो आगे 'शेष' ग्रहण करना निर्थक ही हो जाता।

### देवनारकागामुपपादः ॥३४॥

देव और नारिकयोंके उपपादजन्म होता है।

१ जिस समयसे देवगतिका उदय हो तभीसे उसका जन्म स्वीकार करना इस-लिए ठीक नहीं है कि विग्रहगितमें भी देवगितका उदय हो जाता है पर शरीरयोग्य पुद्गलोंका ग्रहण न होनेसे उस समय जन्म नहीं माना जाता। इसलिए उपपादको जन्म कहना ठीक है।

# शेषाणां सम्मूच्छनम् ॥३५॥

शेषके सम्मूच्छंन जन्म होता है।

\$ १-२ देव और नारिकयों के ही उपपाद और शेषके ही सम्मूच्छंन होता है। पहिले गर्भ और उपपाद जन्मका तो नियम हुआ है पर जरायुज आदिका नहीं, उनके सम्मूच्छंन जन्मका भी प्रसंग प्राप्त होता है अतः उसके वारण करने के लिए यह सूत्र बनाया गया है। यदि 'जरायुज अण्डज पोतों के गर्भ ही होता है और देव नारिकयों के उपपाद ही होता है; तो अर्थात् ही शेषके सम्मूच्छंन ही होता है, यह फलित हो जाता है। ऐसी दशामें न केवल शेषग्रहण किन्तु यह सूत्र ही निर्थक हो जाता है। परन्तु जन्म और जन्मवाले दोनों के अवधारणका प्रसंग उपस्थित होनेपर 'जन्मका ही अवधारण करना चाहिए' यह व्यवस्था इस सूत्रसे ही फलित होती है अतः सूत्रकी सार्थकता है।

शरीरोंका वर्णन-

# श्रोदारिकवैकियिकाहारकतेज्सकार्मणानि शरीराणि ॥३६॥

औदारिक वैकियिक आहारक तैजस और कार्मण ये पांच शरीर हैं।

० १-३ जो शीर्ण हों वे शरीर हैं। यद्यपि घटादि पदार्थ भी विशरणशील ह परन्तु वे उनमें नामकर्मोदय निमित्त नहीं हैं, अतः उन्हें शरीर नहीं कह सकते। जिस प्रकार 'गच्छतीति गौः' यह विग्रह रूढ शब्दोंमें भी किया जाता है उसी तरह 'शरीर' शब्दका भी विग्रह समभना चाहिए। शरीरत्व नामकी जातिके समवायसे शरीर कहना तो उचित नहीं है क्योंकि स्वयं शरीरस्वभाव न मानने पर अमुक जगह ही शरीरत्वका सम्बन्ध हो अमुक जगह न हो इत्यादि नियम नहीं वन सकता।

० ४-९ उदार अर्थात् स्थूल प्रयोजनवाला या स्थूल जो शरीर वह औदारिक है। अणिमा आदि आठ प्रकारके ऐक्वर्यके कारण अनेक प्रकारके छोटे-बड़े आकार करने रूप विक्रिया करना जिसका प्रयोजन है वह वैकियिक है। प्रमत्तसंयत मुनिके द्वारासूक्ष्मतत्त्वज्ञान और असंयमके परिहारके लिए जिसकी रचना की जाती है वह आहारक है। जो दीप्तिका कारण होता है वह तैजस है। कमौंका कार्य या कमों के समूहको कार्मण कहते हैं।

\$ १०-१३ जैसे मिट्टीके पिण्डसे उत्पन्न होनेवाले घट घटी सकोरा आदिमें संज्ञा लक्षण आकार आदिकी दृष्टिसे भेद हैं उसी तरह यद्यपि औदारिकादि शरीर कर्मकृत हैं, फिर भी उनमें संज्ञा लक्षण आकार और निमित्त आदिकी दृष्टिसे परस्पर भिन्नता है। औदारिकादि शरीर प्रतिनियत नामकर्मके उदयसे होते हैं। कार्मण शरीरसे ही औदारिकादि शरीर उत्पन्न होते हैं अतः कारण कार्यकी अपेक्षा भी कार्मण और औदारिकादि भिन्न हैं। जैसे गीले गुड़पर घूलि आकर जम जाती है उसी तरह कार्मण शरीर पर ही औदारिकादि शरीरोंके योग्य परमाण, जिन्हें विस्रसोपचय कहते हैं, आकर जमा होते हैं। इस दृष्टिसे भी कार्मण और औदारिकादि भिन्न हैं।

० १४-१७ जैसे दीपक परप्रकाशी होनेके साथ ही साथ स्वप्रकाशी भी है उसी तरह कार्मण शरीर औदारिकादिका भी निमित्त है और अपने उत्तर कार्मणका भी । अतः निर्निमित्त होनेसे उसे असत् नहीं कह सकते । फिर मिथ्यादर्शन आदि कार्मण शरीरके

निमित्त है। यदि यह निर्निमित्त माना जायगा तो मोक्ष ही नहीं हो सकता क्योंकि विद्यमान और निर्हेतुक पदार्थ नित्य होता है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकेगा। कार्मण शरीरमें प्रतिसमय उपचय-अपचय होता रहता है अतः उसका अंशतः विशरण सिद्ध है और इसीलिए वह शरीर है।

♦ ॡ-१९ यद्यपि कार्मण शरीर सबका आधार और निमित्त है अतः उसका सर्वप्रथम ग्रहण करना चाहिए था किन्तु चृंकि वह सूक्ष्म है और औदारिकादि स्थूल कार्योंके द्वारा अनुमेथ है अतः उसका प्रथम ग्रहण नहीं किया। कर्मके मूर्तिमान् औदारिकादि फल देखे जाते हैं अतः वह मूर्तिमान् सिद्ध होता है। आत्माके अमूर्त अदृष्ट नामके निष्क्रिय गुणमे परमाणुओं में किया होकर द्रव्योत्पत्ति मानना उचित नहीं है।

० २०-२१ अत्यन्त स्थूल और इन्द्रियग्राह्म होनेसे औदारिक शरीरको प्रथम ग्रहण किया है। आगे आगे सुक्ष्मता दिखानेके लिए वैकियिक आदि शरीरोंका कम है।

#### प्रं परं सूचमम् ॥३७॥

आगे आगेके शरीर सूक्ष्म हैं।

५ १–२ पर शब्दके व्यवस्था, भिन्न, प्रधान, इष्ट आदि अनेक अर्थ हैं पर यहां 'व्यवस्था' अर्थ विवक्षित है । संज्ञा लक्षण आकार प्रयोजन आदिकी दृष्टिसे परस्पर विभिन्न बारीरोंका सूक्ष्मताके विचारसे पर शब्दका वीष्सा अर्थमें दो बार निर्देश किया है ।

### प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक् तैजसात् ॥३८॥

तैजस शरीर तक असंख्यातगुणें प्रदेशवाले हैं।

\$ १-५ प्रदेश अर्थात् परमाणु । परमाणुओंसे ही आकाशादिका क्षेत्र-विभाग किया जाता है । पूर्वसूत्रसे 'परं परम्' की अनुवृत्ति होती है अतः मर्यादा बाँघनेके लिए 'प्राक् तैजसात्' यह स्पष्ट निर्देश किया है । प्रदेशोंकी दृष्टिसे पत्यके असंख्येय भागसे गुणित होनेपर भी इन शरीरोंका अवगाह क्षेत्र कम ही होता है । तात्पर्य यह कि औदारिकसे वैकियिक असंख्यात गुण प्रदेशवाला है और वैकियकसे आहारक । जैसे समप्रदेशवाले लोहा और रुईके पिण्डमें परमाणुओंके निबिड और शिथल संयोगोंकी दृष्टिसे अवगाहनक्षेत्रमें तारतम्य है उसी तरह वैकियिक आदि शरीरोंमें उत्तरोत्तर निबिड संयोग होनेसे अल्पक्षेत्रता और सूक्ष्मता है ।

### अनन्तगुरो परे ॥३६॥

आहारकसे तैजस और तैजससे कार्मण क्रमशः अनन्तगुणे प्रदेशवाले हैं।

० १-२ अनन्तगुणें अर्थात् अभव्योंके अनन्तगुणेंसे गुणित और सिद्धोंके अनन्तवें भागसे गुणित । अनन्तके अनन्त ही विकल्प होते हैं, अतः उत्तरोत्तर अनन्तगुणता समभनी चाहिए । पूर्व सूत्रसे 'परं परं' की अनुवृत्ति होती है अतः आहारकसे तैजस अनन्तगुणा तथा तैजससे कार्मण अनन्तगुणा समभना चाहिए ।

\$ ३-५ प्रश्न-पर तो कार्मण हुआ और तैजस अपर, अतः 'परापरे' यह पद रखना चाहिए ? उत्तर-शब्दोच्चारणकी दृष्टिसे यहाँ 'पर' व्यवहार अपेक्षित नहीं है किन्तु ज्ञानकी दृष्टिसे । बुद्धिमें आहारकसे आगे रखे गये तैजस और कार्मण दोनों ही 'पर' कहे जाते हैं। 'जैसे 'पटनासे मथुरा परे हैं यहां काशी आदि देशोंका व्यवधान होनेपर भी व्यवहित मथुरामें पर शब्दका प्रयोग हो जाता है उसी तरह आहारकसे पर तैजस और तेजससे पर कार्मणमें भी पर शब्दका प्रयोग उचित है।

♦६ यद्यपि तैजस और कार्मणमें परमाणु अधिक हैं फिर भी उनका अतिसघन संयोग और सुक्ष्म परिणमन होनेसे इन्द्रियोंके द्वारा उपलब्ध नहीं हो सकती।

#### अप्रतीघाते ॥४०॥

ये दोनों शरीर सर्वत्र अप्रतीघाती हैं।

• १-३ एक मूर्तिमान् द्रव्यका दूसरे मूर्तिमान् द्रव्यसे रुक जाना या टिकराना प्रतीघात कहलाता है। जैसे अग्नि सूक्ष्म परिणमनके कारण लोहेके पिंडमें भी घुस जाती है उसी तरह ये दोनों शरीर वज्रपटलादिकसे भी नहीं रुकते, सब जगह प्रवेश कर जाते हैं। यद्यपि वैकियिक और आहारक भी अपनी-अपनी सीमामें अप्रतीघाती हैं फिर भी लोक भरमें सर्वत्र अप्रतीघाती ये दोनों ही हैं, अतः दोनोंको ही अप्रतीघाती कहा है।

## अनादिसम्बन्धे च ॥४१॥

० १-२ ये दोनों शरीर अनादिसे इस जीवके साथ हैं। उपचय-अपचयकी दृष्टि-से इनका सादिसम्बन्ध भी होता है, इसीलिए च शब्द दिया है। जैसे वृक्षसे बीज और बीजसे वृक्ष इस प्रकार सन्तितिकी दृष्टिसे बीज-वृक्ष अनादि होकर भी तद्बीज और तद्वृक्ष की अपेक्षा सादि हैं उसी तरह तेजस कार्मण भी बन्धसन्तितिकी दृष्टिसे अनादि और तत् तत् दृष्टिसे सादि हैं।

§ ३-५ यदि सर्वथा आदिमान् माना जाय तो अशरीर आत्माके नूतन शरीर का सम्बन्ध ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि शरीरसम्बन्धका कोई निमित्त ही नहीं है। और यदि निर्निमित्त ही शरीरसम्बन्ध होने लगे तो मुक्त आत्माओंके साथ भी शरीरका सम्बन्ध हो जायगा। इस तरह कोई मुक्त ही नहीं रह सकेगा। और यदि अनादि होने से उसे अनन्त माना जायगा; तो भी किसीको मोक्ष ही नहीं हो सकेगा। अतः जैसे अनादिकालीन बीज-वृक्ष सन्तित भी अग्नि आदि कारणोंसे नष्ट हो जाती है उसी तरह कर्म-शरीर भी ध्यानाग्निसे नष्ट हो जाता है।

#### सर्वस्य ॥४२॥

्र १-२ ये दोनों शरीर सभी संसारी जीवोंके होते हैं। 'सर्वस्य' यह एक वचन संसारिसामान्यकी अपेक्षा दिया है। यदि ये किसी संसारीके न हों तो वह संसारी ही नहीं हो सकता।

### तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः ॥४३॥

एक जीवके एक साथ इन दो शरीरोंको लेकर चार शरीर तक हो सकते हैं।

\$ १-६ 'तत्' शब्दसे जिन दो शरीरोंका प्रकरण है उनका ग्रहण करना
चाहिए। 'आदि' शब्द व्यवस्थावाची है। 'आड़' उपसर्ग अभिविधिक अर्थमें है, अतः किसी
के चार भी हो सकते हैं। यदि मर्यादार्थक होता तो चारसे पहिले अर्थात् तीन शरीरतक
का नियम होता। किसी आत्माके दो शरीर तैजस और कर्मण होंगे। तीन औदारिक तैजस

और कार्मण अथवा वैकियिक तैजस और कार्मण होंगे। किसीके औदारिक आहारक तैजस और कार्मण ये चार भी हो सकते हैं। वैकियिक और आहारक एक साथ नहीं होते अतः पांचकी संभावना नहीं है; क्योंकि आहारक जिस प्रमत्तसंयत मुनिके होता है उसके वैकियिक नहीं होता, जिन देव और नारिकयोंके वैकियिक होता है उनके आहारक नहीं होता।

# निरुपभोगमन्त्यम् ॥४४॥

अन्तिम कार्मण शरीर निरुपभोग होता है।

५ १-३ इन्द्रियोंके द्वारा शब्दादिककी उपलब्धिको उपभोग कहते हैं। यद्यपि कर्मादान निर्जरा और मुखदु:खानुभवन आदि उपभोग कार्मण शरीरमें संभव हैं फिर भी विग्रहगितमें द्रव्येन्द्रियोंकी रचना नहीं होती, अतः विविधित उपभोग कार्मण शरीरमें नहीं पाया जाता। तैजस शरीर चृंकि योगनिमित्त, योग अर्थात् आत्मप्रदेश परिस्पन्दमें भी निमित्त नहीं होता अतः उसकी उपभोग विचारमें विवधा नहीं है। अतः योगनिमित्त शरीरोंमें अन्तिम कार्मण शरीर ही निरुपभोग है, शेप सोपभोग हैं।

## गर्भसम्मूच्छ्नजमायम् ॥४५॥

जितने गर्भज और सम्मूच्छनजन्य शरीर हैं वे सब औदारिक हैं।

### श्रोपपादिकं वैक्रियिकम् ॥४६॥

उपपादजन्य यावत् शरीर वैक्रियिक हैं।

#### लिब्धप्रत्ययं च ॥४७॥

वैकियिक शरीर ऋद्धिनिमित्तक भी होता है।

- \$ १-२ प्रत्यय शब्दके ज्ञान, सत्यता, कारण आदि अनेक अर्थ हैं किन्तु यहाँ कारण अर्थ विविधात है। विशेष तपसे जो ऋद्धि प्राप्त होती है वह लब्धि है। लब्धि-कारणक भी वैक्रियिक शरीर होता है।
- ♦ ३ उपपाद तो निश्चित है, पर लब्धि अनिश्चित है, किसीके ही विशेष तप धारण करने पर होती है।
- § ४ विकियाका अर्थ विनाश नहीं है, जिससे प्रति समय न्यूनाधिक रूपसे सभी शरीरोंका विनाश होनसे सबको वैकियिक कहा जाय किन्तु नाना आकृतियोंको उरपन्न करना है। विकिया दो प्रकार की हैं—-१ एकत्व विकिया, २ पृथक्त्व विकिया। अपने शरीरको ही सिंह व्याघ्र हिरण हंस आदि रूपसे बना लेना एकत्व विकिया है और शरीरसे भिन्न मकान मण्डप आदि बना देना पृथक्तव विकिया है। भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी और सोलह स्वर्गके देवोंके दोनों प्रकारकी विकिया होती है। ऊपर ग्रैवेयक आदि सर्वार्थ-सिद्धि पर्यन्तके देवोंके प्रशस्त एकत्व विकिया ही होती है। छठवें नरक तकके नारिकयोंके त्रिश्चल चक्र तलवार मुद्गर आदि रूपसे जो विकिया होती है वह एकत्वविकिया ही है न कि पृथक्त्व विकिया। सातवें नरकमें गाय बराबर कीड़े लोहू आदि रूपसे एकत्व विकिया ही होती है, आयुधरूपसे एकत्व विकिया और पृथक्त्व विकिया नहीं होती। तिर्यञ्चोंमें मयूर

आदिके एकत्व विकिया होता है पृथक्त्व विकिया नहीं । मनुष्योंके भी तप और विद्या आदिके प्रभावसे एकत्व विकिया होता है ।

#### तेजसमपि ॥४८॥

१ तैजस शरीर भी लब्धिप्रत्यय होता है। यद्यपि आहारकका, प्रकरण था
परन्तु लब्धिप्रत्ययोंके प्रकरणमें लाघवके लिए तैजसका कथन, कर दिया है।

#### शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव ॥ ४ ४॥

आहारक शरीर शुभ विशुद्ध और अव्याघाती होता है, यह प्रमत्तसंयतके ही होता है।

• १-३ जैसे प्राणोंका कारण होनेसे उपचारसे अन्नको भी प्राण कह देते हैं

उसी तरह शुभ आहारकयोगका कारण होनेसे यह शरीर शुभ कहा जाता है। विशुद्ध
कर्मके उदयसे होनेके कारण यह विशुद्ध है। न तो आहारक शरीर किसीका व्याघात
करता है और न किसीसे व्याघातित ही होता है अतः अव्याघाती है।

० ४ भरत और ऐरावत क्षेत्रमें क्षेविलयोंका अभाव होनेपर महाविदेह क्षेत्रमें केवली भगवान्के पास औदारिक शरीरसे जाना तो शक्य नहीं है और असंयम भी बहुत होगा अतः प्रमत्तसंयत मुनि सूक्ष्म पदार्थके निर्णयके लिए या ऋद्धिका सद्भाव जाननेके लिए या संयम परिपालनके लिए आहारक शरीरकी रचना करता है। इन बातोंके समुच्चयके लिए 'च' शब्द दिया गया है।

\$ ५-७ 'प्रमत्त संयतके ही आहारक होता है' इस प्रकार अवधारण करनेके लिए एवकार है न कि 'प्रमत्तसंयतके आहारक ही होता है' इस अनिष्ट अवधारणके लिए। जिस समय मुनि आहारक शरीरकी रचना करता है उस समय वह प्रमत्तसंयत ही हो जाता है।

संज्ञा-औदारिक आदिके अपने-अपने जुदे नाम हैं।

लक्षण-स्थूल शरीर औदारिक है। विविधगुण ऋदिवाली विक्रिया करनेवाला शरीर वैकियिक है। सूक्ष्मपदार्थविपयक निर्णयके लिए आहारक शरीर होता है। शंखके समान शुभू तैजस होता है। वह दो प्रकारका है-१ निःसरणात्मक २ अनिःसरणात्मक। औदारिक वैकियिक और आहारक शरीरमें दीप्ति करनेवाला-रौनक लानेवाला अनिःसरणात्मक तैजस है। निःसरणात्मक तैजस उग्रचारित्रवाले अतिकोधी यतिके शरीरसे निकलकर जिसपर क्रोध है उसे घरकर ठहरता है और उसे शाककी तरह पका देता है, फिर वापिस होकर यतिके शरीरमें ही समा जाता है। यदि अधिक देर ठहर जाय तो उसे भस्मसात् कर देता है। सभी शरीरोंमें कारणभूत कर्मसमूहको कार्मण शरीर कहते हैं।

कारण-औदारिक आदि भिन्न-भिन्न नाम कर्मोंके उदयसे ये शरीर होते हैं। अतः कारणभेद स्पष्ट है।

स्वामित्व-औदारिक शरीर तिर्यञ्च और मनुष्योंके होता है। वैकियिक शरीर देव नारकी तेजस्काय वायुकाय और पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च तथा मनुष्योंमें किसीके होता है। प्रदन-जीवस्थानके योगभंग प्रकरणमें तिर्यञ्च और मनुष्योंके औदारिक और औदारिक मिश्र तथा देव और नार्राकयोंके वैकियिक और वैकियिकिमश्र बताया है पर यहां तो तिर्यञ्च और मनुष्योंके भी वैकियिकका विधान किया है । इस तरह परस्पर विरोध आता है ?

उत्तर-व्याख्या प्रज्ञप्ति दंडकके शरीरभंगमें वायुकायिकके औदारिक वैक्रियिक तैजस और कार्मण ये चार शरीर तथा मनुष्योंके पांच शरीर बताए हैं। भिन्न-भिन्न अभिप्रायों से लिखे गये उक्त सन्दर्भोंमें परस्पर विरोध भी नहीं है। जीवस्थानमें जिस प्रकार देव और नारिकयोंके सर्वदा वैक्रियिक शरीर रहता है उस तरह तिर्यञ्च और मनुष्योंके नहीं होता, इसीलिए तिर्यञ्च और मनुष्योंके वैक्रियिक शरीरका विधान नहीं किया है जब कि व्याख्याप्रज्ञप्तिमें उसके सद्भावमात्रसे ही उसका विधान कर दिया है।

आहारक प्रमत्तसंयतके ही होता है। तैजस और कार्मण सभी संसारियोंके होते हैं। सामर्थ्य-मनुष्य और तिर्यञ्चोंमें सिंह और केशरी चक्रवर्ती वासुदेव आदिके औदारिक शरीरोंमें शिवतका तारतम्य सर्वानुभूत है। यह भवप्रत्यय है। उत्कृष्ट तपस्वियोंके गरीरिविकिया करनेकी शिवत गुणप्रत्यय है। वैकियिक शरीरमें मेरुकम्पन और समस्त भूमण्डलको उलटा-पुलटा करनेकी शिवत है। आहारक शरीर अप्रतिघाती होता है, वज्यप्टल आदिसे भी वह नहीं रुकता। यद्यपि वैकियिक शरीर भी साधारणतया अप्रतिघाती होता है, फिर भी इन्द्र सामानिक आदिमें शिवतका तारतम्य देखा जाता है। अनन्तवीर्ययितने इन्द्रकी शिवतको कुंठित कर दिया था यह प्रसिद्ध ही है। अतः वैकियिक क्विचत् प्रतिघाती होता है किन्तु सभी आहारक शरीर समशवितक और सर्वत्र अप्रतिघाती होते हैं। तैजस शरीर कोध और प्रसन्नताके अनुसार दाह और अनुग्रह करनेकी शिवत रखता है। कार्मण शरीर सभी कर्मोंको अवकाश देता है, उन्हें अपनेमें शामिल कर लेता है।

प्रमाण-सबसे छोटा औदारिक शरीर सूक्ष्मिनगोदिया जीवोंके अंगुलके असंख्यात भाग बराबर होता है और सबसे बड़ा नन्दीश्वरवापीके कमलका कुछ अधिक एक हजार योजन प्रमाणका होता है। वैक्रियिक मूल शरीरकी दृष्टिसे सबसे छोटा सर्वार्थसिद्धिके देवोंके एक अरित प्रमाण और सबसे बड़ा सातवें नरकमें पांच सौ धनुप प्रमाण है। विक्रियाकी दृष्टिसे बड़ीसे बड़ी विक्रिया जम्बूद्वीप प्रमाण होती है। आहारक शरीर एक अरित प्रमाण होता है। तैजस और कार्मण शरीर जघन्यसे अपने औदारिक शरीरके बराबर होते हैं और उत्कृष्टसे केविल समुद्घातमें सर्वलोकप्रमाण होते हैं।

क्षेत्र-औदारिक वैकियिक और आहारकका लोकका असंख्यातवां भाग क्षेत्र है। तैजस और कार्मणका लोकका असंख्यातवां भाग असंख्यात वहुभाग या सर्वलोक क्षेत्र होता है प्रतर और लोकपूरण अवस्थामें।

स्पर्शन-तिर्यञ्नोंने औदारिक शरीरसे सम्पूर्ण लोकका स्पर्शन किया है, और मनुष्योंने लोकके असंख्यात वे भागका । मूल वैकियिक शरीरसे लोकके असंख्यात बहुभाग और उत्तर वैकियिकसे कुछ कम र् भाग स्पृष्ट होते हैं। सौधर्मस्वर्गके देव स्वयं या पर-निमृतसे उत्तर आरण अच्युत स्वर्ग तक छह राजू जाते हैं और नीचे स्वयं बालुकाप्रभा नरक तक दो राजू, इस तरह र भाग होते हैं। आहारक शरीरके द्वारा लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया जाता है। तैजस और कार्मण समस्त लोकका स्पर्शन करते हैं।

काल-तिर्यर्ञच और मनुष्योंके औदारिक शरीरका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है। उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कम तीन,पत्य है। यह अन्तुर्मुहूर्त अपर्याप्तकका काल है। विक्रियिक

गरीरका देवोंकी अपेक्षा मूलवैकियिकका जघन्य काल अपर्याप्तकालके अन्तर्मृहूर्तसे कम दस हजार वर्ष प्रमाण है। उत्कृष्ट अपर्याप्तकालीन अन्तर्मृहूर्तसे कम तेतीस सागर है। उत्तर वैकियिकका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही काल अन्तर्मृहूर्त प्रमाण है। तीर्थ द्वरोंके जन्मोत्सव नन्दीश्वरपूजा आदिके समय अन्तर्मृहूर्तके वाद नए नए उत्तरवैकियिक शरीर उत्पन्न होते जाते हैं। आहारकका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही काल अन्तर्मृहूर्त है। तैजस और कार्मण शरीर अभव्य और दूरभव्योंकी दृष्टिसे सन्तानकी अपेक्षा अनादि अनन्त हैं। भव्योंकी दृष्टिसे अनादि और सान्त हैं। निषेककी दृष्टिसे एक समयमात्र काल है। तेजस शरीरकी उत्कृष्ट निषेक स्थित छचासठ सागर और कार्मण शरीरकी सत्तर कोड़ा-कोड़ी सागर है।

अन्तर—औदारिक शरीरका जघन्य अन्तर अन्तर्म्हर्त है। उत्कृष्ट अपर्याप्तिकालके अन्तर्म् हूर्तसे अधिक तेंतीस सागर है। वैकियिक शरीरका जघन्य अन्तर अन्तर्म् हूर्त और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है। आहारकका जघन्य अन्तर अन्तर्म्हर्त है। उत्कृष्टसे अन्तम्हर्ते कम अर्धपुद्गल परिवर्तनकाल प्रमाण है। तैजस और कार्मण शरीरका अन्तर नहीं है।

संख्या-औदारिक असंख्य!त लोक प्रमाण हैं। वैक्रियिक असंख्यात श्रेणी और लोक-प्रतरका असंख्यातवाँ भाग हैं। आहारक ५४ हैं। तैजस और कार्मण अनन्त हैं, अनन्तानन्त लोक प्रमाण हैं।

प्रवेश-औदारिकके प्रवेश अभव्योंसे अनन्तगुणें और सिद्धोंके अनन्तभाग प्रमाण हैं। शेष चारके प्रदेश उत्तरोत्तर अधिक अनन्त प्रमाण हैं।

भाव-औदारिकादि नामके उदयसे सभीके औदियकभाव हैं।

अल्पबहुत्व-सबसे कम आहारकशरीर हैं, वैकियिकशरीर असंख्यातगुणे हैं। असंख्यात श्रेणी वा लोकप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है। उससे औदारिक शरीर असंख्यातगुणे हैं। यहां गुणकार असंख्यात लोक हैं। तैजस और कार्मण अनन्तगुणे हैं। यहां गुणकार सिद्धोंका अनन्तगुणा है।

लिङ्गनियम-

# नारकसन्द्रच्छिनो नपुंसकानि ॥५०॥

नारक और सम्मूर्च्छन जन्मवाले नपुंसक होते हैं।

० १-४ धर्म आदि चार पुरुषार्थोंका नयन करनेवाले 'नर' होते हैं जो इन नरोंको शीत उष्ण आदिकी वेदनाओंसे शब्दाकुलित कर दे वह नरक हैं। अथवा पापी जीवींको आत्यित्तिक दुःखको प्राप्त करानेवाले नरक हैं। इन नरकोंमें जन्म लेनेवाले जीव नारक हैं। जो चारों ओरके परमाणुओंसे शरीर बनता है वह संमूच्छं है इस सम्मूच्छंसे उत्पन्न होनेवाले जीव सम्मूच्छंन कहलाते हैं। ये दोनों चारित्रमोहनीयके नपुंसकवेद नोक-पाय तथा अशुभ नामकर्मके उदयसे न स्त्री और न पुरुष अर्थात् नपुंसक ही होते हैं। इनमें स्त्री और पुरुष सम्बन्धी स्वल्प सुख भी नहीं है।

#### न देवाः ॥५१॥

्री देवोंमे नपुंसक नहीं होते। वे स्त्री और पुरुषसम्बन्धी अतिशय सुखका उपभोग करते हैं।

#### शेषास्त्रिवेदाः ॥५२॥

शेष जीवोंके यथासंभव तीनों ही वेद होते हैं।

०१ चारित्रमोहके भेद पुंबेद आदिके उदयसे तीनों वेद होते हैं। जो अनुभवमें आवे उसे वेद कहते हैं। वेद अर्थात् लिंग। लिंग दो प्रकारका है-१ द्रव्यिलंग और दूसरा भाविलंग। नामकर्मके उदयसे योनि पुरुपिलंग आदि द्रव्यिलंग हैं और नोकपायके उदयसे भाविलंग होते हैं। स्त्रीवेदके उदयसे जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री, जो सन्तितका उत्पादक हो वह पुरुष और जो दोनों शक्तियोंसे रहित हो वह नपुंसक है। ये सब रूढ़ शब्द हैं। रूढियोंमें किया साधारण व्युत्पत्तिके लिए होती हैं जैसे 'गच्छतीति गौः' यहां। यदि कियाकी प्रधानता हो तो बाल वृद्ध तिर्यं च और मनुष्य तथा कार्मणयोगवर्ती देवोंमें गर्भधारणादि कियाएं नहीं पाई जातीं अतः उनमें स्त्री आदि व्यपदेश नहीं हो सकेगा। स्त्रीवेद लकड़ीके अंगारकी तरह, पुरुपवेद तृणकी अग्निकी तरह और नपुंसकवेद ई टके भट्ठेकी तरह होता है।

अकालमृत्युका नियम-

## श्रीपपादिकचरमोत्तमदेहाऽसंख्येयवर्षायुषोऽनपवर्त्यायुषः ॥५३॥

उपपाद जन्मवाछे देव और नारकी, चरमोत्तम देहवाछे और असंख्यात वर्षकी आयुवालोंकी आयुका घात विप-शस्त्रादिसे नहीं होता ।

५ १–५ औपपादिक−देव और नारकी । चरम–उसी जन्मसे मोक्ष जानेवाले । उत्तम शरीरी अर्थात् चक्रवर्ती वासुदेव आदि । असंख्येयवर्षायुप् पत्य प्रमाण आयुवाले उत्तरकुरु आदिके जीव । अपवर्त-विष शस्त्र आदिके निमित्तसे आयुके ह्यासको अपवर्त कहते हैं ।

\$ ६-९ प्रश्न-उत्तम देहवाले भी अग्तिम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त और कृष्ण वासुदेव तथा और भी ऐसे लोगोंकी अकालमृत्यु सुनी जाती है अतः यह लक्षण ही अव्यापी है ? उत्तर-चरम शब्द उत्तमका विशेषण है अर्थात् अन्तिम उत्तम देहवालोंकी अकालमृत्यु नहीं होती। यदि केवल उत्तमदेह पद देते तो पूर्वोक्त दोप बना रहता है। यद्यपि केवल 'चरमदेह' पद देनेसे कार्य चल जाता है फिर भी उस चरमदेहकी सर्वोत्कृष्टता बतानेके लिए उत्तम विशेषण दिया है। कहीं 'चरमदेहाः' यह पाठ भी देखा जाता है। इनकी अकालमृत्यु कभी नहीं होती।

० १०-१३ जैसे कागज पयाल आदिके द्वारा आम आदिको समयसे पहिले ही पका दिया जाता है उसी तरह निश्चित मरणकालसे पहिले भी उदीरणाके कारणोंसे आयुक्ती उदीरणा होकर अकालमरण हो जाता है। आयुर्वेदशास्त्रमें अकालमृत्युके वारणके लिए औषिप्रयोग बताये गए हैं। जैसे दवाओं के द्वारा वमन विरेचन आदि कराके दलेष्म आदि दोषोंको बलात् निकाल दिया जाता है उसी तरह विष शस्त्रादि निमित्तींसे आयुकी भी समयसे पहिले ही उदीरणा हो जाती है। उदीरणामें भी कर्म अपना फल देकर ही फड़ते हैं, अतः कृतनाशकी आशंका नहीं है। न तो अकृत कर्मका फल ही भोगना पड़ता है और न कृत कर्मका नाश ही होता है, अन्यथा मोक्ष ही नहीं हो सकेगा और न दानादि कियाओं के करकेंका उत्साह ही होगा। तात्पर्य यह कि जैसे गीला कपड़ा फैला देनेपर जल्दी सूख जाता है और वही यदि इकट्ठा रखा रहे तो सूखनेमें बहुत समय लगता है उसी तरह उदीरणाके निमित्तोंसे समयके पहिले ही आयु फड़ जाती है। यही अकालमृत्यु है।

#### तृतीय ऋध्याय

नरक पृथ्वियाँ-

#### रत्नशर्कराबालुकापङ्कधूमतमोमहातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश-प्रतिष्ठाः सप्ताधोऽधः ॥१॥

रत्नप्रभा आदि सात पृथ्वियाँ नीचे-नीचे हैं और घनोदिधवात, घनवात और तनुवात इन तीन वातवलयोंसे वेष्टित हैं। इन वातवलयोंका आधार आकाश है।

§ १-४ रत्न आदि शब्दोंका द्वन्द्व समास करके प्रत्येकमें प्रभा शब्द जोड़ देना चाहिए, रत्नप्रभा शर्कराप्रभा आदि । जैसे यिष्ट सिहत देवदत्तको यिष्ट कहते हैं उसी तरह चित्र वजू वैडूर्य लोहित आदि सोलह रत्नोंकी प्रभासे सिहत होनेके कारण रत्नप्रभा संज्ञा की गई है । इसी तरह शर्कराप्रभा आदि समभना चाहिए । तमकी भी अपनी एक आभा होती है । केवल दीष्तिका नाम ही प्रभा नहीं है किन्तु द्रव्योंका जो अपना विशेष-विशेष सलोनापन होता है, उसीसे कहा जाता है कि यह स्निग्ध कृष्ण प्रभावाला है यह रूक्ष कृष्ण प्रभावाला ।

\$ ५-६ जैसे मखमली कीड़ेकी 'इन्द्रगोप'संज्ञा रूढ़ है, इसमें व्युत्पत्ति अपेक्षित नहीं है उसी तरह तमःप्रभा आदि संज्ञाएँ अनादि पारिणामिकी रूढ़ समभनी चाहिए। यद्यपि ये रूढ शब्द हैं फिर भी ये अपने प्रतिनियत अर्थोंको कहते हैं।

० ७ -८ जिस प्रकार स्वर्गपटल भूमिका आधार लिए बिना ही ऊपर ऊपर हैं उस प्रकार नरक नहीं है किन्तु भूमियोंमें हैं। इन भूमियोंका आलम्बन घनोदिधवातवलय है, घनोदिधवातवलय घनवातवलयसे वेष्टित है और घनवातवलय तनुवातवलयसे। तनुवातवलयका आधार आकाश है और आकाश स्वात्माधार है। तीनों ही वातवलय खीस-बीस हजार योजन मोटे हैं। घनोदिधिका रंग मूंगके समान, घनवातका गोमूत्रके समान और तनुवातका रंग अव्यक्त है।

रत्नप्रभा पृथिवी एक लाख अस्सी हजार योजन मोटी हैं। उसके तीन भाग हैं। १ खरभाग २ पंकवहुल ३ अब्बहुल। चित्र आदि सोलह प्रकारके रत्नोंकी प्रभासे चम-चमाता हुआ खरपृथिवी भाग सोलह हजार योजन मोटा है। पंकबहुल भाग चौरासी हजार योजन मोटा है। खर पृथिवी भागके ऊपर और नीचेकी ओर एक एक हजार योजन छोड़कर मध्यके १४ हजार योजनमें किन्नर किपुरुष महोरग गन्धर्व यक्ष भूत और पिशाच इन सात व्यन्तरोंके तथा नाग विद्युत सुपर्ण अग्नि वात स्तनित उदिध द्वीप और दिक्कुमार इन नव भवनवासियोंके निवास हैं। पंकबहुल भागमें असुर और राक्षसोंके आवास हैं। अब्बहुल भागमें नरक बिल हैं। शर्करा-प्रभाकी मुटाई ३२ हजार योजन, बालुकाप्रभाकी २८ हजार योजन, इस तरह छठवीं पृथिवी तक चार चार हजार योजन कम होती गई है। सातवीं नरकभूमि औठ हजार योजन मोटी है। सभीमें तिरछा अन्तर असंख्यात कोड़ा-कोड़ी योजन है।

§ ९-१२ सात ही नरकभूमियाँ हैं न छह और न आठ। अतः कोई सतवाछोंका यह मानना ठीक नहीं है कि-अनन्त छोक धातुओंमें अनन्त पृथ्वी प्रस्तार हैं। ये भूमियाँ नीचे-नीचे हैं तिरछी नहीं हैं। यद्यपि इन भूमियोंमें परस्पर असंख्यात कोड़ा-कोड़ी योजनका अन्तराछ है किर भी इसकी विवक्षा न होनेसे अथवा अन्तरको भूमिके ऊपर-नीचेके भागमें शामिछ कर देनेसे सामीष्य अर्थमें 'अधोऽत्रः' यह दो बार 'अधः' शब्दका प्रयोग किया है। विद्यमान भी पदार्थकी अविवक्षा होती है जैसे कि अनुदरा कन्या और विना रोमकी भेड़ आदिमें।

० १३-१४ द्वेताम्वर सूत्रपाठमें 'पृथुतराः' यह पाठ है किन्तु जब तक को ई 'पृथु' सामने ने हो तब तक किसीको 'पृथुतर' कैसे कहा जा सकता है ? दो मेंसे किसी एकमें अतिशय दिखानेके लिए 'तर'का प्रयोग होता है, खासकर रत्नप्रभामें तो 'पृथुतर' प्रयोग हो हो नहीं सकता; क्योंकि को ई इससे पहिलेकी भूमि हो नहीं हैं। नीचे-नीचेकी पृथिवियाँ उत्तरोत्तर हीन परिमाणवाली हैं, अतः उनमें भी 'पृथुतरा' प्रयोग नहीं किया जा सकता। अधोलोकका आकार वेत्रासनके समान नीचे-नीचे पृथु होता गया है, अतः इसकी अपेक्षा 'पृथुतर' प्रयोगकी उपपत्ति किसी तरह बैठ भी जाय तो भी इससे भूमियोंके आजू-बाजू बाहर पृथुत्व आयगान कि नरकभूमियोंमें। कहा है-"स्वयम्भूरमण समुद्रके अन्तसे यदि सीधी रस्सी डाली जाय तो वह सातवीं नरकभूमिके काल महाकाल रौरव महारौरवके अन्तमें जाकर गिरती है"। यदि कथि च्चत् 'पृथुतराः' पाठ बैठाना भी हो तो 'तिर्यक् पृथुतराः' कहना चाहिए, न कि 'अधोऽधः'। अथवा नीचे-नीचेके नरकोंमें चूंकि दुःख अधिक है आयु भी बड़ी है अतः इनकी अपेक्षा भूमियोंमें भी 'पृथुतरा' व्यवहार यथाकथंचित् किया जा सकता है। किर भी रत्नप्रभामें 'पृथुतरा' व्यवहार किसी भी तरह नहीं बन सकेगा।

बिलोंकी संख्या-

## तासु त्रिंशत्पञ्चिवंशतिपञ्चदशदशत्रिपञ्चोनेकनरकशतसहस्राणि पञ्च चैव यथाक्रमम् ॥२॥

इन रत्नप्रभा आदि पृथिवियोंमें क्रमशः ३० लाख २५ लाख १५ लाख १० लाख ३ लाख पांच कम एक लाख और ५ बिल हैं।

रत्नप्रभाके अब्बहुल भागमें ऊपर और नीचे एक-एक हजार थोजन छोड़कर मध्य भागमें नरक हैं। वे इन्द्रक श्रेणि और पुष्पप्रकीर्णकके रूपमें तीन विभागोंमें विभा-जित हैं। इसमें १३ नरक प्रस्तार हैं और उनमें सीमन्तक निरय रौरव आदि १३ ही इन्द्रक हैं। शर्कराप्रभामें ११ नरक प्रस्तार और स्तनक संस्तनक आदि ग्यारह इन्द्रक हैं। बालुकाप्रभामें ९ नरक प्रस्तार और तप्त त्रस्त आदि ९ इन्द्रक हैं। पंकप्रभामें ७ नरक प्रस्तार और आर मार आदि सात ही इन्द्रक हैं। धूमप्रभामें ५ नरक प्रस्तार और तम भ्रम आदि ५ इन्द्रक हैं। तमःप्रभामें तीन नरक प्रस्तार और हिमवर्दल और ललक ये तीन ही इन्द्रक हैं। महातमःप्रभामें एक ही इन्द्रक नरक अप्रतिष्ठान नामका है। सीमन्त इन्द्रक नरककी चारों दिशाओं और चार विदिशाओं के कमबद्ध नरक हैं तथा मध्यमें प्रकीर्णक । दिशाओं की श्रेणीमें ४९, ४९ नरक हैं तथा विदिशाओं की श्रेणीमें ४८, ४८। निरय आदि शेष इन्द्रकों में दिशा और विदिशाके श्रेणीबद्ध नरकों की संख्या कमसे एक-एक कम होती गई है। अतः

| पृथित्री | श्रेणी और इन्द्रक | पुष्प प्रकीर्णक       | •र्योग    |
|----------|-------------------|-----------------------|-----------|
| १        | ४४३३              | २९९५५ <sup>°</sup> ६७ | 3000000   |
| २        | २६९५              | २४९७३०५               | 2400000   |
| ३        | १४८५              | १४९८५१५               | १५०००००   |
| 8        | ७०७               | • ९९९२९३              | . १०००००० |
| 4        | २६५ •             | २९९७३५                | 3000000   |
| ६        | ६३                | ९९९३२                 | ९९९५      |
| હ        | 4                 | ×                     | ų         |
|          | ९६५३              | ८३९०३४७               | 6800000   |

सातवेंमें विदिशाओंमें नरक नहीं है । पूर्वमें काल, पश्चिममें महाकाल, दक्षिणमें रोरव, उत्तरमें महारौरव और मध्यमें अप्रतिष्ठान है ।

इन सातों पृथिवियोंमें कुछ नरक संख्यात लाख योजन विस्तारवाले और कुछ असंख्यात लाख योजन विस्तारवाले हैं। पाँचवें भाग तो संख्यात योजन विस्तारवाले और ४ भाग असंख्यात योजन विस्तारवाले हैं।

इन्द्रक बिलोंकी गहराई प्रथम नरकमें १ कोश और आगे क्रमशः आधा-आधा कोश बढ़ती हुई सातवेंमें ४ कोश हो जाती है। श्रेणीबद्धकी गहराई अपने इन्द्रककी गहराईसे तिहाई और अधिक है। प्रकीर्णकोंकी गहराई, श्रेणी और इन्द्रक दोनोंकी मिली हुई यह-राईके बराबर है। ये सब नरक ऊँट आदिके समान अशुभ आकारवाले हैं। इनके शोचन रोदन आदि भद्दे-भद्दे नाम हैं।

#### नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदना विकिया: ॥३॥

नारकी जीवोंके सदा लेश्या, परिणमन, देह, वेदना और विकिया सभी अशुभतर होते हैं।

० १-३ तिर्यञ्चोंकी अपेक्षा अथवा ऊपरके नरकोंकी अपेक्षा नीचे नरकोंमें लेश्या आदि अश्वभतर होते हैं।

५४ 'जैसे 'नित्यप्रहसितो देवदत्तः—देवदत्त नित्य हंसता है' यहाँ नित्य शब्द बहुधा अर्थ में है अर्थात् निमित्त मिलनेपर देवदत्त जरूर हंसता है उसी तरह नारकी भी निमित्त मिलनेपर अवश्य ही अशुभतर लेश्यावाले होते हैं। यहाँ नित्यका अर्थ शाश्वत या कूटस्थ नहीं है। अतः लेश्याकी अनिवृत्तिका प्रसंग नहीं होता।

प्रथम और द्वितीय नरकमें कापोतलेश्या, तृतीय नरकमें ऊपर कापोत तथा नीचे नील, चौथेमें नील, पाँचवें में ऊपर नील और नीचे कृष्ण, छठवेंमें कृष्ण, और सातवेंमें परमकृष्ण द्रव्यलेश्या होती हैं। भावलेश्या तो छहों होती हैं और वे अन्तर्मृहूर्तमें वदलती रहती हैं। क्षेत्रके कारण वहाँके स्पर्श, रस गन्ध वर्ण और शृब्द परिणमन अत्यन्त दुःखके कारण होते हैं। उनके गरीर अगुभ नाम कर्मके उदयसे हुंडक संस्थानवाले बीभत्सःहोते हैं। यद्यपि उनका गरीर वैकियिक है फिर भी उसमें मल मूत्र पीय आदि सभी बीभत्स सामग्री रहती है। प्रथम नरकमं गरीरकी ऊंचाई ७ धनुप ३ हाथ और ६ अंगुल है। आगेके नरकों में दूनी होकर सातवें नरकमें ५०० धनुप हो जाती है। आभ्यन्तर असातावेदनीय के उदयगे भीत उप्ण आदिकी बाह्य तीन्न वेदनाएं होती हैं। नरकों में इतनी गरमी होती है कि यदि हिमालय बरावर तांबेका गोला उसमें डाल दिया जाय तो वह क्षणमात्रमें गल जायगा, और यदि वही पिघला हुआ शीतनरकों में डाला जाय तो क्षणमात्रमें ही जम जायगा। आदिके चार नरकों में उप्णवेदना है। पाँचवेंके दो लाख बिलों में उप्णवेदना तथा शेपमें शीतवेदना है। छठवें और सातवें में शीतवेदना ही है। तात्पर्य यह है कि ८२ लाख नरक उप्ण हैं और दो लाख नरक शीत। नारकी जीव विचारते हैं कि शुभ करें पर कर्मो-दयसे होता अशुभ ही है। दुःख दूर करने के जितने उपाय करते हैं उनसे दूना दुःख ही उत्पन्न होता है।

## पंरस्परोदीरितृदुःखाः ॥४॥

५१ जिस प्रकार एक कुत्ता दूसरे कुत्तेको देखकर अकारण ही भोंकता है और काटता है उसी तरह नारकी तीत्र अशुभ कर्मके उदयसे तथा विभङ्गाविधसे पूर्वकृत वैरके कारणोंको जान जानकर निरन्तर एक दूसरेको तीत्र दुःख उत्पन्न करते रहते हैं। आपसमें मारना काटना छेदना घानीमें पेळना आदि भयंकर दुःख कारणोंको जुटाते रहते हैं।

## संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्रांक चतुर्थ्याः ॥५॥

पूर्वभवके संक्लेशपरिणामोंसे बाँधे गये अशुभ कर्मके उदयसे सतत संक्लेशपरिणाम-वार्ज असुरकुमार चौथे नरकसे पहिले नारिकयोंको परस्पर लड़ाते भिड़ाते हैं।

- ० १-५ असुर नामक देवगितके उदयसे असुर होते हैं। सभी असुर संक्लिप्ट नहीं होते किन्तु अम्बाम्बरीप आदि जातिके कुछ ही असुर। तीसरी पृथिबी तक ही इनकी गमन शक्ति है। यद्यपि 'आचतुर्भ्यः' कहनेसे लघुता होती फिर भी चूंकि 'आङ' का अर्थ मर्यादा और अभिविधि दोनों ही होता है अतः सन्देह हो सकता था कि 'चौथी पृथ्वीको भी शामिल करना या नहीं?' इसलिए स्पष्ट और असन्दिग्ध अर्थबोधके लिए 'प्राक्' पद दिया है।
- ्र ६ 'च' शब्द पूर्वोक्त दुःख हेतुओंके समुच्चयके लिए है, अन्यथा तीन पृथिवियोंमें पूर्वहेतुओंके अभावका प्रसङ्ग होता।
- \$ ७ यद्यपि पूर्वसूत्रमें उदीरित शब्द है फिर भी चूँकि वह समासान्तर्गत होनेसे गौण हो गया है अतः उसका यहाँ सम्बन्ध नहीं हो सकता था अतः इस सूत्रमें पुनः 'उदीरित' शब्द दिया है।
- \$ ८ यद्यपि 'परस्परेणोदीरितदुःखाः संक्लिष्टासुरैश्च प्राक् चतुर्थ्याः' ऐसा एक वाक्य वनाया जा सकता था फिर भी उदीरणाके विविध प्रकारोंके प्रदर्शनके लिए पृथक् उदीरित शब्द 'देकर पूर्वोक्त सूत्र बनाए हैं। नरकोंमें असुर कुमार जातिके देव परस्पर तपे हुए लोहेको पिलाना, जलते हुए लोहस्तम्भसे चिपटा देना, लौह-मुद्गरोंसे ताड़ना, बसूला छुरी तलवार आदिसे काटना, तप्त तेलसे सींचना, भाँड़में भूँजना, लोहेके घड़ेमें पका देना, कोल्हूमें पेल देना, शूली पर चढ़ा देना, करोंतसे काट देना, सुई जैसी घास पर घसीटना, सिंह

व्याघ्र कौआ उल्लू आदिके द्वारा खिलाया जाना, गरम रेत पर मुला देना, वैतरिणीमें पटकना आदिके द्वारा नारिकयों के तीव्र दु:खके कारण होते हैं। वे ऐसे कलहिप्रय और संक्लेशमना हैं कि जब तक वे इस प्रकारकी मारकाट मार-धाड़ आदि नहीं करा लेते तब तक उन्हें शान्ति नहीं मिलती जैसे कि यहाँ कुछ छद्र लोग मेढा तीतर मुर्गा बटेर आदिको लड़ाकर अपनी रौँद्रानन्दी कुटेवकी तृष्टित करते हैं। यद्यपि उनके देवगित नामकर्मका उद्ध्य हैं फिर भी उनके माया मिथ्या निदान शल्य, तीव्र कवाय आदिसे ऐसा अकुशलानुबन्धी पुण्य बंधा हैं जिससे उन्हें अशुभ और संक्लेशकारक प्रवृत्तियों ही आनन्द आता है। इस तरह भयंकर छेदन भेदन आदि होनेपर भी नारिकयों की कभी अकालमृत्यु नहीं होती।

नारिकयोंकी आयु-

## तेष्वेकत्रिसप्तदश्सप्तदशद्धाविंशतित्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः ।।६।।

इत नरकोंके जीवोंकी क्रमशः एक तीन सात दस सत्रह वाईस और तेंतीस सागर उत्कृष्ट स्थिति है।

० १-२ सागरमें जिस प्रकार अपार जलराशि होती है उसी तरह नारिकयोंकी आयुमें निषेकोंकी संख्या अपार होती है अतः सागरकी उपमासे आयुका निर्देश किया है। एक आदि शब्दोंका द्वन्द्व समास करके सागरोपमा विशेषणसे अन्वय कर देना चाहिए। प्रश्न-जब 'एका चित्रश्च' इत्यादि विग्रहमें एक शब्द स्त्रीलिंग है तब सूत्रमें उसका पुल्लिंग रूपसे निर्देश कैसे हो गया ? उत्तर-यह पुल्लिंग निर्देश नहीं है किन्तु 'एकस्याः क्षीरम् एक-क्षीरम्'की तरह औत्तरपदिक ह्रस्वत्व है। अथवा 'सागर उपमा यस्य तत् सागरोपमम् आयुः' फिर, 'एकं च त्रीणि च' आदि विग्रह करके स्त्रीलिंग स्थिति शब्दसे बहुवीहि समास करने पर स्थिति शब्दकी अपेक्षा स्त्रीलिंग निर्देश है।

\$ ४-५ प्रक्रन-'तेषु' कहनेसे रत्नप्रभा पृथिवीके सीमन्तक आदि नरक पटलोंमें ही पूर्वोक्त स्थितिका सम्बन्ध होना चाहिए; क्योंकि प्रकरण-सामीष्य इन्हींसे हैं। पर यह आपको इष्ट नहीं हैं। अतः 'तेषु' यह पद निरर्थक है। उत्तर—जो रत्नप्रभा आदिसे उपलक्षित तीस लाख पच्चीस लाख आदिरूपसे नरकिवल गिने गए हैं उन नरकोंके जीवोंकी एक सागर आदि आयु विविक्षित है। अथवा, नरक सहचरित भूमियोंको भी नरक ही कहते हैं, अतः इन रत्नप्रभा आदि नरकोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंकी यह स्थिति है। इसीलिए 'तेषु' पद की सार्थकता है, अन्यथा भूमिसे आयुका सम्बन्ध नहीं जुड़ पाता क्योंकि वे ब्यवहित हो गई हैं।

० परा अर्थात् उत्कृष्ट स्थिति । रत्नप्रभा आदिमें प्रस्तार क्रमसे जघन्य स्थिति इस प्रकार हैं— • •

| प्रस्तार       | जघन्य स्थिति          | उत्कृष्ट स्थिति      |
|----------------|-----------------------|----------------------|
| १ सीमन्तक      | दस हजार वर्ष          | ९० हजार वर्ष         |
| २ निरय         | ५० हजार वर्ष          | ९० लाख वर्ष          |
| ३ रौरुक        | १ पूर्व कोटी          | असंस्यात पूर्व कोटी  |
| ४ 'भ्रान्त     | असंख्यात पूर्व कोटी   | कु सागर              |
| ५. उद्भ्रान्त  | <sub>५</sub> ६ सागर   | <sub>व</sub> ३ सागर  |
| ६ शमभ्रान्त    | ्ड सागर               | <sub>५</sub> ३ सागर  |
| ७ असम्भ्रान्त  | <sub>५३</sub> सागर    | ्र्डू सागर           |
| ८ विभ्रान्त    | ् <b>४</b> सागर       | <sub>पुरे</sub> सागर |
| ९ तप्त         | <sub>द</sub> क्ष सागर | वह सागर              |
| १० त्रस्त      | <sub>वर्ष</sub> सागर  | <sub>र</sub> ू सागर  |
| ११ व्युत्कान्त | <sub>व</sub> ्व सागर  | <sub>ब</sub> ८ सागर  |
| १२ अवकान्त     | <sub>ब</sub> ट सागर्  | <sub>द</sub> े सागर  |
| १३ विकान्त     | <u> १६</u> सागर       | १ सागर               |
|                |                       |                      |

जधन्य स्थितिसे एक समय अधिक और उत्कृष्टसे एक समय कमके समस्त विकत्य रूप मध्य स्थिति है।

इसी तरह शर्कराप्रभा आदिमें भी प्रति प्रस्तार जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति समभ लेनी चाहिए । उसका नियम यह है-

उत्कृष्ट और जघन्य स्थितिका अन्तर निकालकर प्रतरोंकी संख्यासे उसे विभाजित करके पहिली पृथिवीकी उत्कृष्ट स्थितिमें जोड़नेपर दूसरी पृथिवीके प्रथम पटलकी उत्कृष्ट स्थिति होती है। आगे वही इष्ट जोड़ते जाना चाहिए। जैसे शर्कराप्रभाकी उत्कृष्ट ३ सागर और जघन्य एक सागर है। दोनोंका अन्तर २ आया। इसमें प्रतरसंख्या ११ का भाग देने पर कै इष्ट हुआ। इसे प्रतिपटलमें बढ़ानेपर अवान्तर पटलोंकी उत्कृष्ट स्थिति हो जाती है। पहिली पहिली पृथिवीकी तथा पहिले पहिले पटलोंकी उत्कृष्ट स्थित आगे आगेकी पृथिवियों और पटलोंमें जघन्य हो जाती है।

उत्पत्तिका विरहकाल-सभी पृथिवियोंमें जघन्य एक समय और उत्कृष्ट क्रमशः २४ मुहूर्त, सात रात-दिन, एक पक्ष, एक माह, दो माह, चार माह और छह माह होता है।

उत्पाद और नियति—असंज्ञी प्रथम पृथिवी तक, सरीसृप द्वितीय तक, पक्षी तीसरी तक, सर्प चौथी तक, सिंह पाँचवीं तक, स्त्रियाँ छठवीं तक और मत्स्य तथा मनुष्य सातवीं पृथिवी तक उत्पन्न होते हैं। देव नरकमें और नारकी देवोंमें उत्पन्न नहीं हो सकते। पहिले नरकमें उत्पन्न होनेवाले मिथ्यात्वी नारक कोई मिथ्यात्वके साथ कोई सासादन होकर और कोई सम्यक्तवको प्राप्त करके निकलते हैं। पहिली. पृथिवीमें उत्पन्न होनेवाले बद्धायुष्क क्षायिक सम्यग्दृष्टि सम्यग्दर्शनके साथ ही निकलते हैं। द्वितीय आदि पाँच नरकोंमें उत्पन्न मिथ्यादृष्टि नारक कुछ मिथ्यात्वके साथ कुछ सासादनके साथ और कुछ सम्यक्तव प्राप्त करके निकलते हैं। सातवें नरकमें मिथ्यात्वसे ही प्रविष्ट होते हैं तथा मिथ्यात्वके साथ ही निकलते हैं। छठवीं पृथिवी तक नारक मिथ्यात्व और सासादनके साथ निकलकर तिर्यञ्च और मनुष्य दो गतियोंको प्राप्त करते हैं। तिर्यञ्चोंमें एचेन्द्रिय गर्भज संज्ञी पर्याप्तक

संख्येय वर्षकी आयुवाले तिर्यञ्च होते हैं। मनुष्योंमें गर्भज पर्याप्तक संख्येय वर्षकी आयुवाले ही मनुष्य होते हैं। सम्यङ्मिथ्यादृष्टि नारकोंका उसी गुणस्थानमें मरण नहीं होता। सम्याद्दि नारक सम्यक्तक साथ निकलकर केवल मनुष्यगतिमें ही जाते हैं। मनुष्योंमें भी गर्भज पर्याप्तक संख्येय वर्षकी आयवाले मनष्योंमें ही उत्पन्न होते हैं। सातवें नरकसे नारक मिथ्यात्वके साथ निकलकर एक तिर्यञ्च गतिमें ही जाते हैं। तिर्यञ्चोंमें भी प्नेन्द्रिय गर्भज संख्येय वर्षकी आयवाले ही होते हैं। वहाँ उत्पन्न होकर भी मति, श्रत, अवधिज्ञान, सम्यक्तव. सम्यङ्मिण्यात्व और संयमासंयमको उत्पन्न नहीं कर सकते। छठवें नरकसे निकलकर तिर्यञ्च और मनुष्योंमें उत्पन्न हुए कोई जीव मित श्रुत अवधिज्ञान सम्यक्त्व सम्यङ्गिभ्यात्व और देशसंयम इन छहोंको प्राप्त कर सकते हैं। पाँचवीं से निकलकर तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न हुए कोई जीव पूर्वोक्त छह स्थानोंको प्राप्त कर सकर्ते हैं। मनुष्योंमें उत्पन्न हुए जीव उक्त छहके साथ ही साथ पूर्ण संयम और मनःपर्यय ज्ञानको भी प्राप्त कर सकते हैं। चौथीसे निकलकर तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न हुए कोई जीव मित आदि छहको ही प्राप्त कर सकते हैं, अधिकको नहीं। मनुष्योंमें उत्पन्न हुए केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष जा सकते हैं पर बलदेव वासुदेव चक्रवर्ती और तीर्थ कर नहीं हो सकते। तीसरी पृथिवी तकके तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न हुए जीव पूर्वीक्त छह स्थानोंको प्राप्त कर सकते हैं, मनप्योंमें उत्पन्न जीव तीर्थ कर भी हो सकते हैं, मोक्ष भी जा सकते हैं, पर बलदेव वासूदेव और चक्रवर्ती नहीं होते ।

तिर्यग् लोकका वर्णन-

## जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः ॥७॥

चूं कि स्वयंभूरमण पर्यन्त असंख्यात द्वीप समुद्र तिर्यक्-समभूमि पर तिरछे व्यव-स्थित हैं अतः इसको तिर्यक् लोक कहते हैं।

जम्बद्वीप लवणसम्द्र आदि शुभनामवाले द्वीप और समुद्र हैं।

\$ १ अतिविशाल महान् जम्ब्वृक्षका आधार होनेसे यह द्वीप जम्ब्द्वीप कहलाता है। उत्तरकुरुक्षेत्रमें ५०० योजन लम्बी-चौड़ी तिगुनी परिधिवाली, बीचमें बारह योजन मोटी और अन्तमें दो कोश मोटी भूमि हैं। उसके मध्यभागमें ८ योजन लंबा ४ योजन चौड़ा इतना ही ऊँचा एक पीठ है। यह पीठ १२ पद्मवरवेदिकाओं परिवेष्टित हैं। उन वेदिकाओं में प्रत्येकमें चार चार शुभ्र तोरण हैं। इन पर सुवर्णस्तूप बने हैं। उसके ऊपर एक योजन लम्बा चौड़ा दो कोस ऊँचा मणिमय उपपीठ है। इस पर दो योजन ऊँची पीठवाला ६ योजन ऊँचा मध्यमें ६ योजन विस्तारवाला और आठ योजन लम्बा सुदर्शन नामका जम्ब्वृक्ष हैं। इसके चारों ओर इससे आधे लम्बे चौड़े और ऊँचे १०८ परिवारभूत जम्ब्वृक्ष और है।

≬२ खारे जलवाला होनेसे इस∙समुद्रका नाम 'लवणोद' पड़ा है।

इस तिर्यक्लोकमें जम्बूद्वीप, लवणोद, धातुकीखंड, कालोद, पुष्करवर, पुष्करोद, वाहणीवर, वाहणोद, क्षीरवर, क्षीरोद, घृतवर, घृतोद, इक्षुवर, इक्षूद, नन्दीश्वरवर, नन्दीश्वरवरोद इत्यादि शुभ नामवाले असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। अन्तमें स्वयम्भूरमणद्वीप और स्वयम्भूरमणोद समुद्र है। अद्राई सागर कालके समयोंकी संख्याके बराबर द्वीप-समुद्रोंकी संख्या है।

# हिर्दिर्विष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिच्ने पिणो वलयाकृतयः ॥ 💵

क्रमशः दूने दूने विस्तारवाले और उत्तरोत्तर द्वीप समुद्र पूर्व पूर्वको घेरे हुए हैं और चूड़ीके आकार हैं।

\$,१-३ पहिले द्वीपका जितना विस्तार है उससे दूना उसको घेरनेवाला समुद्र है उससे दूना उसको घेरनेवाला द्वीप है इस प्रकार आगे आगे दूने दूने विस्तारका स्पष्ट प्रतिपादक करनेके लिए 'द्विद्धिः' ऐसा वीप्सार्थक निर्देश किया है। यद्यपि 'द्विदशा' की तरह समास करनेसे वीप्सा-अभ्यावृत्तिकी प्रतीति हो जाती पर यहां स्पष्ट ज्ञान करानेके लिए 'द्विद्धिः' यह स्फुट निर्देश किया गया है।

ये द्वीप समुद्र ग्राम नगर आदिकी तरह वेसिलसिलेके नहीं बसे हैं किन्तु पूर्वपूर्वको घेरे हुए हैं और न ये चौकोर तिकोने पंचकोने पट्कोने आदि हैं किन्तु गोल हैं।

जम्ब द्वीपका वर्णन-

## तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्ते योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः ॥६॥

सभी द्वीप समुद्रोंके बीचमें एकलाखयोजन विस्तारवाला जम्बूद्वीप है। इसके बीच में नाभिकी तरह गोलाकार सुमेरु पर्वत है।

० १ 'तत्' शब्द पूर्वोक्त असंस्य द्वीपसमुद्रोंका निर्देश करता है। जम्बूद्वीप की परिधि ३१६२२७ योजन ३ कोश १२८ धनुष १३।। अंगुलसे कुछ अधिक है। इस जम्बूद्वीपके चारों ओर एक वेदिका है। यह आधा योजन मोटी, आठ योजन ऊंची, मूल मध्य और अन्तमें क्रमशः १२, ८ और ४ योजन विस्तृत, वज्रमयतलवाली, वैडूर्यमणिमय ऊपरी भागवाली; मध्यमें सर्वरत्नखचित, भरोखा, घंटा, मोती सोना मणि पद्ममणि आदिकी नौ जालियोंसे भूषित है। ये जालियाँ आधे योजन ऊंची पाँच सौ धनुष चौड़ी और वेदिकाके समान लम्बी हैं। इसके चारों दिशाओंमें क्जिय वैजयन्त जयन्त और अपराजित नामके चार महाद्वार हैं। ये आठ योजन ऊंचे और चार योजन चौड़े हैं। विजय और वैजयन्तका अन्तराल ७९००५२ योजन है कोश ३२ धनुष ३० अंगुल अंगुलका टै भाग तथा कुछ अधिक है।

सात क्षेत्र-

## भरतहैमवतहरि होदेहरूट्यकहैरएयवतैरावतवर्षाः चे त्राणि ॥१०॥

भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र हैं,।

- ० १ विजयार्थसे दक्षिण, समुद्रसे उत्तर और गंगा सिन्धु निदयोंके मध्य भागमें १२ योजन लम्बी ९ योजन चौड़ी विनीता नामकी नगरी थी। उसमें भरत नामका पट्खण्डाधिपति चऋवर्ती हुआ था। उसने सर्वप्रथम राजविभाग करके इस क्षेत्रका शासन किया था अतः इसका नाम भरत पड़ा।
- ्र्रं ३ तीन ओर समुद्र और एक ओर हिमवान् पर्वतके बीचमें भरतक्षेत्र है। इसके गंगा सिन्ध् और विजयार्ध पर्वतसे विभक्त होकर छह खंड हो जाते हैं।

 इस पर्वतसे निर्धारित होती है । अतः इसे विजयार्ध कहते हैं। यह ५० योजन विस्तत २५ योजन ऊँचा ६। योजन गहरा है और अपने दोनों छोरोंसे पूर्व और पश्चिमके समुद्रको स्पर्श करता है। इसके दोनों ओर आधा योजन चौड़े और पर्वत बराबर लंबे वनखंड हैं। ये वन आधी योजन ऊंची पांच सौ धनुष चौड़ी और वन बराबर लंबी वेदिकाओंसे घिरे हुए हैं। इस पर्वतमें तिमुस्न और खण्ड-प्रपात नामकी दो गुफाएँ हैं। ये गुफाएँ उत्तर दक्षिण ५० योजन लंबी पूर्व-पिश्चम १२ योजन चौड़ी हैं । इसके उत्तर दक्षिण दिशाओं में ८ योजन ऊँचे दरवाजे हैं । इनमें ६३ योजन चौड़े एक कोश मोटें और आठ योजन ऊँचे वजमय किवाड लगे हैं। इनसे चक्रवर्ती उत्तरभरत विजयार्धको जाता है। इन्हींसे गंगा और सिन्धु निकली है। इनमें विजयार्धसे निकली हुई उन्मग्नजला और निमग्नज़ला दो निदयाँ मिलती हैं। इसी पहाइकी तलहटीमें भिमतलसे दस योजन ऊपर दोनों ओर दस योजन चौड़ी और पर्वत बराबर लम्बी विद्या-घर श्रेणियां हैं। दक्षिण श्रेणीमें रथनूपुर चक्रवाल आदि ५० विद्याधरनगर है। उत्तर श्रेणीमें गगनवल्लभ आदि ६० विद्याधर नगर हैं। यहाँके निवासी भी यद्यपि भरतक्षेत्रकी तरह षट्कर्मसे ही आजीविका करते हैं, किन्तु प्रज्ञप्ति आदि विद्याओंको धारण करनेके कारण विद्याधर कहे जाते हैं। इनसे दश योजन ऊपर दोनों ओर दश योजन विस्तृत व्यन्तर श्रेणियाँ हैं। इनमें इन्द्रके सोम यम वरुण और वैश्रवण ये चार लोकपाल तथा आभि-योग्य व्यन्तरोंका निवास है। इससे पाँच योजन ऊपर दश योजन विस्तृत शिखरतल है। पूर्वदिशामें ६। योजन ऊंचा तथा इतना ही विस्तृत, वेदिकासे वेष्टित सिद्धायतनकूट है। इसपर उत्तर दक्षिण लंबा, पूर्व-पश्चिम चौड़ा, एक कोस लंबा, आधा कोस चौड़ा कुछ कम एक कोस ऊंचा, वेदिकासे वेष्टित, चतुर्दिक् द्वारवाला सुन्दर जिनमन्दिर है। इसके बाद दक्षिणार्घ भरतकूट खण्डकप्रपातकूट माणिकभद्रकूट विजयार्घकूट पूर्णभद्रकूट तमिस्रगृहाकूट उत्तरार्धभरतकूट और वैश्रवणकूट ये आठ कूट सिद्धायतनकूटके समान लंबे चौड़े ऊंचे हैं। इनके ऊपर क्रमशः दक्षिणार्धभरतदेव वृत्तमाल्यदेव माणिभद्रदेव विजयार्धगिरिकुमारदेव पूर्णभद्रदेव कतमालदेव उत्तरार्धभरतदेव और वैश्रवणदेवोंके प्रासाद हैं।

\$ ५-७ हिमवान् नामके पर्वतके पासका क्षेत्र, या जिसमें हिमवान् पर्वत है वह हैमवत है। यह क्षुद्रहिमवान् और महाहिमवान् तथा पूर्वापर समुद्रोंके बीचमें है। इसके बीचमें शब्दवान् नामका वृत्तवेदाढ्य पर्वत है। यह एक हजार योजन ऊंचा, २५० योजन जड़में, ऊपर और मूलमें एक हजार योजन विस्तारवाला है। इसके चारों ओर आधा योजन विस्तारवाली तथा चतुर्दिक् द्वारवाली वेदिका है। उसके तलमें ६२६ योजन ऊंचा ३१६ योजन विस्तृत स्वातिदेवका विहार है।

\$ ८-१० हरि अर्थात् सिंहके समान शुक्ल रूपवाले मनुष्य इसमें रहते हैं अतः यह हरिवर्ष कहलाता है। यह निषधसे दक्षिण महाहिमवान्से उत्तर और पूर्वापर समुद्रोंके मध्यमें है। इसके बीचमें विकृतवान् नामका वृत्तवेदाढ्य है। इसपर अरुणदेवका विहार है।

\$ ११-१२ निषधसे उत्तर नील पर्वतसे दक्षिण और पूर्वापरसमुद्रोंके मध्यमें विदेह क्षेत्र है। इसमें रहनेवाले मनुष्य सदा विदेह अर्थात् कर्मबन्धोच्छेदके लिए यत्न करते रहते हैं इसलिए इस क्षेत्रको विदेह क्षेत्र कहते हैं। यहाँ कभी भी धर्मका उच्छेद नहीं होता।

० १३ यह पूर्वविदेह अपरिवदेह उत्तरकुरु और देवकुरु इन चार भागोंमें विभाजित है। भरतक्षेत्रके दिग्विभागकी अपेक्षा मेरुके पूर्वमें पूर्वविदेह, उत्तरमें उत्तर कुरु, पश्चिममें अपर विदेह और दक्षिणमें देवकुरु है। विदेहके मध्यभागमें मेरु पर्वत है। उसकी चारों दिशाओंमें चार वक्षार पर्वत है।

सीतागदीके पूर्वकी ओर जम्बूवृक्ष है। उसके पूर्व दिशाकी शाखा पर वर्तमान प्रासादमें जम्बूद्वीपाधिपति अनावृत नामका व्यन्तरेश्वर रहता है। तथा अन्य दिशाओं में उसके परिवारका निवास है।

नीलकी दक्षिण दिशामें एक हजार योजन तिरछे जानेपर सीतानदीके दोनों तटोंपर दो यमकाद्रि हैं।

सीतानदीसे पूर्वविदेहके दो भाग हो जाते हैं - उत्तर और दक्षिण। उत्तरभाग चार वक्षार पर्वत और तीन विभंग निदयों से बंट जाता है और ये आठों भूखण्ड आठ चक्र-वितयों के उपभोग्य होते हैं। कच्छ मुकच्छ महाकच्छ कच्छक कच्छकावर्त लांगलावर्त पुष्कल और पुष्कलावर्त ये उन देशों के नाम हैं। उनमें क्षेमा क्षेमपुरी अरिष्टा अरिष्ट-पुरी खड्गा मंजूषा ओषधि और पुण्डरीकिणी ये आठ राजनगरियाँ हैं। कच्छदेशमें पूर्व पित्वम लंबा विजयार्घ पर्वत है। वह गंगा सिन्धु और विजयार्घसे बंटकर छह खंडको प्राप्त हो जाता है। इसी तरह दक्षिण पूर्वविदेह भी चार वक्षार और तीन विभंग निदयों से विभाजित होकर आठ चक्रवर्तियों के उपभोग्य होता है। वत्सा सुवत्सा महावत्सा वत्सावती रम्या रम्यका रमणीया और मंगलावती ये आठ देशों के नाम है।

इसी तरह अपर विदेह भी उत्तर-दक्षिण विभवत होकर आठ-आठ देशोंमें विभा-जित होकर आठ-आठ चक्रवर्तियोंके उपभोग्य होता है।

विदेहके मध्यमें मेरु पर्वत हैं। यह ९९ हजार योजन ऊंचा, पृथिवीतलमें एक हजार योजन नीचे गया है। इसके ऊपर भद्रशाल, नन्दन, सौमनस और पांडुक ये चार वन हैं। पांडुक वनमें बीचोबीच मेरुकी शिखर प्रारम्भ होती है। उस शिखरकी पूर्व दिशामें पांडुक शिला, दक्षिणमें पाण्डुकम्बल शिला, पिश्चममें रक्तकम्बल शिला और उत्तरमें अतिरक्त कम्बल नामकी शिला हैं। उनपर पूर्वमुख सिहासन रखे हुए हैं। पूर्व सिहासनपर पूर्वविदेहके तीर्थ द्वरोंका, दक्षिणके सिहासनपर भरतक्षेत्रके तीर्थ द्वरोंका, पश्चिममें अपर विदेहके तीर्थ द्वरोंका और उत्तरमें ऐरावतके तीर्थ द्वरोंका जन्माभिषेक देवगण करते हैं। यह मेरु पर्वत तीनों लोकोंका मानदंड है। इसके नीचे अधोलोक, चूलिकाके ऊपर अर्ध्वलोक है और मध्यमें तिरला फैला हुआ मध्यलोक है। इत्यादि विदेह क्षेत्रका विस्तृत वर्णन मूल-ग्रन्थसे जान लेना चाहिए।

० १४-१६ नील पर्वतके उत्तर रुक्सि पर्वतके दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम समुद्रोंके बीच रम्यक क्षेत्र है। रमणीय देश नदी-पर्वतादिसे युक्त होनेके कारण इसे रम्यक कहते हैं। वैसे 'रम्यक' नाम रूढ़ ही है। रम्यक क्षेत्रके मध्यमें गन्धवान् नामक वृत्त-वेदाढ्य है। यह शब्दवान् वृत्तवेदाढ्यके समान लम्बा-चौड़ा है। इसपर पद्मदेवका निवास है।

\$ १७-१९ 'रुनिमके उत्तर शिखरीके दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम समुद्रोंके बीच हैरण्यवत क्षेत्र है। हिरण्यवाले रुनिम पर्वतके पास होनेसे इसका नाम हैरण्यवत पड़ा है। इसमें शब्दवान् वृत्तवेदाढ्यकी तरह माल्यवान् वृत्तवेदाढ्य है। इसपर प्रभासदेवका निवास है।

० २०-२२ शिखरी पर्वत तथा पूर्व-पश्चिम और दक्षिण-उत्तर समुद्रोंके बीच ऐरावत क्षेत्र है। रक्ता तथा रक्तोदा निदयोंके बीच अयोध्या नगरी है। इसमें एक ऐरावत नामका राजा हुआ था। उसके कारण इस क्षेत्रका ऐरावत नाम पड़ा है। इसके बीचमें विजयार्ध पर्वत है।

पर्वतोंका वर्णन-

# तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्निषधनीलरुक्मिशिखरिगो वर्षधरपर्वताः ॥११॥

पूर्व और पश्चिम लवण समुद्र तक लम्बे हिमवन् महाहिमवन् निषध नील रुक्मी और शिखरी ये छह पर्वत हैं। इन पर्वतोंके कारण भरत आदि क्षेत्रोंका विभाग होता है अतः ये वर्षधर पर्वत कहे जाते हैं।

० १-२ हिम जिसमें पाया जाय वह हिमवान्। चूं कि सभी पर्वतों में हिम पाया जाता है अतः रूढिसे ही इसकी हिमवान् संज्ञा समभनी चाहिए। यह भरत और हैमवत क्षेत्रकी सीमापर स्थित है। इसे क्षुद्रहिमवान् कहते हैं। यह २५ योजन पृथ्वीके नीचे, १०० योजन ऊंचा १०५२ ३३ योजन विस्तृत है। इसके ऊपर पूर्व दिशामें सिद्धायतन कूट है। पिश्चम दिशा में हिमवत् भरत इला गंगा श्री रोहितास्या सिन्धु सुरा हैमवत् और वैश्रवण ये दश कूट हैं इन सब पर चैत्यालय और प्रासाद हैं। इनमें हिमवत् भरत हैमवत् और वैश्रवण कूट पर इन्हीं नामवाले देव तथा शेप कूटों पर उसी नामवाली देवियाँ रहती हैं।

० ३-४ महाहिमवान् संज्ञा रूढ़िसे है। यह हैमवत और हिरवर्षका विभाग करनेवाला है। ५० योजन गहरा २०० योजन ऊंचा और ४२१०६६ योजन विस्तृत है। इसपर सिद्धायतन महाहिमवत् हैमवत् रोहित् हिर हिरकान्ता हिरवर्ष और वैद्ध्यं ये आठ कट है। कूटोंमें चैत्यालय और प्रासाद है। प्रासादोंमें कूटके नामवाले देव और देवियाँ निवास करती हैं।

० ५-६ जिसपर देव और देवियाँ कीड़ा करें वह निषध। यह संज्ञा रूढ है। यह हिर और विदेह क्षेत्रकी सीमा पर है। यह १०० योजन गहरा ४०० योजन ऊंचा और १६८४२ दे योजन विस्तृत है। इस पर सिद्धायतन निषध हरिवर्ष पूर्वविदेह हिर घृति सीतोदा अपरविदेह और रुचकनामके नव कूट हैं। कूटोंपर चैत्यालय और देवप्रासाद हैं। इनमें कूटोंके नामवाले देव और देवियाँ रहती है।

\$ ७-८ नीलवर्ण होनेके कारण इसे नील कहते हैं। वासुदेवकी कृष्णसंज्ञाकी तरह यह संज्ञा है। यह विदेह और रम्यक क्षेत्रकी सीमापर स्थित है। इसका विस्तार आदि निषधके समान है। इस पर सिद्धायतन नील पूर्वविदेह सीता कीर्ति नरकान्ता अपर्विदेह रम्यक और आदर्शक ये नव कूट हैं। इन पर चैत्यालय और प्रासाद हैं। प्रासादों अपने कूटों के नाम वाले देव और देवियाँ रहती हैं।

§ ९-१० चाँदी जिसमें पाई जाय वह रुक्मी । यह रूढ संज्ञा है जैसे कि हाथीकी करिसंज्ञा। यह रम्यक और हैरण्यवत क्षेत्रका विभाग करता है । इसका विस्तार आदि महा-

हिमवान्के समान है। इस पर सिद्धायतन रुक्सि रम्यक नारी बुद्धि रूप्यकूला हैरण्यवत और मणिकांचन ये आठ कूट हैं। इनपर जिन-मन्दिर और प्रासाद हैं। प्रासादोंमें अपने कूटके नामवाले देव और देवियाँ रहती हैं।

\$ ११-१२ जिसके शिखर हों यह शिखरी। यह रूढ संज्ञा है जैसे कि मोरकी शिखंडी संज्ञा। यह हैरण्यवत और ऐरावतकी सीमा पर पुलके समान स्थित है। इसका विस्तार आदि हिमवान्के संमान है। इसपर सिद्धायतन शिखरी हैरण्यवत रसदेवी रक्ता-वती शलक्षणकूला लक्ष्मी गन्धदेवी ऐरावत और मणिकांचन ये ११ कूट हैं। इनपर जिना-यतन और प्रासाद हैं। प्रासादों से अपने कूटके नामवाले देव और देवियाँ रहती हैं।

पर्वतोंका रग-

# हेमार्जुनतपनीयवैडूर्यरजतहेममयाः ॥१२॥

हिमवान् हेममय चीनपट्टवर्ण का है । महाहिमवान् अर्जुनमय शुक्लवर्ण है । निषध तपनीयमय मध्याह्न के सूर्यके समान वर्णवाला है । नील वैडूर्यमय मोरके कंठके समान वर्णका है । रुक्मी रजतमय शुक्लवर्णवाला है । शिखरी हेममय चीनपट्टवर्णका है ।

'मय' विकारार्थक है । हरएक पर्वतके दोनों ओर वनखंड और वेदिकाएँ हैं ।

## मणिविचित्रपार्श्वा उपरि मूले च तुल्यविस्ताराः ॥१३॥

इन पर्वतोंके पार्श्वभाग रंग विरंगी मिणयोंसे चित्रविचित्र हैं और ये ऊपर नीचे और मध्यमें तुल्य विस्तारवाले हैं।

० १ उपरि आदि वचने अनिष्ट संस्थानकी निवृत्तिके लिए है । च शब्दसे मध्यका ग्रहण कर लेना चाहिये ।

सरोवरोंका वर्णन-

## पद्ममहापद्मतिगिञ्छकेसरिमहापुगडरीकपुगडरीका हृदास्तेषामुपरि॥१४॥

इन सरोवरोंके ऊपर पद्म महापद्म तिगिञ्छ केसरी महापुण्डरीक और पुण्डरीक नामके छह सरोवर हैं।

१९ पद्म आदि कमलोंके नाम हैं। इनके साहचर्यसे सरोवरोंकी भी पद्म आदि संज्ञाएँ हैं।

#### प्रथमो योजनसहस्रायामस्तद्धविष्कम्भो हृदः ॥१५॥

प्रथम सरोवर पूर्व-पिश्चम एक हजार योजन लम्वा और उत्तर दक्षिण पाँच सौ ,शंजन चौड़ा है। इसका वज्रमय तल और मणिजिटित तट है। यह आधी योजन ऊँची और पांच सौ घनुष विस्तृत पद्मवरवेदिकासे वेष्टित है। चारों ओर यह मनोहर वनोंसे शोभायमान है। विमल स्फिटिककी तरह स्वच्छ जलवाला विविध जलपुष्पोंसे परितः विराजित शरत्कालमें चन्द्रतारा आदिके प्रतिबिम्बोंसे चमचमायमान यह सरोवर ऐसा मालूम होता है मानो आकाश ही पृथ्वीपर उलट गया हो।

#### दश्योकताहणाहः ॥१६॥

पहिले सरोवरकी गहराई दस योजन है।

#### तन्मध्ये योजनं पुष्करम् ॥१७॥

इसके मध्यमें एक योजनका कमल है। इसके पत्ते एक एक कोसके और काणका दो कोस विस्तृत है। जलसे दो कोस ऊंचा नाल है और पत्रोंका भाग भी दो कोस ऊंचा ही है। इसका मूलभाग वज्रमय, कन्द अरिष्ट मणिमय, मृणाल रजतमणिमय और नाल वेंडूर्यमणिमय है। इसके बाहरी पत्ते सुवर्णमय, भोतरी पत्ते चाँदीके समान, केसर सुवर्णके समान और काणका अनेक प्रकारकी चित्रविचित्र मणियोंसे युक्त है। इसके आसपास १०८ कमल और भी हैं। इसके ईशान उत्तर और वायव्यमें श्रीदेवी और सामानिक देवोंके चार हजार कमल हैं। आग्नेयमें अभ्यन्तर परिषद्के देवोंके बत्तीस हजार कमल हैं। दक्षिणमें मध्यम परिषद्-देवोंके चालीस हजार कमल हैं। नैऋत्यमें बाह्यपरिषद् देवोंके अड़तालीस हजार कमल हैं। पश्चिममें सात अनीक महत्तरोंके सात कमल हैं। चारों दिशाओंमें आत्मरक्ष देवोंके सोलह हजार कमल हैं। ये सब परिवार कमल मुख्य कमलसे आधे ऊंचे हैं।

#### तद्द्विग्रणद्विग्रणा हृदाः पुष्कराणि च ॥१८॥

आगेके सरोवरों और कमलोंका विस्तार दूना दूना है।

ं १ पद्मह्रदसे दूना लम्बा-चौड़ा और गहरा महापद्मह्रद, महापद्मह्रदसे दूना लम्बा चौड़ा और गहरा तिगिछह्नद है। इसी तरह कमल भी दूने लम्बे-चौड़े हैं।

\$ २-४ प्रश्न-यदि पद्मह्नदसे आगेके दो सरोवरोंको ही दूना दूना कहना है तो 'द्विगुणाः' यहाँ बहुवचन न कहकर द्विवचन कहना चाहिए ? उत्तर-'आदि और अन्तके पद्म और पुण्डरीक ह्रदसे दक्षिण और उत्तरके दो दो ह्रद दूने-दूने प्रमाणवाले हैं।' इस अर्थकी अपेक्षा बहुवचनका प्रयोग किया है। यद्यपि सूत्रमें दिये गये 'तत्' शब्दसे पद्मह्रदका ही ग्रहण होता है फिर भी व्याख्यानसे विशेष अर्थका बोध होता है। आगे 'उत्तरा दक्षिण-तुल्याः' सूत्रसे भी इसी अर्थका समर्थन होता है।

प्रक्रन-यदि 'तत्' शब्दका द्विगुणशब्दसे समास किया जाता है तो 'तद्द्विगुण' शब्दका ही द्वित्व होगा ने कि केवल द्विगुणशब्द का। यदि पहिले द्विगुणशब्दको द्वित्व किया जाता है तो 'तत्' शब्दसे समास नहीं हो सकेगा। यदि वीप्सार्थक द्वित्व किया जाता है तो वाक्य ही रह जायगा। उत्तर-'तत्' यह अपादानार्थक निपात है। अतः 'ततो द्विगुणद्विगुणाः' 'तद्दिगुणद्विगुणाः' पद वन जाता है।

# त्त्रिवासिन्यो देव्यः श्रीह्यीधृतिकोर्तिबुद्धिलच्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिकपरिषत्काः ॥१६॥

इन कमलोंकी कर्णिकाके बीचमें शरत्कालीन चन्द्रकी तरह समुज्ज्वल प्रासाद हैं। ये प्रासाद एक कोस लंबे, आधे कोस चौड़े और कुछ कम एक कोस ऊंचे हैं। इनमें श्री ही धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी सामानिक और पारिषत्क जातिके देवोंके साथ रहती हैं।

्र १−३ श्री आदिका द्वन्द्व समास है। वे ऋमशः पद्म आदि ह्रदोंमें रहती हैं। इनकी आयु एक पत्य की है। ये सामानिक और पारिषत्क जातिके देवोंके साथ निवास करती हैं। • नदियोंका वर्णन-

# गङ्गासिन्धुरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिकान्तासीतासीतोदानारीनरकान्ता-सुवर्णकूलारूप्यकूलारक्तारकोदाः सरितस्तन्मध्यगाः ॥२०॥

इन क्षेत्रोंके मध्यमें गंगा आदि चौदह नदियाँ हैं।

द्रयोद्ध योः पूर्वाः पूर्वगाः ॥२१॥

#### शेषास्त्वपरगाः ॥२२॥

गंगा सिन्धु आदि नदी युगलोंमें दूसरी नदी पश्चिम समुद्रमें मिलती है।

- \$ १ पद्मह्रदके पूर्व तोरणद्वारसे गंगा नदी निकली है। वह पाँच सौ योजन पूर्वेकी ओर जाकर गंगा कूटसे ५२३ दिश्वणमुख जाती है। स्थूल मुक्तावलीकी तरह १०० योजन धारावाली ६ योजन विस्तृत आधे योजन गहरी यह आगे ६० योजन लंबे चौड़े १० योजन गहरे कुंडमें गिरती है। फिर दक्षिण तरफसे निकलकर खंडकप्रपातगुहासे विजयार्घेको लांघकर दक्षिणभरतक्षेत्रको प्राप्त करके पूर्वमुखी होकर लवणसमुद्रमें मिल जाती है।
- \$ २ पद्मह्रदके पश्चिम तोरणसे सिन्धु नदी निकलती है। वह ५०० योजन आगे जाकर सिन्धुकूटसे टकराकर सिन्धुकुण्डमें गिरती हुई तिमस्र गुहासे विजयार्ध होती हुई पश्चिम लवणसमुद्रमें मिलती है।

गंगाकुण्डके द्वीपके प्रासादमें गंगादेवी और सिन्धुकुण्डवर्ती द्वीपके प्रासादमें सिन्धु देवी रहती है। हिमवान् पर्वतपर गंगा और सिन्धुके मध्यमें दो समलके आकारके द्वीप हैं। इनके प्रासादों में क्रमशः वला और लवणा नामकी एक पत्यस्थितिवाली देवियाँ रहती हैं।

- § ३ पद्मह्रदके ही उत्तर द्वारसे रोहितास्या नदी निकली है। यह २६७ ६ योजन उत्तरकी तरफ जाकर श्रीदेवीके कुण्डमें गिरती है। फिर कुण्डके उत्तर द्वारसे निकलकर उत्तरकी तरफ बहती हुई शब्दवान् वृत्तवेदाढचको घेरकर पश्चिमकी ओर बह कर पश्चिम लवण समुद्रमें मिलती है।
- § ४ रोहित् नदी महाहिमवान् पर्वतवर्ती महापद्महृदके दक्षिण तोरणद्वारसे निकलकर पूर्वलवण समुद्रमें मिलती है।
- \$ ५ हरिकान्ता नदी महाहिमवान् पर्वतवर्ती महापद्महृदके उत्तर तोरणद्वारसे निकलकर रोहितकी तरह पहाड़की तलहटीमें जाकर कुण्डमें गिरती है। फिर उत्तरकी ओर बहकर विकृतवान् वृत्तवेदाढ्यको आध योजन दूरसे घेरकर पश्चिम मुख हो पश्चिम समुद्रमें गिरती है।
- १६ हरित् नदी निषध पर्वतवर्ती तिगिछ ह्रदके दक्षिण तोरण द्वारसे निकलकर पूर्वकी और बहकर कुण्डमें गिरती है। फिर पूर्व समुद्रमें मिलती है।

- § ७ सीतोदा नदी तिगिछ हदके उत्तर तोरण द्वारसे निकलकर कुण्डमें गिरती
  है फिर कुण्डके उत्तर तोरण द्वारसे निकलकर देवकुरुके चित्र विचित्रकूटके बीचसे उत्तर
  मुख बहती हुई मेरु पर्वतको आध योजन दूरसे ही घेरकर विद्युत्प्रभको भेदती हुई अपर
  विदेहके बीचसे बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिलती है।
- ४८ सीता नदी नीलपर्वतवर्ती केसरी ह्रदके दक्षिण तोरणद्वारसे निकलकर कुंडमें
   गिरती हुई माल्यवान्को भेदती हुई पूर्वविदेहमें बहकर पूर्वसमैद्रमें मिलती है।
- ्र १० नारी नदी रुक्मि पर्वतके ऊपर स्थित महापुण्डरीक स्नुदके दक्षिणतोरण-द्वारसे निकलकर गन्धवान् वेदाढ्यको•घरती हुई पूर्वसमुद्रमें गिरती है।

- १३ इसी पुण्डरीक ह्रदके पूर्वतोरणद्वारसे रक्ता नदी निकली है और यह गंगा नदीकी तरह पूर्वसमुद्रमें मिलती है।
- ५ १४ इसी पुण्डरीक ह्रदके पश्चिम तोरणद्वारसे रक्तोदा नदी निकलती है और पश्चिम समुद्रमें मिलती है।

ये सभी निदयाँ अपने अपने नामके कुण्डोंमें गिरती हैं और उसमें नदीके नामवाली देवियाँ रहती हैं।

गंगा सिन्धु रक्ता और रक्तोदा नदियाँ कुटिलगित होकर बहती हैं शेष ऋजुगितसे। सभी नदियोंके दोनों किनारे वनखंडोंसे सुशोभित हैं।

## चतुर्दशनदीसहस्रपरिवृता गंगासिन्ध्वादयो नद्यः ॥२३॥

गंगा सिन्धु आदि नदियोंके चौदह हजार आदि सहायक नदियाँ हैं।

० १-३ यदि प्रकरणगत होनेके कारण 'गंगासिन्धु आदि'का ग्रहण नहीं किया जाता तो 'अनुतरका ही विधि या निषेध होता है' इस नियमके अनुसार अपरगा-पिश्चम-समुद्रमें मिलनेवाली निदयोंका ही ग्रहण होता। इसी तरह यदि 'गंगा' का ग्रहण करते तो पूर्वगा--पूर्वसमुद्रमें गिरनेवाली निदयोंका ही ग्रहण होता। यद्यपि 'नदी' कहनेसे सबका ग्रहण हो सकता था फिर भी 'द्विगुण-द्विगुण' बतानेके लिए 'गंगा सिन्धु आदि' पद दिया गया है। यदि केवल 'द्विगुण'का सम्बन्ध करते तो 'गंगाकी चौदह हजार और सिन्धुकी अट्ठाईस हजार' यह अनिष्ट प्रसंग होता। अतः गंगा और सिन्धु दोनोंके चौदह हजार, रोहित रोहितास्याके अट्ठाइस हजार, हित् हितान्ताके छप्पन हजार और सीता सीतोदाके एक लाख बारह हजार सहायक निदयौं हैं। आगे 'उत्तरा दक्षिणतुल्याः'के अनुसार व्यवस्था है।

भरतक्षेत्रका विस्तार-

## भरतः षड्विंश-पञ्चयोजनशतविस्तारः षट्चैकान्नविंशतिभागा योजनस्य ॥२४॥

भरतक्षेत्रका विस्तार ५२६ दे योजन है।

## तदु।द्रेगुए।हेरु एटिस्हारा वर्षधरवर्षा विदेहान्ताः ॥२५॥

विदेहक्षेत्र पर्यन्तके पर्वत और क्षेत्र कमशः दूने दूने विस्तारवाले हैं।

० १ यद्यपि व्याकरणके नियनानुसार वर्षशब्दका पूर्वनिपात होना चाहिए था फिर भी आनुपूर्वी दिखानेके लिए 'वर्षधर' शब्दका पूर्वप्रयोग किया है। 'लक्षणहेत्वोः कियायाः' इस प्रयोगके वलसे यह नियम फलित होता है।

० ५२ 'विदेहान्त' पदसे मर्यादा ज्ञात हो जाती है। अर्थात् हिमवान्का विस्तार १०५२ दे योजन, हैमवतका २००५ ते योजन, महाहिमवान्का ४०१० दे योजन, हिस्वर्पका ८४२१ ते योजन, निषधका १६८४२ ते और विदेहका ३३६८४ दे योजन है।

## उत्तरा दिच्णातुल्याः ॥२६॥

ऐरावत आदि नील पर्वत पर्यन्त क्षेत्र पर्वत भरत आदिके समान विस्तारवाले हैं।

# भरतैरावतयोर्वृद्धिहासो षट्समयाभ्यामुत्सर्पिग्यवसर्पिणीभ्याम् ॥२७॥

भरत और ऐरावत क्षेत्रमें उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके छह छह कालोंमें वृद्धि और ह्रास होता है।

० १-३ जैसे 'पर्वतदाह' कहनेसे पर्वतवर्ती वनस्पति आदिका दाह समझा जाता है उसी तरह क्षेत्रकी वृद्धिह्नासका अर्थ है क्षेत्रमें रहनेवाळे मनुष्योंकी आयु आदिका वृद्धि- ह्नास । अथवा, 'भरतेरावतयोः' यह आधारार्थक सप्तमी है । अर्थात् इन क्षेत्रोंमें मनुष्योंका अनुभव आयु शरीरकी ऊंचाई आदिका वृद्धिह्नास होता है ।

० ४-५ जिसमें अनुभव आयु शरीरादिकी उत्तरोत्तर उन्नित हो वह उत्सिपिणी और जिसमें अवनित हो वह अवसिपणी हैं। अवसिपणी-सुपमसुषमा, सुपमा, सुपमदुःपमा, दुःपमसुषमा, दुःपमा और अतिदुःपमाक भेदसे छह प्रकार की और उत्सिपिणी अतिदुःपमाक कमसे छह प्रकारकी हैं। अवसिपिणी और उत्सिपिणी दोनों ही दस दस को इनको झी सागरकी होती हैं। इन्हें कल्पकाल कहते हैं। सुपमसुपमा चार को झाको झी सागरकी होती है। इसमें मनुष्य देवकुरु और उत्तरकुरुक समान होते हैं अर्थात् प्रथम भोगभूमिकी रचना होती ह। फिर कमशः हानि होते होते सुपमा तीन को झाको झी सागरकी आती है। इसके प्रारम्भमें हरिक्षेत्रकी तरह मध्यम भोगभूमि होती है। फिर कमशः सुषमदुःपमा दो को झाको झी सागरकी होती है। इसमें हैमवत क्षेत्रकी तरह जघन्य भोगभूमि होती है। फिर कमशः ४२ हजार वर्ष कम एक को झाको झी सागरका दुःपमसुपमा काल होता है। इसके प्रारम्भमें मनुष्य विदेह-क्षेत्रके समान होते हैं। कमसे २१ हजार वर्षका दुःपमा और फिर इक्कीस हजार वर्षका अतिदुःपमा काल आता है। उत्सिपिणी अतिदुःपमासे प्रारम्भ होती है और कमशः बढ़ती हुई सुपमा तक जाती है।

#### ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः ॥२८॥

भरत और ऐरावतके सिवाय अन्य भूमियोंमें परिवर्तन नहीं होता, वे सदा एक-सी रहती हैं।

#### एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतक-हारिवर्षक-देवकुरुवकाः ॥२६॥

हैमवत, हरिवर्ष और देवकुरुमें कमशः एक, दो और तीन पल्यकी आयु है।

० १ + २ हैमवतक, हारिवर्षक और दैवकुरुवकका अर्थ है इन क्षेत्रोंमें रहनेवाले मनुष्य। पाँचों हैमवत क्षेत्रके मनुष्योंकी आयु एक पत्य, शरीरकी ऊंचाई २००० धनुष, और रंग नीलकमलके समान है। ये दूसरे दिन आहार करते हैं। यहाँ सुषमदुःषमा काल अर्थात् जघन्य भोगभूमि सदा रहती हैं। पाँचों हरिक्षेत्रमें मध्यम भोगभूमि अर्थात् सुषमाकाल रहता है। इसमें मनुष्योंकी आयु दो पत्य, शरीरकी ऊंचाई ४ हजार धनुष, रंग शंखके समान धवल है। ये तीसरे दिन भोजन करते हैं। पाँचों देवकुरुमें सुषमसुषमा अर्थात् प्रथम भोगभूमि सदा रहती है। इसमें मनुष्योंकी आयु तीन पत्य, शरीरकी ऊंचाई ६००० धनुष और रंग सुवर्णके समान होता है। ये चौथे दिन भोजन करते हैं।

#### तथोत्तराः ॥३०॥

उत्तरवर्ती क्षेत्र दक्षिणके समान हैं अर्थात् हैरण्यवत हैमवतके समान, रम्यक हरि-वर्षके समान और देवकुरु उत्तरकुरुके समान हैं।

#### विदेहेरु संख्येयकालः ॥३१॥

विदेहक्षेत्रमें संख्यात वर्षकी आयु होती है। इसमें सुषमदुःषमाकाल सदा रहता है। मनुष्योंकी ऊंचाई पाँच सौ धनुप है। नित्य भोजन करते है। उत्कृष्ट स्थिति एकपूर्व-कोटि और जघन्य अन्तर्मु हूर्त है।

# भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवतिशतभागः ॥३२॥

भरतक्षेत्रका विस्तार जम्बूद्वीपका १९०वाँ भाग है।

० १-२ धातकीखंड और पुष्करवरके क्षेत्रोंके विस्तार-निरूपणमें सुविधाके लिए भरतक्षेत्रका प्रकारान्तरसे विस्तार कहा है।

\$ 3-७ लवण समुद्रका सम भूमितलमें दो लाख योजन विस्तार है। उसके मध्यमें यवराहि की तरह १६ हजार योजन ऊँचा जल है। वह मूलमें दश हजार योजन विस्तृत है तथा एक हजार योजन गहरा है। इसमें क्रमशः पूर्वादि दिशाओं पाताल बडवामुख यूपकेसर और कलम्बुक नामके चार महापाताल हैं। ये एक लाख योजन गहरे हैं, तथा इतने ही मध्यमें विस्तृत हैं। जलजल और मूलमें दस हजार योजन विस्तृत हैं। इन पातालों में सबसे नीचे के तीसरे भागमें वायु है, मध्यके तीसरे भागमें वायु और जल है तथा ऊपरी त्रिभागमें केवल जल है। रत्नप्रभा पृथिवी के खरभागमें रहनेवाली वात कुमार देवियों की की झासे क्षुड्य वायुक कारण ५०० योजन जलकी वृद्धि होती है। विदिशाओं में क्षुद्रपाताल हैं तथा अन्तरालमें भी हजार हजार पाताल हैं। मध्यमें पचास पचास क्षुद्र पाताल और भी हैं। रत्नवेदिकासे तिरछे बयालीस हजार योजन जाकर चारों दिशाओं में

वेलन्धर नागाधिपतिके नगर हैं। वेलन्धर नागाधिपतियोंकी आयु एक पत्य, शरीरकी ऊंचाई दश धनुष है। प्रत्येकके चार चार अग्रमहिषी हैं। ४२ हजार नाग लवणसमुद्रके आभ्यन्तर तटको, ७२ हजार बाह्य तटको तथा २८ हजार बढ़े हुए जलको धारण करते हैं।

० ८ रत्नवेदिकासे तिरछे १२ हजार योजन जाकर १२ हजार योजन लंबा चौड़ा गौतम नामके समुद्राधिपतिका गौतम द्वीप है। रत्नवेदिकासे प्रति ९५ हाथ आगे एक हाथ गहराई है। इस तरह ९५ योजनपर एक योजन, ९५ हजार योजनपर एक हजार योजन गहराई है। लंबण समुद्रके दोनों ओर तट हैं। लंबणसमुद्रमें ही पाताल हैं अन्य समुद्रोंमें नहीं। सभी समुद्र एक हजार योजन गहरे हैं। लंबणसमुद्रका जल खारा है। वाहणीवरका मदिराके समान, क्षीरोदका दूधके समान, घृतोदका घीके समान जल है। कालोद पुष्कर और स्वयम्भूरमणका जल पानी जैसा ही है। बाकीका इक्षुरसके समान जल है। लंबण समुद्र कालोदिध और स्वयम्भूरमण समुद्रमें ही मैछली कछवा आदि जलचर हैं, अन्यत्र नहीं। लंबणसमुद्रमें नदी गिरनेके स्थानपर ९ योजन अवगाहनावाले मत्स्य हैं। मध्यमें १८ योजनके हैं। कालोदिधमें नदीमुखमें १८ योजन तथा मध्यमें ३६ योजनके मत्स्य हैं। स्वयम्भूरमण में नदीमुखमें ५०० योजनके तथा मध्यमें एक हजार योजनके मत्स्य हैं।

धातकीखंडका वर्णन-

#### द्विर्घातकीखगडे ॥३३॥

धातकीखंडमें भरतादि क्षेत्र और पर्वत दो दो हैं।

०१ जैसे 'द्विस्तावानयं प्रासादः' यहाँ 'मीयते' कियाका अध्याहार करके किया की अभ्यावृत्तिमें सुज् प्रत्यय होता है उसी तरह 'द्विधितकीखण्डे' में भी 'संख्यायन्ते' कियाका अध्याहार करके सुज् प्रत्यय कर लेना चाहिए। धातकीखंडमें भरतादि क्षेत्र दो दो हैं तथा उनका विस्तार भी दुना दुना है।

० २-४ धातकीखंडके भरतका आभ्यन्तर विष्कम्भ-६६१४ योजन, योजनके देहे भाग प्रमाण है। मध्यविष्कम्भ-१२५८१ योजन एक योजनके दहे भाग प्रमाण है। बाह्य विष्कम्भ-१८५४७ ६५ योजन प्रमाण है।

\$ ६ भरत और ऐरावत क्षेत्रोंमें कालोदिध और लवणसमुद्रको स्पर्श कर्द्नवाले १०० योजन गहरे, ४०० योजन ऊंचे, ऊगर एक हजार योजन विस्तृत इष्वाकार पर्वत हैं। धातकी खंडमें पूर्व और पिक्षममें दो मेरु पर्वत हैं। ये एक हजार योजन गहरे ९५०० योजन मूलमें विस्तृत, पृथ्वीतलपर ९४०० योजन विस्तृत और ८४००० हजार योजन ऊंचे हैं। भूमिसलसे ५०० योजन ऊपर नन्दनवन है। यह ५०० योजन विस्तृत है। ५५५०० योजन ऊपर सौमनस वन है। यह भी ५०० योजन विस्तृत है। इससे २८ हजार योजन ऊपर पांडुकवन है। जम्बूद्वीपमें जहाँ जम्बू वृक्ष है धातकी खंडमें वहीं धातकी वृक्ष है। जैसे चक्रके आरे होते हैं उसी प्रकारके पर्वत हैं और आरेक बीचके भागके समान

क्षेत्र हैं। 'घातकी खंडको घेरे हुए कालोदिध समुद्र है। कालोदिधके बाद पुष्करवर द्वीप सोलह लाख योजन विस्तृत है।

पुष्करवरद्वीपका वर्णन-

#### पुष्करार्धे च ॥३४॥

आधे पुष्करद्वीपमें भी भरतादिक्षेत्र दो दो हैं।

§ २-४ पुष्करार्धके भरतका आभ्यन्तर विष्कम्भ-४१५७९ योजन और ७३ भाग है। मध्यविष्कम्भ ५३५१२ योजन और १९९ भाग प्रमाण है। बाह्यविष्कम्भ ६५४४२ योजन और १३ भाग प्रमाण है।

\$ ५ विदेह तक एक क्षेत्रसे दूसरा क्षेत्र चौगुने विस्तारवाला है। उत्तरके क्षेत्रोंका विस्तार क्रमशः दक्षिणके क्षेत्रोंके ही समान है। पर्वत विजयार्घ वृत्तवेदाढ्य आदिकी संख्या और विस्तार भी दूना दूना है। जम्बूद्वीपमें जहाँ जम्बू वृक्ष है वहाँ पुष्करद्वीपमें पुष्कर है। इसीके कारण इस द्वीपको पुष्करवर द्वीप कहते हैं।

० ६ मानुपोत्तर पर्वतसे अर्घ विभक्त होनेके कारण इसे पुष्करार्घ कहते हैं। पुष्करद्वीपके मध्यमें मानुषोत्तर पर्वत है। यह १७२१ योजना ऊंचा ४३० ६ योजन गहरा २२ हजार योजन मूलमें विस्तृत १७२३ योजन मध्यमें विस्तृत ४२४ योजन ऊपर विस्तृत है। यवराशिके समान यह पर्वत नीचे मुख किए हुए बैठे सिंहके सदृश मालूम होता है। उसके ऊपर चारों दिशाओं में ५० योजन लम्बे २५ योजन चौड़े और ३७ ६ योजन ऊंचे जिना-यतन हैं। इसके ऊपर वैडूर्य आदि चौदह कूट हैं।

## प्राङ्मानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥३५॥

मानुषोत्तर पर्वतके इस ओर ही मनुष्य हैं उस ओर नहीं। उपपाद और समुद्धात अवस्थाके सिवाय इस पर्वतके उस ओर विद्याधर या ऋद्विधारी मनुष्य भी नहीं जा सकते। इसीलिए इसकी मानुषोत्तर संज्ञा सार्थक है।

आठवाँ नन्दीश्वर द्वीप है। इसका विस्तार ३६३८४००००० योजन है। इसके मध्यमें चारों दिशाओं में ८४ हजार योजन ऊंचे चार अंजनिगरि हैं। इसकी चारों दिशाओं में चार चार ब वड़ी हैं। ये १ हजार योजन गहरी और एक लाख योजन विस्तारवाली हैं। इन सीलह वापियों में दस हजार योजन विस्तृत दिधमुख पर्वत हैं। इन वापियों के चारों ओर चार वन हैं। इन वापियों के चारों कोनों में एक हजार योजन ऊंचे चार चार रितकर हैं। इस तरह ६४ रितकर हैं। बाहरी कोणों में स्थित ३२ रितकर चार अंजनिगरि तथा १६ दिधमुख इस तरह ५२ पर्वतों पर ५२ जिनालय हैं। ये जिनालय १०० योजन चौड़े तथा ७५ योजन ऊंचे हैं।

ग्यारहवाँ कुण्डलवर द्वीप है। उसके मध्यमें कुंडलवर पर्वत है। उसके ऊपर प्रत्येक दिशामें चार-चार कूट हैं। इसको घेरे हुए कुण्डलवर समुद्र है। इसके आगे क्रमशैः शंखवर-द्वीप, शंखवरसमुद्र, रुचकवरद्वीप, रुचकृवरसमुद्र आदि असंख्यात द्वीपसमुद्र हैं। रुचकवर द्वीपमें ८४ हजार योजन ऊँचा ४२ हजार योजन विस्तृत रुचक पर्वत है। इसके नन्द्यावर्त आदि चार कूट हैं। इनमें दिग्गजेन्द्र रहते हैं। उनके ऊपर प्रत्येकके आठ-आठ कूट और हैं। इन पर दिक्कुमारियाँ रहती हैं। ये तीर्थ द्वारोंके गर्भ और जन्मकल्याणकके समय माताकी सेवा करती हैं।

#### त्र्यार्या म्लेच्छाश्च ॥३६॥

मानुषोत्तरसे पहिले रहनेवाले मनुष्य आर्य और म्लेच्छके भेदसे दो प्रकार के हैं।

४ १-२ गुण और गुणवानोंसे जो सेवित हैं वे आर्य हैं। आर्य दो प्रकारके हैं-एक ऋदिप्राप्त और दूसरे अनुद्धिप्राप्त आर्य। अनुद्धिप्राप्त आर्य पांच प्रकार के हैं-क्षेत्रार्य जात्यार्य कर्मार्य चारित्रार्य और दर्शनार्य। काशी कौशल आदि देशोंमें उत्पन्न क्षेत्रार्य हैं। इक्ष्याकू जाति भोग आदि कलोंमें उत्पन्न जात्यार्य हैं। कर्मार्य तीन प्रकार के हैं-सावद्य-कर्मार्य अल्पसावद्यकर्मार्य और असावद्यकर्मार्य । सावद्यकर्मार्य असि मधी कृपि विद्या शिल्प और विणक्कर्मके भेदसे छह प्रकार के हैं। तलवार धनुष आदि शस्त्रविद्यामें निपुण असिकमर्थि हैं। मुनीमीका कार्य करनेवाले मिषिकमर्थि हैं। हल आदिसे कृषि करनेवाले कृषिकमिर्य हैं। चित्र गणित आदि ७२ कलाओंमें कुशल विद्याकमिर्य हैं। धोबी नाई लहार कुम्हार आदि शिल्पकर्मार्य हैं। चन्दन घी धान्यादिका व्यापार करनेवाले विणवकर्मार्य हैं। ये छहों अविरत होनेसे सावद्यकर्मायं हैं । श्रावक और श्राविकाएँ अल्पसावद्यकर्मायं हैं । मुनि-व्रतधारी संयत असावद्यकर्मार्य हैं। ये दो प्रकार के हैं-अधिगतचारित्रार्य और अनिवर्गत-चारित्रार्य । जो बाह्योपदेशके बिना स्वयं ही चारित्रमोहके उपशम क्षय आदिसे चारित्रको प्राप्त हुए हैं वे अधिगतचारित्रार्य और जो बाह्योपदेशकी अपेक्षा चारित्रधारी हुए हैं वे अनिधगतचारित्रार्य हैं। दर्शनार्य दश प्रकार के हैं-सर्वज्ञकी आज्ञाको मुख्य मानकर सम्यग्दर्शनको प्राप्त हुए आज्ञारुचि हैं। अपरिग्रही मोक्षमार्गके श्रवणमात्रसे सम्यग्दर्शनको प्राप्त हुए मार्गरुचि हैं। तीर्थङ्कर बलदेव आदिके चरित्रके उपदेशको सुनकर सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाले उपदेशरुचि हैं। दीक्षा आदिके निरूपक आचारांग आदि सूत्रोंके सुनने मात्रसे जिन्हें सम्यग्दर्शन हुआ है वे सूत्रहचि है। बीजपदोंके निमित्तसे जिन्हें सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हुई वे बीजरुचि हैं। जीवादिपदार्थींके संक्षेप कथनसे ही सम्यग्दर्शनको प्राप्त होनेवाले संक्षेपरुचि हैं। अंगपूर्वके विषय, प्रमाणनय आदिका विस्तार कथनसे जिन्हें सम्यग्दर्शन हआ है वे विस्ताररुचि हैं। वचनविस्तारके बिना केवल अर्थग्रहणसे जिन्हें सम्यग्दर्शन हुआ वे अर्थरुचि हैं। आचारांग आदि द्वादशांगमें जिनका श्रद्धान अतिदृढ़ है वे अवगाढ़रुचि हैं। परमावधि केवल ज्ञानदर्शनसे प्रकाशित जीवादि पदार्थ विषयक प्रकाशसे जिनकी त्रात्मा विशुद्ध है वे परमावगाढ़रुचि हैं। इस तरह रुचिभेदसे सम्यग्दर्शन दस प्रकार का है और दर्शनार्य भी दस प्रकार के हैं।

० ३ ऋदिप्राप्त आर्य आठ ऋदियोंके भेदसे आठ प्रकार के हैं। बुद्धि-ज्ञान, यह ऋदि केवलज्ञान अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान बीजबुद्धि आदिके भेदसे अठारह प्रकार की है। केवलज्ञान अवधि और मनःपर्यय प्रसिद्ध हैं। जैसे उर्वर क्षेत्रमें एक भी बीज अनेक वीजोंका उत्पादक होता है उसी तरह एक बीजपदसे ही श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमसे अनेक पदार्थोंका ज्ञान करना बीजबुद्धि है। जैसे कोठारमें अनेक प्रकारके धान्य सुरक्षित

और जुदे-जुदे रखे रहते हैं उसी तरह बुद्धिरूपी कोठमें समभे हुए पदार्थीका सुविचारित रूपसे बने रहना कोष्ठबुद्धि है। पदानुसारित्व तीन प्रकार की है-अनुस्नोत प्रतिस्नोत और उभयरूप। आदि मध्य या अन्तके एक पदके अर्थको सुनकर समस्त ग्रन्थार्थका ज्ञान हो जाना पदानुसारित्व है। बारह योजन लम्बे और नव योजन चौड़े चक्रवर्तीके कटकके भी विभिन्न शब्दोंको एक साथ सुनकर उनको पृथक् पृथक् ग्रहण करना संभिन्नश्रोतृत्व है। रसनादि इन्द्रियोंके द्वारा उत्कृष्ट नव योजन आदि क्षेत्रोंसे रसै गन्ध आदिका ज्ञान करना दूरादास्वादन दर्शन घ्राण स्पर्शन ऋद्वियाँ हैं।

महारोहिण्यादि लौकिक विद्याओं के प्रलोभनमें न पड़कर दशपूर्वका पाठी होना दशपूर्वित्व है। पूर्णश्रुतकेवली हो जाना चतुर्दशपूर्वित्व है। आठ महानिमित्तों में कुशल होना अष्टांग महानिमित्तज्ञत्व है। आकाशके सूर्य चन्द्र तारा आदिकी गतिसे अतीतानागत का ज्ञान करना अन्तरीक्षनिमित्त है। जमीनकी रूक्षस्निग्ध आदि अवस्थाओं से हानिलाभका परिज्ञान या जमीनमें गड़े हुए धन आदिका ज्ञान करना भौम निमित्त है। शरीरके अंग प्रत्यंगों से उसके सुखदु:खादिका ज्ञान अंग है। अक्षरात्मक या अनक्षरात्मक कैसे भी शब्दोंको सुनकर इष्टानिष्ट फलका ज्ञान कर लेना स्वर है। सिर मुँह गले आदिमें तिंल मस्से आदि चिह्नों से लाभालाभ आदिका ज्ञान व्यञ्जन है। श्रीवृक्ष स्वस्तिक कलश आदि चिह्नों से शुभागुभका ज्ञान कर लेना लक्षण है। वस्त्र-शस्त्र छत्र जूता आसन और शय्या आदिमें शस्त्र चूहा कांटें आदिसे हुए छेदके द्वारा शुभागुभका ज्ञान करना छिन्न है। पिछली रातमें हुए चन्द्र सूर्यादि स्वप्नोंसे भाविसुखदु:खादिका निश्चय करना स्वप्न है।

श्रुतज्ञानियोंके द्वारा ही समाधान करने योग्य सूक्ष्म शंकाओंका भी अपने श्रुत-ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे समाधान कर देना प्रज्ञाश्रवणत्व हैं। परोपदेशके बिना स्वभावतः ही ज्ञान चारित्र आदिमें निपुण हो जाना प्रत्येकबुद्धता है। शास्त्रार्थमें कभी भी निरुत्तर नहीं होना वादित्व है।

क्रिया विषयक ऋैद्धि दो प्रकार की है—चारणत्व और आकाशगामित्व । जल जंघा तन्तु पुष्प पत्र आदिका निमित्त लेकर अप्रतिहत गति करना चारणत्व है । पद्मासन या कायोत्सर्गरूपसे आकाशमें गमन करना आकाशगामित्व है ।

विकिया विषयक ऋदि अणिमा आदिके भेदसे अनेक प्रकारकी है। सूक्ष्म शरीर बना लेना अणिया, महान् शरीर बनाना महिमा, वायुसे भी लघु शरीर कर लेना लिघमा, वज्रसे भी गुरु शरीर वना लेना गरिमा है। भूमिपर बैठे हुए अंगुलीसे मेरु या सूर्य चन्द्र आदिको स्पर्श कर लेना प्राप्ति है। जलमें भूमिकी तरह चलना आदि प्राकाम्य है। त्रैलोक्यकी प्रभुता ईशित्व है। सबको वशमें कर लेना विश्वत्व है। पर्वतमें भी घुस जाना अप्रतीघात है। अदृश्य रूप बना लेना अन्तर्धान है। एक साथ अनेक आकार बना लेना कामरूपित्व है।

तपोऽतिशय-ऋद्धि सात प्रकारकी है-दो दिन तीन दिन चार दिन एक माहके उपवास आदि किसी भी उपवासको निरन्तर कठोरतापूर्वक करैरनेवाले उँग्रतप हैं। महोपवास करनेपर भी जिनका काय वचन और मनोबुल बढ़ता ही जाता है और शरीर की दीष्ति उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होती है वे दीप्ततप हैं। गरम तवेपर गिरे हुए जलकी तरह जिनके अल्प आहारका मलादिक्ष्पसे परिणमन नहीं होता, वह वहीं सूख जाता है वे तप्ततप हैं। सिहनिष्की डित आदि महान् तपोंको तपनेवाले महातप हैं। जबर सिन्नपात आदि महाभयंकर रोगोंके होनेपर भी जो अनदान कायक्लेश आदिमें मन्द नहीं होते और भयानक रमशान, पहाड़की गुफा आदिमें रहनेके अभ्यासी हैं वे घोर तप हैं। ये ही जब तप और योगको उत्तरोत्तर बढ़ाते जाते हैं तब घोरपराक्रम कहे जाते हैं। जो अस्वलित अखंड ब्रह्मचर्य धारण करते हैं तथा जिन्हें दुःस्वप्न तक नहीं आते वे घोर ब्रह्मचारी हैं।

'यलालम्बन ऋढि तीन प्रकारकी है-मनःश्रुतावरण और वीर्यान्तरायके प्रकृष्ट क्षयोपशमसे अन्तर्मुहूर्तमें ही सकलश्रुतार्थके चिन्तनमें, निष्णात मनोवली हैं। मन और रसनाश्रुतावरण तथा वीर्यान्तरायके प्रकृष्ट क्षयोपशमसे अन्तर्मुहूर्तमें ही सकलश्रुतके उच्चारणमें समर्थ वचनवली हैं। वीर्यान्तरायके असाधारण क्षयोपशमसे जो मासिक चातुर्मासिक सांवत्सिरिक आदि प्रतिमायोगोंके धारण करनेपर भी थकावट और क्लान्तिका अनुभव नहीं करते वे कायवली हैं। औषध-ऋद्धि आठ प्रकारकी हैं—जिनके हाथ-पैर आदिके स्पर्शसे वड़ी भयंकर व्याधियाँ शान्त हो जाती हैं वे आमर्श ऋद्धिवाले हैं। जिनका थूक औषधिका कार्य करता है वे क्वेलीपिध हैं। जिनका पसीना व्याधियोंको दूर कर देता है वे जल्लीपिध हैं। जिनका कान दाँत या आँखका मल औषधिक्षप होता है वे मलीपिध हैं। जिनका प्रत्येक अवयवका स्पर्श या उसका स्पर्श करनेवाली वायु आदि सभी पदार्थ औषधिरूप हो जाते हैं वे सर्वीपिध ऋद्धिवाले हैं। उग्रविपमिधित भी आहार जिनके मुखमें जाकर निर्विप हो जाता है अथवा मुश्वसे निकले हुए वचनोंको सुनने मात्रसे महाविपव्याप्त भी निर्विप हो जाते हैं वे आस्याविप हैं। जिनके देखने मात्रसे ही तीत्र विप दूर हो जाता है वे दृष्ट्यविप हैं।

रस ऋद्धि प्राप्त आर्य छह प्रकारके हैं—जिस प्रकृष्ट तपस्वी यतिके 'मर जाओं' आदि शापसे व्यक्ति तुरंत मर जाता है वे आस्यविप हैं। जिनकी कोधपूर्ण दृष्टिसे मनुष्य भस्मसात् हो जाता है वे दृष्टिविप हैं। जिनके हाथमें पड़ते ही नीरस भी अन्न क्षीरके समान सुक्ता हो जाता है, अथवा जिनके वचन क्षीरके समान सबको मीठे लगते हैं वे क्षीरास्त्रवी हैं। जिनके हाथमें पड़ते ही नीरस भी आहार मधुके समान मिष्ट हो जाता है, अथवा जिनके वचन मधुके समान श्रोताओंको तृष्त करते हैं वे मध्वास्त्रवी हैं। जिनके हाथमें पड़कर रूखा भी अन्न घीकी तरह पुष्टिकारक और स्निग्ध हो त्राता है अथवा जिनके वचन घीकी तरह सन्तर्पक हैं वे सिपरास्त्रवी हैं। जिनके हाथमें रखा हुआ भोजन अमृतकी तरह हो जाता है या जिनके वचन अमृतकी तरह सन्तृष्ति देनेवाले हैं वे अमृतास्त्रवी हैं।

क्षेत्रऋिद्याप्त आर्य दो प्रकारके हें—अक्षीणमहानस और अक्षीणमहालय। प्रकृष्ट लाभान्तरायके क्षयोपशमवाले यितयोंको भिक्षा देनेपर उस भोजनसे चन्नवर्तीके पूरे कटकको भी जिमानेपर क्षीणता न आना अक्षीणमहानस ऋिद्ध है। अक्षीणमहालय ऋिद्धवाले मुनि जहाँ बैठते हैं उस स्थानमें इतनी अवगाहन शक्ति हो जाती है कि वहाँ सभी देव मनुष्य और तिर्धञ्च निर्वाध रूपसे बैठ स्कते हैं। ये सब ऋिद्धप्राप्त आर्य हैं।

५.४ म्छेच्छ दो प्रकारके हैं–१ अन्तरद्वीपज और २ कर्मभमिज। छवणसमद्रकी आठों दिशाओं में आठ और उनके अन्तरालमें आठ, हिमवान और शिखरी तथा दोनों विजयार्थांके अन्तरालमें आठ इस तरह चौबीस अन्तरद्वीप हैं। दिशावर्ती द्वीप वेदिकासे तिरछे पाँच सौ योजन आगे हैं। विदिशा और अन्तरालवर्ती द्वीप ५५० योजन जाकर हैं । पहाडोंके अन्तिम भागवर्ती द्वीप छह सौ योजन भीतर आगे हैं । दिशावर्ती द्वीप सौ योजन विस्तत हैं, विदिशावर्ती द्वीप पचास योजन और पर्वतान्तवर्ती द्वीप पच्चीस योजन विस्तृत हैं। पूर्व दिशामें एक जाँच वाले, पश्चिममें पूँछवाले, उत्तरमें गुँगे, दक्षिणमें सींग-वाले प्राणी हैं। विदिशाओं में खरगोशके कान सरीखे कानवाले, पूडीके समान कानवाले, बहुत चौड़े कानवाले और लम्बकर्ण मनुष्य हैं । अन्सरालमें अश्व, सिंह, कुत्ता, सुअर, व्याघ्र उल्लू और बन्दरके मुख जैसे मुखबाले प्राणी हैं। शिखरी पर्वतके दोनों अन्तरालों में मेघ और विजलीके समान मुखवाले, हिर्मवानुके दोनों अन्तरालोंमें मत्स्यमुख और कालमुख, उत्तर विजयार्थके दोनों अन्तमें हस्तिमख और आदर्शमख और दक्षिण विजयार्थके दोनों अन्तमें गोमुख और मेपमुखवाळे प्राणी हैं । एक टाँगवाळे गुफाओंमें रहते हैं और मिट्टीका आहार करते हैं। बाकी वृक्षोंपुर रहते हैं और पुष्प फल आदिका आहार करते हैं। ये सब प्राणी पत्योपम आयुवाले हैं। ये चौबीसों द्वीप जल तलसे एक योजन ऊँचे हैं। इसी तरह कालोदधिमें हैं । ये सब अन्तर्द्वीपज म्लेच्छ है । शक, यवन, शबर और पूलिन्द आदि कर्मभिमज म्लेच्छ हैं।

कर्मभूमियोंका वर्णन-

#### भरतेरावतविदेहाः कमभूमयोऽन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्यः ॥३७॥

भरत ऐरावत और देवकुर उत्तरकुर भागको छोड़कर शेप विदेह क्षेत्र कर्मभूमियाँ हैं। मोक्ष मार्गकी प्रवृत्ति कर्मभूमिसे ही होती है। यद्यपि भोगभूमियोंमें ज्ञान दर्शन होते हैं। पर चारित्र नहीं होता।

्रे४ जैसे 'न क्वचित् सर्वदा सर्वविस्नम्भगमनं नयः अन्यत्र धर्मात्' अर्थात् धर्म को छोड़कर अन्य आर्थिक आदि प्रसङ्गोमें पूर्ण विश्वास करना नीतिसंगत नहीं है। यहाँ 'अन्यत्र' शब्द 'छोड़कर' इस अर्थमें हैं उसी तरह 'अन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्यः' यहाँ भी । अर्थात् देवकुरु और उत्तरकुरुको छोड़कर शेप विदेहक्षेत्र कर्मभूमि है। देवकुरु उत्तरकुरु और हैमवत आदि भोगभूमि हैं।

मनुष्योंकी आयु-

नृस्थिती पुरावरे त्रिपल्योपमान्तम् हुर्नो ॥३८॥

मन्ष्योंकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पत्य और जघन्य अन्तर्मृहूर्त्त है।

∮१–३ लीकिक और लोकोत्तरके भेदसे प्रमाण दो प्रकारका है। लौकिक मान छह प्रकारका है-मान, उन्मान, अवमान, गणना, प्रतिमान और तत्प्रमाण । मान दो प्रकारका है-रसमान और बीजमान । घी आदि तरल पदार्थींको मापनेकी छटंकी आदि रसमान हैं और धान्य नापनेके कुडव आदि बीजमान हैं। तगर आदि द्रव्योंको ऊपर उठाकर जिनसे तौला जाता है वे तराजू आदि उन्मान हैं। खेत नापनेके डंडा आदि अवमान हैं। एक दो तीन आदि गणना है। पूर्वकी अपेक्षा आगेके मानोंकी व्यवस्था प्रतिमान है जैसे-चार मंहदीके फलोंका एक सफेद सरसों, सोलह सरसोंका एक उड़द, दो उड़दकी एक गुमची, दो गुमचीका एक रूप्यमाप (सकेद उड़द), दो, रूप्यमापका एक धरण, २॥ धरण का एक सुवर्ण कस, चार कंसका एक पल, एक सौ पलकी तुला, तीन पल और आधे कंस का एक कुडव चार कुडवका एक प्रस्थ, चार प्रस्थका एक आढक, चार आढकका एक द्रोण, सोलह द्रोणकी एक खारी, बीस खारीका एक वाह, इत्यादि मगध देशका प्रमाण है। मणि आदिकी दीप्ति, अश्व आदिकी ऊंचाई गुण आदिके द्वारा मूल्य निर्धारण करनेके लिए तत्प्रमाणका उपयोग होता है। जैसे मणिकी प्रभा ऊपर जहाँ तक जाय उतनी ऊंचाई तकका सुवर्णका ढेर उसका मूल्य होगा। घोडा जितना ऊंचा हो-उतनी ऊंची सुवर्ण मुद्राएं घोड़ेका मूल्य । अथवा जितनेमें रत्नके मालिकको सन्तोष हो उतना रत्नका मूल्य होता है। आदि।

० ४ लोकोत्तर प्रमाण द्रव्य क्षत्र काल और भावके भेदसे चार प्रकार का है। द्रव्य-प्रमाण एक परमाणुसे लेकर महास्कन्धपर्यन्त, क्षेत्र प्रमाण एक प्रदेशसे लेकर सर्व लोकपर्यन्त, और काल प्रमाण एक समयसे लेकर अनन्त कालपर्यन्त जघन्य मध्यम और उत्कृष्टके भेदसे तीन तीन प्रकारका है। भाव प्रमाण अर्थात् ज्ञान दर्शन उपयोग। वह जघन्य सूक्ष्म निगोदके उत्कृष्ट केवलीके और मध्यम अन्य जीवोंके होता है।

० ५ द्रव्यप्रमाण संख्या और उपमाके भेदसे दो प्रकारका है। संख्या प्रमाण संख्येय असंख्येय और अनन्तके भेदसे तीन प्रकारका है। संख्येय ४ प्रमाण जघन्य उत्कृष्ट और अजघन्योत्कृष्टके भेदसे तीन प्रकारका है। असंख्यात और अनन्त नौ नौ प्रकारके हैं।

संख्येय प्रमाणके ज्ञानके लिए जम्बूद्वीपके समान एक लाख लम्बे चौड़े और एक योजन गहरे शलाका प्रतिशलाका महाशलाका और अनवस्थित नामके चार कुण्ड बुद्धिसे किल्पत करने चाहिए। अनवस्थित कुण्डमें दो सरसों डालना चाहिए। यह जघन्य संख्येयका प्रमाण है। उस अनवस्थित कुण्डको सरसोंसे भर देना चाहिए। फिर कोई देव उससे एक-एक सरसोंको क्रमशः एक-एक द्वीप समुद्रमें डालता जाय। जब वह कुण्ड खार्ली हो जाय तब शलाका कुण्डमें एक दाना डाला जाय। जहाँ अनवस्थितकुण्डका अन्तिम सरसों गिरा था उतना बड़ा अनवस्थित कुण्ड कल्पना किया जाय। उसे सरसोंसे भरकर फिर उससे आगेके द्वीपोंमें एक एक सरसों डालकर उसे खाली किया जाय। जब वह खाली हो जाय तब शलाका कुण्डमें दूसरा सरसों डाले। फिर जहाँ अन्तिम सरसों गिरा था उतना वड़ा अनवस्थित कुण्ड किल्पत करके उसे सरसोंसे भरकर उससे आगेके द्वीपसमुद्रोंमें एक एक सरसों डालकर उसले अनवस्थित कुण्ड किरना चाहिए। तब शलाका कुण्डमें एक सरसों डाले। इस तरह अनवस्थितकुण्डको तब तक बढ़ाता जाय जब तक शलाका कुण्ड सरसोंसे न भर जाय।

जब शलाको कुण्ड भर जाय तब एक सरसों प्रतिशलाका कुण्डमें डाले। इस तरह उसे भी भरे। जब प्रतिशलाका कुण्ड भर जाय तब एक सरसों महाशलाका कुण्डमें डाले। उक्त विधिसे जब वह भी परिपूर्ण हो जाय तब जो प्रमाण आता है वह उत्कृष्ट संख्यातसे एक अधिक जघन्यपरीतासंख्यात है। उसमेंसे एक कम करनेपर उत्कृष्ट संख्यात होता है। जघन्य और उत्कृष्टके बीचके सभी भेद अजघन्योत्कृष्ट संख्यात हैं। जहाँ भी संख्यात शब्द आता है वहाँ यही अजघन्योत्कृष्ट संख्यात लिया जाता है।

असंख्यात तीन प्रकार है—परीतासंख्येय युक्तासंख्येय और असंख्येयासंख्येय। परीता संख्यात जघन्य मध्यम और उत्कृष्टके भेदसे तीन प्रकारका है। इसी तरह अन्य असंख्यातों के भी भेद होते हैं।

अनन्त भी तीन प्रकारका है-परीतानन्त, युक्तानन्त और अनन्तानन्त । ये तीनों अनन्त जघन्य उत्कृष्ट और अजघन्योत्कृष्टके भेदसे तीन तीन प्रकारके हैं। जघन्य परीता-संख्येयको फैलाकर मोतीके समान जुदे जुदे रखना चाहिए। प्रत्येक पर एक एक जघन्य परीतासंख्येयको फैलाना चाहिए । इनका पुरस्पर वर्ग करें । जो जघन्य परीतासंख्येय मुक्तावली पर दिये गये थे उनका गुणाकर एक राशि बनावे। उसे बिरलन कर उसपर उस वर्गित राशिको दे। उसका परस्पर वर्ग कर जो राशि आती है वह उत्कृष्ट परीता-संख्येयसे एक अधिक होती है। उसमेंसे एक कम करनेपर उत्कृष्ट परीतासंख्येय होता है। बीचके विकल्प अजवन्योत्कृष्ट परीतासंख्येय हैं। जहाँ आविलसे प्रयोजन होता है वहाँ जघन्ययुक्तासंख्येय लिया जाता है। जघन्ययुक्तासंख्येयको विरलन कर प्रत्येकपर जघन्य-यक्तासंख्येयको स्थापित करे। उनका वर्ग करनेपर जो राशि आती है वह जघन्य संख्येया-संख्येय है। उसमेंसे एक कम करनेपर उत्कृष्ट युक्तासंख्येय होती है। बीचके विकल्प मध्यम युक्तासंख्येय हैं। जघन्य संख्येयासंध्येयका विरलनकर पूर्वीकत विधिसे तीन बार वर्ग संवर्ग करनेपर भी उत्कृष्ट संख्येयासंख्येय नहीं होता । इसमें धर्म, अधर्म, एक जीव, लोकाकाश, प्रत्येक शरीरजीव, बादर निगोत शरीर ये छहों असंख्येय, स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान, अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान, योगके अविभाग परिच्छेद, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालके समयोंको जोड़नेपर फिर तीन बार वर्गित संवर्गित करनेपर उत्कृष्टासंख्येयासंख्येयसे एक अधिक जघन्यपरीतानन्त होता है। इसमेंसे एक कम करनेपर उत्कृष्टासंख्येयासंख्येय होता है । मध्यके विकल्प अजघन्योत्कृष्टासंख्येयासंख्येय होते हैं । असंख्येयासंख्येयके स्थानमें अजवन्योत्कृष्टासंख्येयासंख्येय विवक्षित होता है। इसी तरह जघन्यपरीतानन्तको विरलन कर तीन बार वृगित संवर्गित करनेपर उत्कृष्टपरीतानन्तसे एक अधिक जघन्ययुक्तानन्त होता है। उससे एक कम करनेपर उत्कृष्टपरीतानन्त होता है। मध्यके विकल्प अज-घन्योत्कुष्ट परीतानन्त हैं। अभव्यराशिके प्रमाणमें जघन्ययुक्तानन्त . लिया जाता है । जघन्ययुक्तानन्तको विरलनक प्रत्येकपर जघन्ययुक्तानन्तको रखे । उन्हें परस्पर वर्ग करनेपर जो राशि आती है वह उत्कृष्टयुक्तानन्तसे एक अधिक जघन्यं अनन्तानन्तकी राशि है। उसमेंसे एक कम करनेपर उत्कृष्ट युक्तानन्त होता है। मध्यके विकल्प अजघन्योत्कृष्ट युक्तानन्त हैं। जघन्य अमन्तानन्तको विरलनकर प्रत्येकपर जघन्य अनन्तानन्तको स्थापितकर तीन बार वर्गित संवर्गित करनेपर भी उत्कृष्ट अनन्तानन्त नहीं होता । अतः उसमें सिद्ध, निगोदजीव, वनस्पतिकाय, अतीत अनागतकालके समय, सभी पुर्गल, आकाशके प्रदेश, धर्म, अधर्म और अनन्त अगुरुलघुगुण जोड़े। फिर तीन बार वर्गित-संवर्गित करे। तब भी उत्कृष्ट अनन्तानन्त नहीं होता। अतः उसमें केवलज्ञान और केवलदर्शनको जोड़े तब उत्कृष्ट अनन्तानन्त होता है। उससे एक कम अजघन्योत्कृष्ट अनन्तानन्त होता है। जहां अनन्तानन्तका प्रकरण आता है वहाँ अजघन्योत्कृष्ट अनन्ता-नन्त लेना चाहिए।

∮ ७ उपमा प्रमाण आठ प्रकारका ह-पत्य, सागर, सूची, प्रतर, घनांगुळ, जगच्छेणी, - लोकप्रतर और लोक । आदि अन्तसे रहित अतीन्द्रिय एक रस एकगन्ध एक रूपं और दो स्पर्शवाला अविभागी द्रव्य परमाणु कहलाता है। अनन्तानन्त परमा-णुओंके संघात की एक उत्संज्ञासंज्ञा। आठ उत्संज्ञासंज्ञाकी एक संज्ञासंज्ञा। आठ संज्ञा-संज्ञाकी एक त्रुटिरेण । आठ त्रुटिरेणुकी एक त्रसरेणु । आठ त्रसरेणुकी एक रथरेणु । आठ रथरेणुका एक देवकुरु उत्तरकुरुके मनुष्यका वालाग्र। उन आठ बालाग्रोंका एक रम्यक और हरिवर्षके मनुष्योंका वालाग्र । उन आठ वालग्रोंका एक हैरण्यवत और हैमवत क्षेत्रके मनुष्योंका बालाग्र । उने आठ बालाग्रोंका एक भरत ऐरावत और विदेहके मनुष्योंका बालाग्र । उन आठ बालाग्रोंकी एक लीख । आठ लीखकी एक जूँ । आठ जुँका एक यवमध्य । आठ यवमध्योंका एक उत्सेधांगुल । इससे नारक तिर्यञ्च देव मनुष्य और अकृत्रिम चैत्यालयोंकी प्रतिमाओंका माप होता है। ५०० उत्सेघांगुलका एक प्रमाणांगुल । यही अवसर्पिणीके प्रथम चक्रवर्तीका आत्मांगुल होता है । उस समय इसीसे गाँव नगर आदिका माप किया जाता है। दूसरे युगोंमें उस उस युगके मनुष्योंके आत्मांगुलसे ग्राम नगर आदिका माप किया जाता है । प्रमाणांगुलसे द्वीप समुद्र वेदिका पर्वत विमान नरक प्रस्तार आदि अकृतिम द्रव्योंकी लम्बाई चौडाई मापी जाती है। छह अंगुलका एक पाद । बारह अंगुलका एक बीता । दो बीतेका एक हाथ । दो हाथका एक किष्कु। दो किष्कुका एक दंड। दो हजार दंडका एक गव्यूत। चार गव्यूतका एक योजन होता है।

० पत्य तीन प्रकारका है -व्यवहारपत्य उद्धारपत्य और अद्धापत्य । व्यवहार-पत्य आगेके पत्योंके व्यवहारमें कारण होता है, उससे अन्य किसीका परिच्छेद नहीं होता । उद्धारपत्यके लोमच्छेदोंसे द्वीप समुद्रोंकी गिनती की जाती है । अद्धापत्यसे स्थितिका परिच्छेद किया जाता है । प्रमाणांगुलसे परिमित एक योजन लम्बे चौड़े गहरे तीन गड्ढे किये जायँ। वे सात दिन तककी आयु वाले भेंडोंके रोमके अतिसूक्ष्म टुकड़ोंसे भरे जायं। एक एक सौ वर्षमें एक एक रोमका टुकड़ा निकाला जाय । जितने समयमें वह खाली हो उतना काल व्यवहारपत्य कहलाता है । उन्हीं रोमच्छेदोंको यदि प्रत्येकको असंख्यात करोड़ वर्षके समयोंसे छिन्न कर दिया जाय और प्रत्येक समयमें एक एक रोम छेदको निकाला जाय तो जितने समयमें वह खाली होगा वह समय उद्धारपत्य कहलाता है । दस कोड़ाकोड़ी उद्धारपत्योंका एक उद्धारसागर होता है । ढाई उद्धारसागरोंके जितने रोमच्छेद होते हैं उसने ही द्वीप समुद्र हैं । उद्धारपत्यके रोमच्छेदोंको सौ वर्षके समयोंसे छेद करके एक एक समयमें एक एक रोमच्छेदको निकालनेपर जितने समयमें वह खाली हो उतना समय अद्धापत्य कहलाता है । दस कोड़ाकोड़ी अद्धापत्योंका एक अद्धासागर होता है । दस कोड़ाकोड़ी अद्धासागरोंकी एक अवसर्पणी होती है और इतनी ही उत्सर्पिणी। अद्धापल्यसे नारक तिर्यञ्च मनुष्य और देवोंकी कर्मस्थित भवस्थित आयु-स्थित और कायस्थिति मापी जाती है। अद्धापल्यके अर्धच्छेदोंको विरल्नकर प्रत्येक अद्धापल्यको स्थापितकर परस्पर गुणा करे, तब जितने रोमच्छेद हों उतने प्रदेशोंको सूच्यंगुल कहते हैं। मूच्यंगुलको सूच्यंगुलसे गुणा करनेपर प्रतरांगुल होता है। प्रतरांगुल को सूच्यंगुलसे गुणा करनेपर घनांगुल होता है। असंख्येय वर्षोंके जितने समय हैं उतने खंडवाला अद्धापल्य स्थापित करे। उनसे अखंख्यात खंडोंको निकालकर एक असंख्यात भागको बुद्धिसे विरलनकर प्रत्येकपर घनांगुलको स्थापित करे। उनका प्रस्पर गुणा करनेपर एक जगत्श्रेणी होती है। जगत्श्रेणीको जगत्श्रेणीसे गुणा करनेपर प्रतंरलोक होता है।

क्षेत्र प्रमाण दो प्रकारका है—अवगाह क्षेत्र और विभागनिष्पन्न क्षेत्र । अवगाह क्षेत्र एक दो तीन चार संख्येय असंख्येय और अनन्त प्रदेशवाले पुद्गलद्रव्यको अवगाह देनवाले आकाश प्रदेशोंकी दृष्टिसे अनेक प्रकारका है । विभाग निष्पन्नक्षेत्र भी अनेक प्रकारका है— असंख्यात आकाश श्रेणी, क्षेत्र प्रमाणांगुलका एक असंख्यात भाग, असंख्यात क्षेत्र प्रमाणांगुलको असंख्यात भाग, एक क्षेत्र प्रमाणांगुल । पाद बीता आदि पहिलेकी तरह जानना चाहिए।

कालप्रमाण—जघन्यगितसे एक परमाणु सटे हुए द्वितीय परमाणु तक जितने कालमें जाता है उसे समय कहते हैं। असंख्यात समयकी एक आवली। संख्यात आवलीका एक उच्छ्वास या निश्वास। एक उच्छ्वास निश्वासका एक प्राण। सात प्राणोंका एक स्तोक। सात स्तोकका एक लव। ७७ लवका एक मुहूर्त। ३० मुहूर्तका एक दिन रात। १५ दिन रातका एक पक्ष। दो पक्षका एक माह। दो माहकी एक ऋतु। तीन ऋतुओंका एक अयन। दो अयनका एक संवत्सर। ८४ लाखे वर्षोंका एक पूर्वाङ्ग। ८४ लाख पूर्वाङ्गोंका एक पूर्व। इसी तरह पूर्वाङ्ग पूर्व, नयुतांग नयुत, अमुदांग कुमुद, पद्मांग पद्म, जिनांग निलन, कमलांग कमल, तुट्यांग तुट्य, अटटांग अटट, अममांग अमम, हूहूअंग हूहू, लतांग लता, महालतांग महालता आदि काल वर्षोंकी गिनतीसे गिना जानेवाला संख्येय कहलाता है। इसके आगेका काल पत्योपम सागरोपम आदि असंख्येय है, उसके अनन्तकाल है जो कि अतीत और अन्तगत रूप है। वह सर्वज्ञके प्रत्यक्षगम्य है।

पाँच प्रकारका ज्ञान भावप्रमाण है।

तियं चोंकी स्थिति-

#### तिर्यग्योनिजानां च ॥३६॥

- तिर्यं चौंकी भी उत्कृष्ट स्थिति तीन पत्य और जघन्य अन्तर्मृहूर्त है।
- १-२ तिर्यंच गति नाम कर्मके उदयसे जिनका जन्म हुआ है वे तिर्यंच हैं।
   तिर्यञ्च एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रियको भेदसे तीन प्रकारको हैं।
- \$ ३ शुद्ध पृथिवी कायिकोंकी उत्कृष्ट स्थिति १२ हजार वर्ष, खरपृथिवी कायिकों की २२ हजार वर्ष, वनस्पति कायिकोंकी १० हजार वर्ष, जल कायिकोंकी ७ हजार वर्ष, वायुकायिकोंकी तीन हजार वर्ष और तेजस्कायिकोंकी तीन रात दिन है।

- ० ५ जलचर पंचेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट स्थिति मछली आदिकी एक पूर्वकीटि, परि-सप गोह नकुल आदिकी ९ पूर्वाङ्ग, उरग-सर्पोंकी ४२ हजार वर्ष, पक्षियोंकी ७२ हजार वर्ष, चतुष्पदोंकी तीन पत्य । सबकी जघन्य स्थिति अन्तर्मु हूर्त है ।
- ्र ६ तिर्यं चोंकी आयुका पृथक् निर्देश इसिलए किया है जिससे प्रत्येककी उत्कृष्ट और जघन्य दोनों प्रकारकी स्थितिका ज्ञान स्वतन्त्र भावसे हो जाय । अन्यथा यथासंख्य अन्वय होकर मनुष्योंकी उत्कृष्ट और तिर्यं चोंकी जघन्य यह ज्ञान होता ।

एक भवकी स्थिति भवस्थिति कहलाती है और एक कायका परित्याग किये विना अनेक भव विषयक कायस्थिति होती है। पृथिवी जल तेज और वायुकायिकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोक है। वनस्पर्तिकायकी उत्कृष्ट काय स्थिति अनन्तकाल, असंख्यात पुद्गल परिवर्त, आविलकाका असंख्यात भागमात्र है। विकलेन्द्रियोंकी असंख्यात हजार वर्ष, पंचेन्द्रिय तिर्यंच मनुष्योंकी पूर्वकोटि पृथक्तव अधिक तीन पत्य। सभीकी जघन्य काय-स्थिति अन्तर्मु हूर्त है। देव और नारकोंकी भवस्थिति ही कायस्थित है।

ततीय अध्याय समाप्त

#### चोथा ऋध्याय

#### देवाश्चतुर्गिकायाः ॥१॥

० १-२ देवगतिनामकर्मके उदय होनेपर बाह्य दीप्ति यथेच्छ क्रीड़ा आदिसे जो दिव्य ह वे देव हैं। अन्तर्गत भेदोंकी दृष्टिसे 'निकायाः' में बहुवचनका प्रयोग किया गया है।

्र ३ देवगतिनामकर्मोदयेको भीतरी सामर्थ्यसे बने हुए समुदायोंको निकाय कहते हैं। भवनवासी, किन्नर, ज्योतिःक और वैमानिक ये चार निकाय हैं।

देवोंकी लेश्या-

#### **ञ्रादितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः।।२।।**

आदिके तीन निकायोंमें पीतपर्यन्त लेंश्याएँ होती हैं।

\$'१-३ अन्त या मध्यसे नहीं किन्तु आदिसे एक या दो नहीं किन्तु तीन निकायों में अर्थात् भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषियोंमें कृष्ण नील कापोत और पीत ये चार लेश्याएँ होती हैं।

#### दशाष्टपञ्चद्वादश्विकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः ॥३॥

\$ १-३ इन्द्रसामानिक आदि क्रन्पनाएं जिनमें होती हैं वे कल्पोपपन्न है। यद्यपि भवनवासी आदिमें भी ये कल्पनाएं हैं फिर भी रूढ़िवश कल्पोपपन्न शब्दमें १६ स्वर्गवासियोंका ग्रहण है। ग्रैवेयक आदि कल्पातीतोंकी इससे निवृत्ति हो जाती है। अर्थात् भवनवासी दस प्रकार, व्यन्तर आठ प्रकार, ज्योतिषी पाँच प्रकार और वैमानिक कल्प बारह प्रकारके हैं। ▶

#### इन्द्रसमानिकत्रायस्त्रिश्पारिषदात्मरचलोकपालानीकप्रकीर्णका-भियोग्यकि व्यव्यक्तस्येक्ट्रेट्स्यः ॥४॥

प्रत्येक निकायमें इन्द्र सामानिक त्रायस्त्रिश पारिषद् आत्मरक्ष लोकपाल अनीक प्रकीर्णक आभियोग्य और किल्विषक ये दश भेद हैं।

• १ १ अन्य देवोंमें नहीं पाया जानेवाला अणिमा आदि ऋदिरूप ऐश्वर्यवाला इन्द्र है।

५२ आज्ञा और ऐश्वर्यके सिवाय स्थान आयु शक्ति परिवार और भोगोपभोग आदिमें जो इन्द्रोंके समान हैं वे सामानिक हैं। ये पिता गुरु उपाध्याय आदिके समान आदरणीय होते हैं।

§ ३ मन्त्री और पुरोहितके समान हित चेतानेवाले त्रायस्त्रिश देव होते हैं। त्रयस्त्रिशत् संख्या और संख्येयमें भेद मानकर यहाँ समास हो गया है। अथवा स्वाधिक अण् प्रत्यय करनेपर त्रायस्त्रिश रूप बन जाता है।

- ५५ अंगरक्षकके समान कवच पहिने हुए सशस्त्र पीछे खड़े रहनेवाले आत्मरक्ष हैं। यद्यपि कोई भय नहीं है फिर भी विभूतिके द्योतनके लिए तथा दूसरोंपर प्रभाव डालनेके लिए आत्मरक्ष होते हैं।
  - ∮६ अर्थरक्षकके समान लोकपाल होते हैं।
  - 🐧 🥦 ं पदाति आदि सात प्रकारकी सेना अनीक है।
  - \$ ८ नगर या प्रान्तवासियोंके समान प्रकीर्णंक होते हैं।
- ्रे ९ दासोंके समान आभियोग्य होते हैं। ्ये ही विमान आदिको खींचत हैं और वाहक आदि रूपसे परिणत होते हैं।
  - 🐧 १० ँ पापशील और अन्तवासीकी तरह किल्विषक होते हैं।
- ५११ प्रत्येक निकायमें इन भेदोंकी सूचनाके लिए 'एकशः' पदमें वीष्साथक शस् प्रत्यय है।

#### त्रायस्त्रिश्लोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः ॥५॥

व्यन्तर और ज्योतिष्कोंमें त्रायस्त्रिश और लोकपालके सिवाय आठ भेद होते हैं।

## पूर्वयोद्घीन्द्राः ॥६॥

भवनवासी और व्यन्तरोंमें दो दो इन्द्र होते हैं।

- े ३ 'द्वीन्द्राः' यहाँ वीष्सार्थकी विवक्षा है अर्थात् दो दो इन्द्र होते हैं। भवन-वासियोंमें असुरकुमारोंके चमर और वैरोचन, नागकुमारोंके धरण और भूतानन्द, विद्युत्कुमारोंके हरिसिंह और हरिकान्त, सुपर्णकुमारोंके वेणुदेव और वेणुधारी, अग्निकुमारोंके अग्निशिख और अग्निमाणव, वातकुमारोंके वैलम्ब और प्रभञ्जन, स्तनितकुमारोंके सुघोष और महाघोष, उदिधकुमारोंके जलकान्त और जलप्रभ, द्वीपकुमारोंके पूर्ण और विशष्ट तथा दिक्कुमारोंके अमितगित और अमितवाहन नामके इन्द्र हैं।

व्यन्तरोंमें किन्नरोंके किन्नर और किपुरुष, किम्पुरुषोंके सत्पुरुष और महापुरुष, महोरगोंके अतिकाय और महाकाय, गन्धर्वोंके गीतरित और गीतयश, यक्षोंके पूर्णभद्र और माणिभद्र, राक्षसोंके भीम और महाभीम, पिशाचोंके काल और महाकाल तथा भूतोंके प्रतिरूप और अप्रतिरूर्ध नामके इन्द्र हैं।

सुखभोगका प्रकार-

#### कायप्रवीचारा आ ऐदादात् ॥७॥

ऐशान स्वर्ग पर्यन्त मैथुन सेवन शरीरसे होता है।

० १ मैथुन व्यवहारको प्रवीचार कहते हैं। शरीरसे मैथुन सेवनको कायप्रवीचार कहते हैं।

७:२ आङ उपसर्ग अभिविधि अर्थ में है। अर्थात् ऐशान स्वर्ग तकके देव संक्लिष्ट कर्मवाले होनेसे मनुष्योंकी तरह स्त्री विषयका सेवन करते हैं। यदि 'प्राग् ऐशानात्' ऐसा

ग्रहण करते तो ऐशान स्वर्गके देव छट जाते।

6 3 'आ ऐगानात' ऐसा बिना सन्धिका निर्देश असन्देहके लिए किया गया है। यदि सन्धि कर देते तो 'आइ' उपसर्गका पता ही न चलता। पूर्वसूत्रमें 'पूर्वयोः' का अधिकार है। अतः उसका अनुवर्तन होनेसे 'ऐशानसे पहिलेके' यह अनिष्ट अर्थ होता। अत: यहाँ सन्धि नहीं की है।

शेषाः स्पर्श्रूपशब्दमनःप्रविचाराः ॥८॥

शेष स्वर्गीमें स्पर्श रूप शब्दे और मनके द्वारा ही कामवेदना शान्त हो जाती है। ८ १ शेष शब्दके द्वारा ऐशानके सिवाय अन्य विमानवासियोंका संग्रह होता है। ग्रैवेयकादिके देव तो 'परेऽप्रवीचाराः' सूत्रसे मैथनरहित बताए जायंगे।

♦ २-४ प्रश्न-इस सूत्रके द्वारा यह जात नहीं होता कि स्वर्गीमें स्पर्श-प्रवीचार है तथा किनमें रूप-प्रवीचार आदि । अतः यह सूत्र अगमक है । 'दो दो' का सम्बन्ध लगानेसे भी आगमोक्त अर्थ नहीं निकलता । इन्द्रोंकी अपेक्षा दो दो का सम्बन्ध लगानेसे आनतादिक चार अन्तमें बच जाते हैं। तात्पर्य यह कि यह सूत्र अपूर्ण है।

सूत्रमें दुबारा प्रवीचार शब्दके ग्रहण करनेसे इस प्रकार आगमाविरोधी इष्ट अर्थका ज्ञान हो जाता है। सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गमें देव-देवियाँ परस्पर अंग स्पर्श करनेसे सुखानभवन करते हैं । ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव•और कापिष्ठ स्वर्गके देव और देवियाँ परस्पर सुन्दर रूपको देखकर ही तृष्त हो जाते हैं। शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रार स्वर्गके देव और देवियाँ परस्पर मधुर संगीत श्रवण, मृदु हास्य, भूषणोंकी झंकार आदि शब्दोंके सुनने मात्रसे सुखानुभव करते हैं। आनत प्राणत आरण और अच्युत स्वर्गके देव देवियाँ मनमें एक दसरेका विचार आते हैं। तुप्त हो जाते हैं।

#### परेऽप्रवीचाराः ॥६॥

≬ १–२ कल्पातीत–ग्रैवेयकादि वासी देव प्रवीचारसे रहित हैं। प्रवीचार काम-वेदनाका प्रतीकार है। इनके काम वेदना ही नहीं होती। अतः ये परमसुखका सदा अनुभव करते हैं।

, भवनवासियोंके भेद-

## भवनवासिनो ऽहरनागविद्धः त्सुपर्णाग्नवातस्तनितोदिधिद्वीपदिक्कु-माराः ॥१०॥

§ १−३ भवनोंमें रहनेके कारण ये भवनवासी कहे जाते हैं। असुर आदि खनके भेद हैं। ये भेद नामकर्मके कारण हैं।

§ ४−६ 'देवोंके साथ असुरका युद्ध होता था अतः ये असुर कहलौते हैं' यह देवोंका अवर्णवाद मिथ्यात्वके कारण किया जाता है । क्योंकि सौधर्माद स्वर्गोंके देव महा- प्रभावशाली हैं, वे सदा जिनपूजा आदि शुभकार्योंमें लगे रहते हैं, उनमें स्त्रीहरण आदि निमित्तोंसे वैरकी संभावना ही नहीं है अतः अल्पप्रभाववाले असुरोंसे युद्धकी कल्पना ही व्यर्थ है।

६ ७-८ ये सदा कुमारोंकी तरह वेषभूषा तथा यौवनकीडाओंमें लगे रहते हैं अतः कुमार कहलाते हैं। कुमार शब्दका सम्बन्ध प्रत्येकके साथ है-असुरकुमार, नागकुमार, विद्युत्कुमार आदि।

इस'जम्बूद्वीपसे तिरछे असंख्यात द्वीपसमुद्रोंके बाद पंक बहुल भागमें चमर नामके असुरेन्द्रके ३४ लाख भवन हैं। इस दक्षिणाधिपतिके ६४ हजार सामानिक, ३३ त्रायस्त्रिश, तीन परिषत्, सात अनीक, चार लोकपाल, पाँच अग्रम्हिषी, ४०३४ आत्मरक्ष यह विभव परिवार है। उत्तरदिशामें वैरोचनके तीस लाख भवन हैं। इसके ६० हजार सामानिक, ३३ त्रायस्त्रिश, ३ परिषत्, ७ अनीक, ४ लोकपाल, ५ अग्रमहिषी, ४०६४ आत्मरक्ष यह विभव परिवार है। कुल मिलाकर पकबहुल भागमें ६४ लाख भवन हैं।

खर पृथिवी भागके ऊपर नीचे एक एक हजार योजन छोड़कर शेष भागमें शेष नव कुमारोंके भवन हैं। इस जम्बू श्रीपसे तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्रोंके बाद धरण नागराजके ४४ लाख भवन हैं। इसके ६० हजार सामानिक, ३३ त्रायिंत्रश, तीन परिषत्, सात अनीक, चार लोकपाल, छह अप्रमहिषी, छह हजार आत्मरक्ष हैं। इस जम्बू द्वीपसे तिरछे उत्तरकी ओर असंख्यात द्वीप-समुद्रोंके बाद भूतानन्द नागेन्द्रके ४० लाख भवन हैं। इसका विभव धरणेन्द्रके समान हैं। इस तरह नागकुमारोंके ८४ लाख भवन हैं। सुवर्णकुमारोंके ७२ लाख भवन हैं। इसमें दक्षिणदिशाधिपति वेणुदेवके ३८ लाख और उत्तराधिपति वेणुवारीके ३४ लाख हैं। विभव धरणेन्द्रके समान हैं। विद्युत्कुमार अग्निकुमार स्तनित-कुमार उदिधकुमार द्वीपकुमार और दिक्कुमार इन प्रत्येकके ७६ लाख भवन हैं। इनमें दिक्षणेन्द्र हरिसिंह, अग्निशिख, सुघोष, जलकान्त, पूर्ण और अमितगित इन प्रत्येकके ४० लाख भवन हैं। हरिकान्त, अग्निमाणव, महाघोष, जलप्रभ, शिष्ट और अमितवाहन इन प्रत्येक उत्तरेन्द्रके ३६ लाख भवन हैं। वातकुमारोंके ९६ लाख भवन हैं। इनमें दिक्षणेन्द्र वैलम्बके ५० हजार भवन हैं। और उत्तराधिपति प्रभञ्जनके ४६ लाख भवन हैं। इस तरह कुल मिलाकर सात करोड़ ७२ लाख भवन हैं।

व्यन्तरों के भेद-

## व्यन्तराः किन्नरिकमपुरुषमहोरगगन्धर्वयच्तराच्तसभूतिपशाचाः ॥११॥

\$ १-३ विविध देशोंमें निवास होनेसे इन्हें व्यन्तर कहते हैं। इनके किन्नर आदि आठ भेद हैं। देवगतिके उत्तरभेद रूप उन उन प्रकृतियोंके उदयसे ये किन्नर आदि भेद हुए हैं।

§ ४ प्रश्न-खोटे मनुष्योंको चाहनेके कारण किन्नर, कुत्सित पुरुषोंकी कामना करनेके कारण किन्पुरुष, मांस खानेसे पिशाच आदि कारणोंसे ये संज्ञाएं क्यों नहीं मानते ? उत्तर-यह सब देवोंका अवर्णवाद है। ये पित्रत्र वैक्रियिक शरीरके धारक होते हैं वे कभी भी अशुचि औदारिक शरीरवाले मनुष्य आदिकी कामना नहीं करते और न वे मांस मिदरादिके खानपानमें प्रवृत्त ही होते हैं। लोकमें जो व्यन्तरोंकी मांसादि ग्रहणकी प्रवृत्ति सुनी जाती है वह केवल उनकी कीड़ा है। वे तो मानस आहार लेते हैं।

इंस जम्बूद्वीपसे तिरछे असंस्य द्वीप समुद्रोंके बाद नीचे खर पृथिवी भागमें दक्षिणाधिपति किन्नरेन्द्रके असंस्यात लाख नगर है। इसके ४ हजार सामानिक, तीन परिषद्, सात अनीक, चार अग्रमहिषी और सोलह हजार आत्मरक्ष हैं। उत्तराधिपति किन्नरेन्द्र किम्पुरुषका भी इतना ही विभव परिवार है। शेष छह दक्षिणाधिपति—सत्पुरुष अतिकाय गीतरित पूर्णभद्र स्वरूप और कालके दक्षिण दिशामें आवास हैं। तथा उत्तराधिपति महापुरुष महाकाय गीतयश माणिभद्र अप्रतिरूप और महाकालके उत्तरदिशामें आवास हैं। राक्षसेन्द्र भीमके दक्षिण दिशामें पंकबहुल भागमें असंस्थात लाख नगर हैं और उत्तरा-धिपति महाभीमके उत्तरदिशामें। सोलहों व्यन्तरोंके सामानिक आदि विभव परिवार एक जैसा है। भूमितलमें भी व्यन्तर क्रीप पर्वत समुद्र देश ग्राम नगर तिगड्डा चौराहा घर गली जलाशय उद्यान देवमन्दिर आदिमें निवास करते हैं।

ज्योतिष्कोंका वर्णन-

# ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसौ ग्रहनचत्रप्रकीर्णकतारकारच ॥१२॥

सूर्य चन्द्रमा ग्रह नक्षत्र और तारागणं ये पांच प्रकारके ज्योतिष्क देव हैं।

हैं १-३ प्रकाश स्वभाव होनेसे ये ज्योतिष्क कहलाते हैं। ज्योतिष् शब्दसे स्वार्थ में 'क' प्रत्यय होनेपर ज्योतिष्क शब्द सिद्ध होता है। यद्यपि ज्योतिष् शब्द नपुँसक लिंग है फिर भी क प्रत्यय स्वार्थमें होनेपर पुल्लिंग ज्योतिष्क शब्द बन जाता है। जैसे कुटीसे कुटीर शुण्डासे शुण्डार आदि। अर्थात् कहीं कहीं लिंग-ज्यतिक्रम हो जाता है।

\$ ४-१० उन उन देवगित नाम कर्मकी उत्तर प्रकृतियोंके उदयसे सूर्य चन्द्र आदि संज्ञाएं रूढ़ हुई हैं। 'सूर्याचन्द्रमसौ' यहाँ 'देवताद्वन्द्वे' सूत्रसे आनङ प्रत्यय हुआ है। यह सर्वत्र नहीं होता। 'सूर्याचन्द्रमसौ' का पृथक् ग्रहण इसिलए किया है कि ये प्रभाव ज्योति आदिके कारण सबमें प्रधान हैं। सूर्यका प्रथम पाठ इसिलए किया है कि उसमें अल्प स्वर हैं और वह प्रभावशाली तथा अपनी प्रभासे सबका अभिभव करनेमें समर्थ होनेसे पूज्य भी हैं। ग्रह शब्द अनुप अच्वाला है और अभ्यहित है अतः उसका नक्षत्र और तारकासे पहिले ग्रहण किया है। इसी तरह तारकासे नक्षत्र अल्पाच् और अभ्यहित है।

इस भूमितलसे ७९० योजन ऊपर ज्योतिर्मण्डलमें सबसे नीचे तारागण हैं। उससे दश योजन ऊपर सूर्य, उससे ८० योजन ऊपर चन्द्रमा, उससे तीन योजन ऊपर नक्षत्र, उससे तीन योजन ऊपर बृहस्पति, उससे तीन योजन ऊपर बृहस्पति, उससे चार योजन ऊपर मंगल और उससे चार योजन ऊपर शनैश्चर हैं। इस तरह सम्पूर्ण ज्योतिश्चत्र ११० योजन ऊंचाई और असंख्यात द्वीपसमूह प्रमाण लम्बाईमें है।

अभिजित नक्षत्र सबसे भीतर और मूल सबसे बाहिर है। भरणी सबसे नीचे और स्वाति सबसे ऊपर है। सूर्यके विमान तपे हुए सुवर्णके समान प्रभावाले लोहित मिणमय, ४८ है योजन लम्बे २४ है योजन चौड़े, आधे गोलकके आकारवाले और सोलह हजार देवों द्वारा वहन किये जाते हैं। पूर्व दक्षिण उत्तर और पिक्चम दिशामें क्रमशः चार चार हजार देवों देव सिंह हाथी वृषभ और घोड़ेके आकारको धारण करके सूर्य के विमानमें जुते रहते हैं। इनके ऊपर सूर्य देव हैं। इनके सूर्य प्रभा सुसीमा अचिमालिनी और प्रभंकरा ये चार अग्रमहिषी हैं। ये प्रत्येक चार चार हजार देवियोंकी विक्रिया कर सकती हैं। सूर्य असंख्यात

लाख विमानोंके स्वामी है। चन्द्रविमान निर्मल मृणालवर्णके समान धवल प्रभावांले हैं। ये ५६ है योजन लंबे २८ है योजन चौड़े और हजार देवों द्वारा वहन किए जाते हैं। पूर्वादिक दिशाओं में क्रमशः सिंह हाथी घोड़ा और वृषभके रूपको धारण किए हुए चार चार हजार देव चन्द्रविमानों में जुते रहते हैं। इनके चन्द्रप्रभा सुसीमा अचिमालिनी और प्रभंकरा ये चार अग्रमहिषी चार चार हजार देवियोंकी विकिया करने में समर्थ हैं। ये असंख्यात लाख विमानों के अधिपति हैं।

राहुके विमान अंजनमणिके समान काले, एक योजन लग्बे चौड़े और २५० धनुष विस्तारवाले हैं। नव मिललका कुसुमकी तरह रजतमय शुक्र विमान हैं। ये एक गन्यूत लम्बे चौड़े हैं। बृहस्पितिके विमान अंकमणिमद और सुवर्ण तृष्ट्या मोतीकी समान कान्तिवाले हैं। कुछ कम गन्यूत प्रमाण लम्बे चौड़े हैं। वुधके विमान कनकमय और पीले रंगके हैं। तपे हुए सोनेके समान लालरंगके शनैश्चरके विमान हैं। लोहित मिणमय तप्त सुवर्णकी कान्तिवाले मंगलके विमान हैं। बुध आदिके विमान आधे गन्यूत लम्बे चौड़े हैं। शुक्र आदिके विमान राहुके विमान बराबर लम्बे चौड़े हैं। राहु आदिके विमानोंको चार-चार हजार देव वहन करते हैं। नक्षत्र विमानोंको भी चार हजार देव ही ढोते हैं। तारा विमानोंको दो हजार देव वहन करते हैं। राहु आदिके विमानवाहक देव चन्द्रविमानवाहक देवोंकी तरह रूपविकिया करते हैं। राहु आदिके विमानवाहक देव चन्द्रविमानवाहक देवोंकी तरह रूपविकिया करते हैं। नक्षत्र विमानोंका उत्कृष्ट विस्तार एक कोश है। तारा विमानोंका जघन्य विस्तार है कोश, मध्यम कुछ अधिक है कोश और उत्कृष्ट है गन्यूत है। ज्योतिषी विमानोंका सर्वज्वन्य विस्तार ५०० धनुष है। ज्योतिषियोंके इन्द्र सूर्य और चन्द्रमा हैं। ये असंस्थात हैं।

#### मेरुप्रदिच्या नित्यगतयो नृलोके ॥१३॥

ज्योतिषी देव मनष्यलोकमें मेरुकी प्रदक्षिणा करके नित्य भ्रमण करते हैं।

§ १ अन्य प्रकारकी गतिकी निवृत्तिके लिए 'मेरुप्रदक्षिणा' शब्द दिया है।

§ २-३ यद्यपि गति प्रतिक्षण भिन्न होनेके कारण अनित्य है फिर भी सतत गतिकी सूचनाके लिए 'नित्य' पद दिया है। तात्पर्य यह कि वे सदा चलते हैं कभी रुकते नहीं। गति भी द्रव्यदृष्टिसे नित्य होती है क्योंकि सभी पदार्थ द्रव्यदृष्टिसे नित्य और पर्यायदृष्टिसे अनित्य इस तरह अनेकान्तरूप हैं।

० ४ 'नृलोक' ग्रहण सूचित करता है कि ढाई द्वीपके ज्योतिषी नित्यगित-वाले हैं बाहरके नहीं। गितपरिणत आभियोग्य जाितके देवों द्वारा इनके विमान ढोए जाते हैं अतः वे नित्यगितिक हैं। इन देवोंके ऐसे ही कर्मका उदय है जिससे इन्हें विमानोंको वहन करके ही अपना कर्मफल भोगना पड़ता है। ये मेरु पर्वतसे ११ सौ योजन दर घुमते हैं।

जम्बूद्वीपमें २ सूर्य, २ चन्द्र, ५६ नक्षत्र, १७६ ग्रह, एक कोडाकोड़ी लाख ३३ कोडाकोडी हजार ९ कोडाकाडी सैकडा ५० कोडाकोड़ी तारागण हैं। लवण समुद्रमें ४ सूर्य, ४ चन्द्र, ११२ नक्षत्र, ३५२ ग्रह, २ कोडाकोड़ी लाख ६७ कोडाकोड़ी हजार ९ सौ कोडाकोड़ी तारा हैं। धातकीखण्डमें १२ सूर्य, १२ चन्द्र, ३३६ नक्षत्र, १०५६ ग्रह, आठ लाख कोडाकोड़ी ३७ सौ कोडाकोड़ी तारा हैं। कालोदिधमें ४२ सूर्य, ४२

चन्द्र,,११६७ नक्षत्र, ३६९६ ग्रह, २८ कोड़ाकोड़ी लाख १२ कोड़ाकोड़ी हजार ९ कोड़ीकोड़ी सैकड़ा ५० कोड़ाकोड़ी तारा हैं। पुष्करार्धमें ७२ सूर्य, ७२ चन्द्र, २०१६ नक्षत्र, ६३३६ ग्रह, ४८ कोड़ाकोड़ी लाख २२ कोड़ाकोड़ी हजार, दो कोड़ाकोड़ी सैकड़ा तारा हैं। बाह्य पुष्करार्धमें भी इतने ही ज्योतिष्क देव हैं। पुष्कर समुद्रमें इससे चौगुनी संख्या है उससे आगे प्रत्येक द्वीप समुद्रमें दूनी दूनी है।

ताराओं का जघन्य अन्तर है गव्यूत है, मध्यम ५० गव्यूत और उत्कृष्ट अन्तर एक हजार योजन है। चन्द्र और सूर्यका जघन्य अन्तर ९९६४० योजन और उत्कृष्ट अन्तर १००६६६ योजन है। जम्बृद्धीप आदिमें एक एक चन्द्रमाके ६६ हजार कोडाकोड़ी ९ सौ कोड़ाकोड़ी और ७५ कोडाकोड़ी तर्रा, ८८ महाग्रह और २८ नक्षत्र हैं। सूर्यके १८४ मंडल ८० सौ जम्बूद्धीपके भीतर घुसकर प्रकाशित करते हैं। इनमें ६५ आभ्यन्तर मंडल है तथा लवणोदिधिके भीतर ३३ सौ योजन घुसकर प्रकाशित करते हैं। बाह्य मण्डल १४९ है। एक एक मण्डलका अन्तर दो दो योजन है। २५६ योजन उदयान्तर है। सबसे भीतरी मण्डलमें सूर्य ४४८२० योजन मेरुपर्वतसे दूर सूर्य प्रकाशित होता है। इसका विस्तार ९९६४० योजन है। इस समय १८ महूर्तका दिन. होता है। एक महूर्तका गतिक्षेत्र ५२५१६० योजन है। सर्व वाह्य मण्डलमें सूर्य ४५३३० योजन मेरु पर्वतसे दूर रहकर प्रकाशित होता है। इसका विस्तार १००६६० योजन है। इस समय दिनमान १२ महूर्त है। ५३०५३० योजन मुह्र्तगितिक्षेत्र है। उस समय ३१८३१ई योजनमें सूर्य दिखाई देता है।

चन्द्रमण्डल १५ है। द्वीपके भीतर पाँच मंडल हैं और समुद्रमें दस। १५ मंडलों के १४ अन्तर हैं। एक एक मंडलान्तरका प्रमाण ३५ हुई – हुँ योजन है। सर्वाभ्यन्तर मंडलको १३७२५ से भाग देनेपर ५०७ क्रिकेंड शेष रहता है। यह चन्द्रमण्डलकी एक मुहूर्तकी गतिका परिमाण है। सर्व बाह्यमंडलको १३७२५ से भाग देनेपर ५१२५ हैं शेष रहता है। यह चन्द्रमंडलकी एक मुहूर्तकी गतिका परिमाण है। ५१० योजन सूर्य और चन्द्रका चार क्षेत्रका विस्तार है।

#### • तत्कृतः कालविभागः॥१४॥

ज्योतिषियोंकी गतिसे दिन रात्रि आदि कालविभाग जाना जाता है।

- § १ 'तत्' शब्दसे ज्ञात होता है कि न तो केवल गतिसे कालविभाग होता है और न केवल ज्योतिषियोंसे; क्योंकि गतिकी उपलब्धि नहीं होती और ज्योतिषियोंसें परिवर्तन नहीं होता ।
- ६ २-४ काल दो प्रकारका है-मुख्य और व्यवहार। समय आवली आदि व्यवहार काल ज्योतिषियोंकी गतिसे गिना जाता है। यह कियाविशेषसे परिच्छिन्न होता है और अन्य पदार्थों के परिच्छेदका कारण होता है।

प्रक्रन-सूर्य आदिकी गितसे पृथक् कोई मुख्य काल नहीं है, क्योंकि उसका अनु-मापक लिंग नहीं पाया जाता। कलाओंके समूहको काल कहते हैं। कला अर्थात् कियाके भाग। आगममें पाँच ही अस्तिकाय बताए हैं अतः छठवाँ काल कोई पदार्थ नहीं है।

उत्तर-सूर्यंगित आदिमें जिस कालका उपचार किया जाता है वही मुख्य काल है। मुख्यके बिना कहीं भी ग्रौण व्यवहार नहीं होता। यदि मुख्य गो न होती तो बोक्ता ढोनेवालेमें गौण गौ व्यवहार कैसे होता ? अतः कालका गौण व्यवहार ही वर्तना लक्षण-वाले मुख्य कालका अस्तित्व सिद्ध करता है। इसीलिए कलाओं के समृहको ही काल नहीं कहते। अस्तिकायों में उन द्रव्यों को गिनाया है जिनमें प्रदेशप्रचय-बहुत प्रदेश पाये जाते हैं। काल एकप्रदेशी होनेसे अस्तिकाय नहीं है। यदि कालकी सत्ता ही न होती तो वह द्रव्यों में क्यों गिनाया जाता ?

#### बहिरवस्थिताः ॥१५॥

मनुष्यलोकसे बाहरके ज्योतिषी देव अवस्थित हैं।

५ १ मनुष्य-लोकसे बाहिर ज्योतिषी हैं और अवस्थित हैं, इन दोनों बातौंकी सिद्धिके लिए यह सूत्र बनाया है। यदि यह न बनाया जाता तो पहिलेके सूत्रसे 'मनुष्य-लोकमें ही ज्योतिषी हैं और वे नित्यगति हैं' यह अर्थ स्थित रह जाता है।

#### े वैमानिकाः ॥१६॥

यहाँसे वैमानिकोंका कथन किया जाता है-

जिनमें रहनेसे विशेषतया अपनेको सुकृति मानें वे विमान, विमानोंमें रहनेवाले वैमानिक हैं। इन्द्रक श्रेणि और पुष्पप्रकीर्णकके भेदसे विमान तीन प्रकारके हैं। इन्द्रक विमान इन्द्रकी तरह मध्यमें हैं। उसकी चारों दिशाओंमें क्रमबद्ध श्रेणिविमान हैं तथा विदिशाओंमें प्रकीर्ण पुष्पकी तरह अक्रमी पुष्पप्रकीर्णक विमान हैं।

#### कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च ॥१७॥

वैमानिकोंके दो भेद हैं-कल्पोपपन्न और कल्पातीत। इन्द्र आदि दश प्रकारकी कल्पनाएं जिनमें पाई जायं वे कल्पोपपन्न तथा जहाँ सभी 'अहिमन्द्र' हों वे कल्पातीत।

# उपर्युपरि ॥१८॥

े १ ये ऊपर ऊपर हैं। न तो ज्योतिषियोंकी तरह तिरछे हैं और न व्यन्तरोंकी तरह अनियत ही हैं। यहाँ 'समीप' अर्थमें उपिर शब्दका द्वित्व हुआ है। यद्यिष इनमें परस्पर असंख्यात योजनोंका व्यवधान है फिर भी दो स्वर्गोंमें अन्य किसी सजातीय-स्वर्गका व्यवधान नहीं है अतः समीपता मानकर द्वित्व कर दिया है।

\$ २-५ ऊपर ऊपर कल्प अर्थात् स्वर्ग है। देव तो एक दूसरेके ऊपर हैं नहीं और त विमान ही क्योंकि श्रेणि और पुष्पप्रकीर्णक विमान समतलपर तिरछे फैले हुए हैं। यद्यपि पूर्व सूत्रमें 'कल्पोपपन्नाः' में 'कल्प' पद समासान्तर्गत होनेसे गौण हो गया है फिर भी विशेष प्रयोजनसे उसका यहाँ सम्बन्ध हो जाता है। जैसे 'राजपुरुषोऽयम्' यहाँ 'कस्य' प्रकृत होनेपर 'राजपुरुष' में से 'राज' का सम्बन्ध कर लिया जाता है।

# सौधर्मेशानसानत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मब्रह्मोत्तरतान्तवकापिष्ठशुक्रमहाशुक्र-शतारसहस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणा इंद्रतयोर्नवसु प्रैवेयकेषु विजय-वैजगन्तजयान्तपराजितेषु सर्वार्थसिद्धौ च ॥१६॥

सौधर्म ऐशान आदि स्वर्ग, नवग्रैवेयक विजय वैजयन्त जयन्त अपराजित और सवर्थि-सिद्धिमें कल्पोपपन्न और कल्पातीत विमानवासियोंका निवास है।

\$ ३ सर्वार्थसिद्धि विमानमें एक ही उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर की है, प्रभाव भी सर्वार्थसिद्धिके देवोंका सर्वोत्कृष्ट है इत्यादि विशेषताओंके कारण सर्वार्थसिद्धिका पृथग् ग्रहण किया है।

्र४–५ ग्रैवेयक आदिको कल्पातीत वतलानेके लिए उनका पृथक् ग्रहण किया है। नव शब्दको पृथक् रखनेसे नव अनुदिशकी सूचना हो जाती है। अनुदिश अर्थात् प्रत्येक दिशामें वर्तमान विमान।

० ६-८ 'उपिर उपिर' के साथ दो दो स्वर्गोंका सम्बन्ध है। अर्थात् सौधर्म ऐशान के ऊपर सानत्कुमार माहेन्द्र आदि। सोलह स्वर्गोंमें एक एक इन्द्र है पर मध्यके ८ स्वर्गोंमें चार इन्द्र हैं। इसिलए 'आनतप्राणतयोः आरणाच्युतयोः' इन चार स्वर्गोंका पृथक् निर्देश करना सार्थक होता है। अन्यथा लाघवके लिए एक ही द्वन्द्र समास करना उचित होता।

इस भूमितलसे ९९००४० योजन ऊपर सौधर्म ऐशान कल्प हैं। उनके ३१ विमान प्रस्तार हैं। ऋतु चन्द्र विमल आदि उनके नाम हैं। मेरु पर्वतके शिखर और ऋतुविमानमें मात्र एक बालका अन्तर है। ऋतुविमानसे चारों दिशाओं में चार विमान श्रेणियाँ हैं। प्रत्येकमें ६२-६२ विमान हैं। विदिशाओं में पुष्प प्रकीर्णक हैं। प्रभा नामक इन्द्रककी श्रेणी में अठारहवाँ विमान कल्पविमान हैं। उसके स्वस्तिक वर्धमान और विश्रुत नामके तीन प्राकार हैं। बाह्य-

प्राकारमें अनीक और पारिषद, मध्य प्राकारमें त्रायस्त्रिश देव और अन्तर प्राकारमें स्रोधमें इन्द्र रहता है। उस विमानकी चारों दिशाओं में चार नगर हैं। उसके ३२ लाख विमान हैं। ३३ त्रायस्त्रिश, ८४ हजार आत्मरक्ष, तीन परिपदों, सात अनीक, ८४ हजार सामानिक, चार लोकपाल, पद्मा आदि अग्रमहिषी, ४० हजार वल्लभिकाएं हैं। इत्यादि विभूति हैं। प्रभा विमानसे उत्तरमें १८वें कल्प विमानमें ऐशान इन्द्र रहता है। इसका परिवार सौधमंकी तरह है। इसी तरह सोलहों स्वर्गका वर्णन है।

लोकानुयोगमें चौदह इन्द्र कहे गए हैं। पर यहाँ बारह विवक्षित हैं क्योंकि ब्रह्मो-त्तर कापिष्ठ महाशुक्र और सहस्रार ये चार अपने दक्षिणेन्द्रके अनुवर्ती हैं।

आरणाच्युत विमानसे सैकड़ों रोजन ऊपर अङ्गोग्नैतेयकके तीन विमान पटल हैं। फिर मध्यम ग्रैतेयक और फिर उत्तम ग्रैतेयकके विमान पटल हैं। इनके ऊपर नव अनुदिश विमानोंका एक पटल है। इनसे सैकड़ों योजन ऊपर एक सर्वार्थसिद्धि पटल है। इसमें चारों दिशाओं में विजय वैजयन्त जयन्त और अपराजित तथा मध्यमें सर्वार्थसिद्धि विमान है।

सौधर्म ईशानके विमान पंचवर्णके, सानत्कुमार माहेन्द्रके कृष्णवर्णके विना चार वर्ण के, ब्रह्मादि चार स्वर्गों के कृष्ण और नीलके विना तीन वर्णके, शुक्रादि आठ स्वर्गों के विमान पीले और शुक्ल वर्णके हैं। ग्रैवेयक अनुदिश और अनुत्तर विमान शुक्लवर्णके ही हैं। सर्वार्थ-सिद्धि विमान परम शुक्लवर्ण हैं।

देवोंकी विशेषताएं-

## स्थितिप्रभावसुखद्युतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियाविधविषयतोऽधिकाः॥२०॥

ऊपर ऊपरके देवोंके स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या इन्द्रियविषय और अवधि-विषय उत्तरोत्तर अधिक हैं।

- ० १-६ अपनी देवायुके उदयसे उस पर्यायमें रहना स्थिति है। शाप और अनु-ग्रहकी शक्तिको प्रभाव कहते हैं। सातावेदनीयके उदयसे वाह्य विषयोंमें इण्टानुभव करना सुख है। शरीर वस्त्राभरण आदिकी कान्तिको द्युति कहते हैं। कपायसे रंगी हुई योगप्रवृत्ति छेश्या कहलाती है। लेश्याकी निर्मलता लेश्याविशुद्धि है।
- ० ७ –८ यहाँ इन्द्रिय और अवधिज्ञानका विषय विवक्षित है, अन्यथा ऊपर ऊपर-के स्वर्गोंमें इन्द्रियोंकी संख्या अधिक समभी जाती ।
- ५९ स्थित आदि ऊपर ऊपर विमानों के तथा प्रसारों के देवों में अधिक हैं। जिन स्वर्गों में समस्थिति है उनमें भी विमानों और प्रस्तारों में ऊपर कमशः अधिक है। निग्रह अनुग्रह सम्बन्धी प्रभाव या शक्ति भी इसी तरह ऊपर ऊपर अधिक होती गई है। यह शक्तिकी दृष्टिसे है क्यों कि ऊपर ऊपर अल्पसंक्लेश तथा मन्द अभिमान होनेसे उसके प्रयोगका अवसर ही नहीं आता। परन्तु—

## फ्रेंब्स्स्रिपरिप्रहाभिमानतो हीनाः ॥२१॥

ृ गति शरीर परिग्रह और अभिमानकी दृष्टिसे ऊपर ऊपरके देव हीन हैं।

० १-४ एक देशसे दूसरे देश जानेको गति कहते हैं। शरीर तो प्रसिद्ध है। लोभ कषायके उद्धयसे होनेबाले मूर्छा परिणामको परिग्रह कहते हैं। मानकषायके उदयसे अभिमान होता है। ्रिंप-८ गित शब्द स्वन्त तथा अल्प अच्वाला है भतः इसका सर्वप्रथम ग्रहण किया है। शरीरके रहते ही परिग्रहसंचयकी वृत्ति होती है अतः परिग्रहसे पहिले शरीरका ग्रहण है। यद्यपि वीतरागी केवलीके शरीर रहते भी परिग्रहकी इच्छा नहीं होती पर यहाँ देवोंका प्रकरण है अतः रागादियुक्त देवोंके शरीर रहते हुए परिग्रहच्छा अवश्यंभाविनी है। परिग्रहमूलक ही संसारमें अभिमान देखा जाता है अतः परिग्रहके बाद अभिमानंका ग्रहण किया है। ये सब बातें ऊपर ऊपरके देवोंमें कमशः कम होती गई हैं। जिस प्रकार सौधर्म और ऐशान स्वर्गके देव विषय कीडा आदिके निमित्त इधर उधर गमन करंते, हैं उस प्रकार ऊपरके देव नहीं, क्योंकि उनकी विषयाभिलाषा कमशः कम होती जाती है।

सौधर्म और ऐशान स्वर्गके देवोंके शरीरकी ऊंचाई ७ अरितन प्रमाण है। सानत्कुमार और माहेन्द्रमें छह अरितन, ब्रह्मालोक ब्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिष्ठमें पाँच अरितन, शुक्र महाशुक्र सतार और सहस्रारमें चार अरितन, आनत और प्राणतमें ३३ अरितन, आरण और अच्युतमें तीन अरितन प्रमाण है। अधोग्रैवेयकमें २३ अरितन, मध्य ग्रैवेयकमें २ अरितन, उपितम ग्रैवेयक तथा अनुदिश विमानों २३ अरितन और विजयादि अनुत्तर विमानों में एक अरितन प्रमाण है। परिग्रह और अभिमान भी ऊपर ऊपर कम है।

तिर्यञ्च असंज्ञी पर्याप्त पंचेन्द्रिय भवनवासी और व्यन्तरों में उत्पन्न होते हैं। संज्ञी तिर्यञ्च मिथ्यादृष्टि और सासादनगुणस्थानवर्ती सहस्रार स्वर्ग तक, सम्यग्दृष्टी तिर्यञ्च सौधर्म आदि अच्युत पर्यन्त, असंस्यातवर्षकी आयुवाले तिर्यञ्च और मनुष्य मिथ्यादृष्टि तथा सासादनगुणस्थानवर्ती एवं अन्य तपस्वी ज्योतिषी देवों तक, ये ही सम्यग्दृष्टी सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें उत्पन्न होते हैं। संख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य मिथ्यादृष्टि और सासादन सम्यग्दृष्टि भवनवासी आदि उपरिम ग्रेवैयक तक उत्पन्न होते हैं। परिव्राजक, ब्रह्मस्वर्ग तक, आजीवक सहस्रार स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। इससे ऊपर अन्यिलिगियोंकी उत्पत्ति नहीं होती। जैनिलिगधारी उत्कृष्ट तप तपनेवाले मिथ्यादृष्टियोंका अन्तिम ग्रेवेयक तक उत्पन्न होता है इससे ऊपर सग्यग्दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं। श्रावक व्रतधारियोंका सौधर्म आदि अच्युतस्वर्गपर्यन्त उत्पाद होता है।

वैमानिकोंकी लेश्याएं--

# पीतपद्मशुक्ललेश्या दित्रिशेषेषु ॥२२॥

दो तीन तथा शेष में पीत पद्म और शुक्ल लेश्या है।

५ यहाँ अलगसे लेश्याओं का कथन लघुनिर्देशके लिए है। 'पीतपद्मशुक्ललेश्याः' पदमें पीत आदिमें औत्तस्पिदक ह्रस्व है जैसे भाष्यमें 'मध्यमिवलिम्बतयोः' पदमें हैं।

- \$ २-६ सीधमें और ऐशान स्वर्गके देवोंके पीतलेश्या होती है। सानत्कृमार और माहेन्द्र स्वर्गके देवोंमें पीत और पद्म लेश्या हैं। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव और कापिष्ट इन चार स्वर्गोमें पद्मलेश्या है तथा शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रार स्वर्गके देवोंमें पद्म और शुक्ल लेश्या हैं। आनतादिकके देवोंमें शुक्ल लेश्या हैं। तथा अनुत्तर विमानोंमें परमशुक्ल लेश्या है।
- ० ८ यद्यपि सूत्रमें शुद्ध और मिश्र दो प्रकारकी लेश्याओंका निर्देश स्पष्ट नहीं किया ग्यां है फिर भी जिनका मिश्रण है उन एक एकका ग्रहण होनेसे मिश्रका निर्देश समफ लेना चाहिए। यद्यपि सूत्रमें द्वि त्रि और शेष ग्रहण करनेसे पीत पद्म और शुक्ल इन तीनों लेश्याओंका पृथक् पृथक् अन्वय हो जाता है फिर भी इच्छानुसार सम्बन्ध इस प्रकार कर लेना चाहिए दो कल्प युगलोंमें पीत लेश्या है, सानत्कुमार और माहेन्द्रमें पद्म लेश्याकी विवक्षा नहीं है। ब्रह्मलोक आदि तीन युगलोंमें पद्म लेश्या है, शुक्र महाशुक्रमें शुक्ललेश्याकी विवक्षा नहीं है। शतार आदि शेषमें शुक्ल लेश्या है, पद्मलेश्याकी विवक्षा नहीं है। इस तरह आगमविरोध नहीं होता।
- - 🐧 १० निर्देश आदि सोलह अनुयोगों द्वारा लेश्याका विशेष विवेचन इस प्रकार है-
- १ निर्देश-कृष्ण नील कपोत तेज पद्म और शुक्ल । वर्ण-भोंरा मयूरकण्ठ कबूतर सुवर्ण पद्म और शंखके समान क्रमशः लेश्याओंका वर्ण है । अवान्तर तारतम्य प्रत्येक लेश्यामें अनन्त प्रकारका है ।

परिणाम-असंख्यात लोक प्रदेश प्रमाण कपायोंके उदयस्थान होते हैं। उनमें नीचेसे उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य अंशोंमें संक्लेश हानिसे क्रमशः कृष्ण नील और कपोत अशुभ लेश्या रूप परिणमन होता है। इसी तरह जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अंशोंमें विशुद्धिकी वृद्धिसे तेज पद्म और शुक्ल तीन शुभ लेश्या रूप परिणाम होते हैं। इसी तरह ऊपरसे उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य अंशोंमें विशुद्धि हानिसे शुक्ल पद्म और पीत तथा जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट अंशोंमें संक्लेशवृद्धिसे कपोत नील और कृष्णलेश्या रूप परिणामन होता है। प्रत्येक लेश्याके असंख्यात लोक प्रमाण अवान्तर परिणाम होते हैं।

संक्रमण-यदि कृष्णलेश्यावाला अधिक संक्लेश करता है तो वह कृष्णलेश्याके ही अवान्तर उत्कृष्ट आदि भेदोंमें बना रहता है। इस तरह वृद्धिमें एक ही स्वस्थान संक्रमण होता है। हानिमें स्वस्थान तथा परस्थान दोनों संक्रमण होते हैं। शुक्ल लेश्यामें विशुद्धि वृद्धिमें एक स्वस्थान संक्रमण ही होगा तथा विशुद्धि हानिमें स्वस्थान और परस्थान दोनों संक्रमण होते हैं। मध्यकी लेश्याओंमें संवलेश और विशुद्धिकी हानि-वृद्धिसे स्वस्थान और परस्थान दोनों संक्रमण होते हैं। अनन्त भागवृद्धि आदि इनमें होती रहती है।

लेक्याकर्म-जामुन भक्षणको दृष्टान्त मानकर-पीढ़से वृक्षको काटना, शाखाएं काटना, छोटी डालियाँ काटना, गुच्छे तोड़ना, पके फल तोड़ना तथा स्वयं गिरे हुए पके फल खाना इस प्रकार कृष्ण आदि लेक्याओं के आचरण समभना चाहिए।

लक्षण-दुराग्रह, उपदेशावमानन, तीव्र वैर, अति क्रोध, दुर्मुख, निर्दयता, क्लेश, ताप, हिंसा, असन्तोष आदि परम तामस भाव कृष्णलेश्याके लक्षण हैं। आलस्य, मूर्खता,

कार्यानिष्ठा, भीहता, अतिविषयाभिलाष, अतिगृद्धि, माया, तृष्ण, अतिमान, वंचना, अनृत भाषण, चपलता, अतिलोभ आदि भाव नीललेश्याके लक्षण हैं। मात्सर्य, पैशुन्य, परपरिभव, आत्मप्रशंसा, परपरिवाद, जीवन नैराश्य, प्रशंसकको धन देना, युद्ध, मरणोद्यम आदि कपोत लेश्याके लक्षण हैं। दृढमित्रता, दयालुता, मत्यवादिता, दानशीलत्व, स्वकार्यपटुता, सर्वधर्म-समद्शित्व आदि तेजोलेश्याके लक्षण हैं। सत्यवावय, क्षमा, सात्त्विकदान, पाण्डित्य, गुरु-देवता-पूजनरुचि आदि पद्मलेश्याके लक्षण हैं। निर्वेर, वीतरागता, शत्रुके भी दोषों पर दृष्टि न देना, निन्दा न करना, पाप कार्योसे उदासीनता, श्रेयोमार्ग रुचि आदि शुक्ललेश्याके लक्षण हैं।

गित-लेश्याके छब्बीस अंशोंमें मध्यके आठ अंशोमें आयुवंध होता है तथा शेष अठाएह अंश गतिहेतु होते हैं। उत्कृष्ट शुक्ललेश्मावाला सर्वार्थसिद्धि जाता है.। जघन्य शुक्ल लेश्यासे शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रार जाता है। मध्यम शुक्ललेश्यासे आनत और सर्वार्थसिद्धिके मध्यके स्थानोंमें उत्पन्न होता है। उत्कृष्ट पद्मलेश्यासे सहस्रार, जघन्य पद्म-लेश्यासे सानत्कुमार माहेन्द्र तथा मध्यम पद्मलेश्यासे ब्रह्मलोकसे शतार तक उत्पन्न होता है। उत्कृष्ट तेजोलेश्यासे सानत्कुमार माहेन्द्र कल्पके अन्तमें चक्रेन्द्रकश्रेणि विमान तक, जघन्यतेजोलेश्यासे सौधर्म ऐशानके प्रथम इन्द्रंकश्रेणि विमान तक, तथा मध्य तेजोलेश्यासे चन्द्रादि इन्द्रकश्रेणि विमानसे बलभद्र इन्द्रक श्रेणि विमान तक उत्पन्न होता है। उत्कृष्ट कष्णलेश्यांशसे सातवें अप्रतिष्ठान नरक, जघन्य कृष्णलेश्यांशसे पांचवें नरकके तिमस्रबिल तक तथा मध्य कृष्णलेश्यांशसे हिमेन्द्रकसे महारौरव नरक तक उत्पन्न होते हैं। उत्कृष्ट नीललेश्यांशसे पांचवें नरकमें अन्ध इन्द्रक तक, जघन्य नीललेश्यांशसे तीसरे नरकके तप्त इन्द्रक तक. तथा मध्यमनीललेश्यांशसे तीसरे नरकके त्रस्त इन्द्रकसे झष इन्द्रक तक उत्पन्न होते हैं। उत्कृष्ट कपोतलेश्यांशसे द्धालुकाप्रभाके संप्रज्वलित नरकमें, जघन्यकपोत लेश्यांशसे रत्नप्रभाके सीमंतक तक तथा मध्यमकपोत लेश्यांशसे रौरकादिकमें संज्वलित इन्द्रक तक उत्पन्न होते हैं। कृष्ण नील कपोत और तेजके मध्यम अंशोंसे भवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क पृथिवी जल और वनस्पतिकायमें उत्पन्न होते हैं। मध्यम कृष्ण नील कपोत लेश्यांशोंसे तेज और वायुकायमें उत्पन्न होते हैं। देव और नारकी अपनी लेश्याओं-से तिर्यञ्च और मन्ष्यगतिमें जाते हैं।

स्वामित्व-रत्नप्रभा और शर्कराप्रभामें नारिकयों के कापोत लेश्या, है बालकाप्रभामें कापोत और नील लेश्या, पंकप्रभामें नीललेश्या धूमप्रभामें, नील और कृष्ण लेश्या, तमः-प्रभामें कृष्ण लेश्या तथा महातमःप्रभामें परमकृष्ण लेश्या है। भवनवासी व्यन्तर और ज्योतिषी देवों के कृष्ण नील कपोत और तेजो लेश्या, एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवों के संविलष्ट कृष्ण नील और पीतलेश्या, चारों गुण स्थानवर्ती संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चों के संविलष्ट कृष्ण नील कापोत और पीतलेश्या, चारों गुण स्थानवर्ती संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च और मनुष्यों के छहों लेश्याएं, पांचवें छठ्वें तथा सातवें गुणस्थानमें तीन शुभलेश्याएं, अपूर्वक्रणसे १३ वें गुणस्थान तक केवल शुक्ललेश्या होती है। अयोगकेवलियों के लेश्या नहीं होती। सौधर्म और ऐशानमें तेजोलेश्या सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गमें तेज और पद्मलेश्या, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव और कापिष्ठमें पद्मलेश्या, शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रारमें पद्म और शुक्ललेश्या, आनतसे लेकर सर्वार्थसिद्धिसे पहिले केवल शुक्ललेश्या तथा सर्वाथसिद्धिमें परमशुक्ललेश्या होती है।

साधन-प्रव्यलेश्या शरीरके रंगसे सम्बन्ध रखती है, वह नामकर्मके उदयसे होती है। भावलेश्या कपायोंके उदय क्षयोपशम उपशम और क्षयसे होती है।

संख्या-कृष्ण नील और कपोत लेश्यावाले प्रत्येकका द्रव्यप्रमाण अनन्त है, को ई प्रमाण अनन्तानन्त उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी प्रमाण है और क्षेत्र प्रमाण अनन्तानन्त-लोक प्रमाण है। तेजोलेश्याका द्रव्य प्रमाण ज्योतिषीदेवोंसे कुछ अधिक है। पद्म-लेश्यावालोंका द्रव्यप्रमाण संज्ञीपंचेन्द्रियतिर्यञ्च योनिनियोंके संख्येयभाग है। शुक्ललेश्या-वाले पत्योपक असंख्यातवें भाग है।

क्षेत्र-कृष्ण नील और कपोतलेश्यावालोंका प्रत्येकका स्वस्थान, समुद्घात तथा उपपादकी दृष्टिसे सर्वलोकक्षेत्र है। तेजोलेश्या और पद्मलेश्यावालोंका प्रत्येकका स्वस्थान,समुद्घात और उपपादकी दृष्टिसे लोकके असंख्येय भाग है। शुक्ललेश्यावालोंका स्वस्थान और उपपादकी दृष्टिसे लोकका असंख्येयभाग, समुद्घातकी दृष्टिसे लोकके असंख्येय एक भाग असंख्येय बहुभाग और सर्वलोकक्षेत्र है।

स्पर्शन-कृष्ण नील और कपोत लेश्यावालोंका स्वस्थान, समुद्घात और उपपाद की दृष्टिसे सर्वलोक स्पर्शन है। तेजोलेश्यावालोंका स्वस्थानकी दृष्टिसे लोकका असंख्येयभाग तथा कुछ कम 🖧 भाग स्पर्शन है, समुद्घातका दृष्टिसे लोकका असंख्येयभाग तथा कुछ कम 🖧 और 🕏 भाग है, उपपादकी दृष्टिसे लोकके असंख्येय भाग तथा कुछ कम कि भाग है। पद्मलेश्यावालोंका स्वस्थान और समुद्धातसे लोकका असंख्येय भाग तथा कुछ कम कि भाग है, उपपादकी दृष्टिसे लोकका असंख्येय भाग तथा कुछ कम कि भाग है। शुक्रललेश्यावालोंका स्वस्थान और उपपादकी दृष्टिसे लोकका असंख्येय भाग तथा कुछ कम कि भाग स्पर्शन है, समुद्धातकी दृष्टिसे लोकका असंख्येय भाग, कुछ कम कि भाग, असंख्येय बहुभाग और सर्वलोक स्पर्शन है।

काल-कृष्ण नील कपोतलेश्यावालोंका प्रत्येकका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त और उत्कृष्ट कुछ अधिक तेतीससागर सत्रहसागर और सातसागर है। तेज पद्म और शुक्ललेश्यावालोंका प्रत्येकका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त तथा उत्कृष्टसे कुछ अधिक दो सागर अठारह सागर और तेतीस सागर है।

अन्तर—कृष्ण नील कपोत लेश्यावालोंका प्रत्येकका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है और उत्कृष्ट कुछ अधिक तेतीससागर है। तेज पद्म और शुक्ललेश्यावालोंका प्रत्येकका अन्तर जघन्यसे अन्तर्म् हुर्त, उत्कृष्टसे अनन्तकाल और असंख्यात पूद्गल परिवर्तन प्रमाण है।

भाव-छहों लेश्याओं में औदयिक भाव हैं क्यों कि शरीर नाम कर्म और मोहके उदयसे होती हैं।

, अल्पबहुत्व-सबसे कम शुक्ललेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले असंख्यातगुणे, तेजोलेश्यावाले असंख्यातगुणे, अलेश्या अनन्तगुणे, कपोतलेश्याबाले अनन्तगुणे, नीललेश्यावाले विशेष अधिक तथा कृष्णलेश्यावाले विशेष अधिक हैं।

#### प्राग्पेवेयकेभ्यः कल्पाः ॥२३॥

सौधर्मसे लेकर ग्रैवेयकसे पहिलेकी कल्प संज्ञा है।

१ यदि सौवर्म आदिके बाद ही यह सूत्र रचा जाता तो स्थित प्रभाव आदि तीन
सूत्रोंका सम्बन्ध भी कल्प विमानों से ही होता जब कि इनका विधान पूरे देवलोकके लिए है।

- \$.२-कल्पोंसे अतिरिक्त ग्रैवेयक आदि कल्पातीत है। भवनवासी आदिको कल्पातीत इसिलए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ 'उपर्युपरि' का अनुवर्तन होता है जिससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि कल्पसे ऊपर ऊपर कल्पातीत है। कल्पातीत 'अहिमन्द्र' कहलाते हैं क्योंकि इनमें सामानिक आदि भेद नहीं है।
- ० ४ यद्यपि देवोंके भवनवासी पातालवासी व्यन्तर ज्योतिष्क कल्पवासी और विमानवासीके भेदसे छह प्रकार तथा पांशुतापि लवणतापि तपनतापि भवनतापि सोमकायिक यमकायिक वरुणकायिक वैश्ववणकायिक पितृकायिक अनलकायिक रिष्टकं अरिष्ट और संभव ये बारह प्रकारवाले आकाशोपपन्नको मिलाकर सात प्रकार हो सकते हैं; फिर भी इन सबका चारों निकायोंमें उसी तरहें अन्तर्भाव हो जाता है जैसे कि लौकान्तिक, देवोंका कल्पवासियोंमें। पातालवासी और आकाशोपपन्न व्यन्तरोंमें और कल्पवासियोंका वैमानिकोंमें अन्तर्भाव हो जाता है अतः चरिसे अतिरिक्त निकाय नहीं हैं।

लीकान्तिकोंका वर्णन-

# ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकाः ॥२४॥

० १-२ जिसमें प्राणिगण रहें उसे आलय कहते हैं। लोकान्तिकोंका आलय ब्रह्मलोक है। सभी ब्रह्मलोकवासियोंको लौकान्तिक नहीं कह सकते क्योंकि 'लौकान्तिकाः' पदसे 'लोकान्त' निकाल लेते हैं। इससे यह अर्थ फलित होता है कि ब्रह्मलोकके अन्तमें रहनेवाले लौकान्तिक हैं अथवा जन्मजरामरणसे व्याप्त लोक संसारका अन्त करना जिनका प्रयोजन है वे लौकान्तिक हैं। ये निकटसंसारी हैं। वहाँसे च्युत होकर मनुष्य पर्यायको प्राप्त कर नियमसे मोक्ष चले जाते हैं।

### सारस्वतादित्यवह्न चरुणगर्ततोयतुषिताव्याबाधारिष्टाश्च ॥२५॥

- ०१ पूर्व उत्तर आदि दिशाओं में यथाक्रम सारस्वत आदि देवोंका निवास है। अरुण समुद्रके मध्यसे एक तमस्कन्ध मूलमें असंख्यात योजनका विस्तृत तथा मध्य और अन्तमें क्रमशः घटकर संख्यात योजन विस्तारवाला है। यह अत्यन्त तीव्र अन्धकार रूप तथा समुद्रकी तरह गोल हैं। यह तमस्कन्ध अरिष्ट विमानके नीचे स्थित है। इससे आठ अन्धकार राशियाँ निकलती हैं जो अरिष्ट विमानके आसपास हैं। चारों दिशाओं में दो दो करके तिर्यक्लोक तक आठ हैं। इनके अन्तरालमें सारस्वत आदि लौकान्तिक हैं। पूर्व और उत्तरके कोणमें सारस्वत, पूर्वमें आदित्य, पूर्वदक्षिण कोणमें विह्न, दक्षिणमें अरुण, दक्षिण पश्चिममें गर्दतोय, पश्चिममें तुषित, उत्तर पश्चिममें अव्यावाध और उत्तरमें अरिष्ट विमान हैं। •
- \$ दो दो लौकान्तिकों में अग्न्याभ सूर्याभ आदि १६° लौकान्तिक और भी हैं। सारस्वत और आदित्यके बीचमें अग्न्याभ और सूर्याभ, आदित्य और विह्निक अन्तरालमें चन्द्राभ और सत्याभ, विह्नि और अरुणके बीचमें श्रेयस्कर और क्षेमंकर, अरुण और गर्दतोयके अन्तरालमें वृषभेष्ट और कामवर, गर्दतोय और तृषितके बीचमें निर्माणरज• और दिगन्तरक्षित, तृषित और अव्याबाधके बीचमें आत्मरक्षित और सर्वरक्षित, अव्याबाध और अरिष्टके बीचमें महत् और वसु तथा अरिष्ट और सारस्वतके वीच अहव और विहव हैं। इन नामोंके विमान हैं। इनमें रहनेवाले लौकान्तिक देव भी इसी नामसे व्यवहृत होते हैं।

इतकी संख्या इस प्रकार है-सारस्वत-७००, आदित्य ७००, विह्न, ७००७, अरुण ७००७, गर्दतोय ९००९, तृपित ९००९, अन्यावाध ११०११, अरिष्ट ११०११, अग्न्याभ ७००७, सूर्याभ ९००९, चन्द्राभ ११०११, सत्याभ १३०१३, श्रेयस्कर १५०१५, क्षेमंकर १७०१७, वृपभेष्ट १९०१९, कामवर २१०२१, निर्माणरज २३०२३, दिगन्तरक्षित २५०२५, आत्मरक्षित २७०२७, सर्वरक्षित २९०२९, मरुत् ३१०३१, वसु ३३०३३, अश्व ३५०३५, विश्व ३७०३७,। इस तरह इन चालीस लौकान्तिकोंकी समग्र संख्या ४०७८६। ये सभी स्वतन्त्र हैं। विषयविरक्त होनेसे देविष कहे जाते हैं। ये चौदह पूर्वके पाठी, ज्ञानोपयोगी, संसारसे उद्विग्न, अनित्य आदि भावनाओंको भानेवाले, अति विशुद्ध सम्यग्दृष्टि होते हैं। तीर्यङ्करोंकी दीक्षाके समय उन्हें प्रतिबोध देने आते हैं। नामकर्मकी उत्तर प्रकृतियाँ असंख्यात हैं। उन्हींके उदयसे संसारी जीवोंके अनेक प्रकारकी शुभ-अशुभ संज्ञाएँ होती हैं।

यह अष्टकर्ममय संसार सामान्यतया भव्य और अभव्य दोनों ही प्रकारके जीवोंके अनादि अनन्त है। जो मोहका उपशम या क्षय करनेके लिए उद्यत हैं उन सम्यग्दृष्टियोंके उत्कृष्टसे ७-८ भव तथा ज़घन्यसे २-३ भवमें संसारका उच्छेद हो जाता है। जो सम्यक्त्वसे च्युत हो गए हैं उनका कोई नियम नहीं।

### विजयादिषु द्विचरमाः ॥२६॥

- ० १ आदि शब्द प्रकारार्थक है, अर्थात् विजय वैजयन्त जयन्त अपराजित और अनुदिश विमानोंमें द्विचरम होते हैं। इनमें एकप्रकारता इसिलए हैं कि सभी पूर्व सम्यग्दृष्टि और अहमिन्द्र हैं। सर्वार्थसिद्धि नामसे ही सूचित होता है कि वहाँके देव सर्वोत्कृष्ट हैं और एकचरम हैं।
- ० २-४ दिचरमत्व मनुष्यदेहकी अपेक्षा है, अर्थात् विजयादिकसे च्युत होकर सम्यग्दर्शनको कायम रखते हुए मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं फिर संयमकी आराधना कर विजयादिकमें उत्पन्न होते हैं। फिर च्युत होकर मनुष्यभव धारण कर मुक्त हो जाते हैं। इस तरह मनुष्यभवकी अपेक्षा दिचरमत्व है वैसे तो दो मनुष्यभव तथा एक देवभव मिलाकर त्रिचरम गिने जा सकते हैं। चूंकि मनुष्य पर्यायसे ही मोक्ष-लाभ होता है अतः मनुष्यदेहकी अपेक्षा ही चरमत्व गिना जा सकता है। यद्यपि चरम शब्द अन्त्यवाची है अतः एक ही चरम हो सकता है परन्तु चरमके पासका अव्यवहित पूर्वका मनुष्यभव भी उपचारसे चरम कहा जा सकता है। देवभवके व्यवधान अव्यवधानका विचार मोक्षके प्रकरणमें नहीं होता क्योंकि मोक्ष मनुष्य पर्यायसे ही होता है।
- ० ५ प्रक्रन—आगममें अन्तर प्रकरणमें अनुदिश अनुत्तर और विजय वैजयन्त जयन्त और अपराजित विमानवासियोंका जघन्य अन्तर वर्षपृथक्तव तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ अधिक दो सागर बताया है। इसका यह अर्थ है कि मनुष्योंमें उत्पन्न होकर आठ वर्ष संयमकी आराधना कर अन्तर्मृहूर्तमें फिर विजयादिमें उत्पन्न हो जाते हैं इस तरह जघन्यसे वर्षपृथक्तव अन्तर है। कुछ विजयादिकसे च्युत होकर मनुष्यभवसे सौधमें ऐशान कल्पमें जाते हैं फिर मनुष्य होकर विजयादिमें जाते हैं इनके दो सागरसे कुछ अधिक उत्कृष्ट अन्तर होता है। इस अपेक्षा मनुष्यके तीन भव हो जानेसे दिचरमत्व नहीं रहता ?

ः उत्तर-आगममें उक्त कथन प्रश्न विशेषकी अपेक्षाये हैं। गौतमने भगवान्से यह प्रश्न किया कि विजयादिकमें देव मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर कितनी गित आगित विजयादिकमें करते हैं? इसके उत्तरमें भगवान्ने व्याख्याप्रज्ञिष्तदंडकमें कहा कि आगितिकी दृष्टिसे जघन्यसे एक भव तथा गित आगितिकी अपेक्षा उत्कृष्टसे दो भव। सर्वार्थसिद्धिसे च्युत होनेवाले मनुष्य-पर्यायमें आते हैं तथा उसी पर्यायसे मोक्षलाभ करते हैं। विजयादिक देव लौकान्तिककी तरह एकभिवक नहीं हैं किन्तु द्विभैविक हैं। इसमें वीचमें यदि कल्पान्तरमें उत्पन्न हुआ है तो उसकी विवक्षा नहीं है।

तिर्यञ्चोंका वर्णन-

## श्रोपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनयः ॥२०॥

औपपादिक-देव और नारकी तथा मनुष्योंके सिवाय अन्य संसारी तिर्यञ्च है। यद्यपि मनुष्य शब्दका अल्पस्वरवाला होनेसे पहिले प्रयोग होना चाहिए था परन्तु चूँकि औपपादिकोंमें अन्तर्गत देव स्थिति प्रभाव आदिकी दृष्टिसे बड़े और पूज्य हैं अतः औप-पादिक शब्दका ही पूर्वप्रयोग किया गया है ।

१ ९ – २ औपपादिक – देव नारकी और मनुष्योंसे बचे शेष प्राणी तिर्यञ्च हैं।
संसारी जीवोंका प्रकरण होनेसे सिद्धोंमें तिर्यञ्चत्वका प्रसङ्ग नहीं आता।

\$ 3-७ तिरोभाव अर्थात् नीचे रहना-बोभा ढोनेके लायक। कर्मोदयसे जिनमें तिरोभाव प्राप्त हो वे तिर्यग्योनि हैं। इसके त्रस स्थावर आदि भेद पहिले बतलाये जा चुके हैं। तिर्यञ्चोंका आधार सर्वलोक है वे देवादिकी तरह निश्चित स्थानोंमें नहीं रहते। तिर्यञ्च सूक्ष्म और बादरके भेदसे दो प्रकारके हैं। सूक्ष्म पृथिवी अप् तेज और वायुकायिक सर्वलोकव्यापी हैं पर बादर पृथिवी अप् तेज वायु विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय लोक के कुछ भागोंमें पाये जाते हैं। चूँकि तीनों लोक ही सूक्ष्म तिर्यञ्चोंका आधार है अतः तीन लोकके वर्णनके बाद ही यहाँ उनका निर्देश किया है, द्वितीय अध्यायमें नहीं, और यहीं शेष शब्दका यथार्य बोध भी हो सकता है क्योंकि नारक देवों और मनुष्योंके निर्देशके बाद ही शेषका अर्थ समक्षमें आ सकता है।

देवोंकी स्थिति-

# स्थितिरसुरनागसुपर्णद्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपमार्धहीनमिताः॥२८॥

असुरकुमारोंकी एक सागर, नागकुमारोंकी तीन पत्य, सुपर्णकुमारोंकी २।। पत्य, द्वीपकुमारोंकी २ पत्य तथा शेष छह कुमारोंकी १।। पत्य उत्कृष्ट स्थिति हैं।

### सींधर्मेशानयोः सागरोपमे अधिके ।।२६॥

सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें कुँछ अधिक दो सागर स्थिति है। 'अधिके' यह अधिकार सहस्रार स्वर्गतक चालू रहेगा।

#### सानरूमारमाहेन्द्रयोः सप्त ॥३०॥

सागर और अधिक पदका अनुवर्तन पूर्वसूत्रसे हो जाता है। अर्तः सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गमें कुछ अधिक सात सागर स्थिति समभनी चाहिए।

## त्रिसप्तनवैकाद्य्ह्योद्य्य्व्यदश्मिरधिकानि तु ॥३१॥

सातका तीन आदिके साथ सम्बन्ध जोड़ लेना चाहिए । 'तु' शब्द सूचित करता है कि 'अधिक' का सम्बन्ध सहस्रार तक ही करना चाहिए । अर्थात्–त्रह्म ब्रह्मोत्तरमें कुछ अधिक दश सागर, लान्तव कापिष्ठमें कुछ अधिक चौदह सागर, शुक्र महाशुक्रमें कुछ अधिक सोलह सागर, शतार सहस्रारमें कुछ अधिक १८ सागर, आनत प्राणतमें २० सागर, आरण अच्युतमें २२ सागर उत्कृष्ट स्थिति है । इस 'तु' शब्दसे ही 'अधिक' का अन्वय सहस्रार स्वर्ग तक ही होता है ।

# त्रारणाच्युतादृर्ध्वमेकैकेन नवसु येव्वेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धे च।।३२॥

० १-४ 'अधिक ग्रहण' की अनुवृत्ति आ रही है अतः 'एक एक अधिक' यह अर्थ कर लेना चाहिए। ग्रैवेयक और विजयादि का पृथक् ग्रहण करने से अनुदिशोंका संग्रह हो जाता है। 'नव' शब्द देनेसे प्रत्येक में 'एक अधिक' का सम्बन्ध हो जाता है। 'सर्वार्थिसिद्ध' का पृथक् ग्रहण करनेसे सूचित होता है कि उसमें एक ही उत्कृष्ट स्थिति है, विजयादिकी तरह जघन्य और उत्कृष्ट विकल्प नहीं है। तात्पर्य यह कि अधो ग्रैवेयकोंमें पहिले ग्रैवेयकमें २३ सागर, दूसरेमें २४ सागर तथा तीसरेमें २५ सागर; मध्यम ग्रैवेयकके प्रथम ग्रैवेयकमें २६ सागर, दूसरेमें २७ तथा तृतीयमें २८; उपितम ग्रैवेयकके प्रथम ग्रैवेयकमें २९ सागर, द्वितीयमें ३० तथा तृतीयमें ३१ सागर उत्कृष्ट स्थिति है। अनुदिश विमानोंमें ३२ तथा विजयादि और सर्वार्थसिद्धिमें ३३ सागर हैं। सर्वार्थसिद्धिमें केवल उत्कृष्ट ही स्थिति ३३ सागर है।

#### ्त्रपरा पल्योपममधिकम् ॥३३॥

सौधर्म और ऐशान स्वर्गकी जघन्य स्थिति कुछ अधिक एक पत्य है। आगेके सूत्रोंमें भवनवासी आदि तथा सानत्कुमार आदिकी जघन्य स्थिति बताई जायगी। अतः ज्ञात होता है कि इस सूत्रमें सौधर्म और ऐशानकी ही स्थिति बतायी जा रही है।

# परतः परतः पूर्वा पूर्वाऽनन्तरा ॥३४॥

पूर्व-पूर्वकी उत्कृष्ट स्थिति आगे आगे जघन्य हो जाती है।

० १-३ 'अधिक' की अनुवृत्ति हो जाती है। सौधर्म और ऐशानकी जो दो सागरसे कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति है वही कुछ अधिक होकर सानत्कुमा और माहेन्द्रमें जवन्य हो जाती है। सानत्कुमार और माहेन्द्रकी जो कुछ अधिक सात सागर उत्कृष्ट स्थिति है वही कुछ अधिक होकर ब्रह्म ब्रह्मोत्तरमें जघन्य हो जाती है। सर्वार्थसिद्धका पृथक् ग्रहण करनेसे यही सूचित होता है कि यह जघन्य स्थितिका क्रम विजयादि तक ही चलता है। यद्यपि पूर्वशब्दसे 'पहिलेकी स्थिति' का ग्रहण हो सकता है फिर भी चूँिक पूर्वशब्दका प्रयोग 'मथुरासे पूर्वमें पटना है' इत्यादि स्थलोंमें व्यवहितमें भी देखा जाता है अतः 'अव्यवहित' का सम्बन्ध करनेके लिए 'अनन्तर' शब्दका प्रयोग किया गया है।

· सरल उपायसे नारिकयोंकी जघन्य स्थितिका निरूपण-

# ना काणां च द्वितीयादिषु ॥३५॥

: च शब्दसे पूर्वसूत्रमें सूचित कमका सम्बन्ध हो जातः है। अतः रत्नप्रभाकी जो एक सागर उत्कृष्ट स्थिति है वह शर्कराप्रभामें जघन्य होती हैं। इसी प्रकार आगे भी।

## दशवर्षसहस्राणि प्रथमायाम् ॥३६॥

प्रथम नरककी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष है।

#### भवनेषु च ॥३७॥ :

भवनवासियोंकी भी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष है।

#### व्यन्तराणां च.॥३८॥

इसी तरह व्यन्तरोंकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष है। व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति पहिले इसीलिए नहीं कही गई कि यदि उत्कृष्ट स्थिति पहिले कही जाती तो जघन्य स्थितिके निर्देशके लिए फिरसे 'दशवर्षसहस्राणि'सूत्र बनाना पड़ता।

#### परा पल्योपममधिकम् ॥३६॥

·व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति एक पत्यसे कुछ अधिक है।

#### ज्योतिष्काणां च ॥४०॥

ज्योतिषियोंकी भी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक पत्य है।

#### तदष्टभागोऽपरा ॥४१॥

ज्योतिपियोंकी जघन्य स्थिति पल्यैके आठवें भाग प्रमाण है।

० १-९ चन्द्रकी उत्कृष्ट स्थिति एक लाख वर्ष अधिक एक पत्य, सूर्यकी एक एक हजार वर्ष अधिक एक पत्य, शुक्रकी एक सौ वर्ष अधिक एक पत्य तथा वृहस्पित-की पूर्ण एक पत्य हैं। शेष बुध आदि ग्रहोंकी और नक्षत्रोंकी आधे पत्य प्रमाण स्थिति है। तारागणकी पत्यका चौथा भाग उत्कृष्ट स्थिति है। तारा और नक्षत्रोंकी जघन्य स्थिति पत्यके आठवें भाग है। सूर्य आदिकी जघन्य स्थिति पत्यके चौथाई भाग प्रमाण है।

# लोकान्तिकानामष्टी सागरोपमाणि सर्वेषाः ॥४२॥

- 🐧 १. सभी लौकान्तिकोंकी दोनों प्रकारकी स्थिति आठ सागर प्रमाण है।
- 🐧 २ जीव पदार्थका व्याख्यान हुआ।
- ∮ वह एक होकर भी अनेकात्मक है क्योंकि

  –
- ९ ४ वह अभावसे विलक्षण है। 'अभूत' 'नहीं हैं' आदि अभावमें कोई भेद नहीं पाया जाता पर भावमें तो अनेक धर्म और अनेक भेद पाये जाते हैं। भावमें ही जन्म, सद्भाव, विपिक्शाम, वृद्धि, अपक्षय और विनाश देखे जाते हैं। बाह्य आभ्यन्तर दोनों निमित्तोंसे आत्मलाभ करना जन्म है, जैसे मनुष्यगित आदिके उदयसे जीव मनुष्य पर्यायरूपसे उत्पन्न होता है। आयु आदि निमित्तोंके अनुसार उस पर्यायमें बने रहना सद्भाव या स्थिति है। पूर्वस्वभावको कायम रखते हुए अधिकता हो जाना वृद्धि है। क्रमशः एक देशका जीणं होना अपक्षय है। उस पर्यायकी निवृत्तिको विनाश कहते हैं। इस तरह पदार्थोंमें अनन्तरूपता

होती है। अथवा सत्त्व ज्ञेयत्व द्रव्यत्व अमूर्तत्व अतिसूक्ष्मत्व अवगाहनत्व असंख्येयप्रदेशत्व अनादिनिधनत्व और चेतनत्व आदिकी दृष्टिसे जीव अनेक रूप है।

० ५ अनेक अब्द और अनेक ज्ञानका विषय होनेसे । जिस पदार्थमें जितने शब्दों का प्रयोग होता है उसमें उतनी ही वाच्य-शिक्तयाँ होती हैं तथा वह जितने प्रकारके ज्ञानोंका विषय होता है उसमें उतनी ही ज्ञेय शिक्तयाँ होती हैं । शब्द प्रयोगका अर्थ है प्रतिपादन किया । उसके साधन दोनों ही हैं—शब्द और अर्थ । एक ही घटमें घट पाथिव मार्तिक-मिट्टीसे बना हुआ, सन्, ज्ञेय, नया, बड़ा आदि अनेकों शब्दोंका प्रयोग होता है तथा इन अनेक ज्ञानोंका विषय होता है । अतः जैसे घड़ा अनेकान्त रूप है । उसी तरह आत्मा भी अनेक धर्मात्मक है ।

\$\forall \tau\ \text{ अनेक शक्तियोंका आधार होनेसे | जैसे घी चिकना है, तृष्ति करता है, उपबृंहण करता है अतः अनेक शक्तिवाला है अथवां, जैसे घड़ा जल-धारण आहरण आदि अनेक शक्तियोंसे युक्त है उसी तरह आत्मा भी द्रव्य क्षेत्र काल और भावके निमित्तसे अनेक प्रकारकी वैभाविक पर्याधोंकी शक्तियोंको धारण करता है |

० जिस प्रकार एक ही घड़ा अनेक सम्बन्धियोंकी अपेक्षा पूर्व पिश्चम, दूर पास, नया पुराना, समर्थ असमर्थ, देवदत्त कृत चैत्रस्वामिक, संख्या, पिरमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभागादिक भेदसे अनेक व्यवहारोंका विषय होता है उसी तरह अनन्त सम्बन्धियोंकी अपेक्षा आत्मा भी उन उन अनेक पर्यायोंको धारण करता है। अथवा, जैसे अनन्त पुद्गल सम्बन्धियोंकी अपेक्षा एक ही प्रदेशिनी अंगुली अनेक भेदोंको प्राप्त होती है उसी तरह जीव भी कर्म और नोकर्म विषय उपकरणोंके सम्बन्धसे जीवस्थान, गुणस्थान, मार्गणास्थान, दंडी, कुंडली आदि अनेक पर्यायोंको धारण करता है। प्रदेशिनी अंगुलीमें मध्यमाकी अपेक्षा जो भिन्नता है वैही अनामिकाकी अपेक्षा नहीं है, प्रत्येकपर रूपका भेद जुदा-जुदा है। मध्यमाने प्रदेशिनीमें हस्वत्व उत्पन्न नहीं किया, अन्यथा शशविषाणमें भी उत्पन्न हो जाना चाहिए था, और न स्वतः ही था, अन्यथा मध्यमाके अभावमें भी उसकी प्रतीति हो जानी चाहिए थी। तात्पर्य यह कि अनन्त परिणामी द्रव्य ही उने-उन सहकारी कारणों-की अपेक्षा उन उन रूपसे व्यवहारमें आता है।

\$ ८ जिस प्रकार एक ही घड़ेके रूपादि गुणों में अन्यद्रव्यों के रूपादि गुणों की अपेक्षा एक दो तीन चार संख्यात असंख्यात आदि रूपसे तरतम भाव व्यक्त होता है और इसलिए वह अनेक है उसी तरह जीवमें भी अन्य आत्माओं की अपेक्षा को धादिक अविभाग प्रतिच्छेदों की तरतमता होती है। अन्य सहकारियों की अपेक्षा वैसे को धादि परिणाम अभिव्यक्त होते रहते हैं।

१९ जैसे मिट्टी आदि द्रव्य प्रध्वंसरूप अतीतकाल, संभावनारूप भविष्यत् काल तथा किया सातत्यरूप वर्तमानकालके भेदसे उन उन कालोंमें अनेक पर्यायोंको प्राप्त होता है, उसीतरह जीव भी अनादि अतीतकाल, संभावनीय अनागत और वर्तमान अर्थपर्याय व्यञ्जलपर्यायोंसे अनन्तरूपको धारण करता है। यदि वर्तमान मात्र माना जाय तो पूर्व और उत्तरकी रेखा न होनेसे वर्तमानका भी अभाव हो जायगा।

१४ अनन्तकाल और एककालमें अनन्त प्रकारके उत्पाद व्यय और ध्रीव्यसे युक्त
 होनेके कारण आत्मा अनेकान्तरूप हैं। जैसे घड़ा एक कालमें द्रव्य दृष्टिसे पाधिव-

रूपमें . उत्पन्न होता है जलरूपमें नहीं, देश दृष्टिसे यहाँ उत्पन्न होता है पटना आदिमें नहीं, कालदंष्टिसे वर्तमानकालमें उत्पन्न होता है अतीत-अनागतमें नहीं, भावद्ष्टिसे बड़ा उत्पन्न होता है छोटा नहीं । यह उत्पाद अन्य सजातीय घट, किंचित् विजातीय घट, पूर्ण विजातीय पटादि तथा द्रव्यान्तर आत्मा आदिके अनन्त उत्पादोंसे भिन्न है अतः उतने ही प्रकारका है। इसी प्रकार उस समय उत्पन्न नहीं होनेवाले द्रव्योंकी ऊपर नीची तिरछी लम्बी चौड़ी आदि अवस्थाओंसे भिन्न वह उत्पाद अनेक प्रकारका है। अनेक अवयववाले मिट्टीके स्कन्धसे उत्पन्न होनेके कारण भी उत्पाद अनेक प्रकारका है। इसी तरह जल-धारण आहरण हर्ष भय शोक परिताप आदि अनेक अर्थिकियाओं में निमित्त होनेसे उत्पाद अनेक तरहका है। उसी समय उतने ही प्रतिपक्षभूत व्यय होते हैं। जब तक पूर्व पर्यायका विनाश नहीं होगा तब तक नृतनके उत्पादकी संभावना नहीं है। उत्पाद और विनाशकी प्रतिपक्षभत स्थिति भी उतने ही प्रकारकी है। जो स्थित नहीं है उसके उत्पाद और व्यय नहीं हो सकते । 'घट' उत्पन्न होता है' इस प्रयोगको वर्तमान तो इसलिए नहीं मान सकते कि अभी तक घड़ा उत्पन्न ही नहीं हुआ है, उत्पत्तिके बाद यदि तुरन्त विनाश मान लिया जाय तो सद्भावकी अवस्थाका प्रतिपादक कोई शब्द ही प्रयुक्त नहीं होगा, अतः उत्पादमें भी अभाव और विनाशमें भी अभाव, इस तरह पदार्थका अभाव ही होनेसे तदाश्रित व्यवहारका लोप हो जायगा। अतः पदार्थमें उत्पद्यमानता उत्पन्नता और विनाश ये तीन अवस्थाएँ माननी ही होंगी। इसी तरह एक जीवमें भी द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयकी विषयभूत अनन्त शक्तियाँ तथा उत्पत्ति विनाश स्थिति आदि रूप होनेसे अनेकान्तात्मकता समभनी चाहिए।

\$ ११ अन्वय व्यतिरेक रूप होनेसे भी । जैसे एक ही घड़ा सत् अचेतन आदि सामान्य रूपसे अन्वयधर्मका तथा नया पुराना आदि विशेष रूपसे व्यतिरेक धर्मका आधार होता है उसी तरह आत्मा भी सामान्य और विशेष धर्मोंकी अपेक्षा अन्वय और व्यतिरेकात्मक हैं। अनुगताकार बुद्धि और अनुगताकार शब्द प्रयोगके विषयभूत स्वास्तित्व आत्मत्व ज्ञातृत्व द्रव्टृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व अमूर्तत्व असंख्यातप्रदेशत्व अवगाहनत्व अति- . सूक्ष्मत्व अगुरुलघुत्व अहेतुकत्व अनादि सम्बन्धित्व ऊर्ध्वगतिस्वभाव आदि अन्वय धर्म हैं। व्यावृत्ताकार बुद्धि और शब्द प्रयोगके विषयभूत परस्पर विलक्षण उत्पत्ति स्थिति विपरिणाम वृद्धि हास क्षय विनाश गति इन्द्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान दर्शन संयम लेश्या सम्यक्त्व आदि व्यतिरेक धर्म हैं।

\$ १२-१३ इस अनेकान्तात्मक जीवका कथन शब्दोंसे दो रूपमें होता है-एक क्रमिक और दूसरा •यौगपद्य रूपसे। तीसरा कोई प्रकार नहीं है। जब अस्तित्व आदि अनेक धर्म कालादिकी अपेक्षा भिन्न-भिन्न विवक्षित होते हैं उस समय एक शब्दमें अनेक अथोंके प्रतिपादनकी शक्ति न होनेसे कमसे प्रतिपादन होता है। इसे विकलादेश कहते हैं। परन्तु जब उन्हीं अस्तित्वादि धर्मोंकी कालादिककी दृष्टिसे अभेद विवक्षा होती है तब एक भी शब्दके द्वारा एकधर्ममुखेन तादात्म्यरूपसे एकत्वको प्राप्त सभी धर्मोंका अखंड भावसे युगपत् कथन हो जाता है। यह सकलादेश कहलाता है। विकलादेश नयरूप हैं और सकलादेश प्रमाण रूप। कहा भी है-सकलादेश प्रमाणाधीन हैं और विकलादेश नयाधीन।

० १४ एक गुणरूपसे संपूर्ण वस्तुधर्मीका अखंडभावसे ग्रहण करना सकलादेश है। जिस समय एक अभिन्न वस्तु अखंडरूपसे विवक्षित होती है उस समय वह अस्तित्वादि धर्मीका अभेदवृत्ति या अभेदोपचार करके पूरीकी पूरी एक शब्दसे कही जाती है यही सकलादेश है। द्रव्यार्थिकनयसे धर्मीमें अभेद है तथा पर्यायार्थिककी विवक्षामें भेद होनेपर भी अभेदोपचार कर लिया जाता है।

०१५ इस सकलादेशमें प्रत्येक धर्मकी अपेक्षा सप्तभंगी होती है। १ स्यात् अस्त्येव जीवः २ स्यात् नास्त्येव जीवः ३ स्यात् अववतव्य एव जीवः ४ स्यात् अस्ति च नास्ति च ५ स्यात् अस्ति च अववतव्यश्च ६ स्यात् नास्ति च अववतव्यश्च ७ स्यात् अस्ति नास्ति च अववतव्यश्च । कहा भी हैं─┴

"प्रश्नके वशसे सात ही भंग होते हैं। वस्तु सामान्य और विशेष उभय धर्मींसे युक्त हैं।"

'स्यात् अस्येव जीवः' इस वाक्यमें जीव शब्द विशेष्य है द्रव्यवाची है और 'अस्ति' शब्द विशेषण है गुणवाची है। उनमें विशेषण विशेष्यभाव द्योतनके लिए 'एव' का प्रयोग है। इससे इतर धर्मोंकी निवृत्तिका प्रसंग होता है, अंतः उन धर्मोंका सद्भाव द्योतन करनेके लिए 'स्यात्' शब्दका प्रयोग किया गया है। 'स्यात्' शब्द तिङ्कतप्रतिरूपक निगत है। इसके अनेकान्त विधि विचार आदि अनेक अर्थ हो सकते हैं परन्तु विवक्षावश यहाँ 'अनेकान्त' अर्थ लियो जाता है। यद्यपि 'स्यात्' शब्दसे सामान्यतया अनेकान्तका द्योतन हो जाता है फिर भी विशेषार्थी विशेष शब्दका प्रयोग करते हैं जैसे 'वृक्ष' कहनेसे धव खदिर आदिका ग्रहण हो जाने पर भी धव खदिर आदिके इच्छुक उन-उन शब्दोंका प्रयोग करते हैं। अथवा 'स्यात्' शब्द अनेकान्तका द्योतक होता है वह किसी वाचक शब्दके द्वारा कहे गये अर्थका ही द्योतन कर सकता है अतः उसके द्वारा प्रकाश्य धर्मकी सूचनाके लिए इतर शब्दोंका प्रयोग किया गया है।

प्रक्र--यदि 'स्यात् अस्त्येव जीवः' यह वाक्य सकलादेशी है तो इसीसे जीवद्रव्यके सभी धर्मीका संग्रह हो ही जाता है, तो आगेके भंग निरर्थक हैं ?

उत्तर-गौण और मुख्य विवक्षासे सभी भंगों की सार्थकता है। द्रव्यार्थिक की प्रधानता तथा पर्यायार्थिक की गौणतामें प्रथम भंग सार्थक है और द्रव्यार्थिक की गौणता और पर्यायार्थिक की प्रधानतामें द्वितीय भंग। यहाँ प्रधानता केवल शब्द प्रयोगकी है, वस्तु तो सभी भंगोंमें पूरी ही ग्रहण की जाती है। जो शब्दसे कहा नहीं गया है अर्थात् गम्य हुआ है वह यहाँ अप्रधान है। तृतीय भंगमें युगपत् विवक्षा होनेसे दोनों ही अप्रधान हो जाते हें क्योंकि दोनोंको प्रधान भावसे कहने वाला कोई शब्द नहीं है। चौथे भंगमें क्रमशः उभय प्रधान होते हैं। यदि अस्तित्व-कान्तवादी 'जीव एव अस्ति' ऐसा अवधारण करते हैं तो अजीवके नास्तित्वका प्रसंग आता है अतः 'अस्त्येव' यहीं एवकार दिया जाता है। 'अस्त्येव' कहनेसे पुद्गलमें एकत्वका अस्तित्व भी जीवका अस्तित्व व्याप्त हो जाता है अतः जीव और पुद्गलमें एकत्वका प्रसंग होता है। 'अस्तित्व सामान्यसे जीवका सम्बन्ध होगा अस्तित्व विशेषसे नहीं, जैसे 'अनित्यमेव कृतकम्' कहनेसे अनित्यत्वके अभावमें कृतकत्व नहीं होता ऐसा अवधारण करने पर भी सब प्रकारके अनित्यत्वके अभावमें कृतकत्व नहीं होता ऐसा अवधारण करने पर भी सब प्रकारके अनित्यत्वसे सब प्रकारके कृतकत्वकी व्याप्ति नहीं होती किन्तु

अनित्यत्व सामान्यसे ही होती है न कि रथ घट पट आदिके अनित्यत्व विशेषसे। यह समाधान प्रस्तुत करने पर तो यही फिलत होता है कि आप स्वयं अवधारणकी निष्फलता स्वीकार कर रहे हैं। 'स्वगत विशेषसे अनित्यत्व है' इसका स्पष्ट अर्थ है कि परगत विशेषसे अनित्यत्व नहीं है। फिर तो 'अनित्यं कृतकम्' ऐसा विना अवधारणका वाक्य कहना चाहिए। ऐसी दशामें अनित्यत्वका अवधारण न होनेसे नित्यत्वका भी प्रसंग प्राप्त होता है। इसी तरह आप यदि 'अस्तित्व सामान्यसे जीव 'स्यादस्ति' है पुद्गलादिगत अस्तित्व विशेषसे नहीं' यह स्वीकार करते हैं तो यह स्वयं मान रहे हैं कि दो प्रकारका अस्तित्व है—एक सामान्य अस्तित्व और दूसरा विशेष अस्तित्व। ऐसी दशामें सामान्य अस्तित्व और विशेष अस्तित्व। ऐसी दशामें सामान्य अस्तित्व से स्यादस्ति और विशेष अस्तित्व से स्याजास्ति होने पर अवधारण निष्फल हो ही जाता है। सब प्रकारसे अस्तित्व स्वीकृत होनेपर ही नास्तित्वके निराकरणसे ही अवधारण सार्थक हो सकता है। नियम न रहने पर पुद्गलादिके अस्तित्वसे भी 'स्यादस्ति' की प्राप्ति होती है अतः एकान्तवादीको अवधारण मानना ही होगा और ऐसी स्थितिमें पूर्वोक्त दोष आता है।

'जो अस्ति है वह अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावसे, इतर द्रव्यादिसे नहीं वयोंकि वे अप्रस्तत हैं। जैसे घडा पार्थिव रूपसे, इस क्षेत्रसे, इस कालकी दिष्टसे तथा अपनी वर्तमान पर्यायोंसे 'अस्ति' है अन्यसे नहीं क्योंकि वे अप्रस्तुत हैं। इस समाधानसे ही फलित होता है कि घड़ा स्यादस्ति और स्यान्नास्ति है। यदि नियम न माना गया तो वह घड़ा ही नहीं हो सकता क्योंकि सामान्यात्मकताके अभावमें विशेषरूपता भी नहीं टिक सकती, अथवा अनियत द्रव्यादिरूप होनेसे वह घडा ही नहीं रह सकता किंत् सर्वरूप होनेसे महा सामान्य वन जायगा । यदि घडा पाथिवत्वकी तरह जलादि रूपसे भी अस्ति हो जाय तो जलादि रूप भी होनेसे वह एक सामान्य द्रव्य बन जायगा न कि घड़ा। यदि इस क्षेत्र-की तरह अन्य समस्त क्षेत्रोंमें भी घडा अस्ति हो जाय तो वह घड़ा नहीं रह पायगा किन्तू आकाश बन जायगा। यदि इस कालकी तरह अतीत अनागत कालसे भी वह 'अस्ति' हो तो भी घड़ा नहीं रह सकता किन्तु त्रिकालानुयायी होनेसे मृद् द्रव्य बन जायगा, फिर तो जिस प्रकार इस देश काल रूपसे हमलोगोंके प्रत्यक्ष है और अर्थिकयाकारी है उसीतरह अतीत अनागतकाल तथा सभी देशोंमें उसकी प्रत्यक्षता तथा तत्सम्बन्धी अर्थिकयाकारिता होनी चाहिये। इसी तरह जैसे वह नया है उसी तरह पुराने या सभी रूप रस गन्ध स्पर्श संख्या संस्थान आदिकी दृष्टिसे भी 'अस्ति' हो तो वह घड़ा नहीं रह जायगा किन्तु सर्वव्यापी होनेसे महासत्ता बन जायगा । इसी तरह मनुष्य जीव भी स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावकी दृष्टि से ही 'अस्ति' है अन्यरूपों से नास्ति है। यदि मनुष्य अन्य रूपसे भी 'अस्ति' हो जाय तो वह मन्ध्य ही नहीं रह सकता, महासामान्य हो जायगा। इसी तरह अनियत क्षेत्र आदि रूपसे 'अस्ति' माननेमें अनियतरूपता का प्रसंग आता है।

स्वसद्भाव और पर-अभाव के अधीन जीव का स्वरूप होनेसे वह उभयात्मक है। यदि जीव परसत्ताके अभावकी अपेक्षा न करे तो वह जीव न होकर सन्मात्र हो जाया। इसी तरह परसत्ताके अभावकी अपेक्षा होने पर भी स्वसत्ताका सद्भाव न हो तो वह वस्तु ही नहीं हो सकेगा, जीव होनेकी बात तो दूर ही रही। अतः परका अभाव भी स्वसत्ता सद्भावसे ही वस्तुका स्वरूप बन सकता है। जैसे अस्तित्व धर्म अस्तित्व रूपसे ही है नास्तित्व

रूपसे नहीं, अतः उभयात्मक है। अन्यथा वस्तुका अभाव ही हो जायगा क्योंकि अभाव, भावनिरपेक्ष होकर सर्वथा शन्यका ही प्रतिपादन करेगा तथा भाव अभावरूपसे निरपेक्ष रहकर, सर्वसन्मात्ररूप वस्तुको कहेगा । सर्वथा सत् या सर्वथा अभाव रूपसे वस्तुकी स्थिति तो है नहीं। क्या कभी वस्तु सर्वाभावात्मक या सर्वसत्तात्मक देखी गई है ? वैसी वस्तु ही नहीं हो सकती क्योंकि वह खरविषाणकी तरह सर्वाभाव रूप है। जब वस्तृत्व श्रावणत्वकी तरह सपश्च विपक्ष दोनोंसे ब्यावृत्त होनेके कारण असाधारण हो गया तब उसका बोध होना भी कठिन है। वस्तुमें कियागण व्यपदेशका अभाव होनेसे भावविलक्षणताके कारण अभावतां आती है तथा भावता अभाव वैलक्षण्यसे । इस तरह भावरूपता और अभाव रूपता दोनों परस्पर सापेक्ष हैं अभाव अपने सद्भाव तथा भावके अभावकी अपेक्षा सिद्ध होता है तथा भाव स्वसर्भाव और अभावके अभावकी अपेक्षासे। यदि अभावको एकांतसे अस्ति स्वीकार किया जाय तो जैसे वह अभावरूपसे अस्ति है उसी तरह भावरूपसे भी 'अस्ति' हो जानेके कारण भाव और अभावमें स्वरूपसांकर्य हो जायगा। यदि अभावको सर्वथा 'नास्ति' माना जाय तो जैसे वह भावरूपसे 'नास्ति' है उसी तरह अभावरूपसे भी 'नास्ति' होनेसे अभावका सर्वथा लोप होनेके कारण भावमात्र ही जगत रह जायगा। और इस तरह खपुष्प आदि भी भावात्मक हो जायंगें। अतः घटादिक भाव स्यादस्ति और स्यान्नास्ति हैं। इस तरह घटादि वस्तुओंमें भाव और अभावको परस्पर सापेक्ष होनेसे प्रतिवादीका यह कथन कि 'अर्थ या प्रकरणसे जब घटमें पटादिकी सत्ताका प्रसंग ही नहीं है तब उसका निषेध क्यों करते हो ?' अयुक्त हो जाता है।

किंच, अर्थ होनेके कारण सामान्यरूपसे घटमें पटादि अर्थोंकी सत्ताका प्रसंग प्राप्त है ही, यदि उसमें हम विशिष्ट घटरूपता स्वीकार करना चाहते हैं तो वह पटादिकी सत्ता का निषेध करके ही आ सकती है। अन्यथा वह घट नहीं कहा जा सकता क्योंकि पटादि रूपोंकी ब्यावृत्ति न होनेसे उसमें पटादि रूपता भी उसी तरह मौजूद है।

घटमें जो पटादिका 'नास्तित्व' है वह भी घड़ेका ही धर्म है, वह उसकी स्वपर्याय है। हाँ, परकी अपेक्षा व्यवहारमें आनेसे परपर्याय उपचारसे कही जाती है।

प्रश्न-'अस्त्येव जीवः' यहाँ 'अस्ति' शब्दके वाच्य अर्थ से जीव शब्दका वाच्य अर्थ भिन्न स्वभाववाला है, या अभिन्न स्वभाववाला? यदि अभिन्न स्वभाव है, तो इसका यह अर्थ हुआ कि जो 'सत्' है वही जीव है, उसमें अन्य धर्म नहीं हैं। तब उनमें परस्पर सामानाधिकरण्य विशेषण-विशेष्य भाव आदि नहीं हो सकेंगे, तथा दोनों शब्दोंका प्रयोग भी नहीं होना चाहिये। जिस तरह 'सत्त्व' सर्व द्रव्य और पर्यायोंमें व्याप्त है उसी तरह उससे अभिन्न जीव भी व्याप्त होगा। तात्पर्य यह कि संसारके सब पदार्थोंमें एक जीवरूपताका प्रसंग आयगा। जीवमें सामान्य सत्स्वभाव होनेसे जीवके चैतन्य ज्ञानादि कोधादि नारकत्वादि सभी पर्यायोंका अभाव हो जायगा। अथवा, अस्तित्व जब जीवका स्वभाव हो गया, तब पुद्गलादिकमें 'सत्' यह प्रत्यय नहीं करा सकेगा। यदि उक्क दोषसे बचतेके लिए अस्ति शब्दके वाच्य अर्थसे जीव शब्दका वाच्य अर्थ भिन्न माना जाता है तो जीव स्वयं असदूप हो जायगा। कहा जा सकता है कि जीव असदूप है क्योंकि वह अस्ति शब्दके वाच्य अर्थसे भिन्न है जैसे कि खरविषाण। ऐसी दशामें जीवाश्रित बन्ध मोक्ष आदि सभी व्यवहार नष्ट हो जायगे। और जिस तरह अस्तित्व जीवसे भिन्न है

उसी तरह अन्य पुद्गलादिसे भी भिन्न होगा, तात्पर्य यह कि सर्वथा निराश्रय होनेसे उसका अभाव ही हो जायगा। किंच, अस्तित्वसे भिन्न स्वभाववाले जीवका फिर क्या स्वरूप रह जाता है ? जिसे भी आप स्वभाव कहोगे वह सब असद्रुप ही होगा।

उत्तर-'अस्ति' शब्दके वाच्य अर्थसे जीव शब्दका वाच्य अर्थ कथंचित् भिन्न रूप है तथा कथंचित् अभिन्न रूप । पर्यायाधिक नयसे भवन और जीवन पर्यायों में भेद होनेसे दोनों शब्द भिन्नार्थक हैं । द्रव्याधिक दृष्टिसे दोनों अभिन्न हैं, जीवके ग्रहणसे तद्भिन्न अस्तित्वका भी ग्रहण होता ही है अतः पदार्थ स्यात् अस्ति और स्यान्नास्ति रूप हैं।

अर्थ अभिधान और प्रत्ययोंकी. अस्ति और नास्ति उभयरूपसे प्रसिद्धि होनेके कारण भी पदार्थ अस्ति-नास्ति रूप है। जीव अर्थ जीवशेट्द और जीव प्रत्यय ये तीनों अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। लोकमें प्रचलित वाच्यवाच्क भाव और ज्ञेयज्ञायक भाव तीनोंके अस्तित्वके साक्षी हैं। शून्यवाद या शब्दाद्वैतवाद मानकर इनका निषेध करना उचित नहीं है। अतः प्रत्येक पदार्थ स्यादस्ति और स्यान्नास्ति रूप है। इनमें द्रव्याधिक पर्यायाधिकको तथा पर्यायाधिक द्रव्याधिकको अपनेमें अन्तर्भूत करके व्यापार् करता है अतः दोनों ही भंग सकलादेशी हैं।

जब दो गुणोंके द्वारा एक अखंड अर्थकी युगपत् विवक्षा होती है तो तीसरा अववतव्यं भंग होता है। जैसे प्रथम और द्वितीय भंगमें एककालमें एक शब्दसे एक गुणके द्वारा समस्त वस्तुका कथन हो जाता है उस तरह जब दो प्रतियोगी गुणोंके द्वारा अवधारण रूपसे युगपत् एक कालमें एक शब्दसे समस्त वस्तुके कहनेकी इच्छा होती है तो वस्तु अवक्तव्य हो जाती है क्योंकि वैसा शब्द और अर्थ नहीं है। गुणोंके युगपद्भावका अर्थ है कालादिकी दृष्टिसे अभेदवृत्ति।

वे कालादि आठ हें --काल आत्मरूप अर्थ सम्बन्ध उपकार गुणिदेश संसर्ग और शब्द । जिस कारण गुण परस्पर विरुद्ध हैं अतः उनकी एक कालमें किसी एक वस्तुमें वृत्ति नहीं हो सकती अतः सत्त्व और असत्त्वका वाचक एक शब्द नहीं है। एक वस्तुमें सत्त्व , और असत्त्व परस्पर भिन्न रूपमें हैं उनका एक स्वरूप नहीं है जिससे वे एक शब्दके द्वारा युगपत् कहे जा सकें। परस्पर विरोधी सत्त्व और असत्त्वकी एक अर्थमें वृत्ति भी नहीं हो सकती जिससे अभिन्न आधार मानकर अभेद और युगपद्भाव कहा जाय तथा किसी एक शब्दसे उनका प्रतिपादन हो सके। सम्बन्धसे भी गुणोंमें अभिन्नताकी संभावना नहीं है क्योंकि सम्बन्ध भिन्न होता है। देवदत्त और दंडका सम्बन्ध यज्ञदत्ता. और छत्रके सम्बन्धसे जुदा है ही। जब कारणभूत सम्बन्धी भिन्न हैं तब कार्यभूत सम्बन्ध एक नहीं हो सकता । इसी तरह सत्त्व और असत्त्वका पदार्थसे अपना-अपना पृथक् ही सम्बन्ध होगा, अतः सम्बन्धकी दृष्टिसे भी अभेदवृत्तिकी संभावना नहीं है। समवायको भी संयोगकी तरह विशेषण भेदसे भिन्न ही होना चाहिये। उपकार-दृष्टिसे भी गुण अभिन्न नहीं है, क्योंकि द्रव्यमें अपना प्रत्यय या विशिष्ट व्यवहार कराना रूप उफ्कार प्रत्येक गुणका जुदा-जुदा है। नील घटमें नीलानुराग और नील प्रत्यय उत्पन्न करता है जब कि पीत पीतानुराग और पीत प्रत्यय । इसी तरह सत्त्व सत् प्रत्यय कराता है और असत्त्व असत्प्रत्यय । अतः उपकारकी दृष्टिसे भी अभेदवृत्ति नहीं बन्सकती । र्रिफर गुणीका उपकार एक देशसे नहीं होता जिससे एक देशोपकारक होनेसे उनमें अभेदरूपता लाई जाय। एकान्त पक्षमें गुणोंसे संसृष्ट अनेकात्मक रूप नहीं है । जब शुक्ल और कृष्ण वर्ण परस्पर

भिन्न हैं तब उनका संसृष्ट रूप एक नहीं हो सकता जिससे एक शब्दसे कथन हो सके। कोई एक शब्द या पद दो गुणोंको युगपत् नहीं कह सकता। यदि कहें तो 'सत् शब्द राप्तवकी तरह असत्त्वका भी कथन करेगा तथा 'असत्' शब्द सत्त्वका। पर ऐसी लोक-प्रतीति नहीं है क्योंकि प्रत्येकके वाचक शब्द जुदा-जुदा हैं। इस तरह कालादिकी दृष्टिसे युगपद्भावकी सम्भावना नहीं है तथा उभयवाची कोई एक शब्द है नहीं अतः वस्तु अवक्तव्य है। अथवा, शब्दमें वस्तुके तुल्य बलवाले दो धर्मोंका मुख्य रूपसे युगपत् कथन करनेकी शक्यता न होनेसे, या परस्पर शब्द प्रतिवन्ध होनेसे निर्गुणत्वका प्रसंग होनेसे तथा विवक्षित उभय धर्मोंका प्रतिपादन न होनेसे वस्तु अवक्तव्य है। यह भी सकलादेश है, क्योंकि परस्पर अवधारित दो मुख्य गुणोंसे अखण्ड वस्तुको समस्त रूपसे कहनेकी इच्छा है। यह अखंडता एक गुण रूपसे अभेद वृत्तिके द्वारा या अभेदोपचारसे बन जाती है। यह अवक्तव्य शब्दके द्वारा अन्य छह भंगोंके द्वारा वक्तव्य होनेसे 'स्यात्' अवक्तव्य है सर्वथा नहीं। यदि सर्वथा अवक्तव्य हो जाय तो 'अवक्तव्य' शब्दके द्वारा भी उसका कथन नहीं हो सकता। ऐसी दशामें बन्ध मोक्षादिकी प्रक्रियाका निरूपण निरर्थक हो जाता है।

जब दोनों धर्मोंकी क्रमशः मुख्य रूपसे विवक्षा होती है तब उनेके द्वारा समस्त वस्तुका ग्रहण होनेसे चौथा भी भंग सकलादेशी होता है। यह भी 'कथिंचत्' ही समभना चाहिए। यदि सर्वथा उभयात्मक हो तो परस्पर विरोध दोष तथा उभय दोषका प्रसंग होता है। इनका निरूपण इस प्रकार होता है—

१—सर्वसामान्य और तदभावसे । पदार्थ दो प्रकारके हैं एक श्रुतिगम्य और दूसरे अर्थाधिगम्य । श्रुतिमात्रसे बोधित श्रुतिगम्य है तथा अर्थ प्रकरण अभिप्राय आदिसे कित्पत अर्थाधिगम्य है । 'आत्मा अस्ति' यहाँ सभी प्रकारके अवान्तर भेदोंकी विवक्षा न रहने पर सर्वविशेषव्यापी सन्मात्रकी दृष्टिसे उसमें 'अस्ति' व्यवहार होता है और उसके प्रतिपक्षी अभाव सामान्यसे 'नास्ति' व्यवहार होता है । जब इन्हीं दृष्टियोंसे ये दोनों धर्म युगपत विवक्षित होते हैं तो वस्तु अवक्तव्य और क्रमशः विवक्षित होनेपर उभयात्मक है ।

२—विशिष्ट सामान्य और तदभावसे । आत्मा आत्मत्व रूप विशिष्ट सामान्यकी द्वृष्टिसे 'अस्ति' है और अनात्मत्वकी दृष्टिसे 'नास्ति' है । युगपत् उभय विवक्षामें अवक्तव्य तथा कमशः उभय विवक्षामें उभयात्मक है ।

३—विशिष्ट सामान्य और तदभाव सामान्यसे। आत्मा 'आत्मत्व' रूपसे 'अस्ति' है तथा पृथिवी जल घट पट आदि सब प्रकारसे अभाव सामान्य रूपसे 'नास्ति' है। युगपत् उभय विवक्षामें अवक्तव्य और क्रम विवक्षामें उभयात्मक है।

४.—विशिष्ट सामान्य और तिद्वशेषसे । आत्मा 'आत्मत्व' रूपसे 'अस्ति' है और आत्मिवशेष 'मनुष्य' रूपसे 'नास्ति' है । युगपत् विवक्षामें अवक्तव्य और क्रम-विवक्षामें उभयात्मक है ।

५ - सामान्य और विशिष्ट सामान्यसे । सामान्य दृष्टिसे द्रव्यत्व रूपसे आत्मा 'अस्ति' है और विशिष्ट सामान्यके अभाव रूप अनात्मत्वसे 'नास्ति' है । युगपत् उभय विवक्षामें अवक्तव्य और क्रम विवक्षामें उभयात्मक है ।

1

- र देन-द्रव्य सामान्य और गुणसामान्यसे। द्रव्यत्व रूपणे आत्मा 'अस्ति' है तथा ' प्रतियोगि गुणत्वकी दृष्टिसे 'नास्ति' है। युगपत् उभय विवक्षामें अवक्तव्य और क्रमशः उभय विवक्षामें उभयात्मक है।
- ७—धर्मसमुदाय और तद्वचितरेकसे। त्रिकाल गोचर अनेकशक्ति तथा जानादि धर्म समुदाय रूपसे आत्मा 'अस्ति' है तथा तदभाव रूपसे 'नास्ति' है। युगपत् उभय विवक्षा में अवक्तव्य और क्रमशः उभय विवक्षा में अभयात्मक है।
- ८—धर्म सामान्य सम्बन्धसे और तदभावसे। ज्ञानादि गुणोंके सामान्य सम्बन्ध की दृष्टिसे आत्मा 'अस्ति' है तथा किसी भी समय धर्मसामान्य सम्बन्धका अभाव नहीं होता अतः तदभावकी दृष्टिसे 'नास्ति' है। युगपत् विवक्षामें अवक्तव्य और क्रमविवक्षामें उभयात्मक है।
- ९—धर्मविशेष सम्बन्ध और तदभावसे। किसी विविधित धर्मके सम्बन्धकी दृष्टि से आत्मा 'अस्ति' है तथा उसीके अभाव रूपसे 'नास्ति' है। जैसे आत्मा नित्यत्व या चेतनत्व किसी अमुक धर्मके सम्बन्धसे 'अस्ति' है और विपक्षी धर्मसे 'नास्ति' है। युगपत् उभय विवक्षामें अवक्तव्य है और कमविवक्षामें उभयात्मक है।

पाँचवाँ भंग तीन स्वरूपोंसे द्वयात्मक होता है। अनेक द्रव्य और अनेक पर्यायात्मक जीवके किसी द्रव्यार्थ विशेष या पर्यायार्थ विशेषकी विवक्षामें एक आत्मा 'अस्ति' है, वही पूर्व विवक्षा तथा द्रव्यसामान्य और पर्यायसामान्य या दोनोंकी युगपदभेद विवक्षामें वचनोंके अगोचर होकर अवक्तव्य हो जाता है। जैसे आत्मा द्रव्यत्व जीवत्व या मनुष्यत्व रूपसे 'अस्ति' है तथा द्रव्यपर्याय सामान्य तथा तदभावकी युगपत् विवक्षामें अवक्तव्य है। इस तरह 'स्यादस्ति अवक्तव्य' भंग बनता है। यह भी विवक्षासे अखंड वस्तुको ग्रहण करनेके कारण सकलादेश है क्योंकि इसने एक अंशरूपसे समस्त वस्तुको ग्रहण किया है।

छठवाँ भंग भी तीन स्वरूपोंसे दो अंशवाला होता है। वस्तुगत नास्तित्व ही जब अवक्तव्य रूपसे अनुबद्ध होकर विवक्षित होता है तब यह भंग बनता है। नास्तित्व पर्यायकी दृष्टिसे हैं। पर्यायें दो प्रकारकी हैं—एक सहभाविनी और दूसरी क्रमभाविनी। गित इन्द्रिय काय योग वेद कषाय आदि सहभाविनी तथा कोध मान बाल्य यौवन आदि कम भाविनी पर्यायें हैं। गत्यादि और कोधादि पर्यायोंसे भिन्न कोई एक अवस्थायी जीव नहीं हैं, किन्तु ये ही क्रमिक पर्यायें जीव कही जाती हैं। जो वस्तुत्वेन 'सत्' हैं वही द्रव्यांश है तथा जो अवस्तुत्वेन 'असत्' है वही पर्यायांश है। इन दोनोंकी युगपत् अभेद विवक्षामें वस्तु अवक्तव्य है। इस तरह आत्मा नास्ति अवक्तव्य है। यह भी सकलादेश है क्योंकि विव-्धित धर्मरूपसे अखण्ड वस्तुको ग्रहण करता है।

सातवाँ भङ्ग चार स्वरूपोंसे तीन अंशवाला है। किसी द्रव्यार्थ विशेषकी अपेक्षा अस्तित्व किसी पर्यायविशेषकी अपेक्षा 'नास्तित्व' होता है तथा किसी द्रव्यपर्याय विशेष और द्रव्यपर्याय सामान्यकी युगपत् विवक्षामें वही अवक्तव्य भी हो जाता है। इस तरह अस्ति नास्ति अवक्तव्य भंग बन जाता है। यह भी सकलादेश हैं क्योंकि ईसने विवंक्षित- 'धर्मेह्रपसे अखण्ड समस्त वस्तुका ग्रहण किया है।

§ २५ निरंश वस्तुमें गुणभेदसे अंशकल्पना करना विकलादेश हैं। स्वर्ष्पसे अवि-भागी अखंड सत्ताक वस्तुमें विविध गुणोंकी अपेक्षा अंश कल्पना करना अर्थात् अनेंकत्व और एक्त्वकी व्यवस्थाके लिए मूलतः नरिसहमें सिहत्वकी तरह समुदायात्मक वस्तुस्वरूप-को स्वीकार करके ही काल आदिकी दृष्टिसे परस्पर विभिन्न अंशोंकी कल्पना करना विकला-देश हैं। केवल सिहमें सिहत्वकी तरह एकमें एकांशकी कल्पना विकलादेश नहीं हैं। जैसे दाडिम कर्पूर आदिसे बने. हुए शर्वतमें विलक्षण रसकी अनुभूति और स्वीकृतिके बाद अपनी पहचान शक्तिके अनुसार 'इस शर्वतमें लायची भी है, कर्पूरभी है' इत्यादि विवेचन किया जाता है उसी त्रह अनेकान्तात्मक एक वस्तुकी स्वीकृतिके बाद हेतुविशेषसे किसी विविक्षित अंशका निश्चय करना विकलादेश है। अखंड भी वस्तुमें गुणोंसे भेद होता है जैसे 'ग़तवर्ष आप पटु थे, इस वर्ष पटुतर हैं' इस प्रयोगमें अवस्थाभेदसे तदिभिन्न द्रव्यमें भेद व्यवहार होता है। गुणभेदसे गुणिभेदका होना स्वाभाविक ही है।

० २६ विकलादेशमें भी सप्तभंगी होती हैं। गुणभेदक अंशोंमें क्रम, यौगपद्य तथा कम-यौगपद्य दोनोंसे विवक्षाके वश विकलादेश होते हैं। प्रथम और द्वितीय भंगमें स्वतंत्र कम, तीसरेमें यौगपद्य, चौथेमें संयुक्त कम, पांचवें और छठें भंगमें स्वतंत्र कमके साथ यौगपद्य तथा सातवें भंगमें संयुक्त कम और यौगपद्य हैं। सर्वसामान्य आदि किसी एक द्रव्यार्थ-दृष्टिसे 'स्यादस्त्येव आत्मा' यह पहिला विकलादेश है। इस भंगमें अन्य धर्म यद्यपि वस्तुमें विद्यमान हैं तो भी कालादिकी अपेक्षा भेदविवक्षा होनेसे शब्दवाच्यत्वेन स्वीकृत नहीं हैं अतः न उनका विधान ही है और न प्रतिषेध ही। इसी तरह अन्य भंगोंमें भी स्वविविध्यत धर्मकी प्रधानता होती है और अन्य धर्मोंके प्रति उदासीनता, न तो उनका विधान ही होता है और न उनका प्रतिषेध ही।

प्रश्न--जब आपं 'अस्त्येव' इस तरह विशेषण-विशेष्यके नियमनको एवकार देते हो तब अर्थात् ही इतरकी निवृत्ति हो जाती है ? उदासीनता कहाँ रही ?

उत्तर—इसीलिए शेष धर्मोंके सद्भावको द्योतन करनेके लिए 'स्यात्' शब्दका प्रयोग किया जाता है। एवकारसे जब इतरिनवृत्तिका प्रसंग प्रस्तुत होता है तो संकल लोप न हो जाय इसलिए 'स्यात्' शब्द विवक्षित धर्मके साथ ही साथ अन्यधर्मोंके सद्भावकी सूचना दे देता है। इस तरह अपुनस्कत रूपसे अधिकसे अधिक सात प्रकारके वचन हो सकते है। यह सब द्रव्याधिक और पर्यायाधिक दोनों नयोंकी विवक्षासे होता है। ये नय संग्रह और व्यवहार रूप होते हैं शब्द नय और अर्थनय रूपसे भी इनके विभाग हैं। संग्रह व्यवहार और ऋजुसूत्र अर्थनय है तथा शब्द समिभा रू और एवंभूत शब्दनय है। संग्रहनय सत्ताको विषय करता है, वह समस्त वस्तुत्त्वका सत्तामें अन्तर्भाव करके अभेद रूपसे संग्रह करता है। व्यवहररनय असत्त्वको विषय करता है किनमें एक दूसरेका असत्त्व अन्तर्भूत है। ऋजुसूत्रनय वर्तमान क्षणवर्ती पर्यायको जानता है। इसकी दृष्टिमें अतीत और अनागत चूंकि विनष्ट और अनुत्पन्न है, अतः उनसे व्यवहार नहीं हो सकता। ये तीनों अर्थनय मिलकर तथा एकाकी रहकर सात प्रकारके भंगोंको उत्पन्न करते हैं। पहिला संग्रह दूसरा व्यवहार, तीसरा अविभवत (युगपद विवक्षित) संग्रह व्यवहार, चौथा समुच्चित (क्रम विथक्षित समुदाय) संग्रह व्यवहार, पांचवां संग्रह और अविभवत संग्रह व्यवहार, छठवां व्यवहार और अविभवत संग्रह व्यवहार, तथा सम्तवां समुदित संग्रह व्यवहार, व्यवहार, विश्वहार व्यवहार अरे अवभवत संग्रह व्यवहार तथा सम्तवां समुदित संग्रह व्यवहार

और अविभनत संग्रह व्यवहार। शब्दनय व्यंजन पर्यायोंको विषय करते हैं। वे अभेद तथा भेद दो प्रकारके वचन प्रयोगको सामने लाते हैं। शब्दनयमें पर्यायवाची विभिन्न शब्दोंका प्रयोग होनेपर भी उसी अर्थका कथन होता है, अतः अभेद है। समभिरूढ़नयमें घटनिक्रयामें परिणत या अपरिणत, अभिन्न ही घटका निरूपण होता है। एवंभूतमें प्रवृत्तिनिमृत्तसे भिन्न ही अर्थका निरूपण होता है। अथवा एक अर्थमें अनेक शब्दोंकी प्रवृत्ति या प्रत्येकमें स्वतंत्र शब्दोंका प्रयोग, इस तरह भी दो प्रकार हैं। शब्दनयमें अनेक पर्यायवाची शब्दोंका वाच्य एक ही होता है। समभिरूढ़में चूँकि शब्द नैमित्तिक है अतः एक शब्दका वाच्य एक ही होता है। एवंभूत वर्तमान निम्त्तको पकड़ता है अतः उसके मतसे भी एक शब्दका वाच्य एक ही होता है।

♦ २७ इन परस्पर विरुद्ध सरीखे दिखनेवाले धर्मोमें नयदिष्टसे योजना करनेपर कोई विरोध नहीं रहता । विरोध तीन प्रकारका है-१ वध्यधातक भाव, २ सहानवस्थान, ३ प्रतिबन्ध्य प्रतिबन्धक भाव । वध्यघातक भाव विरोध सर्प और नकुळ या अग्नि और जलमें होता है। यह दो विद्यमान पदार्थों में संयोग होनेंपर होता है, संयोगके बाद जो बल्वान होता है वह निर्बलको बाधित करता है। अग्निसे असंयवत जल अग्निको नहीं बक्ता सकता । परन्तू आप अस्तित्व और नास्तित्वकी एक वस्तूमें क्षणमात्र भी वित्त नहीं मानना चाहते अतः यह विरोध कैसे होगा ? यदि दोनोंकी एक वस्तुमें युगपत् वृत्ति स्वीकार करते हो तो जब दोनों धर्म तुल्य हेतुक और समान बलशाली हैं तब एक दूसरेको कैसे बाध सकता है ? जिससे इनमें बध्यघातक विरोध माना जाय । दूसरा सहानवस्थान विरोध एक वस्तुकी क्रमसे होनेवाली दो पर्यायोंमें होता है। नयी पर्याय उत्पन्न होती है तो पूर्वपर्याय नष्ट हो जाती है। जैसे आमका हरा रूप नष्ट होता है और पीतरूप उत्पन्न होता है। किन्तु अस्तित्व और नास्तित्व वस्तमें क्रमिक नहीं हैं। यदि ये क्रमभावी होते तो अस्तित्वकालमें नास्तित्व और नास्तित्वकालमें अस्तित्वका अभाव प्राप्त होगा। ऐसी दशामें नास्तित्वका अभाव होनेपर जीवमात्र जगत् हो जायगा। और अस्तित्वके अभावमें शून्यताका प्रसङ्ग आयगा, और समस्त बन्ध मोक्षादि व्यवहारका उच्छेद हो जायगा । सर्वथा असत्की उत्पत्ति और सत्का सर्वथा विनाश नहीं हो सकता। अतः यह विरोध भी अस्तित्व-नास्तित्वमें नहीं हो सकता। प्रतिबन्ध्य प्रतिबन्धक भाव विरोध भी इनमें नहीं है। जैसे आमका फल जब तक डालमें लगा हुआ है तब तक फल और डंठलका संयोग रूप प्रतिबन्धकके रहनेसे गुरुत्व मौजद रहने पर भी आमको नीचे नहीं गिराता। जब संयोग टूट जाता है तब गुरुत्व फल को नीचे गिरा देता है। 'संयोग' के अभावमें गुरुत्व पतनका कारण होता है, यह सिद्धान्त है। परन्तु यहाँ नै तो अस्तित्व नास्तित्वके प्रयोजनका प्रतिबन्ध करता है और न नास्तित्व अस्तित्व के। अस्तित्वकालमें ही परकी अपेक्षा 'नास्ति' बुद्धि होती है तथा नास्तित्वके समय ही स्वापेक्षया अस्तित्व बुद्धि और व्यवहार होता है। इस तरह विवक्षाभेदसे जीवाद्विपदार्थ एकानेकात्मक हैं।

चतुर्थ अध्याय समाप्त

# सन् १९५१ की प्रकाशित पुस्तकें



भारतीय ज्ञानपीठ का शी

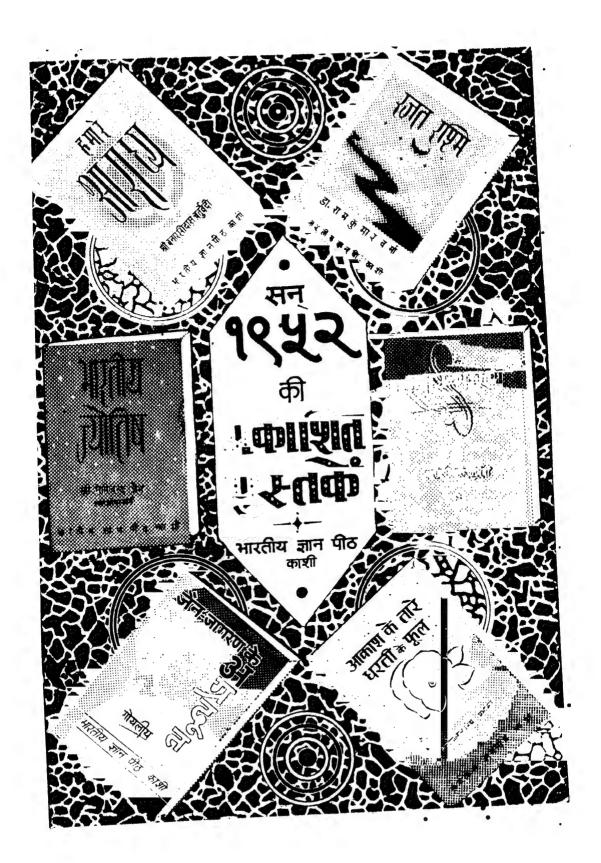

# प्रकारान

| TEGIE                  | ज्ञानपीठ            | काशिके        | स्रुचिपूर्ण | - |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------|---|
|                        | -                   | हिन्दी ग्रन्थ |             |   |
| <b>क्रिट्त</b> उपन्यार | त्र]ग्रञ्जना-पवनञ्ज | यकी पुरुषगाथा |             |   |

| ः गाइदायः ज्ञाजपाठ काशाक स्राचपूण प्रक                                         | श्चि                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| [हिन्दी प्रनथ]                                                                 | il .                                      |
| , १. मुक्तिदूत [उपन्यास]—श्रञ्जना-पवनञ्जयकी पुरुयगाथा                          | (x)                                       |
| २. पद्मचिद्ग [स्वर्गीया बहिनके पवित्र संस्मरण श्रीर युगविश्लेषण]               |                                           |
| ३. दी हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ                                                | र<br>र<br>र<br>र<br>र<br>र<br>र<br>र<br>र |
| ४. पाश्चास्य तर्कशास्त्र [ग्रप्राप्य]                                          | 5)<br>8)                                  |
| <b>५. होरो-शायरी</b> [उर्दू के सर्वोत्तम १५०० शेर  श्रौर १६० नक्रम]            | ر<br>اه                                   |
| ६. मिलनयामिनी [बचनजीके नैवीनतम गीत]                                            | 81<br>2)                                  |
| <ul> <li>वैदिक साहित्य [वेदोंपर हिन्दीमें साधिकार मौलिक विवेचन]</li> </ul>     | 8)<br>8)                                  |
| प्त. मेरे वापू [महात्मा गाँधीके प्रति श्रद्धाञ्जलि]                            | રાણું                                     |
| <ul><li>पंच प्रदीप् [श्री शान्ति एम० ए० के मधुर गीत]</li></ul>                 | €ેરા                                      |
| <b>१०. भारतीय विचारधारा</b> [भारतीय दर्शनका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ]               | શ                                         |
| <b>१२. ज्ञानगंगा</b> [संपारके महान् साधकींकी स् <b>क्रियोंका अन्नय अएडार</b> ] | <b>ે</b> સે)<br>સ)                        |
| <b>१२. गहरे पानी पैठ</b> [स्क्लिप्सपें ११८ मर्मस्पर्शी कहानियाँ ]              | રાણ                                       |
| <b>१३. वर्द्धमान</b> [ महाकाब्यू ]                                             | દ્                                        |
| <b>१४. शेर-स्रो सुस्तन</b> [उर्दू शायरीका प्रामाणिक इतिहास]                    | <u>=</u> )                                |
| १४. जैन-जागरणके श्रग्रदृत                                                      | ( <u>ک</u> ا                              |
| १६. हमारे श्राराध्य                                                            | ર્ચ)                                      |
| १७. संस्मरण                                                                    | ર્ચ)                                      |
| १८. रेखाचित्र                                                                  |                                           |
| <b>१९. भारतीय ज्योतिष</b> [ज्योतिष शास्त्रका प्रामाणिक प्रन्थ]                 | ر<br>(۶)                                  |
| २०. रजतरिश्म [डॉ॰ वर्माके ५ एकांकी नाटक]                                       | ર્યા)                                     |
| २१. श्राकाशके तारेः धरतीके फूल                                                 | ર્ગ                                       |
| २२. श्राभुनिक जैन कवि [श्रीमती रमा जैन]                                        | રાાા)                                     |
| २३. जैनशासन [जैन्धर्मका परिचय तथा विवेचन करनेवाली सुन्दर रचना]                 | ર્ક્)                                     |
| २ <b>४. कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रत्न</b> [स्रध्यात्मवादका स्रद्भुत ग्रन्थ]      | ર્શ                                       |
| २४. हिन्दी जैन साहित्यका संद्यिप्त इतिहास                                      | રા∥=ં)                                    |
| [ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ]                                                     |                                           |
| २६. महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्त शास्त्र]-प्रथम भाग, हिन्दी त्र्यनुवाद सहित       | १२)                                       |
| २७. करलक्लग [सामुद्रिक शास्त्र] हस्तरेखा विज्ञानका नवीन ग्रन्थ [स्टाक समाप्त]  | 8)                                        |
| २८. <b>मदनपराजय</b> [भाषानुवाद तथा ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना]              | 5)                                        |
| २६. कन्नड् प्रन्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थस्ची                                       | <u>५३)</u><br>१३)                         |
| ३०. न्यायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग]                                            | 82)                                       |
| ३१. तत्त्वार्थवृत्ति [श्रुतसागर सूरिरचित टीका । हिन्दी सार सहित]               | १४)<br>१६)<br>१०)                         |
| ३२. श्रादिपुराण भाग १ [भगवान् ऋषभदेवका पुराय चरित्र]                           | ે રંગ                                     |
| <b>३३. श्रादिपुरा</b> ण भाग २ [भगवीन ऋषभदेवका पुरिय चरित्र]                    | १र्०)                                     |
| ३४. नाममाला सभाष्य                                                             | ર્યાં)                                    |
| ३५. केयलकानप्रश्चचूं हामिण [ज्योतिष प्रन्थ]                                    | • શ્રે                                    |
| ३६. सभाष्यरत्नमंजूषा [छन्दशास्त्र]                                             | ર્રે)                                     |
| ३७. संमयसार—[श्रंपेजी]                                                         | · 与                                       |
| ३८. <b>थि रूकुरल</b> तामिल भाषाका पञ्चमवेद [तामिल लिपि]                        | ક્રો                                      |
| ३६. वसुनिद्श्रावकाचार                                                          |                                           |
| ४०. तत्त्वार्थवार्तिक [राजवार्तिक भाग १]                                       | १री                                       |
| भारतीय ज्ञानपोठ काशी, दुर्गाद्ध्यंड रोड, बनारस                                 | y V                                       |